



# संस्कृत काव्यके विकासमें जैन कवियोंका योगदान

**डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री** एम. ए., पी-एच. डी., डी. डिट्



भारतीय झामपीठ प्रकाशम

ज्ञानपीठ मतिदेवी यन्थमाला : हिन्दी यन्थांक १४ ग्रन्थमाला सम्पादक :

प्रथम संस्करण सितम्बर १६०१

डॉ. हीराकाल जैन, डॉ. आ. ने. उपाध्ये कक्मीचन्त्र जैन



संस्कत काव्यके विकासमे जंन कवियोका योगदान

(जोध-प्रवस्ध) हां नेमिचन्द्र शास्त्री

सदक

मूल्यः तीतक्पवे

प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ

3६२०/२१, नेताजो सभाष मार्ग, दिल्ली-६

सन्मति सुद्रणाख्य

दर्गाकुण्ड मार्ग, बाराणसी-४

SANSKRIT KAVYA KE VIKASA MEN

JAINA KAVIYON KA YOGADANA (Thesis)

Dr. Nemichandra Shastri

Published by : BHARATIYA JNANPITH 3620/21, Netajee Subhash Marg, Delhi-6

( Phone: 272582. Gram : 'JNANPITH', Delhi)

Price

### यमर्पण

रंत्कृत, प्राकृत, अपभंग एवं पाली आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं और उनके वाङ्मयके मुधन्य विद्वान्, प्रतिभाके अपूर्व घनी शोधन्वायके मर्मन्न एवं प्रथित यशस्वी परमादरसोय डॉ.ए.एन. उपाध्ये

> कील्हापुरके करकम**लोमें** सादर और सभक्ति

समर्पित

श्रद्धावनत नेमिचन्द्र शास्त्रो

मचन्द्र शास्त्रा

#### प्राक्कथन

मछे ही नाटक्कास्त्रके कर्ता कहे कि नाटकका प्रधान रस प्रधार या बीर होना चाहिए, किन्तु रामायणकी कथाको नाटकके रूपमे उपस्थित करनेवाले महाकवि भवभृतिने प्रबळ शब्दोमें कहा है कि—

> एको रसः करण एव निमित्त-भेदाद् भिन्नः पृषक् पृषगिवाश्रयते विवतन् । बावतं-बुद्बुद्-तरङ्ग-मयान् विकारान् अस्मो यया सिल्लमेव तु तत्समग्रम् ॥

अर्थात् बैधे जरू तस्य तो एक ही है, किन्तु बाह्य कारणोत्ते विकृत होकर वह गंबर, बुकबुके व तरंग स्नावि नाना रूपों में विवाद देने कगता है। उत्ती प्रकार रहा तो एक ही है, और वह है करणा बही करणस्य निमित्त-सेवसे मच्चाना रासिके रूपमें प्रकट होता हुबा विवादां पृद्धा है। अवमृतिने वपने नाटक 'उत्तरपास्ति' में उतके गायक राम स्नोर नायिका सीताके माध्यमये यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह करण- रस ही है जो न केवल मानव व बन्य श्राणियोंके हृदयको द्रवित कर सकता है, किन्तु वह पाषाणको भी रुला सकता है और वखके हृदयको मी विदीण कर सकता है—

"बिप प्रावा रोदिति विप दलति वजस्य हृदयम्"

कारुप्यकी यह गरिया मानवीय है, और विश्वस्थायों है। जहाँ भी और वब भी तरुवनीदियों ने जीवन की अनुपृत्तियोंका वास्तविक विश्वयेषण किया है, वे इसी निकर्षपर पहुँचे हैं कि हृद्यको प्रभावित करनेवाली प्रकल मावना जैसी करणा है वैदी क्या कोई नहीं। एक जैपरेजीके महाकविने भी कहा है कि—

"Our sweetest memories are those which speak of the saddest thoughts " क्यांचि हमारी मधुरतम स्मृतियां वे ही हैं जो बोककी चरम- विमान विवारोका उद्धाटन करती हैं। यहाँ वो बोकको माध्यसे बोडा गया है उन्हांचा अभिगाय क्रियोच हो, पैयासिक मृत्य हैं वे बोक्यायां कियोच नहीं, पैयासिक मृत्य हैं वो बायदारिक माधामें करता, निर्धयता कहलायोगों। यहाँ माध्यसे तारायं उस काव्योसित गुणसे हैं जो घटनाके बोनसे विचार व मावनाको परिधिम आकर एक ब्रद्धनत हुदयशाही बानन्दका बनुभव कराता है बीर निसे शास्त्रकारोने काव्यरसकी संग्रा प्रदान की हैं।

यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि काध्यरसोमें करुणरस प्रधान है, तब अन्य आठ-नौ काव्यरसोका क्या स्थान है. और नाटककारोंने ग्रुगार व वीररसको ही नाटकका प्रधान रस बनानेका क्यो विधान व प्रयास किया है ? इस बातको समझनेके लिए हमें कुछ गहराईसे विचार करनेकी आवश्यकता है। यथार्थतः जोव-जगतमे तो द:ख-क्लेशको हो अधिक व्यापकता है और इसी अनुभृतिने एक मौलिक चेतना बन-कर परस्पर कल्याण हेतू, समर्थ में विजयी होनेके लिए परिवार व समाज रचनाको जन्म दिया है। इसो मौलिक चेतनाने भिन्न परिस्थितियोमे विभिन्न रूप धारण किये हैं जिसमें प्रावत्य है, राग और द्वेषका, बाक्ष्यण और अपकर्षणका। इन्ही ने सख और सम्पन्तताके वातावरणमे भोग-विलास अथवा ईर्ष्या और विद्वेषका स्वरूप धारण किया जिन्हें काव्यमे श्रागार और वीरताकी सज्जा दी गयी है। जो संस्कृत नाटक राजभवनी तथा सामन्तशाहीके परिवेशमे लिखे गये उनमें इन दो रसोका प्राथान्य स्वाभाविक था। किन्त इन परिस्थितियोंसे हटकर जिन नाटक या काव्यके रचीयताओने साधारण जीवनको वास्तविकताओंकी बोर ध्यान आकृष्ट किया उनमें कारुव्यको इन विकृतियो-का नहीं. किन्तु उसी मौलिक प्रधान रसका परिपाक दिलाई पड़ता है। यह दुर्भाग्य हैं कि जरवघोषके नाटक हमें उनके पूर्व रूपोमें उपलब्ध नहीं हो सके। यदि होते तो, वैसा उनके अवशिष्ट अंशोसे इंगित होता है, उनमे हमें कारण्यको प्रधानता प्राप्त होतो । किन्तु इनके दो महाकाव्य तो उपलब्ध हैं हो । और वे इस बातके प्रमाण हैं कि करणा-का जीवनमें कैसा उच्च स्थान है। भवभूतिकी कृति व उनके रसास्मक विचारोंका तो के रुखेस किया ही जा चुका है। स्वयं हर्षवर्धन गरेशने रस्नावली और प्रियवशिका नामक

अपने नाटकोंमें राजोबित शृंताररसका तो प्रदर्शन किया हो, किन्तु आश्वर्य ! उन्होने नागानन्य नाटक भी लिखा और उसे करण-रस-प्रधान बनाया ।

किन्तु जो म्यूंगार या बीररस प्रधान नाटक या काव्य लिखे गये उनमें भी, विचार की जिए, काव्यरसका उत्कर्ष कहाँ मिलता है ? स्पष्टतः उन अंशों में नहीं जिन्हें संयोग शृंगार कहा जाता है. किन्तु उन स्वर्लोपर जहाँ वियोग शृंगारकी अभिव्यक्ति पायी जाती है, जहाँ नायिका एक तीव व्यवाधे पीड़ित होती हुई दर्शकों या पाठकोंके हृदयको द्रवित कर उनको संबेदना और सहानुभति प्राप्त करती है। यही तो द्रष्टा और श्रीता काव्यरसका आस्वादन प्राप्त करते हैं, जिसे न सुख कहा जा सकता और न दु:ख । वह अवस्था वचनातीत है, सहृदय-हृदय-प्रमाण है । तात्पर्य यह निकला कि काव्यकी जातमा भोग-विलास तथा राग-देषके प्रदर्शनात्मक प्रृंगार और वीररसोंमें नहीं, किन्तु बहुजन समाजमें अभिज्याप्त दुःखकी प्रेरणासे उत्पन्न करुणा भावमें है। जन-कल्याण रूप एक ही हेत्से प्रेरित होते हुए भी ऋषि-सम्प्रदाय अर्थात् वैदिक-परम्परा तया मुनि-सम्प्रदाय अर्थात् जैन-बौद्ध-श्रमण परम्पराके साहित्यमें यह एक मौलिक भेद है। एक ओर जहाँ सांसारिक सुखकी उपलब्धि व उसके उपायोंकी प्रधानता है, तो दूसरे पक्षमे उनकी ओरसे विरक्ति तथा जन-कल्याणके लिए अन्तरम-समर्पणका लक्ष्य सर्वोपरि स्थापित है। यह श्रमण-संस्कृतिकी मुख्युत देन है। भगवान् बुद्धने इहुलोक-परलोक, स्वर्ग-नरक, आत्म-परमात्म आदि विषयोको छोड जीवनमे दुःसकी अभिव्याप्ति, उसके कारण, उसके निरोध एवं तत्सम्बन्धी उपार्योपर ही बल दिया है, और इसीका प्रतिपादन करते हुए उन्होने चार आर्य सत्यो तथा अष्टागिक मार्गका उपदेश दिया है। इसके फलस्वरूप उनके अनुयायियोने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि "हमें राज्यकी कामना नहीं है और न स्वर्गकी । हम पनर्जन्म होने न होने की भी चिन्ता नहीं करते । हम तो केवल यही कामना करते हैं कि हम दुःखसे पीड़ित प्राणियोके शोक-सन्तापकी दूर करनेमें कुछ सहायक हो सकें।

> न स्वहं कामये राज्यंन स्वर्गन पुनर्भवम्। कामये दःख-सप्तानां शोक-संताप-नाशनम्॥

और भगवान् महावीरने बबा किया ? उन्होने महात्या बुद्धके समान कियी भी विशानें चित्तन और विचारका अबरोच नहीं किया, प्रत्युत उत्स्व-चित्तनको आत्म और परकत्याणके हेतु आवश्यक अविवार्ग निकपित किया। किन्तु उस समस्त ज्ञानका उद्देश्य नहीं स्वा—अपने ही नहीं, भीवानके दुःखीको हुर करना—

> देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म-निवर्हणम् । संसार-दुःखदः सत्त्वान् यो घरत्युत्तमे सुखे॥

मैं इस पवित्र और कर्म-विनाशक घर्मका उपवेश इसी हेतुसे दे रहा हूँ कि उसके द्वारा प्राणिमात्रका संसारके दुःखोंसे उद्धार हो जाये और दे उत्तम सुसका उपक्षोग कर सकें। यही बात एक हिन्दी जैन कविने बड़ी सरस्र और स्पष्ट भाषामें कह दी है—

> जे त्रिभुवन में जीव अनन्त । सुख चाहें दुःख तें भयवन्त ॥ तातें दुखहारी सुखकार । कहें सोख गुरु करणा धार ॥

यह ध्येय और लक्ष्य उस उद्देश्यसे स्पष्टतः ही भिन्न है जिसके अनुसार शुद्ध और तज्जन्य नरसंहारमे प्रवृत्त होनेके लिए इस हेतु द्वारा प्रेरणा दी जाती है कि—

> हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् । जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ॥

किन्तु बहुरह अवीहिणो दलका विनाध होकर भी वो विवय प्राप्त को गयी वह सुककर खिद्ध नहीं हुई, यह महाभारतके बबतानसे सुस्पष्ट है। ऐतिहासिक काल-में भी सम्राट बयोकने छात्रों व्यक्तियों व घर-गरिवारोका विनाध कर वो कठिया देश-पर विवय प्राप्त को, उतने उन्हें नारत-सम्राट्के पदपर बाब्द कराकर भी सुख प्रदान नहीं किया। एक बान्तरिक बेदना उनके हुदयको कचोटने छगी विसके फलस्वरूप उन्होंने युद्ध-विवयको स्टाके लिए तिस्नातिल देकर वयना शेष समस्त वीवन धर्म-विवयमें स्थाता।

इससे अधिक कहनेकी बाबस्यकता नहीं। बैदिक और अमण परम्परामें बनु-स्पृत हुए साहित्यके मौलिक भेदको समझने हेतु इस दृष्टिकोणको सदैव व्यानमें रखना पाहिए।

महाव्यव्यक्ती रवता कर रहाते। किन्तु जब मुक्बाणी ''मा विवाद प्रतिक्रां व्यवस्था महाव्यव्यक्ती रवता कर रहाते। किन्तु जब मुक्बाणी ''मा विवाद प्रतिक्रां व्यवस्था गास्त्रतीः रवता वा करनेवाकि विवादके प्रति जनकार पेत रवता करनेवाकि विवादके प्रति जनकार पेत रवता विवाद के प्रति के स्व वह स्वाद विवाद के स्व वह स्वाद विवाद के स्व वह स्व स्व वह

पङ्ग्लकाको इस कारण एक कठोर सार दे विया; वर्षोकि बहु अपने नव-विचाहित परिके-विजीमको ध्यवारं दुलती और हुई यो कि उन्नरे उत स्वृत्तिके आयमश्रको आवाज लहीं मुक्त थायो, और वह उनकी जाव-अगत नहीं कर सको। "अक्का, तू वाच्ये परिकेन विचानमें-दितनी को पारी हैं कि मुझ तरोपक्की उपस्वितिका हुई कुक आन है नहीं है—"त्योपक वेल्सि न मानुपस्थितम्ं? तो के, तेरे पिकनेनर केस पिछ कुछ सम्बन्धान बातेमा भी नहीं।" अका यह भी तपस्थीका स्वमाद हैं? सहंकारको स्वी कहीं मध्यीतः है? और तो और, इस्वाकुषंधी भारत-कामद् विकोप स्वक्रिय सम्बन्धान होकर हु ग्ये वर्षोक्त वे वन इन्दर्सी सहायतायं युवि बहुत विकोस क्षेत्र रहे से स्व-प्राप्ति केते हुई गोकी उन्होंने वन्यना नहीं की। उनका यह बास तब कुछा जब-क्सोके और उनको महारानीने दोषकाल तक उस नायको पृत्रीको सेवा करके उसे सक्का कर-किया और इंतीने पुत्र-शांतिका वरदान प्राप्त किया। आक्सोककोने इन परनावोंने कामधारमक न्यास (पोर्बाटक विस्ति ) को कस्पना की है, किन्तु-बह कम्पवसामा । हो है।

बाप और वरदानको एक घटना विशेष महत्वपूर्ण है। महम्मारतके बनुबार विशेष महत्वपूर्ण है। महम्मारतके बनुबार विशेष मामक एक अन्यदा थी वो बाह्यके धापसे मक्की हो गयी। उसके मामक एक पूर्व और एक एक प्राचन कम्म हुना। राजा वनुको क्रमील पुरुष तो मत्स्व देशका राजा वन गया और पुनीका परिपालन एक धीवर द्वारा क्रिया गया। यह वह पुनतो हुई तब एक दित वह महिंप पाराखरको नाव द्वारा समुना पार करा रही थी कि मध्य नियोष व्यक्ति कर्माय क्रमा निर्माण कर्मा के। इच्छा-पूर्त होनपर महिंप उसके करपर मोहित हो गये और उन्होंने उससे प्रेम-याचना की। इच्छा-पूर्त होनपर महिंपने उसे वरदान दिया कि उसके धरीरमें जो मत्स्वको तोब दुर्गन्य यो वह हु होकर मनोहर सुगन्य उत्पन्न हो बाय विसका प्रभाव एक योजन तक फैल सके। ऐसा हो हुना। उसके मभिंप महिंपने स्थाय पाराख वजर नाम हुन्ज देवायनका जन्म हुना वे देवथास मो कहलाये। कालान्तरमें बहु योजननन्या सर्ववतो राजा धाननुकी पत्नी हुई विसते करिय-पाण्यव वंश वला।

यहाँ इस कवाको देनेका अनिप्राय मात्र इतना हो है कि वैदिक परम्परामें तृत्रिपर्योक आवस्पमें वह संयमको कठोरता नहीं है जो असम मुन्तियोक चिरवर्षे दिलाई देती हैं। जो तर दूबरो बात यह कि शाप और वरदानकी दिक्का स्थोध कैवक परोपकार व स्थेक-कश्यालके लिए ही किया जाये सो भी नहीं है। वे अपनी वैपक्किकः काववाकों और लाखाबोंकी पृति हेतु मी इतका उपयोग कर सकते थे, और इस कारच उनके आवरणमें न कोई कर्लक जनता या और न उनको प्रतिद्वाको कुछ भीन बस्थात पहुँचका था।

हत्तके विषरीत कुछ समान परिस्थितियोंमें जैन परम्पराके एक पुत्रसिद्ध कक्ष्मनकः की बोर ध्यान दीविए। एक महिकाने एक मुनिको कक्ष्मी पुत्र्मोका बाहार करा दिया। उत्तके विषये मुनिका मरण हो यदा । उत्त क्ष्मीके पामकर्मका यह प्रमाव हुआ कि वह कुष्ट व्यापिसे पीड़ित हो गयी और उसके खरोरते सब बोर दुर्गम्य फैलने लभी विससे लोगोंने उसका तिरस्कार कर दिया। अन्ततः एक जानी मुनिने उसके रोगका तिसान वह पाप और उसे दूर करनेका उपाय वर्ग-साधना बरलाया। अब उस अहिलाने अपने पापका स्वयं प्रायदिवस और धर्मावरण द्वारा पुष्प उपाजित किया तस उसकी वह स्थापि शान्त हुई और उसने एक नया सीआस्यपूर्ण जीवन भी प्राप्त किया।

जक मत्स्ययन्या और इस दुर्गन्याके आक्यानीमें साम्य और मेद स्पष्ट है। एककी कार्य-कारण परम्यरा अन्य द्वारा शास और वरदानके आधारपर अवकन्यित है, इसरेकी स-कृत पार-पुण्यपर। यह दूसरा महान् तस्व है जो जैन काम्यथाराको वैदिक बाराते पृथक् निर्देष्ट करता है।

सीसे सम्बद्ध एक तीसरा तस्त्र मो है। व्यथिमोके बाप-सर्वानका स्थान, वर्गान-विकासके सनुवार, एक सर्वविक्रमान हैस्वर के रोध-नोधने के लिया, और इस आधार पर भक्तिमाँ एक दिवेश दिवामें विकसित होता हुआ स्थान स्थान उप स्थान पर पहुँच गया वहीं देश्यर यह कहता हुआ तथा जाता है कि 'चंब घर्म-संग्रे छोड़क, तू एकमात्र मेरे सरपने मा तृ विकक्ष किया मत कर, में तुझे समस्त पापेषि छुटकारा दिला हूँगा।" इस परावकम्बी विद्यासने भी बहुत साहित्यको प्रभाविक किया है। वैदिक प्रस्पर के स्ति तो त्राय चत-प्रतिचत इसी मान्यताले प्रेरित है। कुछ अधमे दह भागनोने जैन प्रभाविक स्वतिक्रमा में सिम्मूत किया है। किया वर्गनका सुदृढ आधार तो कर्म-सिद्धानत है विसका समयिश भगवद्गीतामें भी कर लिया गया है, जहाँ भगवान कुष्ण कहते हैं कि —

न कर्तृत्वन कर्माणि लोकस्य सृजिति प्रभुः।

न कर्मफुल - संयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥ नादते कस्यचित्पापं न पृष्यं कस्यचिद् विभूः ॥ अज्ञानेनावतं ज्ञानं तेन महान्ति अन्तवः ॥

अर्थात् कोक में कर्तृत्व भाव-कमौका विधान भगवान् नहीं करता, बौर न वह कर्म और उपके फलका संयोग ही करता है। यह यब तो जगत्का अपना स्वाभाविक गुण हैं। सगवान् न तो किसीके पापका अपहरण करता और न किसीको पुष्प प्रदान करता। ऐसी बातें तो मोहवय वे लोग करते हैं जिनका ज्ञान अज्ञान द्वारा बाच्छादित हो गया है। इतना हो नहीं, वहाँ यह मो स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति वस्यं अपनी उपति व अवनतिके लिए उत्तरदायी है—बही अपना मला कर सकता है या बुरा:

> उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

वेदालके भीतर प्रवक्त तकीं है टकरावमें भी ईस्वर-कर्नृत्वकी वेदावितक कर्मफ्रक-का सहारा लेना पढ़ा है। बारायचाइत वहानुत है और उनपर धंकरावर्यका धारीरफ बाज्य है। बही यह एक प्रतिचाय विषय है कि वगत्का कर्ता देवर है, किन्तु हयपर सो आपत्तियों तठी। एक तो यह कि यदि ईस्वरको जीवोंका कर्ता माना जाये तो वह विषयता वर्षात् प्रभावका दोषो ठहरता है, क्योंकि उपने यह जोवोंको एक समान न बनाकर किसीको अच्छा, समर्थ व सम्पन्न बनाया, और किसीको दुरा, निर्वक व होता। दूबरे, उसने जनत्में दुसको माना इतनी अधिक रखी है कि उसे कृरताका भी दोषी ठहराया जा सकता है। इस आपत्तिके प्रसंगक निराक्तण इस तक्के हारा किया गया है कि हों, यदि इस्वर निरयेक भावसे जनत्की उपनित्ते प्रमुख्य करता है। यह इस प्रपोक्ता यात्र कहा जा सकता या किन्तु वह यह कार्य सापेश प्रमुख करता है। यह इस अपेशासे अच्छानु देवरा युक्त की सुवी की तुष्टिम येद करता है कि कीनने केंद्रा कर्म किया है। अधीत् ईस्वर पुण्यकर्म करतेवालोको सुवी बनाता है, और पारक्रियोंको हुली। तात्यर्थ यह कि ईस्वर की देवता भी तभी निर्दोग कहो जा हुआ कि अन्तर प्रपोक्तो वरने कमीके अनुसार ही सुव्य-हुन्त भीगा पढ़ा हो। अस्वर ही अनिवर्श हुआ कि अन्तर प्रपोक्तो वरता करी करी।

वैन दार्शनिक व साहित्यिक परम्परामें कमें को ही प्रधानता है और उसमें देंदबर कर्तृत्व का कोई समान नहीं हैं। यह कमें और कर्मकल्को प्रयुक्ता प्रयोक जीवके साथ जनादिकालये चल रही है और तब तक चलती रहती है जब तक जीव सक्यो दृष्टि, सक्या जान और सवायर राक्ष्मी रालव्यकी प्राप्ति कर नये क्यं-क्याको रोक तबा संचित कमों की निर्जरा नहीं कर डालता। तमी जीवको बहु परमात्मत्य प्राप्त होता है जो जमनतज्ञान जीर अनन्त सुक्कर हैं। वहीं मील है और बहीं जोवका परम लक्ष्य हैं। इसी और जीवके बसते-हटते वरणों को दानिके लिए उसके जनेक जन्मान्तरोका विवरण उपस्थित करना जैन साहित्यकी एक वहीं विवेषता हैं।

अन साहित्यको इन मीलिक, प्राणभूत मान्यताओं व विद्येयताओं के विषयमें मुझे यह सब कहनेका अवसर इसलिए मिला, क्योंकि मेरे सम्मुख प्रोधेसर डॉ नैमिकन्द्र सारवीका लिखा हुजा "संस्कृत काम्बके विकासमें अन कवियोंका योगदान" शोपंक विद्याल यम्ब लूला रखा है। इसके प्रारममें ही संस्कृत काम्बके साविभाव और विकासके परकात हो "अन्तरंपक्ष होडि जैन काम्बको मिन्नताएँ" वणित है। जिनकी सम्मवतः स्वां मेरे द्वारा उपस्थित हुंखोंके परिवेषमें रखकर देखनेसे उनको और सो भली प्रकार समझनेमें सहायाला मिलेती।

सिनत एक सताब्दिमें संस्कृत साहित्यपर बहुत कुछ लिसा गया है जिनमें सेवर, मैकरोनल, कीप बादि बिडालोंके संस्कृत-साहित्य-रितिहाल युविस्द हैं और उनका विकासित्यामा क्यांचित्र-पाठन होतु भी अच्छा उपयोग किया बाता है। किन्तु हनमें जैन कार्ब्योका उस्केस बाममात्रका हैं। किया गया हैं विससे ऐसा प्रतीत होता है। मानों जेन स्तिहित्यकारी द्वारा-पंत्कृतका प्रयोग जब-कव बरवार रूपते ही किया गया है। वाँ जिल्हासिक्ये स्वयं कहा है कि वे जैन साहित्यको उवके समस कथाने प्रयम बार प्रसुद कर -रहें हैं। जक्का यह सम्ब वर्गनमें सन् १९९० में तथा उठका जैनरेजी बनुवार 'क्काक्या विकासिक्य द्वारा सन् १९३३ में प्रकाशित हुआ। इतमें बेन साहित्यका एक प्रश्नकान्य इतिहास तो बयस्य जा गया है, किन्तु उपने मी जैन संस्कृत काम्यों- मा बालान्येका बस्तये नहीं दिया गया। हुक गिनी-मुनी कृतियोके माम व कोमा- बहुत परिचय प्राकृत रचनाव्योते साम द कोमा- प्रसुत परिचय प्राकृत रचनाव्योते साम स्व कोमा-

ऐसी जबस्थामें डाँ. नैमिकश्रद्धीका प्रस्तुत जैन संस्कृत काब्योका सुविस्तृत विवस्त बहा ही विमन्दत्तीय है। कर्ताकी विद्वारा व साहित्यक योग्यता तो उनकी प्रकाशित दर्जनों रचनावांने पहले ही विद्वारा व साहित्यक जगर उनसे प्रकाशीत विद्यारा प्रवारा अपने विद्यारा है। उनकी वह वर्तमान रचना अपने विद्यारा एक बदी भारी क्ष्मीकी पूर्व करनेवाली हैं। इन दो गुणोका संयोग बड़ी क्रिनारिंह हो पाता है— प्राचीन प्रवाणीका गम्भीर साक्ष्मीय ज्ञान तथा वर्तमान युगकी ऐतिहासिक, तुलनासक एव आलोक्कारफ दृष्टि। सीभाग्यवदा यहाँ इन सभी बातोका समुचित व सम्युक्तित मात्रामें सम्भवेश यादा बाता है। विद्यारा विद्यान दिस्तावन, वस्तुका चयन, साहित्यक गुणोंका मुत्यांकन आदि सभी बातीकी क्ष्मीकी वपनी मीलिकता परिलक्षित होती है। प्रति-पादन वीकी मी कर्ताकी क्षमी है।

#### दो ज्ञब्द

सरस्वती स्वादुतदर्धवस्तुनिःध्यन्दमाना महतां कदोनाम् । वालोकसामान्यमभिष्यनन्ति परिस्फरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥ ध्वन्यालोक ११६

बास्वारमुक्त अर्थतत्त्रको प्रीपत करनेवाली महाकवियोकी वाणी अस्मिकक बीर स्पूरपाशील प्रतिमाने वैशिष्टपकी ध्यस्त करती है। इस वाणीसे हो सहुद्यस्त स्थानवारके साथ मनिर्वकारीय तत्त्वको भी प्राप्त करती है। बानवका विज्ञासु मन कारमा-नुभृतिको प्राप्त करनेको नेवा करता है और यह नेवा काम्य एवं बाहम्मय के चिन्ना-मनन हारा सम्पन्न होती है। तथ्य यह है कि किस जीवन को बिन्नरी अनुगृतियों को एकत्र कर उन्हें छान्न जोर वर्षके माध्यस्त कलागूर्ण क्य देकर हृद्यस्त्रकं बनाजा है। काम्यानुभृतिको विभिन्नवत्त करनेके हेतु कविके लिए न धर्मका क्यमन रहता है और न किसी वर्ग-विधिक्ता हो। नत्त्रक्त संस्कृति केन कियोगों हस्त्री वर्णकी दिवीस नुर्वास्त्र चारायरित हो संस्कृत काम्य-तरस्त्रस्ताका सुत्रस्त्रात किया। काम्य-विभावको सुन्नेत संस्कृत-के सर्वप्रयम्भ जैन कवि समन्त्रमप्त है, निन्होंने स्तृति-कामका प्रणयन कर काम्यकी समृद्धि योगदान दिया है। जैन कवि हितोब स्वताब्रीके व्यवस्त्रिको स्वताब्री तक काम्योका सुनन करते रहे हैं। कलतः काम्यक्त साम्यमे नीतिवोध, तस्त्रवास, सोन्दर्य, कना आधिको अभिम्यव्यवता मी होती रही।

वैन कार्व्योके नायकोका रुक्ष्य न तो महामारतके समान खोये हुए राज्यको प्राप्त करना है और न रामायको समान पैतृक अधिकारको हो पुनः हरतगत करना है; विक्त उनके बोबनका रुक्ष्य विरात्तन सीन्यर्थको उपलिख करना है। यह उपलिख काम-मोगीके गुजारमक परिवर्तन हारा निर्वाण या मोगके कप्यों परिवर्तन हाता निर्वाण या मोगके कप्यों परिवर्तन हाता है। कारता कारता है। कारता है। कारता कारता है। कारता है। कारता कारता है। कारता कारता है। कारता कारता है। कारता कारता कारता कारता है। जिसमें वासवा कारती कारता कारता कारता कारता कारता है। जनमें वासवा कारती है। जनमें वासवा कारती है। जनमा कारता कारता कारता कारता है। जनमा वासवा कारती है। जनमा कारता है। जनमा वासवा कारता कारता

सहाकवि समान ही दृष्टिमें "प्रियेषु बत्येमरसानहत्वं तक्याकताया हि फलं प्रधा-नम्" ज्यांति प्रिय बर्दुवांसी जो प्रमास उत्तरम्न होता है, वह बाकता—रामधियाका प्रथान फल है। इस प्रकार कविने सीन्यर्थको परिभाषा अधिक कर बीवनके लिए काम्यका रामस्वाद आवस्यक माना है। कविके मतने तीन्यर्थ एक विद्येष प्रधानकी मन:स्थिति है, जिसका मानन या आस्वादन इन्द्रिय संवेषन या कस्पना द्वारा होता है। बस्तुत: बस्तु और व्यक्तिको चित्तवृत्तिका प्रमास योग रामण कहलाता है। जिस बस्तु या व्यापारके साथ चित्त रामण करता है, वह रमणोम हो बाता है, सुन्यर कगता है। अतपुत्र काम्य द्वारा स्वस्थ धीन्यर्थको मनुमूति को जाती है।

संस्कृतके जैन किवयिन काव्यक्ती रचना इसी व्यवस्त की है कि रस और नायो-के मध्यते पाठक जीवनमूस्त्रीको प्राप्त कर सके। हुमारी दृष्टिक जैन कवियति संवेदनाओं और जनवित्तियोका पूर्ण निस्तार किया है। जतस्त ने मून्योद्मावनमें असिक स्तम रहे है। यह उद्यावनपदा जीवन-र्नाचका परिष्कारक है और है सदिरणाजोंका होते। समी किव वैयत्तिक जीर वर्गीय परिष्योंसे उत्रर स्तर्यक विराह्म कि लिखके आलोकों सामान्य मानवताकी आत्र-मुनियोंको प्रतिष्ठा करते हैं। उनका रचनावोंमें आवारको केन्द्रीय सार्यकता नहीं हैं, किन्तु उत्तका परिपादिक सहस्त्र है। जाचार और नैतिकता-के साम काव्यात्मक रसोद्वीय भी समयेत हैं। अनुमृतिका विशिष्ट और भावोका एका निहित रहनेके कारण संस्कृत जैन काव्य भी जन्म काव्योका सार्वजनीकरको है। काव्यक्त समस्त गुग और तस्त्रोके रहनेवर भी जैन काव्योका सार्वजनीकरको काव्यक्त न हो सका और ये काव्य उपेसित हो बने रहे। जतप्त मैंने पृत्रय शौ हीरालाक्यों जैनके परामर्यानुवार 'संस्कृत काव्यक विकास में जैन कवियोंका योगदान' शीचंक विवय योगके किए यहण किया। आदरणोय शंगते जैन समय-सम्पयर सम्-वित सुमार कीर निरंग देकर उक्त कोक-प्रवस्त्रको समास कराया। इस शोध-प्रवन्ध पर मुसे मणव विदर्शवालयसे ही, किट्की उत्तारि प्राप्त हुई है।

प्रस्तुत वोध-प्रत्य सात ब्रष्ट्यायों में वित्तनत है। प्रयम जम्यायमें संस्कृत काध्यका ब्राविमांव और सकासके अन्याय जैन संस्कृत काध्यकों के विदेशवाओं और उसके विकास-क्रमकों अंकित किया गया है। द्वितोय परिवर्तने दशम शतक के चरितनासानक संस्कृत महाकार्योकों मोमीसात्मक अनुतीक्षन प्रस्तुत किया गया है। इसमें चन्नप्रभावरित, प्रमुम्मचरित और वर्षमात्मवरितकों कावस्तुत क्यानक्कारित गठन, बस्तु-क्यायरोक्ष विक्षेत्रप, बील-सोन्दर्य विद्यक्षेत्रप, काष्य उपकरण एवं पूर्ववर्ती कविश्वके प्रभाव बारिका विद्यक्षित गया है। तुर्तीय परिवर्तमें रही श्रवास्त्रीत स्थाव व्यक्ति काविमान विद्यक्षा माम है। तुर्तीय परिवर्तमें रही श्रवास्त्रीत और श्रानिवास-चरितका मान्य महाकाम्योके प्रसंत पार्विनाय-चरितका मान्यक्षित किया है।

१. वर्ड मानवरित, सोसापुर, संस्करण १२/२८

बसुर्व परिवर्तमें इटरवामान्य महाकाब्योंके क्रममें वर्गवामान्य्वय, नीवनिर्वाच, व्याप्ताव्य कीर गरवारावणान्य महाकाब्योंका परिवर्तिक प्रस्तुद्ध किया गया है। इस परिवर्तिक प्रमुख विद्येखता उपमानीक वर्गीकरण और व्यवस्ति है। अमस्तुद्धोंका स्रोतमुकक विद्येखन करते हुए अनिन, जन्मकार प्रकाश, वाहमार, आकाम, प्रचायन वामग्री, अंपोपांग कोटपरांग, व्यवस्त्य, वाहमा, प्रचायन वामग्री, अंपोपांग कोटपरांग, व्यवस्त्य, पृत्येषकरण, प्रमुन्त केत, वेद्य, दिस्प-पृत्य, विस्त्यपद्धां, वामिक बस्तु, नर-नारी, पृत्य-वाह्य, पामें, पर्वेत, पर्वेत, पर्वेत, पर्वेत, विद्य-पृत्य, विस्त्यपद्धां, वामिक वस्तु, नर-नारी, पृत्य-वाह्य, पामें, पर्वेत, पर्वेत, पर्वेत, व्यवस्ति कीर्यंति वर्गों विभक्त किया है। काव्यास्यक अनुवीकन-की दृष्टित इस परिवर्ती कर्ष विधेवराएं प्राप्त होंगां।

पंचम परिवर्तमें सम्यान और ऐतिहासिक महाकाव्योके अध्ययनके साव अधि-केनीय कार्न्योका भी परिवीचन किया गया है। इस परिवर्तमें कार्यात्मक अनुभिन्तनके साथ ऐतिहासिक मृत्योंकी भी स्थापना को गयो है। ऐतिहासिक और अमिलेक्षीय कास्य रसोद्योजनको दृष्टिवे जितने महत्त्वपूर्ण होते हैं, उससे कही अधिक ऐतिहासिक दृष्टिवे। किये ऐतिहासिक तय्योंकी योजना संवेदनाओं और मायनाबोके परिपास्वयें करता है, जिससे ऐतिहासिक तय्योंकी योजना संवेदनाओं और मायनाबोके परिपास्वयें करता है,

यह परिवर्तमें एकायं, छयु. सन्देश, सूनित एवं स्तोत-काम्योका परिखीलन किया गया है। छत्रकूषाणि, पास्त्रीम्प्रदर, वशीषरवरित, महीपालवरित, वैनक्षमार-सन्मत, नेसिसूत, प्रकाद्गत, घोलदूत, सूक्तिमुकावलो, पुराल वर्तुविशतिका एवं वैराम्यक्षतक स्तोत, एकोमात, विचापहार, कस्याच मन्दिर, भूगल वर्तुविशतिका एवं वैराम्यक्षतक आदिके काल्यात्मक मृत्योका उद्घाटन किया नथा है।

ससम परिवर्तमें संस्कृत जैन कान्योंमें प्रतिपादित शीन्यरं, जीवननोग दार्थिनिक और सामिक विवादसारं, जाव्यातिक जनून्ति, सस्कृति जीर सामाजिक जीवन तथा आर्थिक और राजनीतिक विचार एवं कला-कीशक आदिका जन्यत्व किया है। इस प्रवाद जेन संस्कृत कान्योंका वर्गोगोग जन्यत्वन करनेका प्रयाद किया गा है। इस प्रवादमें कही तक सफकता प्राप्त हुई है, यह तो मुधोबगंके अपर ही छोड़ा जाता है। यर इस प्रयास में बित महानुभावोंके सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके प्रति हार्थिक जाता है। यर इस प्रयास में विवाद महानुभावोंके सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके प्रति हार्थिक जातार अपक करता सत्यासस्य है। सर्वत्रवम में अपने निरंशक डॉ. श्री हीरालाक्यों जैनके प्रति वत्यस्तक हैं, जिनके प्राप्त हुआ और स्वाप्त स्वकृत हो स्वाप्त और कार्रियनों प्रति संवि मुझे संवत प्राप्त हुआ और सह प्रयास सकता हो स्वाप्त साम हुआ और स्वाप्त स्वाप्त

प्रकाशनका खेब भारतीय ज्ञानगीठ काशोके व्यविकारी एवं उसके सुयोग्य सन्त्री श्री बाबू श्रदमीचन्द्रजी जैनको हैं, जिनकी महनोय बनुकम्पारे यह शोघ-प्रकण जिजासुर्वोक्ते समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। बन्यूबर श्रो डॉ॰ गोकुरुवन्द्रजी जैनको भी नहीं मूक्य व्यासकता है, जिनके प्रोत्साहनते यह प्रश्य प्रकासित हो रहा है 1. मैं शानपीठके समीत्यरीय पदासिकारियोंके प्रांत अपना हार्विक-आधार व्यक्त करता है ।

भी वॉ. ए. एत. उपाध्येके प्रति शी नतमस्तक हूँ, जिसके स्तेह सीर-सम्माज्येकपते जामानित हुवा हूँ। जानमें जपने गुरु पृथ्व भी पं॰ कैशावचन्त्रभी साम्त्री, सारापचीके बरणोर्ने शी श्रद्धाभक्ति स्वक्त करता हूँ, जिसके जानीर्वादित वह प्रस्य-किस्ता पदा।

सहयोगियोंमें श्री हाँ, राजाराम जैन और श्री पं॰ रामनाथ पाठक प्रणयीका भी उपकृत हूँ, जिनसे प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त हुना । श्रुफ सखोषनका कार्य श्री शं॰ महादेवजो चतुर्वेदोने किया है । उनकी इस सरकृताके लिए भी मैं आजारो हूँ ।

इस प्रयासमें सहयोग देनेवालोंमें मैं अपनी वर्मपत्नी श्रीमती सुत्रीलाजीको भी साधुवाद देता है, जिनको कर्मटताके कारण मैं घरेलू विन्ताबींसे मुक्त रहकर साहित्यदेवताको बाराधनामें तत्पर रहता है। अन्तमें सभी सहायता करनेवाले महा-मुभावोंके उपकारका स्मरण कर अपना बामार व्यक्त करता है।

मोलाभवन, १. महाजन टोली, आरा नेमिचन्द्र शास्त्री

### विषय-सूची

| वेषय                                        | SS         |
|---------------------------------------------|------------|
| प्रथम परिवर्त                               |            |
| संस्कृत काव्यका बाविर्माव और विकास          | ŧ          |
| याकोवीके अनुसार                             | 3          |
| डॉ. ए. वी. कीयके अनुसार                     | ą          |
| संस्कृत काव्यपरम्पराका इतिवृत्त             | 4          |
| जैन सस्कृत काव्यका उद्भव                    | •          |
| बन्तरंगकी दृष्टिसे जैन काव्यकी मिन्नताएँ    | 22         |
| रस योजना सम्बन्धी विशेषता चित्रो द्वारा     | १५         |
| चरितनामान्त महाकाव्य                        | <b>१</b> ७ |
| क. कर्मसंस्कार प्रधान प्रबन्ध               | 25         |
| ख, जोवपरक प्रबन्ध                           | 25         |
| ग. जगत्परक प्रवन्ध                          | ₹•         |
| चरितनामान्त जैन महाकाव्योंका विकासक्रम      | 7.8        |
| इतर नामांकित महाकाव्य                       | 37         |
| सन्धान, ऐतिहासिक और अभिलेख काव्य            | ¥•         |
| ऐतिहासिक काव्य                              | 83         |
| अभिलेख काव्य                                | Yu         |
| एकार्थ-छघु-सन्देश-सूक्ति-स्तोत्र काव्य      | 86         |
| <b>संघुकाव्य</b>                            | 42         |
| सन्देशकान्य                                 | ¥3         |
| सुक्तिकाव्य                                 | 48         |
| स्तोत्रकाव्य                                | 44         |
| जैन स्तोत्र कार्स्योका प्रादुर्माव और विकास | 49         |
| संस्कृत भाषामें रचित उपेक्षित स्तोत्र       | Ę.         |
| जिनशतकालंकार या स्तुतिविद्या                | £\$        |
| देवागमस्तोत्र या आप्तमीमांसा                | £¥         |
| [8]                                         | 1-         |

### संस्कृत काध्यके विकासमें जैन कवियोंका योगदान

14

| युक्त्यनुशासन                              | Ę¥          |
|--------------------------------------------|-------------|
| कृषि सिद्धसेनके स्तोत्र                    | Ęų          |
| संस्कृत जैन काव्योंका वाम्यन्तरिक विश्लेषण | 9.8         |
| द्वेतीय परिवर्त                            |             |
| दसवी शती तकके चरितनामान्त महाकाव्य         | 96          |
| चन्द्रप्रभचरितम्                           | 96          |
| रचयिताका परिचय                             | હ           |
| स्यितिकाल                                  | 10          |
| कथावस्तु                                   | 90          |
| कचानक स्रोत और उसका गठन                    | 99          |
| महाकाव्यत्व                                | 61          |
| वस्तुव्यापार वर्णन                         | ۷.          |
| मह <del>ण्च</del> रित्र                    | 6           |
| रस-भाव-योजना                               | ۷           |
| वलंकार-योजना                               | ۹:          |
| <del>छन</del> ्दोयोजना                     | 9           |
| भाषा और शैली                               | १०          |
| पूर्ववर्ती कवियोका प्रभाव                  | ₹o          |
| प्रद्यम्नचरित                              | १०          |
| रचियता का परिचय                            | ₹0          |
| स्यितिकाल                                  | <b>१</b> ०' |
| कयावस्तु                                   | <b>१</b> १  |
| कथानक स्रोत                                | ? ?         |
| असमानताएँ<br>-                             | \$ 8        |
| साम्य                                      | 24:         |
| असाम्य                                     | 2.5         |
| कथानक गठन                                  | \$ \$1      |
| महाकाव्यत्व                                | 19.9        |
| वस्नुष्यापार वर्णन                         | <b>१</b> १. |
| चरित्रचित्रण                               | 11          |
| रसमाव-योजना                                | १२          |
| अलंकार-योजना                               | <b>१</b> २' |
| স্কৃতি <b>বিব</b> ণ                        | <b>१</b> २  |
|                                            |             |

| विषय-सूची                                   | 15                  |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>इ</b> न्दोयोजना                          | १२९                 |
| माषा और शैकी                                | \$ 70               |
| प्रसुम्न चरितपर पूर्ववर्ती काव्योंका प्रमाव | १३२                 |
| सीन्दरनन्द और प्रद्युम्नचरित                | १३२                 |
| कालिदासकी रचनाएँ और प्रसुम्मचरित            | १३३                 |
| किरात भीर प्रयुम्नचरित                      | <b>१३</b> ४         |
| माघ और प्रदुम्नचरित                         | १३६                 |
| प्रधुम्नवरितका उत्तरवर्ती काव्योपर प्रभाव   | <b>?</b> ? <b>0</b> |
| वर्षंमा <del>नच</del> रितम्                 | 2 7 5               |
| रचयिताका परिचय                              | <b>१३</b> ९         |
| कथावस्तु                                    | १४०                 |
| कथावस्तुका स्रोत और गठन                     | (XX                 |
| महाकाव्यत्व                                 | १४६                 |
| वस्तुव्यापार वर्णन                          | १४६                 |
| सौन्दर्य                                    | १४८                 |
| चरित्रचित्रण                                | 146                 |
| रसभाव योजना                                 | १५०                 |
| अलं <b>कारयोजना</b>                         | १५३                 |
| <b>छ</b> न्दोयोजना                          | १६१                 |
| গ্ৰীকী                                      | <b>१</b> ६१         |
| वर्धमानचरितपर पूर्ववर्ती कवियोका प्रभाव     | १६२                 |
| रघुवंश और वर्द्धमानचरित                     | १६२                 |
| कुमारसम्भव और वर्द्धमानचरित                 | <b>१</b> ६३         |
| करात और वर्द्धमानचरित                       | <b>१</b> ६३         |
| शिशुपालवध और वर्द्धमानचरित                  | <b>१</b> ६४         |
| चन्द्रप्रमचरित भौर वर्द्धमानवरित            | १६५                 |
| धर्मशर्माम्युदय और वर्दमानचरित              | १६६                 |
| जीवन्धरचम्पू और वर्धमानचरित                 | १६७                 |
| तृतीय परिवर्त                               |                     |
| चरितनामान्त महाकाव्य ( ई० शती ११−१४ )       | १७१                 |
| पार्श्वनाथचरितम्                            | १७२                 |
| रचयिताका परिचय                              | १७२                 |
| स्यितिकास                                   | १७४                 |

### २० संस्कृत काम्यके विकासमें जैन कवियोंका योगदान

| कथावस्तु                              | १७  |
|---------------------------------------|-----|
| कथावस्तुका स्रोत और गठन               | १७  |
| महाकाव्यत्व                           | 80  |
| रसयोजना                               | 16  |
| चरित्रचित्रण                          | 16  |
| <b>च</b> हेश्य                        | 10  |
| प्रकृति-चित्रण                        | १८  |
| बलंकार विभान                          | १९  |
| भाषा बौर शैली                         | 15  |
| । ङ्गचरितम्                           | १९  |
| रचयिताका परिचय                        | 19  |
| स्थितिकाल                             | १९  |
| कयावस्तु                              | १९  |
| कयावस्तुका स्रोत                      | २०  |
| प्रबन्ध-कल्पना                        | २०  |
| महाकाव्यत्व                           | २०  |
| रसभाव योजना                           | २०  |
| अलंकार नियोजन                         | २०  |
| <b>छन्दोयोजना</b>                     | २०, |
| काञ्यमें वर्णित जीवन मूल्य            | २०, |
| उपसंहार                               | 28  |
| न्तिनाथचरितम्                         | ₹१: |
| रचिता                                 | ₹१: |
| स्यितिकाल                             | 78  |
| कथावस्तु                              | 281 |
| कथावस्तुका स्रोत                      | 285 |
| कथावस्तुका गठन                        | 781 |
| महाकाव्यत्व                           | 786 |
| रसमाव-नियोजन                          | 289 |
| अर्लकार-संयोजन                        | २२३ |
| छन्दोयोजना                            | 225 |
| शी <i>स</i> स्थापत्य                  | 220 |
| शान्तिनायचरितपर अन्य कान्योंका प्रभाव | 226 |

| 1-सूची |  | * |
|--------|--|---|
|        |  |   |

२३३

## चतुर्थं परिवर्तं

इतरनामान्त महाकाव्य

| <b>ब</b> र्मशमोभ्युदयम्                             | 538 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| स्यितिकाल                                           | २३५ |
| रचनाएँ                                              | २३८ |
| वर्मशर्मान्युदयको कवावस्तु                          | २३९ |
| कथावस्तुका स्रोत और गठन                             | २४२ |
| महाकाव्यत्व                                         | २४४ |
| रसभाव-योजना                                         | २४९ |
| अलकार-योजना                                         | २५२ |
| उपमान या अप्रस्तुत योजनाका स्रोतमूलक विश्लेषण जैसे- |     |
| सम्मि, अन्यकार, प्रकाश आदि                          | २५३ |
| छन्दोयोजना                                          | २७१ |
| अ।दान-प्रदान                                        | २७२ |
| शिशुपालवध् और धर्मशर्माम्युदय                       | २७५ |
| दशकुमारचरित और धर्मशर्माम्युदय                      | २७८ |
| हरिचन्द्रका प्रभाव                                  | २७९ |
| वर्मशर्माम्युदय और पुरुदेवचम्पू                     | २८१ |
| नेमिनिर्वाणकाव्यम्                                  | २८२ |
| कविपरिचय                                            | २८२ |
| स्यितिकाल                                           | २८३ |
| कयावस्तु                                            | २८३ |
| कथावस्तुका स्रोत और गठन                             | २८७ |
| महाकाव्यत्व                                         | २८८ |
| प्रकृति चित्रण                                      | २९४ |
| रसमाव योजना                                         | २९५ |
| अलंकार योजना                                        | २९७ |
| <b>छन्दो</b> योजना                                  | ३०१ |
| वैली                                                | ३०२ |
| · माधुर्यगुण                                        | ३०२ |
| जयन्तविजयम्                                         | ३०३ |
| रचिमता                                              | ३०३ |
| स्यितिकाल                                           | ३०३ |
|                                                     |     |

### २२ संस्कृत काव्यके विकासमें जैन कवियोंका योगदान

| रचना और कान्यप्रतिमा                           | ₹•¥          |
|------------------------------------------------|--------------|
| महाकाव्यकी कथावस्तु                            | 308          |
| कषावस्तुका स्रोत और गठन                        | ₹00          |
| महाकाव्यस्य                                    | 100          |
| प्रकृति-चित्रण                                 | 320          |
| पात्रोंका शील स्थापत्य                         | 389          |
| रसमाव-नियोजन                                   | ₹१४          |
| बलंकार योजना                                   | # \$ 4       |
| उपमान या अप्रस्तुत योजनाका स्रोतमूलक विश्लेषण  |              |
| जैसेअंगवाचक, ग्रहनक्षत्र, पर्वत-पर्व्वी बादि   | 329          |
| छन्दोयोजना                                     | 328          |
| भाषा शैली                                      | 324          |
| जयन्तविजयम्पर अन्य संस्कृत कान्योका प्रभाव     | <b>\$</b> 24 |
| महाकवि कालिदासके काण्य और जयन्तविजय            | <b>३</b> २५  |
| किरातार्जनीय और जयन्तविजय                      | 370          |
| शिशुपालवध और जयन्तविजय                         | 370          |
| नैवषचरितम् और जयन्तविजयम्                      | 376          |
| नरनारायणानन्दमहाकाव्यम्                        | <b>३</b> २९  |
| रचिवता वस्तुपाल                                | ३२९          |
| स्यितिकाल                                      | 330          |
| रचनाएँ और काध्यप्रतिभा                         | 3 \$ \$      |
| कथावस्तु                                       | 333          |
| कथानक स्रोत और उसका गठन                        | 338          |
| महाकाव्यत्व                                    | <b>\$</b> 34 |
| चरित्र चित्रण                                  | ३३७          |
| हौली और भाषा                                   | 116          |
| रसभाव योजना                                    | ३३९          |
| अलंकार योजना                                   | 385          |
| उपमान या अप्रस्तुत योजनाका स्रोत मूलक विश्लेषण |              |
| जैसेअस्त्र-शस्त्र, आकृति-सौन्द्रर्य            | 383          |
| <del>छन्दो</del> योजना                         | 386          |
| पद्मानन्दमहाकाव्यम्                            | ३५०          |
| कविका परिचय                                    | 340          |
| स्थितिकाल                                      | 842          |

| विषय-सूची                        | **          |
|----------------------------------|-------------|
| रचनाएँ                           | <b>ર</b> પ્ |
| कवावस्तु                         | ३५४         |
| कवावस्तुका स्रोत और गठन          | ३५५         |
| सांस्कृतिक महत्त्व               | <b>३</b> %७ |
| महाकाब्यत्र                      | ३५८         |
| अलंकार योजना                     | ३६०         |
| <b>छ</b> न्दोयोजना               | ३६०         |
| भाषा और शैली                     | ३६०         |
| <b>पंचम परिवर्त</b>              |             |
| सन्धान, ऐतिहासिक और अभिलेख काव्य | <b>३६</b> ३ |
| द्विसन्धानम्                     | \$ \$ \$    |
| रचयिता कवि धनंजय                 | ₹₹४         |
| स्थिति काल                       | ३६४         |
| रचनाएँ                           | ३६५         |
| कथावस्तु                         | 356         |
| कयावस्तुका स्रोत और गठन          | ₹७१         |
| महाकाव्यत्व                      | १७६         |
| नगरीचित्रण                       | ३७१         |
| प्रकृतिचित्रण                    | ३७२         |
| रसभाव-योजना                      | ३७४         |
| अलंकार-योजना                     | इ७७         |
| छन्दोयोजना                       | ३८०         |
| शास्त्रीय पाण्डित्य              | ३८१         |
| अन्य काव्योका प्रभाव             |             |
| रघुवंश और द्विसन्धान             | ३८३         |
| मेषदूत और दिसन्धान               | ३८५         |
| करात और द्विसम्धान               | ३८६         |
| भाष और द्विसम्धान                | ३८६         |
| सप्तसन्धान                       | ३८७         |
| कृवि परिश्रय                     | ३८७         |
| <b>स्पितका</b> ल                 | 326         |
| रचनाएँ                           | 326         |
| कवावस्तु                         | ३८९         |
|                                  |             |

### संस्कृत काञ्चके विकासमें सैन कवियोंका योगदान

| क्यास्रोत और गठन          | 35   |
|---------------------------|------|
| महाकाव्यत् <b>व</b>       | \$6: |
| रस-योजना                  | 35   |
| वलंकार-योजना              | 391  |
| छन्दोयोजना                | 39.  |
| <b>गैली</b>               | ₹9.  |
| ऐतिहासिक महाकाच्य         | ₹९,  |
| हम्मीरमहाकाव्यम्          | ₹९¹  |
| कविका परिचय               | 340  |
| रचनाएँ                    | 800  |
| कथावस्तु                  | ४०   |
| कथायस्तुका स्रोत और गठन   | 801  |
| महाकाव्यत्व               | 80.  |
| सौन्दर्यचित्रण            | 80.  |
| रसभाव-योजना               | 88   |
| अलंकार-योजना              | 88   |
| शैली और भाषा              | 86   |
| शीलस्थापत्य               | ४११  |
| ऐतिहासिक तथ्य             | 881  |
| अभिनेल काव्य              | 886  |
| ऐहोल-अभिलेख               | 881  |
| विषयवस्तु                 | ४२०  |
| अभिलेखका ऐतिहासिक मूल्य   | 851  |
| कालिदास और भारविका प्रभाव | ४२३  |
| काव्यमूल्य                | ४२४  |
| रूपकका एक अन्य चमत्कार    | ४२४  |
| मन्ने अभिलेख              | ४२७  |
| विषयवस्तु                 | 870  |
| काव्यमूल्य                | 890  |
| कोन्नूर (घारवाड़) अभिलेख  | ४३०  |
| काव्यात्मक मृह्य          | ¥\$0 |
| समय                       | ¥₹   |

| विषय-सूची                                          | 84  |
|----------------------------------------------------|-----|
| मल्खिवेण-प्रशस्ति                                  | 893 |
| काव्यमृत्य                                         | 838 |
| बष्ठ परिवर्तं                                      |     |
| एकार्य-लघु-सन्देश-सूक्ति-स्तोत्र काव्योंका परिशोलन | ४३७ |
| एकार्यकाव्य                                        | ४३९ |
| क्षत्रचूडामणि                                      | 836 |
| रचियवा                                             | *** |
| समय                                                | 880 |
| रचनाएँ                                             | 888 |
| कयावस्तु                                           | 883 |
| कथावस्तुका स्रोत और गठन                            | ४४५ |
| काव्यगुण                                           | 880 |
| शत्रुजयमाहात्म्य                                   | ४४९ |
| रचयिता                                             | 888 |
| काव्यकी कथावस्तुका सार                             | ४५१ |
| काव्यगुण                                           | ४५२ |
| सुदर्शनचरितम्                                      | ४५४ |
| कथावस्तु                                           | ४५५ |
| काव्यगुण                                           | ४५७ |
| ल <b>पुकाव्य</b>                                   | ४५९ |
| यशोधरचरितम्                                        | ४५९ |
| क्यावस्त्                                          | 849 |
| काव्यगुण                                           | ४६१ |
| जैनकुमारसम्भव                                      | 863 |
| कथावस्तु <b></b>                                   | 868 |
| काव्यगुण                                           | ४६५ |
| महीपा <del>ळच</del> रितम्                          | ४६७ |
| क्षावस्तु                                          | ४६७ |
|                                                    |     |

| ticker and lanen an elected dividia |             |
|-------------------------------------|-------------|
| सन्देशकाव्य                         | ४७१         |
| पार्श्वाभ्युदय                      | ४७२         |
| क्यावस्तु                           | ጸፀፅ         |
| समालोचन                             | ४७५         |
| नेमिदूत                             | <b>አ</b> ወረ |
| कथावस्तु                            | ४७९         |
| समालोबन                             | 860         |
| जेनमेघदूतम्                         | ४८२         |
| कथावस्तु                            | ४८३         |
| समालोचन                             | <b>४८</b> ४ |
| शीलदूतम्                            | ४८६         |
| कथावस्तु                            | ४८६         |
| समालो <del>ब</del> न                | 850         |
| पवनदूतम्                            | <b>४८</b> ९ |
| स्थितिकाल                           | ४८९         |
| कथावस्तु                            | ४९०         |
| समालोचन                             | ४९०         |
| अन्य सन्देश काव्य                   | ४९२         |
| सूक्तिया सुभाषित काव्य              | ४९३         |
| मुभाषितरत्न सन्दोह                  | 868         |
| विषय                                | ४९५         |
| <b>सूक्तिमुक्ताव</b> ली             | 890         |
| विषय-परिचय                          | ४९७         |
| स्तोत्रकाव्य                        | 866         |
| १. भक्तामर स्तोत्र                  | 400         |
| स्तोत्रका परिचय और समालोचन          | 408         |
| २. विषापहार स्तोत्र                 | ५०३         |
| विषय और समीक्षा                     | 408         |
| ३. एकीभाव स्तोत्र                   | ५०६         |
| ४. कल्याणमन्दिर स्तोत्र             | ५०८         |
| विषय और समालोचन                     | 409         |
| ५. चतुर्विशति जिनानन्दस्तवन         | ५११         |
|                                     |             |

| विषय-सूची | २४ |
|-----------|----|
|           |    |

### सप्तम परिवर्त

| संस्कृत जैन कार्व्योका आभ्यन्तरिक विश्लेषण | ५१३ |
|--------------------------------------------|-----|
| उपेक्षित संस्कृत कान्योका बन्तरंग अनुशोलन  | 484 |
| राजनीति और गासनतस्य                        | ५२० |
| राजा और प्रजाका सम्बन्ध तथा राजाके कर्तव्य | 427 |
| राजा के प्रकार                             | ५२३ |
| युवराज                                     | 421 |
| मन्त्रि <b>मण्ड</b> ल                      | 470 |
| कोष और राजस्व                              | 421 |
| स्वराष्ट्र परराष्ट्र विभाग                 | 420 |
| सैनिक शक्ति                                | ५३  |
| समाजतत्त्व                                 | 43: |
| समाजरचना                                   | 43  |
| परिवार गठन                                 | ५३  |
| विवाह                                      | 48  |
| स्वयंवर विधि                               | ५४  |
| गान्वर्व विवाह                             | 48  |
| बहुविवाह्                                  | 48  |
| विवाहित जीवन                               | ५४  |
| गर्भकालीन पुंसवनादि सस्कार                 | 48  |
| गर्भोत्तरकालीन संस्कार                     | 44  |
| बालकके संस्कारोंका वर्णन                   | ५५  |
| बालकीड़ा तस्व                              | ५५  |
| उपनयन और विद्यारम्भ                        | ५५  |
| शिक्षा बारम्भ करनेकी वायु                  | 44  |
| शिष्यकी योग्यता और गुण                     | ५५  |
| गुरु या शिक्षकको योग्यता                   | 44  |
| शिला संस्थाओं के भेद                       | ५५  |
| पाठचक्रम और शिक्षांके विषय                 | ५६  |
| विद्या और विद्वान्की महिमा                 | ५६  |
| नारी शिक्षा                                | ५६  |
| ण्योतिष, शकुन और आयुर्वेद                  | ५६  |
| नवसह और ग्रहण                              | ५६  |
|                                            |     |

| मित्रदष्टि                        | 400          |
|-----------------------------------|--------------|
| ग्रहोंका बलावल                    | ५७१          |
| ग्रहोका स्वामित्व                 | ५७१          |
| षड्बर्ग                           | ५७१          |
| ग्रहण और अयन                      | ५७२          |
| मुहर्त                            | ५७३          |
| शकुनविचार                         | ५७४          |
| स्वप्न विचार                      | ५७५          |
| आयुर्वेद                          | ५७५          |
| प्रेम, सौन्दर्यदोष और जीवनसम्भोग  | ५७६          |
| नारी-शरीर-सौन्दर्य                | ५७९          |
| नगर सौन्दर्य                      | 428          |
| प्रकृति सौन्दर्य                  | ५८५          |
| सांस्कृतिक सौन्दर्य               | ५८७          |
| जीवन सम्भोग                       | ५८९          |
| सम्पत्ति और उपभोग                 | ५९३          |
| सगीततस्व                          | ५९७          |
| दर्शनतस्व                         | ६०१          |
| चार्वाक दर्शन                     | ६०२          |
| चार्वाक मतका निरसन—उत्तरपक्ष      | ६०४          |
| धूर्त चार्वाकके मायावादकी समीक्षा | ६०७          |
| तत्त्वोपप्लववाद                   | ६० <b>९</b>  |
| उत्तरपक्ष-समीक्षा                 | <b>4</b>     |
| बौद्धदर्शन-समीका                  | ६१४          |
| सांस्यदर्शन                       | ६१६          |
| समीका                             | <b>\$</b> १८ |
| मोर्मासादर्शन                     | ६१९          |
| उत्तरपक्ष                         | ६२३          |
| न्यायदर्शन-समीका                  | ६२४          |
| जैन दर्शन                         | ६२६          |
| १. जीवतत्त्व                      | <b>\$</b> 70 |
| २. अजीवत <del>रव</del>            | 496          |
| वर्मद्रव्य और अवर्मद्रव्य         | 199          |
| आकाश द्रव्य                       | <b>530</b>   |
|                                   | ***          |

| विषय-सूची                             | 99  |
|---------------------------------------|-----|
| क्।लंदव्य                             | ६३० |
| ३. आस्रवतस्य                          | ६३० |
| ४. बन्ध                               | ६३१ |
| ५. संवरा                              | ६३१ |
| ६. निर्जरा                            | ६३१ |
| कर्मसिद्धान्त                         | ६३२ |
| कर्मोंके भेद                          | ६३३ |
| <b>आ</b> चार                          | ६३४ |
| श्रावकाचारका श्राद्धधर्म              | 436 |
| श्रावक के उत्तरगुण                    | ३३९ |
| मुनि-आचार                             | ६४१ |
| उपसंहार                               | ÉRŚ |
| परिशिष्ट १                            |     |
| ग्रन्थ और प्रन्थकार                   | ६५५ |
| परिशिष्ट २                            |     |
| काव्यात्मक पारिभाषिक शब्द             | ६६५ |
| परिशिष्ट ३                            |     |
| देश, नगर, ग्राम, वन, नदी एवं पर्वतादि | ६७२ |
| परिशिष्ट ४                            |     |

६७६

व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द

### प्रथम परिवर्त

### संस्कृत जैनकाञ्यका अन्तदंशंन

- (क) संस्कृत-काव्यका आविर्भाव और विकास
- (ख) संक्षिप्त इतिवृत्त
- (ग) सस्कृत जैनकाव्यका उद्भव
- (घ) अन्तरंगको दृष्टिसे जैनकाव्योकी भिन्नताएँ
- (ङ) चरितनामान्त संस्कृत जैन महाकाव्योंको विकास परम्परा
- (च) इतरनामान्त महाकाव्योंकी परम्परा
- (छ) सन्धान और ऐतिहासिक महाकाव्योंकी परम्परा
- (ज) अभिलेख, एकार्थ, लघु, सन्देश, सूक्ति और स्तोत्रकाव्योंको परम्परा

#### संस्कृत काञ्यका आविर्माव और विकास

काव्य शान्तिसे परिपूर्ण लगोमें लिखित कोमल शब्दों, मधुर करननाओ एवं उद्रेकमधी भावनाओंकी मर्मस्पृक् भाषा है। यह सहज्रक्यमें तरीयत मात्रोका सपुर प्रकाशन है। इसरे शब्दोमें यह कहा जा सकता है कि काव्यभाषाके माध्यमसे अनुसृति और करमा द्वारा जीवनका परिष्करण है। मानव-जीवन काव्यका पायेय शहण कर सांस्कृतिक संराजीव शमता प्राप्त करता है। राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और जातीय भावनाएँ काव्यमें सुरक्षित रहती है। संस्कृत-काव्य भारतके गर्योक्षत भावको दीतिसे संक्रान्त वीवनका चित्र है।

संस्कृत-काव्यका प्रातुर्भीव भारतीय सम्यताके उद्यक्तालमें ही हुझा है। यह अपनी रूपमाधूरी एवं समयी भारवपारिक कारण जनजीवनको वैदिककालते ही प्रमादित करता जा रहा है। विम्तृद्राणमें बताया गया है कि अनन्त काव्य-जगद्रमें नेवल किये ही एक प्रवापित है, उसे जैंडा जच्छा लगता है, यह दिश्व उसी प्रकार वरण जाता है। यह त्येव उसी प्रकार वरण जाता है। यह त्येव उसी प्रकार वरण जाता है। यह स्थान विकास स्थान वर्ष का और उसने इस स्थान विकास स्थान वर्ष कर स्थान विकास स्थान वर्ष कर स्थान कर स

विष्य बारमाएँ भी हर्ष-विचाद, सुब-दुःख एवं बाद्या-निराधामें सहयोग करती हुई देखो जाने लगों। बैदिक कविने सन्तरहाके क्यमें दिव्य शक्तियों से सौन्दर्यका कथ्या-रोप कर उनके सावस्थको बाणीके फ़रककर चित्रक किया। विरकुमारी उचा अपने नमकुले लावस्थको प्रदर्शन करती हुई सूर्यसे प्रस्पको बीनलाचा प्रकट करती हुई सूर्यसे प्रस्पको क्यमिलाचा प्रकट करती हुई सूर्यसे प्रस्पको क्यमें कूट पड़ा। संदन, हवन और उद्योगके योग काल्यको मावचारा आगेकी और दक्षी बीर नारासंसे, दानस्तुतियों स्वर्ध क्षीर काल्यकों मावचारा आगेकी और दक्षी बीर नारासंसे, दानस्तुतियों सार्व पुरुरता-उवसी एवं यस-यसी वैदी प्रेम कविदाएँ सी गुम्स्स्त होने लगी। स्तुतियों

१. खपारे काळ्यसंसारे कविरेकः प्रजापति । यथास्मै रोचते विक्वं तथेटं परिवर्तते ।

<sup>--</sup>अग्निपुराणका काव्यकास्त्रीय भाग-नेशनल पश्लिशिन हाउस दिश्ली,११८१ ई०,१सोम० १०,५०२८।

के प्रशंगमें उपमा और उत्प्रेताओंको रंगीनियोंने ऐसा सुन्दर रम्य कप उपस्थित किया जो किसी भी माशाके काव्यके लिए अपार मान सम्पत्ति माना बा सकता है। इस सन्दर्भमें आस और सत्तुनकी काम्यमयी स्तुतियों इत्यह हैं। इन स्तुतियोंमें उपमा, उत्प्रेता और रूमककी योजनाने कविताको एक नया ही परिचेश प्रमान किया है।

जीवनकी स्विवताके साथ मन्त्रीर चित्तन कारम्य हुवा। करना और प्रावनाने विचारोके साथ मिलकर निवेगीको सृष्टि की। हृदयके साथ मस्त्रिक भी प्रीव हुवा और संदिशकालकी लीकिक सम्युवयको प्रावनाने उपनिषद् कालके बाध्यारितक पिन्तर्ग को प्रमुत किया। ऋग्येदके अन्तिम दिनोके कविक मन्त्रों जनेक देवमूर्तियोके प्रति आरांका उपरल हुई बीर चित्तनशील होकर उचके मुनसे निकला—"क्स्से देवार हिवाया विषेत्र?" वह अपनी समस्याको सुलक्षा न सका। औषनको गतिविधि और लक्ष्यको समझनेका प्रयत्न किया गया। कलत: उपनिवद् कालका बाध्यारितक चित्तन प्रदृत हुवा। संदिशाकालके अनन्तर एक और सजादि विधानोकी बौदिक व्याव्या करनेवाले एवं आर्थवीवननकी कथाओंके समझ, बाह्या प्रत्योंकी रचना हुई और दूसरी प्रतं संवार के स्ट्याराक्षक कार्यकारणवादको बयगत करनेके लिए दर्शनका भीगणेश हुवा। समाज-को अध्यविध्यत करनेके हेत बौतवृत्त, प्रमञ्जन वा मुझक्रोका प्रयत्न हुवा।

संस्कृतके कविने यहाँ विराम नहीं लिया। वह संहिताओं की कल्पना और भावना, बाह्मण ग्रन्योंकी भोगवादी कर्मभावना, आरण्यकोंकी यञ्चसम्बन्धी आध्यारिमक प्रवचन भावना एवं उपनिषद्की बात्मा, पुनर्जन्म एव कर्मफलभावनाके दायके साथ गतिशील हजा. पर चिन्तन और विचार-तिका रूप उत्तरवर्ती संस्कृत काव्यपरम्परा ( Classical Poetry ) में तदत न रह सका । वैदिक कविकी काव्य-प्रकृति, लौकिक संस्कृत ( Classical Sanskrit ) के कविकी काव्य प्रकृतिसे भिन्न है । यतः (१) वैदिक कविका काव्य तत्कालीन जनभाषाका काव्य है और साहित्यिक संस्कृतका काव्य अभि-जात वर्गकी साहित्यिक भाषाका । (२) वैदिककाव्य प्राकृतिक शक्तियोंसे सम्बद्ध देवी काव्य है, पर साहित्यिक संस्कृतका काव्य मानवकाव्य है। (३) वैदिक काव्य ग्राम्य संस्कृतिका काव्य है, जब आयोंमें प्राचारण वित्तके साथ कृषिका विकास हो गया था: पर साहित्यिक संस्कृतका काव्य नागरिक सम्यताका काव्य है। (४) वैदौंका समाज वो वर्गो--आर्य और अनार्य या विजेता और विजितका समाज है, पर संस्कृतका समाज चातुर्वर्ष्यकी नीव पर आधत पौराणिक समाज है। (५) वैदिक काव्य भावना और कल्पनाके अनाविस और अनसंकत रूपसे मध्यत है. इसमें संगीत और कवित्यका नैसर्गिक योग है, पर लोकिक संस्कृत काव्यमें कला और शास्त्रका अपूर्व मणिकांचन संयोग हवा है। (६) वैदिक साहित्य कोकगीतोंका स्वाभाविक काव्य है, पर लौकिक संस्कृत काव्य अलंकत शैलीका । इस प्रकार वैदिक काव्यकी प्रकृतिका गणात्मक परिवर्तन लौकिक संस्कृत काव्य ( Classical Poetry ) में पाया जाता है।

१. श्रक्० ३।३३।१-२ ।

कारियम नतीवी वैविक और श्रेष्य संस्कृत काव्यकी प्रकृति भिन्नताके कारण श्रेष्य संस्कृत काव्यका मुक लोग प्राकृत-काव्यको मानते हैं। उनका जिममत है कि जमिक-काव्यका प्राकृतीव ईवारी सन्ते ५-५ सी वर्ष पूर्व हो हो चुका चार । इस काव्यको प्रकृति कई दृष्टिमीस श्रेष्य संस्कृत काव्यके व्यकृत है। जनवाचारण वर्षनी बोकी प्राकृत्य गीठीको गावा करता चा। ये गीत हो जाने चककर काव्यके रुप्ये संस्कृत काव्यक रुप्ये संस्कृत काव्यक रुप्ये संस्कृत काव्यक प्रकृत है। जमने चककर काव्यक रुप्ये संस्कृत काव्यक रुप्ये संस्कृत काव्यक रूप्ये संस्कृत काव्यक करता है। त्रित्व करते हुए बतावा है कि रामगढ़ पहाड़ीयर शीठाविंगा और जोगीमाराको गुकाजों के जबू जानिकेस में भी प्रकृत काव्यक रूप पार्ये जाते हैं। काव्यका स्वावकाव्यक जनकाव काव्यक संस्कृत वावकाव्यकी जनके विवेषताएँ परिरुप्तित होती है। इस प्रकार स्यूवर्स संस्कृत वावकाव्यकी जनके विवेषताएँ परिरुप्तित होती है। इस प्रकार स्यूवर्स संस्कृत काव्यकाव्यक तात्र प्रकृत काव्यका स्वति प्रकृत काव्यक स्वतिक स्वतिक रूपते हैं।

याकोबोने हालको सातवाहनसे लिमन माना है और बताया है कि हालके लाजयमें 'नायासमयती' जैसे सरस प्राह्मत काव्यका संबद्द किया नया है। इस संबद्ध का समय जैन अनुन्युतिके जनुसार बीर निर्माण संवत् ७४० है। महामिष्यत राहुल साहस्यायनने लिखा है—"'इस समयको कवितारों पालिमें मुरक्षित हैं। संस्कृतये नकते नमूने महामारत और रामायमचे मिलते हैं, जो कि सबियो तक मीविक बोहराये जाते नोर्में वालको साहस्यायन के साहस्य के मीवक के निर्माण के साहस्य के साहस

डाँ० ए. बी. कीयने उपर्युक्त मान्यताको अस्वीकार तो किया है पर स्वृष्टिक सम्बन्ध नहीं किया। उनका समिनत है कि संस्कृतके प्राकृतको पूर्वीस्पति विद्ध नहीं हो सकती है। अतप्त प्राकृत काम्यको संस्कृत काम्यको स्रोत मानना अनुमित हैं विल्होंने किया है—""ऋषेवर्ष मी अपने नाज्यवताता प्रमुशको प्रशंक्त काम-साव देवताओं के किया है— "ऋषेवर्ष मी अपने नाज्यवताता प्रमुशको प्रशंक्त काम-साव देवताओं किया है— स्वर्णक स्वर्यक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्

t. Dr A. B Keith, A History of Sanskrit Literature, London, 1941, PP 40-+1.

<sup>2.</sup> Ang, Frzahrungen in Maharastri. P. XVII, cf. Bhavistta Kaha P 83,

प्रमन्धकोश, स० मुनि जिनविजय, सिन्धी जैन प्रन्थमाता, प्रत्योक ६, शास्तिनिकेतन, ११३६ ई० पु० ७४।

४. सेस्कृत काळ्यघारा, कितान महत्त, इसाहामाद, १६६८ ई०, पृ० ८४।

<sup>¿.</sup> Pali is an archaic Prakrit, a Middle Indian idlom, which is characterised by the same peculiarities which distinguish the Middle-Indian from the old Indian Pali Literature and Language. Calcutta 1956, P. 1.

<sup>4.</sup> History of Sanskrit Literature, London 1941, P. 41.

कान्यको बाल्यानात्मक साधारण ग्रेकीको अपेका साहित्यक श्रैकीका विकास नाराशं-सियोंसे माना जा सकता है ।"

अतएव स्पष्ट है कि श्रेष्य संस्कृत काश्यका ओत अधिकांश विद्वान वैविक काश्य को हो मानते हैं । उनका विवार हैं कि नाराशंची गामाओको प्रणालोका विकास रामायण और महाभारत काश्यक्षणोमें पाया जाता है। इन प्रण्योके लिपिस्ड होनेके बहुत पहुंठे हो सहस्य राहक कौरत-पाण्डब पुढ और रामचरित सम्बन्धी गोतोको गाते रहे होगे । वह भी सम्बन्ध है कि उच्च विषयोके व्यविस्थित अन्य राजवंधी एवं वीरपुरुवोको नीरवाणायोका नान भी होता रहा हो । इस प्रकार रामायण और महा-भारतमें अनेक आख्यान सम्मितित होते रहे होगे ।

बोर-स्तुतियोंके रचयिता एवं प्रचारक सूत कहलाते थे। ये सूत उत्सवों या विद्याप अवसरों पर राजाशोंके उसका योरवागाशोंका पाठ करते थे। इन सूतोंकी कार्ति विद्याप हो रामायन एवं महामारतके आस्वानोंक। उत्तरित हुई होगी। सूतोंकी कार्ति रचते पर होगी। सूतोंकों कार्ति रचते पर होगी। सूतोंकों कार्ति रचते पर होगी। सूतोंकों कार्ति रचते हैं होगी। सूतोंकों कार्ति रचते होगी। स्वतांक अवस्था कार्ति होगी। सूत्र स्वान-स्थान पर सस्वर गाकर सुनाया करता था। यह वर्ग कुचीलक कहलाता था। इन कुचीलकोंने रामायन एवं महाभारतका अवसरों प्रचार किया। यहाँ यह स्थातव्य है कि सवय देवी प्रकारके सूत्र वे जो पुरराष्ट्रकों महाभारतका आस्थान सुनाते थे। रामके पुत्र कुच और जब बात्मीविकी पढ़े हुए रामचिरतकों जहरिन्हों भक्तम च र गाते हुए सुनाते चलते थे। खर, ये कुच और लब भी प्रकार। तरित कुचीलक हो है 3

उपर्युक्त विवेचनका यह वर्ष कदापि नहीं है कि सूतो और कुशीलवो द्वारा गांधी जानेवालो बोर-स्तुतियोका संग्रह ही रामायण बीर महाभारत हैं। वस्तुत: वे योनो महाकाव्य विरक्त काल कीर लेष्य संस्कृत कालकी वे कड़ी है जिनके वर्तमान संस्करण कई शताब्वियोगे प्रस्तुत हुए होये। समय-समय पर इन प्रन्योमें प्रक्षेपकों बौर परिवर्तनों का समावेख होता रहा है।

रामायण अपने काम्यगुणोंक कारण आदि महाकाष्य कहलाता है। विश्वकों उदात्तत, पटनाओका वीषम्यगुणें विश्वास एक माशका सीध्य उसकी मुक्स विशेषता है। इस महाकाम्यको लोकप्रियता, रीजी, चरिन-विषण एवं असक्य राज्यों आधारियों-के कारण है। इस काय्यमें मानव-हृदयके क्रियाकलापोंके प्रति असासायण अन्वर्शिष्ट परिक्रांति होती है। वनप्रदेशों, आक्रमों, वेनाओं, गुठों, रावशासायों, नगरों, मनुष्यों

ę. A History of Sanskrit Literature, London, 1941, P 41

The History and Culture of the Indian people, The Age of Imperial unity,
 Vol II Bhartiya Vidya Bhavan Series 1960. Chapter XVI P. 244.

च The History and Culture of Indian People, The Age of Imperial Unity Chapter XVI. P. 245. तथा बाल्मीकीय रामायल बातकण्ड चतुर्थ सर्ग-कृश और तथ के रामायल गानका उन्तेख ।

भीर उनके व्यवहारोंका वर्षन वास्तविकतासे परिपूर्ण है। मानव-मनोवृत्तियोंका व्यापक, विश्वद बौर सांगोपांग निकपण भी इसमें पाया जाता है।

सहाजारत वेष्ण संस्कृत काव्यका दूसरा प्रत्य है। विषय, माया, माव, छन्द-रचना, ब्रुद्धित्रण, आनारिक इन्द्र जावि इस काव्यमि विवेषित है। इस काव्यमें केवल कोदर-गाण्यक्षेक युवकी ही कथा नहीं है, अपितु समयके दीर्घ प्रवाहमें मूळकवाके वारों और जनेक अन्य आक्ष्यानीका एक बहुत वहा जनपट है।

इस प्रकार रामायण और महाभारत महाप्रबन्ध काव्य हैं। संस्कृत काव्यके ये दोनों प्रत्य प्रधान स्रोत हैं। ढॉ॰ एस. के. डे ने लिखा हैं—

"Even if there is no direct evidence, it would not be entirely unjustifiable to assume that the Samskrit-kavya literature, highly styled though it is, had its origin in the two great Epics of India. The Indian Tradition, no doubt distinguishes the Itihasa from the kavya, but it has always, not unjustly, regarded the Ramayana, if not the Mahabharata as the first kavyas.

स्पष्ट है कि रामायण एवं महाभारत दोनो ही परवर्ती संस्कृत काव्य तथा वन्य देखमाया काव्योके प्रेरक हैं। इन दोनो महामुबन्य काव्योके परवर्ती कवियाने काव्य-लोठी और विषय दोनो हो दृष्टिगोठे प्रेरणा एवं उपादान सामग्री ग्रहण को है। माया, अस्वयोग, काविदान, भारति एवं माथ आदि विधिन्न कवियोगे उक्त महाम्यवस्य काव्योति उपादान सामग्री बहुण को है। संस्कृत काव्य साहित्यके दितहास्ये रामायण, महाभारत और योगद्मानावरको उपवोध्य-काव्य कहा गया है। इन तोनोका अवान्यर संस्कृत काव्यये स्पर्य बड़ा ही विद्याल, मार्मिक एवं आस्यन्तर प्रभाव पड़ा है। संस्कृत काव्ययरम्पराका इतिवक्त

सस्कृत काव्यपरम्पराके इतिवृत्तको तीन युगोमें विभक्त किया जा सकता है-

- १. आदिकाल-ई० प० से ईसवी प्रथम शती तक
- २. विकासकाल-ई॰ सन् की द्वितीय शतीसे सातवी शती तक, एवं
- ३. ह्रासोन्मुसकाल-ई॰ सन्की आठवी शतीसे बारहवीं शती तक

आदिकालको काञ्यरस्परा रामायन, महामारत, पुराण एवं पर्वजलिकालीन बारहर काञ्यमें उपलब्ध है। इस कालमे ब्राह्मण समेके उत्पानके साथ संस्कृत माधा-का मो पर्वात प्रचार हुना था। अरुएव पुच्चिमित्रके समयको संस्कृत काञ्चयाँ प्रारम्भिक पुन माना चा सकता है। इस युगको काञ्यसामग्री इतनी अपूर्वास और अतिश्वत क्याकृतिके पूर्ण है, जिससे काञ्यको विशेष प्रवृत्तियाँ और मौलिक उद्भावनालोका बिस्केषण सम्भव नहीं।

<sup>†</sup> A History of Samskit Literature—Classical Period—University of Calcutta, 1962, Chapter I P. 1.

२. भोनतदेव उपाध्याय कृत संस्कृत साहित्य का इतिहास, छठा संस्करण, काही, पृ० ११०।

विकासकालमें संस्कृत कवियोने काम्यको नयी प्रवृत्तियाँ, नयी भंतिनाएँ एवं नृतन उद्भावनाएँ प्रवान की हैं। उन्होंने अवस्थाकी विकासकों भावमिनाएँ, वहाँकी मृतिकालों कालालक नक्कालों, वास्त्यायनके कामसूत्रके वास्त्यती दिवास एवं स्पृथानुमोदित वर्णात्रन वर्मत वीयामिक बीवनकी रूपरेखाका कंक्रम किया है। इस कालवायके कवि रावाओं द्वारा सम्मानित थे, जतः विवेष कपके काम्यको उन्मति हुई। श्रृंग, कृषाण, उन्वयिनोके महालक्षण, नागमारिक्ष एवं वाकाटक-गृत प्रभृति राजाओं संस्कृत-कवियोकों विवेष प्रतिसाहत दिवा। कह्मस्वक्ष अवस्वपेष, कालिवास, आरावं, मट्टि, माच, वाण, अवस्व केंद्र प्रतिसाताओं केंद्रिकत काम्यके मन्य नक्ष्यकों समुत्र वनाया।

इस कालसण्डका सबसे पहला कवि वस्त्रयोग है। यह एक प्रकारके दार्शांनक कवि है। इनके सीन्दरान्य एव बुद्धवरित नामक से महाकाव्य उपस्थव है। इन काल्योंने नैतिक और सामिक उपरोग्नीको प्रमुद्धता होते हुए भी काल्यदस्को कमी नहीं है। उपरेक्षतायों और प्रचारवारी प्रवृत्तिक रहनेपर मी वैद्यानी कीले सुम्यर समायकों कारण पर्यात सरस्तरा है। काल्यके माध्यमके दर्शनके कह तथ्योंको नमूर रूपने प्रसुत कर अपूर्व कलाका प्रवर्धन किया नम्या है। इन काल्योंको क्षावस्तुत्रोके लोत बौद अवदान प्रन्योंके सहीत है। कील्यकत पर्य उदास मायोंको अभिन्यवता काल्यके परिप्रवर्धन को है। सीन्दरानम्बर्ध स्वयं तिला है— "काल्यका रस सरस्त होता है और दर्शनका वपदेश कहु। कड़वी और्याय मुम्बे मिला देनेपर सामिको अभिन्यवता काल्यके परिप्रवर्धन को है। सीन्दरानम्बर्ध स्वयं निला है— "काल्यका रस सरस्त होता है और दर्शनका वपदेश कहु। कड़वी और्याय ममुष्टें मिला है— समुद्ध हो जारों है। इसी प्रकार कहु उपदेश भी काल्यके सरस्त आप्रयस्त सप्त हो यायेगा।" अवद्योगकी संत्री आदिकदि बास्पीकिक समान सरस्त और सरस्त है।

भावतम्पति एवं करननाके बनी रविद्यक्ष किव कालिवायने वपने पुगकी बेदना को वपनी रचनाओं उराजित किया है। ये पीराणिक ब्राह्मण वर्ष एवं वर्णाभ्रमके गोपक कवि है। इनके चार कान्य प्रविद्ध है—अद्भुतपुत्र मुग्नियम्ब एवं रपूर्वतः। काजिव्यानके कान्योका वस्तु-वंदिव्यान वर्ष्यिक स्वामाधिक प्रवाहमय एवं सरस् है। कालाया और मासपासका वन्तुनित वस्तम्य दनकी कृतियोंकी प्रमुख विद्या पति है। इनके पुगकी सामाधिक वेदनाका सच्चा प्रतिकतन इनकी कृतियोंने उपलब्ध है। प्रयास और करणारवके अपन किवा कि उपनाची में प्रवाहमय रिपूर्ण वेदमी वीजीकी वनुष्य कटा विद्यामा है। उपनाची चारतोंक करणार विद्या वीजी श्री प्रविद्या विद्या विद

१. सौन्दरनन्द, संस्कृत भवन, कठौतिया, ११४८ ई०. १८१६३।

२. संचारिणी दोपशिखेव रात्री, ये यं व्यतीयाय पतिवरा सा।

नगेन्द्रमार्गाष्ट्र इव प्रपेदे विवर्गभावं स स भूमिनालः ॥ रहु० ६।६० ।

राषिके समय जाने बढ़नेवाली सैमस्थिता पीछे कोड़दी बादी है। उपमानोंमें विविधताके साथ शास्त्रीयता भी है।

विकासकालके बन्ध कवियोंचें मार्राव, मिट्ट, कुमारदास, माघ, हर्षवर्धन एवं बालके नाम मो बावरके द्याव किये जाते हैं। मार्रावियें पाम्बल्य प्रदर्शन बाविक पाया लाता है। वर्षनाम्मीवेके लिए इनका काम्य प्रसिद्ध है। मार्गिव कलंकृत काम्यखंकीके सर्वप्रथम किये हैं। इनका 'किरावार्जुनीयम्' काम्य प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध टेकिकार-परिकनायर्गे इनके काम्यको 'नारिकेलकलसमित्र' वयो'—विस्त प्रकार नारिवलके कठोर मायको तोवनेपर ही उडका रख प्राप्त होता है, उदी प्रकार पद्देंके मोतर प्रवेश करोर मायको तोवनेपर ही उडका रख प्राप्त होता है, कहा है। कलाके सम्बन्धमें मार्राविका सिद्धानत है—

> स्कुटता न परैरपाकुता न च न स्वीकृतसर्वनीरवस् । रच्छित प्रथमयेता निर्रा न च सामर्ज्यमपोहितं क्वचित ॥किरात० २।२७

मापको पण्डित कवि कहा जाता है। इनके महाकाव्य शिश्यालवयमें कालिदात-की मावतरलता, भारविकी कलाप्रवणता और मिट्टकी व्याकरणपट्टा इन तोनोंका समन्यय हुआ है। माथ भारविकी विषक कलावाज है, पर मिट्टिसे कम वैयाकरण भी नहीं। साथ वस्तुतः विकट गोडोबन्थके कवि है। साथ ही ऐसा पहला कवि है, जिसने संस्तुत महाकाव्यों को एक नवी बैली दी वो माथी महाकाव्यों के लिए दोपस्तम्य बनी। प्रोडों कि, हरेलयोजना और गम्भीर पदक्तिमासके कारण शिश्यालवय सहुद्योंका कण्डतार है।

मारिक और मायके मध्यवर्धी कियोमें मिट्ट और कुमारदास भी जाते हैं। मिट्ट प्रकृतित परिवार है जीर जमने वैमाकरण एवं बालंकारिकका विद्वाराष्ट्रां समन्य है। वहाँ ये व्याकरणके संकीर्ण पथते निकनकर बाहर बाते हैं, इनके कविद्दयकी सीकी मिलने कार्ती हैं।

प्रशास और सुकुनारता कुमारदाकको कृतिका विशेष गुण है। इन्होंने जानकी-हरण नामक महाकाव्य किसा है। इसमें रामायणकी पुरानी क्याको नवीन कर्केबर प्रदान किया यदा है। मीकिकता विकित्त न होते हुए भी वर्गनदीको सुन्दर है। विकासकालको कृतियों से संस्कृतकाम्यका क्याउन पूर्णदाया पामा जाता है।

हातीन्त्रक काव्ययुगका बारम्य हर्षवर्षनके परवात् होता है। इस पृगर्मे काव्यको गाविदस प्रदर्शनने वर दशया और काव्य-शाहित्य सामनी विकासका वर्षन वन गया। माबोस्टरकासमें संस्कृत-काव्योंने तीन प्रकारकी प्रवृत्तियाँ परिचत्रित होती हैं।

प्रथम प्रवृत्ति यसक और हुए।श्रय स्त्रेय काव्यकी है। इस कोटिके काव्योंमें भावपक्षके स्थानपर शाब्दिक क्रोडा आसीच हो बयी है। यसक काव्योंमें मलबार निवासी वासुदेव कविके पुविष्ठिर-विकास और नलोदय प्रसिद्ध हैं। रक्षेपकाश्योंनें प्रवस सहस्वपूर्ण कृति कविराजको रायवदाव्यवीय है, हसने रलेवके द्वारा एक साथ रामायण और महासारतको कथा दी गयी है। प्रत्येक पद्यका सनंग और लमंग रलेवके कारण दोनों पक्षोंने कर्ष पटित होता है। इस पुगर्ने कविराज के अनुकरण पर हिंप्साचीर कुल रायवदाव्यकी कारण दीनों पक्षोंने कर्ष पटित होता है। इस पुगर्ने कविराज के अनुकरण पर हिंपसाचीर कुल रायवदाव्यकीय कीर विदाय हुत रायवदाव्यकीय-वैद्ये कारण भी लिखे सप्ते।

दिवीय प्रवृत्तिकी रचनाएँ सूक्ति प्रधान महाकाव्य हैं, विवसे किंका उद्देश्य दूरको उद्देशन, हेतुरवेद्या और प्रोद्योक्तिको लम्बी करवना करता रहा है। वंख (१२-वर्ग) का श्रीकण्ड-चरित प्रोद्योक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, इसमें शिवसे सम्बद्ध गौराणिक बाब्धान है।

तृतीय प्रवृत्ति ऐतिहासिक चरितकाव्योंकी है। इस व्येवीके महाकाव्योंमें ऐतिहासिक तथ्योको व्येव्या कल्पनाका पुट ही प्रधान है। चरितकाव्योंका विकास धिका-प्रवासितयोवे हुवा है, पर इस विचाका पूर्व प्रस्कृटन बाणके हर्पचरित और वाक्पतिरायके गठववहोंने गया जाता है। विस्तृत्व (११वी शती) का विक्रमाक-वेचचरित प्रपान (११वी शती) का नवसाहसाकचरित एवं कस्तृत्व (१२वी शती) का राजतरित्यों के स्तृत्व काव्य है।

बारहवी सतीमें संस्कृत काव्यक्षेत्रमें एक प्रबळ व्यक्तित्वका उदय हुआ, जिससे उक तीनो प्रवृत्तियोसे प्रमावित होकर एक बनुष्म कृतिका प्रथयन किया है, वह व्यक्तित्व है श्रीहर्षका। इनकी रचना नैयववित्त में क्षार त्वार है। इर सनोंका यह महाकाव्य प्रथम निकत-रात्रिका होष्टर वर्णन कर समास होता है। इसमें काव्य सीन्यर्य तथा सोमाविदासक अलंकारोका मणिकावन संयोग है। यह शब्दोंके सुन्यर विन्यास, नावोंके समृचित निर्वाह, कस्पनाको ऊँची उद्यान एवं प्रकृतिके सन्नोव विजयमे अपनी सानी नही रखता। हासीन्युक्कालको यह रचना काव्यपृणींके कारण अनुषम है। श्रीहर्षके बाद संस्कृत-काव्यको परमपामं निर्दाध वर्णन हुआ तो भी १७वी सताब्यो तक काव्य-निर्माण-की परमपामं निर्दाध वर्णन हुआ तो भी १७वी सताब्यो तक काव्य-निर्माण-की परमपामं निर्दाध वर्षकिक राजवरिवास और काव्यनीरके दस परमपाम निर्माण करनी रही। दिख्यके राजवरिवास और काव्यनीरके परिवास वस्ती रही। दिख्यके राजवरिवास और काव्यनीरके परिवास प्रस्ती हो। दिख्य स्वर्णन स्वर्णन स्वर्ण स्वर्णन क्षार स्वर्णन स्वर्ण

महाकाव्यों के साथ काष्ट्रकाव्य, वीतिकाव्य, नाटक, चम्यू एवं सुमाधित काव्यों के क्यमें संस्कृत काव्यकी परम्परा १७वीं यती तक पायी वाती है। इस विशास और विराद संस्कृत काव्य-रास्परांकों जैन कवियोंने भी समृद्ध बनानेमें अपना अमूल्य सहयोग प्रतान किया है। संस्कृत काव्यकों स्थरत प्रमुख विवालो पर जैनकवियों द्वारा रचनाएँ निवह की गयी हैं। इस सम्प्रदायके कवियोंके अमूल्य सहयोगका स्टेखा-जोवा जनारुं परिकारों प्रसुत किया जा रहा है। "

## जैन संस्कृत काव्य का उद्भव

वैनाचारं और वैन मनीची आरम्प्रमें प्राकृत-भाषामें ही बन्ध-प्रणयन करते थे। प्राकृत वनतामाण्यकी माथा यो, वतः कोक्सरक मुखारतायों रचनावींका प्रणयन वेनाचार्योंने प्राकृत माणार्य ही प्रारच्या क्या। भारतीय वार्यमके विकादयं किये गये वैनाचार्योंके वहसोणकी प्रथा करते हुए को विटरनितवने किया है—

"I was not able to do full justice to the literary achievements of the Jainas But I hope to have shown that the Jainas have contributed their full share to the religious, ethical and scientific literature of ancient India."

अनुयोगद्वारसूत्रमें प्राकृत और संस्कृत दोनों मापाओंको ऋषिभाषित कहकर समान रूपसे सम्मान प्रदान किया गया है।

> सक्कया पायया चेव मणिईओ होति दोण्णि वा । सरमंद्रलम्मि गिञ्जेते वसला हिस्स्यानियाँ ॥

स्पष्ट है कि संस्कृत और प्राकृत दोनों ही माषाओं में साहित्य सुजन करने की स्वीकृति जैनाचार्यों द्वारा प्रदान की गयी है।

देशवो सन् की जारीन्मक वार्ताब्दियों हो 'सस्कृत-भाषा वार्किकोके तीक्षण तर्कवाणोके लिए तूचीर वस चुकी यो । जत इस आपाका अस्प्यन, मनन न करने वालोके लिए विचारोकी मुख्या खतरे में यो । भारतके समस्य दार्शानिकोंने दर्धन-शास्त्रके गृत और गहन मन्योका प्रचयन संस्कृत भाषामें आरम्भ किया । जैनकी और दार्शानिक भो इस दौड़ में पीछेन रहें । उन्होंने प्राकृतके स्थान हो सस्कृत पर जपना अधिकार कर लिया और काब्य और दर्धनके क्षेत्रको अपनी महस्वपूर्ण रच-नाओके द्वारा समृद्ध बनाया । डॉ॰ भोलाडंकर व्यासने लिखा है—''अंनोको अपना मत एवं दर्धनिको अभिजातवर्ष पर योपनेके लिए साथ हो ब्राह्मवर्धको मान्यताओका खण्डन करनेके लिए संस्कृत की चनना पढ़ाँ।''

जिस प्रकार वैदिक-ब्राह्मणधर्ममें बेदोको सर्वोपरि स्थान दिया गया है <sup>४</sup> और बोद्रधर्ममें त्रिपटकोको उसी प्रकार जैनधर्ममें द्वादशांगवाणी को सर्वोपरि

<sup>§</sup> The Jamas in the History of Indian Literature by Dr. Winternitz, Edited by Lina Vitava Muni. Abmedahad. 1946. page 4

२ अनुयोगद्वतारसत्र, व्यावर प्रकाशन, वि० सं० २०१०, सूत्रसंख्या १२७।

३ डॉ॰ भोलाइंकर ब्यास कृत संस्कृत कवि दर्शन, चौलम्बा बाराणसी, वि॰ सं॰ २०१२, आमुख पृ०११।

४ मनुस्मृति, चौलम्बा, १६५३ ई०, २।८, २।१०, २।११, २।१३ । 4 Indian Literature, Vol. II. University of Calcutta 1933, page 2.

६ तस सर्वक्षेत्र परमधिना परमिष्ताः परमिष्ताः वस्ति स्वातिक्षेत्रेण अर्थतः आगम वहरिष्टः । तस्य प्रत्यक्षरिः त्याद प्रशोजदासरवाच्य प्रामाण्यम् । तस्य सासानिक्षय्येषुद्वस्यविद्ययिद्वस्यविद्ययि अर्वेष्वस्य प्रतुक्तिस्याद्व स्पृतप्रत्यस्य नमञ्जूष्ट्वस्यवद् । तस्यमान्यः तस्यामान्यादाः ।

<sup>—</sup> सनार्थ सिद्धि, स॰ प॰ कुलचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी १६५५ ई॰, पृ० १२४।

स्थान प्राप्त है। इस द्वादयाग वाह्मयमे चौयहपूर्व नामका वाह्मय भी सम्मिनित है। भगवान महावीरके पूर्वते जो जान-परम्परा चली वा रही थो, उसीको उत्तर-वर्ती साहित्य रचनाके समय 'पूर्व' कहा गया है। साचारण बुद्धिवाले हन पूर्वोको समस्रतेने सलमर्थ वे अतः गणवरीने भगवान् महावीरको दिव्यव्यक्तिके आधार पर प्राष्ट्रतमे द्वादयाग-वाह्मया निवद किया। स्पष्ट है कि जैन लेखकोको मूलमाया प्राष्ट्रत वा। संप्रकृत मे द्वादयाग-वाह्मयो जैनावार्य में काल्य और दर्शन प्रमोका प्रणयन इस सावार्य करने स्पर्य

काव्य निर्माणकी दृष्टिसे सबसे पहला सस्कृतका जैन कवि समन्तमद्र है जिसने ईसवी सनकी दिलीय शलाब्दीमें स्ततिकाव्यका सजन कर जैनोंके मध्य संस्कृत काव्यकी वरस्वराका श्रीगणेश किया । यह एक सर्वमान्य सत्य है कि संस्कृत-भाषामे काव्योका प्राटर्माव स्ततियोसे ही हुआ है। बेदमन्त्र वैदिक यगके स्तवस-काव्य हैं, तो समन्त्रभद्रके स्तोत्र संस्कृत जैन साहित्यके बादि स्तवन-काव्य क्यो नहीं ? अत: संस्कृत भाषामें जैन काव्यकी परस्परा दितीय शतीसे आरम्भ होकर बठाइरवी शती तक अविराम रूपसे चलती रही है। संस्कृत काव्यके विकासकालमें जितने काव्यग्रन्य जैनकवियोने रचे है. उनसे कई गने अधिक ह्नासोन्मस कालमें भी जैनोने लिसे हैं। अत. जैन संस्कृत काव्य ग्रन्थोंमें संस्कृतके विकास और द्वासीन्मस कालकी समस्त प्रवित्तयोंका समवाय पाया जाता है। जैत संस्कृत काव्योके क्रमिक विकासको परम्पराका इतिवल उपस्थित करनेके पर्व इनकी उन विशेषताओपर प्रकाश डालना आवश्यक है जो वैदिक-ब्राह्मण-. धर्मानुयायी कवियोके संस्कृत काव्योकी अपेक्षा मिन्न हैं। आशय यह है कि वैदिक धर्मानयायी कवियोके सस्कृत काव्यो और जैन कवियोंके संस्कृत काव्योमें बहिरण दृष्टिसे अनेक समताओं के रहतेपर भी अन्तरगकी दृष्टिसे भिन्नताएँ भी वर्तमान हैं। काव्य किसी न किसी सिद्धान्त विशेषको लेकर हो रचे जाते हैं अतः स्थापत्य, वस्तुगठन आदि की समताके रहनेपर भी सिद्धान्तकी अपेक्षा काव्य-आत्मामें अन्तर आ ही जाता है. पर इतने अन्तरसे उच्च कोटिके काव्योकी साम्प्रदायिकताके नामपर अवहेलना नहीं की जा सकती है। जीवन प्रक्रिया एवं रसोद्रोधनकी क्षमता सभी काव्योमें साधारण रूपसे ही प्रतिपादित रहती है।

संस्कृत जैन कवियोने काव्य-स्थापत्यकी साथ-सज्बाके लिए मले ही अश्वन्ताको वित्र और मूर्तिकला, बास्त्यायनका कामसूत्र, रामायण, महामारत एव अश्वेषोप, कालिदास, माथ और बाणभट्टके ग्रन्योंका अध्ययन कर प्रेरणाएँ और सहायक-सामग्री

१. मावश्रुतकी अरेता जेनश्रुतांगीके मीतर कुछ ऐसी रचनाएँ मानी गयी हैं जो महावीरसे पूर्व श्रमण-परम्परामें प्रचलित थीं, जीर इसी कारण उन्हें पूर्व कहा गया है।

<sup>—</sup>डॉ॰ श्री होरालाल जैन, भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान, प्र॰ मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्ध, भोषाल, ११६२ ई॰, पृ॰ ११।

ग्रहण की हो, पर काव्य-आत्माको समानेमें द्वादशांगवाणीका ही उपयोग कर श्रमणिक परम्पराकी प्रतिष्ठा की है।

# अन्तरंगकी दृष्टिसे जैन काव्यकी भिन्नताएँ

यह पूर्वमे लिखा जा चुका है कि संस्कृत जैन काव्योंकी मून आधारिक्का द्वार-सांम्याणी है। इस वाणीमें आरम-उत्क्रानित द्वारा प्रत्येक व्यक्तिको निर्वाण प्राप्त करने-का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। रत्नवर्य—सम्पर्यर्थन, सम्प्रस्थान और सम्पर्क्तात्रको साथवा द्वारा पानवसाम चरम सुखको प्राप्त कर सकता है। संस्कृत मायाका प्रत्येक जैन काव्य उक्त सन्देशको ही पूर्णोमें निवास करने वालो मण्यके समान विकीण करता है। यहाँ प्रधान विशेषताओं को परिगणित किया जाता है—

२. जैन काब्यों के नायक देव, ऋषि, युनि नहीं हैं, अपितु राजाओं के साथ सेठ, सार्पवात, प्रमांत्मा व्यक्ति, तीर्थकर, पूर्विति या सामान्य जन सादि है। नायक अपने विराद्य निवाद कि हिन्स प्रमान्त हों। कारफांते हो नायक त्यापी नहीं होता, बह अर्थ और काम दोनों पुरुषायोंका पूर्णत्या उपयोग करता हुआ किसी निमत्त विशेषको प्राप्त कर विरक्त होता है और आत्म-सावनामें लग जाता है। जिन काब्योंके नायक तीर्थकर सावन्य पौराणिक सहायुक्त है, उन काब्योंने सावंकर प्रमुख्य कर सावंकर सावंकर

, जैन संस्कृत काञ्योंके कवालीत वैदिक पूराणी या अन्य प्रन्थोते नहीं बहुण किये गये हैं, अतितु इनके कवालीत कोकअविक्त प्राचीन कवाओ एवं अमिक वरम्पराके पुराणीत संबहीत हैं। कवियों कवाबस्तुका जैनवप्रतिकृत बनानेके लिए उने पूर्वत्या जैनव्यके सचिये डालनेको प्रवास किया है। रातायण सा सहासराके कवाब जिन काञ्योंके आवार है उनमें भी उक्त कवावें जैनरस्परानुमोदित हो है।

१. उत्तरपुराण, भारतीय झानपोठ, काशी, १६६४, ज्याप्रहर ।

२. द्वाजिशतिका-अमितगति, स्तोक २६।

यतः बुद्धिषंत्रतं यमार्थवाद द्वारा विकृतियोका निराकरणं कर मानवताको प्रतिष्ठा को गयी है। कार्व्योके कथालोतोंका निरूपणं करते हुए महाकवि बहँदाछने महाबोरकी दिष्याध्वनिष्ठे ही कथावस्तुका सम्बन्ध बताया हैं।

४ संस्कृत जैन काव्योके नायक बोबन मृत्यो, शामिक निर्देशों एवं बोबनतत्त्रों को व्यवस्था और प्रसारके लिए माम्यम ( Medium ) का कार्य करते हैं। वे संसार- के दुलों एवं जगम-मण-सन्तितिक करोते मुक्ति प्राप्त करनेक हेतु रालप्रयक्ता व्यवस्था वर दुल्ति हो संस्कृत-काव्योक 'हुल-नियह' और 'शिष्ट कनुष्वह' बादशंके स्थान पर दुल्त-निवृत्ति हो गायक्का स्वद होता है। स्थवको दुल्त निवृत्तिक शक्यों समाजकी दुल्त निवृत्तिक शक्यों पहण कराया जाता है। व्यक्तिहल और समाजित्तका सतना एकोकरण रहता है विश्वोक है बानितक जीवन मृत्य बन जाते हैं। सहक जैन काव्योक है का आपिक स्वाप्त करायक प्रस्ता मिन्न अवित मृत्य बन जाते हैं। सहक जैन काव्योक है का आपिक स्वाप्त करायक नियाद समाजकी हारा व्यवस्थ होना माना वा सकता है। हम जीवन मिन्न को दीनों भुजाएं समाज होती है और कोण मी स्थाए, व्यवस एव तथके अनुगातके निर्मित होते हैं।

५ जैन संस्कृत काव्योके रचनातन्त्रमें चरित्रका विकास प्राय, रुम्बगान ( Vertical ) रूपमे नहीं होता है, जबकि अन्य संस्कृत काव्योमे चरित्रका विकास लम्बमान रूपमे पाया जाता है। जहाँ चरित्र कई सन्दर्भोमे बेटा रहता है वहाँ चरित्रका विकास अनप्रस्थ ( Horizental ) माना जाता है। जैसे राम और कृष्ण सम्बन्धी काक्योमे राम और कृष्णका चरित्र अनेक सन्दर्भोंके बीच विकसित होता हुआ दिललाई पहला है। परिवार, समाज एवं देशके बीच अनेक कार्य-कलापोकी मुमिका अनेक क्योमें घटित होती है। इसी प्रकार श्रेष्य संस्कृतके किरात, माघ बादि काव्योमे बनेक सन्दर्भोके बीच चरित्रका विकास मिलता है पर विकासका क्रम लम्बमान रूप ही है. अनप्रस्य नहीं । संस्कृतके जैन काम्योमे चरित्रका विकास प्रायः अनेक जन्मोके बीच हुआ है। कवियोने एक ही व्यक्तिके चरितको साधनाकमसे विकसित रूपमे प्रदशित करते हए वर्तमान जन्ममें निर्वाण तक पहुँचाया है। अतः चारित्रिक विकास लम्बमान न . होकर अनप्रस्थ है। प्रायः प्रत्येक काव्यके अर्घीधक सर्गोमें कई जन्मोकी विभिन्न परि-स्थितियो और वातावरणोके बोच कीवनकी विविध घटनाओं को चित्रित किया गया है। काक्योंके उत्तरार्थमें घटनाएँ इतनी क्षित्र गतिसे बढती है, जिससे आस्यानमे क्रमशः क्षीणता आतो जाती है। पाठक पुर्वार्धने अनुरंजन कर कान्यानन्द ग्रहण करता है पर उत्तरार्धमें उसके हाथ आध्यात्मिक और सदाचार तत्त्व ही आ पाते हैं, काव्यानन्द नहीं। इसका कारण यह हो सकता है कि शान्तरस प्रधान कार्व्योमें निर्वेदकी स्थितिका उत्तरोत्तर विकास होनेसे अन्तिम उपलब्धि अध्यात्मतत्त्वके रूपमें ही। सम्भव होती है।

१ बीराकरोर्थं मुनिसार्थनीतं कथामणि ।

<sup>—</sup> मुनिसुवतकाव्यम्, जैन सिद्धान्त भवन, जारा, १६२६ ई०, १।११.।

इस तय्यको संक्षेपमें इस यों कह तकते हैं कि श्रेष्य संस्कृत महाकाम्योमे एक ओवनको कथा राज्यशामि स्वयदा किसी विवय तक ही सीमित है। सत्तर्य चरित्रका विकास क्रम्बसान क्यमे ही धम्मव है, पर जैन कान्योको कथायस्तु अनेक जन्मोसे सम्बद्ध है। अदा चरित्रका विकास अनुभूष्य क्यमें हो चरित हुआ है। जीवनके विविषयस जन्म-जन्मान्तरोंकी विभिन्न यटनावोंमें समाहित हैं।

- ६. संस्कृत जैनकाव्योमें बात्साका बमरत्व एवं जनम-जन्मान्तरोके संस्कारों-की अपरिहार्यता दिखलानेके लिए पूर्व जनमके बाह्यानोका स्थोजन किया गया है। प्रसंगवश चार्वाक, तप्रयोपण्डवबाद प्रभृति नास्तिक वार्थोंका निरस्त कर आयाका बमरत्व और कर्मसंस्कारका वैशिष्टम निरूपित किया गया है। पूर्वजन्मके सभी आक्ष्यान नायकोके जीववाद कर्मास्क देखीने गुम्स्कित किये गये है। एकतः अन्तरंग काव्यक्षेत्रमे नयी भिगागएँ एव नयी उद्भावनाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। पूर्वजन्मका सिद्धान्त निरूपित करनेके लिए ही अनेक जन्मोके बास्यान इस प्रकार निबद्ध किये है विससे काव्य-चमस्कारके साथ दार्शनिक गया भी उपलब्ध हो जाती है। यद्यपि दार्शनिक सिद्धान्तीमें उलझ जानेसे काव्यस्तमें न्यूनता यन-यन अवस्य बा गयी है, यर कवियोने बास्यानोको सरस बनाकर इस प्रतिकारियार्थेक भी किया है।
- ७. कालिदास, मारिब एव माथ प्रभृति कवियोके काव्य वैदिक साहित्यके दाय-को लेकर उपस्थित होते हैं, पर संस्कृतके उपितित बैन कवियोक्ते काव्य श्रमण सस्कृतिके प्रमृत बादर्श स्मादार—सिवार-समन्य एवं बहिसाके पायेयको अपना संबल बनाते हैं। इन काब्योका अतिया लक्ष्य प्राय निवाणप्राप्ति है। बत. बास्योत्यान और विरिष्ठ विकासकी विभिन्न कार्यमुमिकाएं परिलक्षित होते। है।
- ८ व्यक्तियोको पूर्ण समानताका बादश स्थापित करने एवं मनुष्य-मनुष्यके वीच जातियत भेदको दूर करनेके हेंदु काव्यके रक्षमान शानकत परिअध्यमे कर्मकाण्ड, पुरोहितबाद एवं कतृ त्ववादका निरस्त किया गया है। उपितत सस्कृत काव्योमें अहिंसा बीर विचार-स्वातत्थका क्रियारक मानोम्मेष भी वर्तमान है। अतः संवोपमे दत्ता हो कहा जा सकता है कि जैन परम्परावित सदावास सहिताको भित्तिपर जातीय मेचा और चरितको रेलाएँ जिल्के को गयी है। वेषवद् म अधानिका उपचार, परिखहत्यात एवं इच्छा नियनक मर्मस्यक् काव्योजीमे विचार है।
- ९. मानव कही अमारमक मार्ग न अपना ले, अत. निष्पात्वके विश्लेषणके साथ बाबारात्मक मुख्य-मुख्य तत्वींका वर्णन करना भी संस्कृत जैन कवियोका अभीष्ट रहा है। महाकृति अदकापिक समान जैनकवियोने भी काव्यक्ती संलीम मेम कर्मस्योग, जीवन-ता प्रवृत्ता पर्य एवं मृत-जाबारपर प्रकाश डाला है। वार्शनिक और तावारा सम्बद्धी तत्वीकृत निकृत्य दर्शनकी कर्कर्य-सौलीम नही किया मया है, अपितु काव्यकी मृत्युव संकोम हो तत्वा कर विश्लित है।

१०. इन प्रमुख अन्तरंग विधेवताओं के सर्विरक्त बस्तु-व्यापार वर्णनमें भी जैन संस्कृत कवियोंकी एक धर्वप्रमुख विधेवता सह है कि वे किसी भी नगरका वर्णन करते समय उसके हीए, सेत एवं देश आदिका निर्देश अवस्थ करेंगे। टाइएगार्थ अयोभ्याका वर्णन करते समय करते का उसके प्रदेश का उसके समृद्धि को उसके स्वार्ध अर्थ को उसके वैविष्टण, परतक्षेत्र और उसका वैमन, को शक्तेय एवं उसका ऐस्वर्य वर्णन करनेके उपरान्त ही अयोभ्या नगरोका सोपोपांग वित्रम करता है। अय्य संस्कृत काव्योंने नगरीका वित्रम करते हों विना किशो क्षेत्र एवं ही-निर्देशके वर्णन करते समय कवि सोचे ही बिना किशो क्षेत्र एवं ही-निर्देशके वर्णन करते समय कवि सोचे ही बिना किशो क्षेत्र एवं ही-निर्देशके वर्णन करते समय कवि सोचे ही बिना किशो क्षेत्र एवं ही-निर्देशके वर्णन करते समय कवि सोचे ही बिना किशो क्षेत्र एवं ही-निर्देशके वर्णन करते समय कवि सोचे ही बना किशो क्षेत्र एवं ही-निर्देशके वर्णन करते सम्बन्धी एक अपनी विधेवता हैं।

११. कलापस और भावपसमें जैनकाव्य और सन्य संस्कृत काव्योके रचनातन्त्र में कोई बिहोब अन्तर नहीं है। पर कछ ऐसी बातें भी हैं जिनके कारण अन्तर माना जा सकता है। काव्यका लक्ष्य केवल मनोरंजन कराना ही नही है बल्कि किसी आदर्श-को प्राप्त कराना है। जीवनका यह आदर्श ही काव्यका अन्तिम रुक्ष्य होता है। इस अन्तिम लक्ष्यको प्राप्ति काव्यमें जिस प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न होती है, वह प्रक्रिया या विधि काव्यको टेकनीक है। कालिवास, भारवि, माघ, कुमारवास प्रभृति संस्कृतके कवियोंके काल्यों में चारों ओरसे घटना, चरित्र और सबेदन संगठित होते हैं तथा यह सगठन बत्ताकार पथ्पकी तरह पर्ण विकसित हो प्रस्कृटित होता है और सप्रेषणीयता केन्द्रिय प्रभावको विकोण कर देती है। इस प्रकार अनुभति द्वारा रसका संचार होनेसे काव्यानन्द प्राप्त होता है और अन्तिम साध्यरूप जीवन आदर्श तक पाठक पहुँचनेका प्रमास करता है। यहाँ यह व्यातव्य है कि महाकाव्योमे रसानुभृतिके साथ नायकके चरितके अन्तिम उदात्तकप तक, जिसे उसने किसी आदर्शरूपमें प्राप्त किया है, पाठकको पहुँचाना किसी भी काव्यप्रणेताके लिए आवश्यक-सा है। अतः कालिदास आदि कवियोंके काव्योका रचनातन्त्र वृत्ताकार है, सभी घटनाएँ विस्तृत होती हुई वृत्तरूपमें ही लक्ष्यकी ओर अग्रसर होतो है। पर जैन संस्कृत काव्योका रचनातन्त्र हाथोदौतके नुकीले शंकृके समान मसुण और ठोस होता है। चरित्र, संवेदन और घटनाएँ वृक्तके रूपमे सम्रटित होकर भी सूची रूपको बारण कर छेती हैं तथा रसानुभृति करातो हुई तीरको तरह पाठकको अन्तिम लक्ष्यपर पहुँचा देती है।

ल्पष्टीकरणके लिए यो कहा जासकता है कि काम्यकी बस्तुका निर्माण दो तत्त्रों होता है। वे यो तत्त्र है—यंत्र और काल। काम्यमे लेजका अर्थ परनाओं (Events) और उनकी पृष्ठभूमित्रे हैं। यदः कवाबस्तुका विस्तार हो काम्यका लेज (Space) हैं। आयम यह है कि जितने परातकमें परनाओं और उनकी पुष्ठभूमित्र

१. देखें-धर्मशर्माम्युदय १।३२, ११३४, १।४१, १।४२, १।६६।

२. तुलनाके लिए देखे--वार राज नातकाण्ड शास-६ तथा सौन्दरनन्द शास्त-स् नैषध शाध्य, माहि शास ।

क्षम्पादन हो रहा है उतना बरातक उधका क्षेत्र है। वातावरणकी व्यापकराके कारण क्षेत्रका तिर्मक् क्ष्ममें विस्तार रहता है। वृत्तेपर प्रशंगनुवार अम्बॉन्मृक कावत्तुका विकसित होना ही कावत्त्व है। नायक बराने चारितिक व्यत्तिकासने कावलो कर्र बरुप्तावोको प्राप्त करता है। इस क्रममें प्रार्थीणक क्याएँ या चरित महत्त्वपूर्ण रूपमें अपने कार्यका सम्पादन करते हुए भी अप्रमुख रूपमें ही उपस्थित एहते हैं।

जैन संस्कृत काम्प्रोंके प्रारम्भयं क्यावस्तुका विस्तार क्षेत्र-सम्बन्धो रहता है पर यह यो कमावः संपुषित होने लगता है और कुछ ही बागे जानेपर क्षेत्र कालमें विस्तिन हो जाता है और यह एकोकरण इतना स्थ्य दृष्टिगोष्य होता है कि केवल काल ही ब्यविष्ठ दिखाई पबता है। इस प्रकार मूंबार, कितार, प्रेम और राग, जो कि प्रार-भिक्त वातायणमें बहुत ही विस्तृत थे, थोडेसे निमित्तके मिलते हो संपुष्टित हो वे विरक्तिको ओर अपसर होने लगते हैं। संयम, तथ, त्याग और अहिसाकी साधना क्यावस्तुके सोने आवरणमें अन्यामुख हो वाती है। फलत. जन्य-जन्मान्तरको क्यानक योजना भी वात-प्रविचातके रूपमें एकाकार प्रतीत होती है। सम्मोगकी मास्कता ओर विग्रकम्पको हृदयानक विद्वालना गंगोनोक जभय निर्सरोक्ष समान शान्तरसको मन्ताकिनोम जीन हो विचाल गांगोरपोका कथ बहुण करती है।

रचनातन्त्र सम्बन्धो भिन्नताको निम्नलिखित चित्रों द्वारा स्पष्ट करनेका प्रयास किया जाता है—

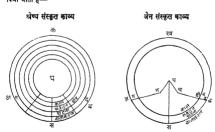

न्त 'क' में 'प' बिन्दु जन्तिम लक्ष्य है। परिषि रेखाएँ 'ज' 'ब' 'ग' 'द' जादि घटनाएँ, पृष्ठभूमि जौर संवेदनाएँ हैं। दूसरे सम्दोंमे यह काव्यका वातावरण है। यह तिर्यक्कपमें ब्यास काव्यका क्षेत्र है। नायक विभिन्न प्रकारके वातावरणसे केन्द्रकी ओर लर्थात् क्षेत्रके काल<sup>े</sup> को ओर पतिबीक होता है। प्रेम, मिलनकी व्यवस्थाके जनन्तर वियोग या विरोधको स्थिति जाती है। बायक कारणके दूर होने पर स्वायी संबोग होता है व्यवबा पुरुषार्थकम जन्म किसी फलको प्राप्ति होती है तथा क्षेत्र रूपमें होती है। होती है।

तृत 'ब' में लक्ष्यिबन्दु 'प' है। आरम्भम घटनाबो, उनको पृष्टमूमि और संवेदनाओं द्वारा काव्यवेज विस्तृत होता है। घोर प्रुपार, श्रेम, बीभस्स विकार आदि के कारण वृत्त 'क' को अपेका मो वृत्त 'ब' का क्षेत्र विस्तृत रहता है। 'ब' बिन्दु तक इस विस्तारने श्यापकता रहती है वर इसके आगे पहुँचते हो नावकको विरक्तिका कोई निमित्त मिळता है, फलदा प्रुपार और विकारको प्रवृत्तियाँ संकुचित होने छमती है तथा गर्नै. गर्नै. सकीचन सूच्याकार होता हुआ काव्यवस्मत कार्क को और गरिजीक होता है। नायकको सभी बहिरग प्रवृत्तियाँ अन्तर्भुंखो हो आतो हैं और शंववाकारमें अध्यको प्राप्त कर देती है।

इस विश्लेषणसे स्पष्ट है कि श्रेण्य संस्कृत काव्योका रचनातन्त्र वृत्ताकार है और जैन संस्कृत काव्योका शक्याकार ।

१२ जैन काज्योमें इन्द्रियोके विषयोको सत्ता रहने पर भी आध्यात्मिक अनु-भवको सम्भावनाएँ अधिकाधिक रूपने वर्तमान रहतो है। इन्द्रियोके माध्यमसे सासारिक रूपोको अभिज्ञताके साथ काच्य प्रक्रिया हारा निर्वाण तत्त्वको अनुमूति भा उपस्थित को जाती है। भौतिक ऐस्वर्य, सौन्दर्यपरक अभिक्षियाँ, सिष्ट एव परिष्कृत संस्कृतिके विक्षेषणके साथ आयोग्यानकी भूमिकाएँ भो विण्य तहती है। जैन काव्य-साहित्यको विशेषताओंके सम्बन्धये विद्रितिसाने भी लिखा है—

Its characteristics features are the following It disregards the system of castes and artamas, its heroes are, as a rule, not Gods and Riss, but kings or merchants or even Sudras The subjects of poetry taken up by it are not Brahmanic myths and legends, but popular tales, fairy stories, fables and parables It likes to insist on the misery and sufferings of Samsara, and it teaches a morality of compassion and Ahimsa, quite distinct from the ethics of Brahmanism

१ ययपि क्षेत्र और काल दोनोर्ने कोई निवीप जन्तर नहीं है पर काव्यमें तिर्यक्तो क्षेत्र एवं उर्ध्यको काल कहा जाता है।

२ उठ्योग्गृह बधावस्तुक विकतित होना हो कार्य्य कात्यक है। त्याक बारिकिक उत्तरिकासने सानको करें कोरियोको गार करता हुआ अनिम उपनिध प्राप्त करता है। इस अमेरी प्राप्त कथाएँ मा आस्थान मुख्य करते सामने महीं आ गते। तथा यह हैं कि काठमें बहना ( Events) और क्रियाएँ (Action) शेष्ठ हैं तथा चारितिक विकास कात है। सेन और कात इन रो तम्बीत काव्य-स्थाका गत्त होता है।

with its ideals of the great sacrificer and generous supporter of the priests, and its strict adherence to the caste system  $^{5}$ .

प्राविषज्ञान (Intuition) द्वारा हृद्गत वृत्तियोके शोधन और परिव्हारके छिए जैन मनीपियांने यम और दर्शनके स्थान पर काम्यको प्रतिष्ठित किया। यदा: काम्य-निर्माता और महीता—पाठक इन दोनोंके हृदयोका एकीकरण इसी प्रक्रिया द्वारा सम्भव है तथा मानव-मानवके मध्य रागात्मक सम्मव्यकी स्थापना कर छोकरंजनका कार्य भी इसीचे द्वारा होता है। अवत्य जैन मनीपियांने देसवीकी दितीय शताब्योके ही कार्योका प्रणयन आरम्भ किया और तबसे अठाव्हवी शती तक जैनों द्वारा निर्मात संस्कृत-काव्य परम्परा जनवरत क्यमें चलती जा रही है संस्कृतके जैन कवियोंने संस्कृतक काव्यक्षेत्र अपने वद्युन्य योगदान द्वारा महाकाव्य, एकार्यकाव्य, सव्यक्षकाय, गीति-काव्य प्रभृति दिनिम्न विया-विययक काव्यक्षित प्रणयन किया है। प्रस्तुत शोब-प्रकृत्यमं जैन कवियोके योगदानको निम्मणिवत काव्य विधावांकि क्यमे विवाद तथा काव्यका

## चरित नामान्त महाकाव्य

महाकाव्योंका प्रापुर्वाव जवानक नहीं होता, प्रत्युत उनके प्रापुर्वावके पूर्व समस्त उपादान सामग्रो सकित हो जाती है। जिस प्रकार वर्षा प्रारम्भ होनेके पहले नमो-मण्डकमें मेपपटाओंका दिवान आच्छादित हो जाता है, वागुक संवरण होने कराता है और प्रकृतिका समस्त परिवेश वृष्टि होनेके उपक्रमक्षे व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार महाकाव्यको उत्पत्तिके पूर्व सामृहिक गीत, नृत्य, स्तीत, गावा, आक्यान एवं अधिकेस जादि विकत्तित होकर एकत्र हो जाते हैं और महाकाव्यकी परम्परा प्रापुर्मृत हो जाती है।

महाकाओं की परम्परा बौर उनके पूर्वक्ष्णेको अवस्य करनेके लिए सामाजिक विकासको प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना बावस्यक है। यह तथ है कि प्रस्प गुणरें ककों हो समाज से, सामृहिक लाकों प्रवृत्ति प्रमुख को बौर प्रत्येक कार्य सामृहिक रूपनें ही सम्पन्न होता था। उस सम्य तक व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं व्यष्टि प्रावनाका विकास नहीं हुआ था। यहां प्रारम्भिक समाज था और सामृहिक नृत्य-गीत, प्रारमिक पौराणिक एव निजन्यरी आख्यात प्रमृति हो याषिक बौर सामृहिक निजन्य-गीत, प्रारमिक पौराणिक एव निजन्यरी आख्यात प्रमृति हो याषिक बौर सामाजिक अभिव्यक्तिक माध्यम ये। वयुवारण बौर वन्यवृत्ति कोवन-निवाहके साथन थे, पर जब इपि बौर क्यापार जीविकास हुआ। कठतः सामाजिक सम्बन्धनों, संस्कृतिक प्रतिमानों एवं ठीन्य-विताके उपस्पाणीं में परिवर्तन हुए। व्यष्टि भावना एवं बन्तपृत्वी प्रवृत्तिकों के राज्यान हिम्मिक सम्यन्तु संस्कृतिक प्रतिमानों एवं ठीन्य-विताके उपस्पाणीं में परिवर्तन हुए। व्यष्टि भावना एवं बन्तपृत्वी प्रवृत्तिकों के राज्यान हिम्मिक प्रतिमान स्वक्ष इपियुत्त सा समन्तपुत्तने गीतारमक (Lyrical Poetry) काव्यको जलन्न किया।

The Jamas in the History of Indian literature, by Dr. M. Winternitz, Ed. Ima Vijaya Muni. Ahmedabad. 1946 A. D. P. 5

महाकाम्बोके प्रादुर्भाव कालको बीरयुग (Heroic Age) कहा जाता है।
पूर्वजीकी गौरवगाया एवं वातीय सावनाकी रक्षाके हेतु प्रवन्धात्मक आक्ष्यालोका लिखा
जाना बावस्यक हो गया। नृतत्त्वचादित्रयों और समावद्यादिवयोका अनुमान है कि
सबसे पहले मानवको बांगिक क्रियाएँ सामृहिक शीत-नृत्यके रूपमें बािकव्यक्त होती थीं।
बल-पहले बढ़िक क्षाने आपि स्वादिश्यके सावन्यमं अपने मनीमायोंकी अभिव्यक्ति
सामृहिक रूपमें करते थे। ऐसे अवसरों पर सभी व्यक्ति एकत्र होकर सामृहिक रूपमें
हो नश्य-गानके आनन्यका बनाव्य करते थें।

बीरयुग भिन्न-भिन्न बादियों और भिन्न-भिन्न देशोंमें विभिन्न कालोंमें रहा है। बारतमें इह युगका सारभ्य वैदिककालये हो माना जाता है। जैनकवियाने आरभ्य से पौराणिक गामाके क्यांस्म महाकाल्यको क्यविश्वाका सुत्रपाठ किया है। महाभारत और रामायणको क्याबस्तु जैनकवियोंको भी सहुत प्रिय रही है और उन्होंने इस क्याबस्तुको क्यानी मान्यवाके कत्तुवार गठित कर एक नया हो क्य प्रदान किया है। तीर्थकरो, चक्रविद्यो, गणवरों, नारायणों एवं जैनक्षमंके अन्य उपासकोंके आस्थान भी काल्य और कवाके लिए बहुत्त किये गये हैं, व्याप इन वास्थानोंके मुल स्रोत प्राइत दादशान वाणोंमें निहित है तो भी कवियोंने संस्कृत पुराण और कान्योंके लिए इन स्रोतोंको पस्लवित कर एक सर्व क्यों ही प्रस्तुत किया है।

पूराण और महाकाव्यका दद्भव और विकास समानान्तर क्यमें होता है। आरम्भर दोनोका क्य एक्से मिला हुवा था, पर जब बलंकरणकी प्रवृत्ति और सौन्दर्यों-डोयकी चेतना विस्तृत होती है तो महाकाव्योंका पृयक् क्यमें संगठन हो जाता है। सास्तवमें महाकाव्य पुराणों के ही परिकृत, जलंकृत और अन्तिति पृक्त कलात्मक रूप है। कुछ जैन पुराण दो चरित्र नामाहित होनेके साय माथा, चैली, छन्द, जलकरण और कथा सन्तितिको दिख्ते महाकाव्यके समक्षत्र हैं।

चिरत नामान्त महाकाव्यसि हमारा तात्पर्य वस प्रकारके महाकाव्यसि है, जिनमें किसी तीपंकर या कम्य गुण्यपुष्यका आस्थान निवद हो, साथ ही वस्तु-व्यासारों -का नियोचन काव्यसारमीय परम्पराके बनुसार संगठित हुआ हो। बवानत-क्ष्माओं बीर परमाजीमें वैशिव्यके साथ कार्नीक कार अग्राहसिक रायोका व्यासक सित्रित ह तो।

F. B. Gummere: A Handbook of Poetry—London, 1894 A. D. Introduction, P. 9.

वर्षन बीर बाबार तथ्य इस श्रेणीके कार्ब्योमें बवस्य समन्तित रहते हैं। कथावस्तु व्यापक, वर्षस्पर्यी स्वरुदि वृक्त बीर यावपूर्ण होती है।

सामान्यतः जहाँ जनेक नायकोंकां अस्तिरत्य पाया वाय यह पूराण कहलाता है । जैन कियमें क्यावस्तु एक ही नायकते अस्त्र हो यह सहकाव्य कहा जाता है । जैन कियमें ने संस्कृत सापामें वरित कार्योंको रचना प्रपूर परिपाणमें की है । यह स्त्र है कि जिन कार्योंको पचना हमने वरित नायान्त सहाकाव्य स्त्री स्त्री है वि वर्ग सो कार्योंमें वास्त्रीय महाकाव्य है नि जैन कार्योंमें वास्त्रीय महाकाव्य है, जिनमें रासिद्ध सहाकाव्य, वीराणिक महाकाव्य हो, जिनमें रासिद्ध सहाकाव्य, वीराणिक महाकाव्य और रोमांचक या क्याराव्य महाकाव्य केष्ट स्त्री साम्त्र स्त्री हो एक स्त्र- कार्योंमें आवन्त पाया जाता है । वास्त्र में परित-कार्य प्रवत्यकी हो एक स्त्र- वास्त्र पाया जाता है । वास्त्र में परित-कार्य प्रवत्यकी हो एक स्त्र- वास्त्र पाया जाता है । वास्त्र में परित-कार्य प्रवत्यकी हो एक स्त्र- वास्त्र पाया ने परित हो महाकार्य के स्त्री कार्यक्रमें तिष्यात एवं तथायान सोरोसे पृष्ट हैं । प्रसंगोंकी मामिक उद्गावना भी हनमें रहती है । जीव कर्मकी रसामृत्रती प्रता और तीव्यावनाके कारण पात्रोके शीलमें विस्त्र कृत्या तथा साम्बन्धा स्त्र साम्बन्धा स्त्र साम्बन्धा हो । जैन परम्परामं जनेक व्यक्तियोंके परितिष्ठ प्राणेका सुवन और एक व्यक्ति विद्याणका सुवन और एक व्यक्ति विद्यालेक परितिष्ठ महाकाव्यक्त प्रवत्य होता है ।

बरितकाव्य अलंकुत, अर्मस्याँ काव्यकी लेगीमें परिगणित हैं। इनका बोवन-व्यापी सन्त्रेय पुरुषार्थ जागृत करनेके लिए होता हैं। इसी कारण इन्हें भवितव्यादा-काव्य कहा जाता है, मात्र भूतकाव्य हो। मात्रभूरते अभिग्नाय विचित्र कोर कोतुहल-वर्षक घटनाओं अप्रेललाक्रमते हैं, बेचल, 'होना' एक घटना है, किसीसे 'कुल हो जाना एक क्रिया है। बारितकाव्य क्रियाका नहीं बल्कि कर्मका प्रस्प हैं। कर्म रुखाके बलते होता है, इच्छायान्तिको सक्तिय करता है। कोई न कोई भाव हो शीलको, बरित-की बाचारितला है। यहाँ कारण हैं कि बरितकाव्यक्त मात्रक प्राय: शोक्ष-पुरुषार्यको प्राप्त करनेका प्रयास करता है। उसकी समस्य भावविक्त अपने लदको और प्रवृत्त रहती है। बरितकाव्योंमें प्रवन्यके बनेक रूप हो सकते हैं पर जैन कवियों द्वारा निम्मप्रकारके प्रवन्त्रकर ही स्पवहत हुए हैं—

- १. कर्मसंस्कार प्रधान प्रवत्य—वहाँ चरित जन्म-जन्मान्तरके विनिन्न कर्मो-की विभिन्न गुल्चियोंका स्वरूप विस्वेषणके लिए अनेक जन्मव्याणी एक हो व्यक्ति— आस्माकी क्यावस्तुके गुण्काने निर्मित हो और कर्मके विभिन्न स्तरों—बास्त्व, बन्च प्रमृति स्तरोंका विस्वेषण हो, वहाँ संस्कार-प्रधान प्रवत्य माना जाता है। यो तो प्रायः समस्त जैन काव्योका लक्ष्य हो पुनर्चन्म एवं कर्मकक्रको जनिवार्यना प्रदिक्त करता है, पर एक प्रकारके प्रवचीमें एक ही व्यक्ति नाना भूमिकावोंने कर्माकृत निर्णत और कर्मोकृते निर्णत असंविमित और संविमित जीवनके कारण करता रहता है, यह दिस्तवाना है।
- श्रीवप्रक प्रबन्ध—वह प्रबन्ध नायक-शांवकाके सशीवणंत्रके सम्बद्ध रहता है। अलंकार और क्यकोंके बोहक वाक्सें आबद्ध होकर सन्दर्भ गतियोल होते

हैं। सन्दर्भोके उद्घाटनमें कवि अपने करपना-कोषका पूरा उपयोग करता है तथा भागव-जीवनको समस्त अवस्थाओका सर्वांगीण पित्र प्रस्तुत करता है। इस प्रकारके प्रवन्थका प्रधान स्वस्य नायक-नायिकाको यशोगाया प्रस्तुत करना हो होता है।

 जगत्परक प्रबन्ध—इस श्रेणोक प्रबन्धोम नायक-नायिका चरित तो स्थाज या निमित्त रहता है, पर देश या युगका चित्रण ही प्रधान होता है।

जैन चरितकाब्योमें निम्नांकित तत्त्व उपलब्ध होते हैं

- १. कवावस्तुमें व्यासकी बपेका गहनताका अधिक समावेश ।
- २, आख्यान और वर्णनोके समन्वयके साथ सूक्ष्म भावदशाओंका विश्लेषण ।
- घटनाओ, पात्रों या परिवेशकी सन्दर्भ पुरस्सर व्याख्या अथवा वातावरणके सौरभ-की अभिकांजना।
- सर्ग-विमाजन पद्धतिका निर्वाह करते हुए कथावस्तुमें पूर्वजन्मोकी भवाविलका निर्योजन ।
- ५. कथानकमे चमत्कार उत्पन्न करनेके लिए पूर्वत्रवके किसी मर्मस्पर्शी आख्यानका विस्तार तथा आचार्य या गुरुके द्वारा जोवनके किसी मामिक पक्षका उद्घाटन ।
- ६. आस्थानको रम्य और सरस बनानेके लिए ग्रुंगारिक बीवनका उद्घाटन एवं विरेचन सिद्धान्त द्वारा वासनाका विरेचन कर प्रश्नम या निबंदको उत्पत्ति ।
- चरितका अंकन खलनायक या प्रतिनायकके सन्दर्भके साथ, तथा प्रेयस्पर श्रेयस्की विजय, रितपर त्यागकी विजय ।
- ८. चरितमें परिस्थितियोका नियोजन इस प्रकारते होना चाहिए, जिससे चरित्रका उद्घाटन क्रमश. होता चले। क्यानक विस्तरा हुआ न होकर सुचीबद रहे तथा उसका प्रवाह नवीकी शान्त स्वमावते बहुनेवाली धाराके समान न होकर, आवर्त-विवर्तमां उस छेनिल चाराके समान हो, जिसका स्वच्छ और निर्मल जल मोतर विस्तराई पहता है।
- चरितकी समयता प्रदेशित करनेके हेतु जोवनके विभिन्न व्यापार और परि-स्थितियो—प्रेम, विवाह, मिलन, युद्ध, सैनिक-अभियान, दीक्षा, तपश्चरण, नाना उपसर्ग प्रभृतिका विश्लेषण अपेक्षित है।
- १०. चरितकात्यका मुल आगम और पुराणोमें है, अतः इसमें मानवमात्रके हृदयमे प्रति-द्वित वार्मिक वृत्तियों, पौराणिक और निकन्वरी विश्वासो, आश्चर्य और औत्सुक्य-की सहज प्रवृत्तियोका पाया जाना आवस्यक है।
- ११. ग्रीलका महत्त्व प्रविति करते हुए रसकी उत्पत्ति—पात्रो और परिस्थियोके सम्पर्क, संवर्ष और क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिष्ठित करना। अत्वय्व जीवनके विविध रूपों और पक्षोंके वित्रवर्षे रसमय स्थितियोका नियोजन करना।

वरितनामान्त काव्योंको प्रधानतः तोन वर्गोमें विभक्त किया जा सकता है--

- १. चरितनामान्त महाकाव्य
- २. बरितनामान्त एकार्थ काव्य
- ३. बरितनामान्त समुकाव्य

करितनामान्त एकार्यकाव्य और लयुकार्व्योका अनुशीलन पष्ट परिवर्तमें प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय और तृतीय परिवतिमें करितनामान्त महाकार्व्योका परिशीलन रहेगा। यहाँ तुर्विधाको दृष्टिचे वरितनामान्त महाकार्व्योके सम्बन्धमें संक्षिप्त परिचय संक्षित रहेगा।

#### चरितनामान्त जैन महाकाव्योंका विकासक्रम

यह पूर्वमें ही जिला जा चुका है कि संस्कृत भाषाके जैनकवियाँने काव्यका आरम्म स्तोत्रोक्षे किया है। पुराण, दर्धनं, आबार और धार्मिक मान्यताओं के विकासत होने पर धर्मप्रचारका सुजम साधन काव्य-मन्य हो होते हैं। पृष्पपृष्योक्षे चरितोक्षा दृद्धिजीवियां तक रहुँजाने के काव्य मन्य उपयोगी साधन है। यहां कारण है कि संगीत, चरित, आख्यान, रोमांच, प्रेम, कामतत्व, दर्धनतत्वके निक्पणके साथ जीवनकी प्राणयन्त समस्याएँ भी काव्योमें उपस्थित की जाती है। महाकाव्योको जातीय जीवनका प्रतिनिधिमाना जाता है। फजतः जैन कवियोने आगमोसे दर्धन और आबार तत्व, पुराणीसे चरित, जीकिक सस्कृतकाव्योक्षेत्र भेम और काव्यतस्व; नीतिवन्योसे राजनीति, विकास कीर सांकृतिक परमराएँ एव स्तोगोसे भावात्मक अभिव्यंवनाएँ सहण कर चरितनामान सहाकाव्योक। प्रथम किया।

जैन चरित काथ्योमें संस्कृतका सर्वप्रथम चरितकाव्य जटासिह्निस्का 'वराजुचरित' है। यद्यपि इसके पूर्व रिविधका 'प्राचरित' में उपलब्ध है, पर वह काव्य नही, पुराण है। क्वाबरतुमें बहुतावकर विद्यमान है। 'वराजुचरित' को किलेव चतुर्वस्तानित तर एक स्वरूप अर्थानुष्कित समंक्ष्य कहा हैं। इस काव्यमें वार्रिसर्वे तीर्वकर नेमिनाय तथा लोक्ष्यके समझ्किक वराजुचामक पूर्य प्रवक्ति काव्यम्य वार्रिसर्वे तीर्वकर नेमिनाय तथा लोक्ष्यके समझ्किक वराजुचामक पूर्य प्रवक्ति काव्यम्य लीक्त है। नावकर्म पीरोदासके सभी गूण समवेत है। नगर, ऋतु, उत्सव, क्रीदा, पित्रक्रम, बिवाह, जम्म, राज्यानियक, गुढ, विवय लाविका वर्णन महाकाव्यके प्राप्त है । इसमें २२ सर्ग है, पर लक्ष्य प्रग्वोके लगुसार महाकाव्यमें २० से विधिक स्वरं नहीं कीला चारिक प्रविक्त स्वरं नहीं कीला चार्रिक प्रवाह स्वरं नहीं कीला चार्रिक प्रविक्त स्वरं नहीं कीला चार्रिक प्रवाह स्वरं नहीं स्वरं नहीं स्वरं नहीं स्वरं नहीं स्वरं नहीं स्वरं नहीं होगा चार्रिक प्रवाह स्वरं नहीं स्वरं निष्य स्वरं निष्य

प्रस्तुत महाकाव्यकी कथावस्तुमें चतुर्य सर्गसे दसम सर्ग पर्यन्त तथा छब्बीसर्वे एवं सत्ताईसर्वे सर्गकी कथावस्तुमें मुख्यकवासे कोई सम्बन्ध नही है। इन सर्गोकी

१. पद्मचरित, पं० पञ्चालाल साहित्याचार्यके हिन्दी अंतु० सह, भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे १६४८-५६ ई० में तीन जिल्होंने प्रकाशित ।

<sup>्</sup>रकार्यक्ष सर्वक्ष सर्वक स्वत्रक्षास्य - इति धर्मकथोइदेशे चतुर्वर्गसमन्विते । स्फुट-शब्दार्थसंदर्भे बराइ-चीताधिते ।

क्याबस्तुके हटा देनेयर भी काव्यमें कोई कमी नहीं वाती है। तरविनक्यण बौर कैन विद्वालके विनित्र विवयोंका प्रतिपादन हतना अधिक क्या गया है, विवक्षे पाठकका अन उब जाता है। यों तो इस काव्यमें रम्य सन्दर्भोक्षों कमी नहीं है। यहाँ एकाण उचाहरण देकर कविके वैशिष्टएका निक्शण किया नायेगा।

कवि वालकोका सांगोपांग स्थोरेवार वित्रण करता हुवा कहुता है—
जलप्रमाभिः कृतभूमिमागां प्राचीनदेवीयहितप्रवाकाम् ।
सर्वावित्रोवालकपीतवाकी वैद्वयंत्रस्यावर्षी वराष्ट्रमेष्
हेमोत्तमस्तरमञ्जतां वितार्थी मेहृत्यत्रेवार्थीकव्यक्त्रस्याम् ।
तां प्रधारागेयपृष्टीतकच्यां विद्युद्धस्योधकव्यक्त्रस्याम् ।
हिजातिवक्योद्गाकितप्रकथ्यां युक्ताककायप्रकृतिवन्तराकाम् ।
मन्दानिकाकियवकरतावाकामात्रप्रमाह्नितत्त्व्यंगासस्य ॥
नाताप्रकारीय्यवकरत्त्वयां विकासियां।रत्यामसरह्माम् ।
सहस्य कन्यां सिविकां पृथुकीः पुरी विवैद्योत्तमनामध्याम् ॥
—कराङ्गवरित, माणिकक प्रक १९६२ हुँक, ११५६-५६ ।

महाराज पृत्रवेणने जिन पालकीचर राजकुमारीको बैठाया था, उसका घरातल पानीके समान रंगोंका बनाया गया था। फलत. वह जलकुम्बको आनि उत्पन्न करता सा। उत्पन्नी क्लान्यन्त लो हुए मृंगे दूरदेशसे लाये गये थे। उसके कबूतरी युक्त छलने बनानेमें तो सम्पत्त संवारका वन हो जर्च कर दिखा गया था। वसकी छल देवूँ-पाणियों ते निम्तित थी। सर्चा-निर्मित रहनमांपर महेन्द्र नीजमिकि कलश तथा उत्परी आग पद्मरागमणिले लचित या। रजनके कलश मुणीनित हो रहे थे। उत्पर्त भागमें मणियों-के पत्नी बनाये गये थे, जिनके मुक्ते मुक्तफल गिरते हुए विजित किये गये थे। पालकी का मध्यमाग मुक्तामणियोंने स्थात था। उत्पन्न प्रजनाएँ फहरा रही थी। उठानेके स्वर्धोंने नागा प्रकारके राजनेटिय थे।

स्पष्ट है कि करनाके ऐस्वयंके साथ कविका सुक्त निरीक्षण मी अभिनन्दनीय है। पालकोके स्टाम्पों पर ऊपर जीर नीचे दोनों ही जोर करूवाँका विवेचन कविको दृष्टिको आपक्रकराका परिचायक है। यदि इस प्रकारके वर्णन काव्यमें रसपेशकराको वृद्धि तही करते, तो भी वर्णनकी मंजुल कटा विकीश करते हैं।

कल्पना और वर्णनोंके स्रोत किवने वाल्मीकि और जदवधोष से ग्रहण किये हैं। वाल्मीकि रामायणमें जिस प्रकार सूर्पणका राम-कदमणसे पति बननेको प्रार्थना करती है. इसी प्रकार समिणी इस काव्यमे वरांग से।

बर्णन, वार्मिक तस्य और काव्य चमत्कारोंके रहने पर भी कविने रसाभिव्यक्ति में स्मृतता नहीं आवे दी है। वरांग और उसकी नवोड़ा पत्नियोंकी केलिकीड़ाके चित्रजमें संबोध-श्रंबारका सर्वोधका प्रस्तुत किया वया है । कियो क्योबस सर्वोध स्वीधस्य स्वयं स्वीधस्य स्वयं स्व स्वीधस्य स्वरंग स्वरंग स्वरंग स्वरंग किया है। पुलिन्दको सस्तीमें जब कुमार वरांग पहुँचा दो तसे बहुत पुलिन्दराजके सॉपडेके चारों बोर हाचियोके दांतीको बाइ, मृगोंको स्वरंग स्व

कविने चतुर्दश सर्गमें बोररसका सांगोपांग चित्रण किया है। पुष्टिन्दराजके साथ उसके सम्पन्न हुए गुद्रका विभाव, अनुभाव और संचारी भावों सहित निरूपण किया गया है  $^{\times}$ ।

इस काव्यमें वहन्तितिलका, उपवाति, पृष्यिताया, प्रवृचिकी, मातिनी, मुकंग-प्रयात, वंशस्य, अनुस्टूप्, मालभारिणी और हुत्रविलम्बित छन्दोंका प्रयोग किया गया है। कविको उपवाति छन्द बहुत प्रिय है। प्रारम्भके यीन सर्ग इस काव्यके बहुत ही सरस हैं।

हसके रचयिता जटार्सिइनन्दिका समय ईसबी सन्की आठवी शतीका पूर्वार्थ है। उद्योजनसूरिने अपनी हुबक्यमाला में बरानचरित और रचयिता बटिक या जटासिइनन्दीका उल्लेख किया है। उद्योजनका समय ई० स० ७७८ निश्चित हैं। अत. जटासिइनन्दि ई० स० ७७८ के पूर्ववर्षी है।

यदि इस चरित महाकाव्यका संस्कृत काव्योमें स्थानांक्रन किया बाय तो इसे बहवपोपके बुद्धचरितके समकल कह सकते हैं। काव्यगुण एव उत्प्रेक्षा बादि अलंकारों का समवार भी बुद्धचरितके समान है।

द्वितीय चिरतकाय्य बीरतन्दोका 'चन्द्रप्रभवरितम्' है। इस काव्यमें किवने जनसाधारणके मनोभावो, हृदयकी विभिन्न वृत्तियों एव विभिन्न अवस्थात्रोमें उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकारोंका सजीव चित्रण किया है। कविने उत्प्रेखा, उपमा, रूपक, अविन्तरत्यास, काव्यक्तिंग, परिसंच्या, विरोधामात प्रमृति अलंकारोंकी योजना रसोत्कर्य उत्पन्न करनेके लिए की है। इस महाकाव्यका परिशीकन तो अगल परिवर्धमें प्रस्तुत किया जायेगा, तो भी यहाँ दो-बार बातों पर प्रकाश डालना अप्रासंगिक न होगा। कविने उत्पेक्षा द्वारा मार्वोको किवना प्रेषणीय बनाया है यह दृष्ट्य है—

१. वराङ्गचरित २।८१-६४।

२, वही १३।६०-६१।

३ मही १३।४६-४०। ४. वही १४।३४;४१।

जेहि कए रमणिएजे वरंग पडमाण चरिय-विश्यारे ।

<sup>.</sup> चाह कर रनागरज वर्ग नवनाग चारवनागरार कह व ण सलाहणिज्जे ते कहणो जडिय-रम्मिणे ॥ कुन०, सि०, प्र०, ११६१ ई०, ५० ४, पंक्ति १ ३

६. बही, पृ० २५३, पं० ६।

क्षन्योन्यसंहरकराङ्गुडिबाहुयुग्मसन्या निषाय निजमुर्घनि जुन्मसाणा । तद्दर्शनाध्यविक्षतो हृदये स्मरस्य माह्नस्यतोरणसिवाखिष्यती रराज ॥ ०१८७ —वन्द्र० काम्यमाला ग्रग्यांक ३०, निर्णय० कम्बई, १९१२ ई०

एक नायिका बँगुलियोंते बँगुलियों मिलाकर दोनों हामोंको सिर पर धनुवा-कार रखकर अस्ताई जेने लगी, कवि उत्येखा करता हुवा कहता है कि वह बांबतसेन-को देखकर हृदयमें प्रवेश किये कामदेवके हेतु मंगलमय तोरण बना रही हैं। तोरणकी यह करनाना बहुत हो उचित हैं। कविने विकासियोको चेष्टाका बहुत हो सबीब वर्णन किया है।

इस महाकाव्यके नवम सर्गमे जहाँ र्ग्यगर विकासका वर्णन है वहाँ एकादशर्में वैरायका । कवि इस मनोवैज्ञानिक तस्यसे पूर्णतया अवगत प्रतोत होता है कि ग्रुगारके विरेचनके अनन्तर हो वैरायको स्थिति आती है।

काव्यके रचियता वीरनन्दीका समय ई० स० की दसवी शताब्दी है।

दसवी याताब्दीमें हो महाकवि असगने यानिनायचरित और वर्षमानचरित नामक महाकाब्योंकी रचना की हैं। इन दोनों महाकाब्योमें महाकाब्योक शास्त्रीय क्रसणपाये जाते हैं। इनके शानितगाय चरित में सीलहर्षे तीर्थकर शानितनायका जीवनन्त्र अंकित है। वस्तुवर्णनोंमें मुर्योदय, चन्द्रीदय, सन्ध्या, उपा, ऋतु, नदो, बन, सरोवर जादिका सजीव वित्रण किया है। दार्घनिक और धार्मिक भावनाएँ इस काब्यमें इतनी समन हैं, जिससे काम्यरस दवा हो रह जाता है। निस्मन्देह शानितनाय-चरितको अपेसा वर्षमानचरित उत्कृष्ट काव्य है।

इसी दसवी वातान्त्रीमे महाकवि वाविराजने पार्वनावयरित की रचना को है।
यह काम्य विद्वलकदेवर या चालुक्य चक्रवर्ती ज्याविहदेवकी राजधानीमें निवास करते
हुए शक संवत् ९४७ (ई० १०२५) कार्यिक गुक्का नृतीवाको पूज किया था। यह
सारह सर्गोका महाकाम्य है। इस काम्यका परिशोकन अनी उपस्थित किया लायेगा।
कविकी कल्पनाथांकि बहुत हो उन्तत है। कवि भृताचलका वर्णन करता हुआ कहता
है कि दोनों और पार्वमाणोमें विचित्र मेम लटकते रहते है और उनके ऊपर पर्वतीय
लताएँ आच्छादित रहती है। अतपद राजिये से मेम विश्वविद्य कास्तरणको डाले
हुए मलजमाछाते अन्त उस एर्यावह हासोके समान परिललित होते हैं बिनके मस्तकपर विमिन्न प्रकारकी चित्रकारी सम्यादित की गयी हो—

यः पार्श्वमागप्रविक्रम्बितेन विचित्रजीमृत्रकृषेन रात्रौ । नक्षत्रमाखापरिवीतमूर्था संनद्रमन्वेति गजाधिराजम् ॥ पार्श्व० २।६८

१. बीरनन्दितके समग्र पर इसी प्रबन्धके दिलीय परिवर्तमें विचार किया गया है।

स्री जिनवास पार्श्वनाथ फडकुले द्वारा सम्पादित 'वर्धमान चरित' महाकाव्य, सोलापुर १६३१ ई० को प्रस्तावनामें उद्दश्त पदा एवं मंशिष्ठ परिचय देखिए।

३ माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई, १६९६ ई०।

स्पारहर्षी गताब्योमें महाकवि महाकेवन 'प्रयुक्तचरित' को रचना की है। ये लाट-वर्गट या जाड-वागड संघके आचार्य वे। इस महाकाव्यमें चौदह सर्ग है और आहिल्पाके पून प्रयुक्तका चरित वांगत है। पुण्यपुक्त प्रयुक्तका चरित हतना लोकप्रिय रहा है, जिससे इस चरितका अवस्थान केकर अपभंग और हिन्दीमें भी चरित-प्रत्य लिखे गये है। स्वर्गमें देशोंको दृष्ठि अपलक होती है। कि कस्पना द्वारा इसी एकटक दृष्टिका चित्रण करता हुआ कहता है—

लावण्यरूपादि गुणातिरेकं यत्सुन्दरीणामवलोक्य मन्ये। अद्यापि तद्वसम्बदः सराणां चळापिदश निद्वलतामवाप ॥ प्र० ११०७

बारहवी सताब्दीमें हेमबन्दाचार्यने 'कुमारपाल चरित' को रबना को है। इस काव्यको द्वाध्यकाव्य भी कहते हैं। इस नामके दो कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण तो यह है कि यह संस्कृत और प्राकृत दोनों हो प्राधानोंने लिखा गया है। दितीय कारण यह भी सम्बद्ध है कि इस कृतिका उद्देश व्यपने समयके राजा कुमारपाल के चरितका वर्णन करना है और इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश व्यपने सस्कृत और प्राकृत व्याकरपाके पुत्र-कमानुसार हो नियमों के उद्याहरण प्रस्तुत करना है। यह कितना कठिन कार्य है, इसे सहुदय काल्यरिक हो जान सकते हैं।

प्रवास सर्गमं चौलुक्यवंशके आधीर्वयनके सनन्तर बाणहिल्याटन एव मूल्यां का लगन है। द्वितीय सर्गमं मूल्यावको स्वन्यमं सामुक्तवीयदेश, वित्यो द्वारा प्रमात एव ग्राहिष्को नह करनेके लिए मूल्यावको मन्त्रियो द्वारा प्रमात एव ग्राहिष्को नह करनेके लिए मूल्यावको मन्त्रियो द्वारा प्रोसाहन दिये वानेका वर्षन है। नृतीय सर्गमं सरक्लाको तिक्याके सम्बन्ध ग्राह्म वानेष्म स्वयं प्रमात्नीमें स्कन्यवार सन्त्रियं का विचय किया गया है। चतुर्यं एवं प्रमात्म संग्रियं ग्राहिष्के स्तरे स्वाय वार्ताकात, युद्ध एवं प्रमात्म स्वयं हो मा विकार है। अपीन्त स्वायं स्वयं माहिष्के वार्त्यम करने प्रमात स्वीत है। चामुण्डराज वात्रम वात्र वेद एवं प्रमात्म स्वयं स्वयं साम स्वात है। इसी सर्गमं वान्यव्याम साम काता है। इसी सर्गमं वान्यव्यामियेकके बनन्तर मूल्याके स्वयं स्वयं मान्त्र ती पुरोक्ते उत्यंति का मिक्यण है। साम सर्गी वान्यव्यामियेकके बनन्तर मूल्याके स्वयं स्वयं मी निक्यण है। साम सर्गी वान्यव्यामियेकके बनन्तर मूल्याके स्वयं स्वयं मान्त्र ती पुरोक्ते उत्यंति का मिक्यण है। सोताकारी वरक्यायाको मृत्यु हो बाती है, जिवसे वानुग्वराकको मम्पात्त व्यया होती है। चानुष्मयाक विवास महिन्दकी इत्यं दिरोकी साम विवास सम्बन्ध स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं वार्याम स्वरं ती है। वार्यम्यान व्यया होती है। चानुष्मयाक विवास महिन्दकी इत्यं हिन्दिको स्वरं वार्यम स्वरं स्वरं स्वरं साम विवास सम्बन्ध हैती है। स्वरं स्वरं वार्यम स्वरं स्वरं साम विवास सम्बन्ध हैती है। स्वरं स्वरं वहन कश्योवेदीके साम विवास सम्बन्ध हैती है।

माणिकचन्द्र दि० जैन प्रत्यमाला, मन्मई, वि० सं० ११७३।
 अभयत्तित्तकगणि विरुचित सं० टी० सहित, मन्मई संश्वुत एवं प्राकृत संक्षिण १६ सन्दर्भागः।

बहम और नवम चर्नम बताया नया है कि नावराकको भीमराज नामक पून उत्तम होग्रा है। भीमराज उत्तराविकार प्राप्त कर सिक्नुपति हम्मुकको पराजित करता होग्रा होग्रा को भी कई देखोको जीतकर अपने राज्यका विस्तार करता है। इसकी सेमराज और कर्मपाज नामक हो पुत्र प्राप्त होग्रे हैं। भीमका स्वर्गवास होग्रे पर कर्मपाज उत्तरायिकारी बनता है जौर सेमराज मण्डुकेवर पुष्पक्षेत्रमें तपश्वयण करने चला जाता है। दक्षम सम्में बताया गया है कि चलान-प्राप्ति न होनेसे कर्मपाज दुत्ती होता है और स्वर्मीदेवीके मन्दिरमें जाकर उपासना करता है। परीक्षा केनेके उपरान्त देवी प्रवन्न होती है और पुत्रप्राप्तिका वरदान देती है।

एकादश सर्गर्मे कर्णराजको वर्यासह नामक पुत्रके उत्थन होनेका वर्णन है। कर्णराजका स्वर्गवास हो जाता है। बहुरत हार्ये कर्णमें बताया गया है कि जयसिह युक्त होनेपर स्वरियोके कह निवारणके लिए प्रस्थान करता है जोर राक्सोका वस कर यासवी बनता है। त्रयोदश सम्में बणित है कि राजा जयसिह रात्रिमे प्रवाका समाचार अवगत करनेके लिए बाहर परिभ्रमण करता है। इस्स्ताके तट्यर जाकर नागियुनका सर्वत करनेके लिए बाहर परिभ्रमण करता है। इस्स्ताके तट्यर जाकर नागियुनका बदीन करता है और कनकचूद बादिकों संस्टम् कर नगरमें जया आता है। वर्षों वर्षोदहका मीगिनीके साथ सम्मापण होता है। वह मीगिनीको जागि प्रवाद सर्गों स्वामानाको प्राप्ताक वर्णन है। इसी समी वर्षादहको मृत्युका भी वर्णन है। योहण सर्गमें कुमारपालके राज्यानिकका निक्षण है। सासदा सर्गमें कुमारपालके स्त्रया सर्हित वनगानका वित्रण है। वही वह जलकीहा, सुरत युव विविध प्रवास्त कराने हिला करता है। रात्र, वन्त्राद युव वेद्य जलकीहा, सुरत युव विविध प्रवास्त कराने है। स्वास करता है। रात्र, वन्त्राद युवाद्य स्वास्त का आधारमक वर्णन है।

बहादश सनमें कुमारपालका आन्तनायक राजाके साथ युद्ध होने एवं आत्वको परास्त किये आनेका निरूपण हैं। उन्तोसयें सर्पमें आत्व कुमारपालको प्रधन्न करनेके छिए अपनी कन्या प्रदान करता है। कुमारपाल अन्य शत्रुआंको परास्त कर न्यायनोति-पूर्वक पृथ्वीका शासन करता है। बीसमें सर्गमें कुमारपालके आहिंशा-प्रभारका निरूपण है।

स्व प्रकार इस महाकाव्यके बीस सर्गीमें बाबार्य हेमचन्त्रने चीलूक्य राजवता-का वित्रण किया है। रचुवत महाकाव्यके समान इस महाकाव्यका नायक भी चीलुक्य राजवंग्रके राजा है। किये निर्मेष्ट महाकाव्यके समान अपने सिढहेमसब्यानुशासनके जवाहर्य्योक्त प्रयोग किया है। इस ऐतिहासिक कथानकमें रोजकता, मधुरता और काव्योधिक प्रावत्यवत्याकी कमी नहीं है। स्था—

> धाराप्रबृष्टिमथ कीळटिनेयषुद्धपा द्राक्चाटकैरसिव तं चटकारिपक्षी । जप्राह माळवपति युधि नर्तितासि नाटेरकः सपुळकरचुलुकप्रवीरः ॥

हती बताब्दीमें गुणमब हितीयने 'बन्यकुमार बरित' नामक काव्यको एवना की है। हमें दिगम्बर परप्यरामें गुणमब मामके अठारह मृतिबॉका पता बत्यता है, पर संस्कृत काव्य तिमोताके रूपमे दो गुणमब हो नात है। गुणमब प्रथम उत्तरपुराण एवं तिनदर्श्य परितके प्रणेताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। ये सुप्रशिद्ध नावार्थ निनत्येतके शिष्य थे। गुणमब हितीय माणिक्यवेतके प्रशिष्य और नेमिनेतके शिष्य हैं। रहतेंने 'बन्यकुमार वरित'की रचना राजा परमार्थितके राज्यमें विलावपुरके जिनालबमें सम्पन्त की है और हस काव्ययकांके प्ररेश लम्बरूकृतायमें उत्पन्त वर्मादस्तव आवक सायु शुमबन्दके दानी एवं परोपकारी पुत्र विल्हा है। कविके समयके सम्बन्यों हाँ अधियोतिसम्बन्ध जैन ने विस्तारार्थकं विकार कर बारहनी शतीका अनितम वरण निर्वारित किया है।

'धन्यकुमार चरित'को कथावस्तुका आधार उत्तरपुराण है। यह मन्य अभी तक अप्रकाशित है। इसको एक प्रति आमेर शास्त्र भण्डार अयपुरमें है और दूसरी दि० जैन मन्दिर टिल्लोमें हैं।

तेरह्वी शताब्दीमें कई बरित-महाकाब्योंका प्रणवन हुवा है। इनमें बर्मकुमार-का शाकिश्य चरित, जिनवाल उपाध्यावका सन्तकुमार चरित, मन्त्र्यारि देशप्रका पाण्डव चरित एव मृगावती चरित, माणिक्यचन्द्र सुरिका पार्थकाव्य चरित एवं शानित-नाण चरित, वर्षनेन्द्र (प्रयम) का चन्द्रप्रम चरित और वार्थकाव्य चरित एवं शिन्य-चन्द्रका मिल्लगांच चरित, पार्थ्वनांच चरित एवं मृतिसुवत चरित प्रसिद्ध है। जिनपाल उपाध्यावन वनन्तुमार चक्रवर्तीक जीवन बुतका जायार सेक्ट सन्तकुमार महाकाब्यकी रचना चौत्रीस सर्ग प्रमाण्ये की है। यह अभी तक अप्रकाशित है और इसकी प्रति श्रीआगरचन्द्र साहुटा बीकावेरके पास सुरक्षित है। कवि---विवार्श्वरार्थियों योजना एवं बस्तुव्यापार वर्णनमें पेंदू प्रतीत होता है। श्रीध्यका वित्रण करता हुवा वह कहता है—

मध्याह्ने धर्मसत्रस्ता वने चित्रगता इव ।

निसर्गचापछं हिस्या यत्र विश्वन्ति वानसः ॥ कोळाजिद्यागळदारि सिकसन्तसभू स्य ।

यत्र छाबास्वपि स्वास्थ्यं समन्ते न सुगारयः ॥ १०।६४-६५

निसर्ग चयरुताको छोड़कर छायामें चुपचाप शान्त बैठे रहने वाले वानरों एव सबन छायामें व्याकुल अतएव मुझसे बाहर रुटकती हुई बिद्धासे बलबिन्दु गिराले हुए सिंहोका चित्रण कर बीध्मको मयंकरताका चित्रण सजीव रूपमे उपस्थित किया है।

उत्प्रेक्षाके क्षेत्रमे कविको दौड बहुत दूर तक है। वह सनस्क्रमारको सरलोन्मल नासिकाको जगद्विजयके लिए प्रस्थित कामदेवको पताकायष्टि बताता है—

नासा तदीया सरसोम्नता च विस्तीर्णनेत्रोपगता सदा स्यात् । जगउजवप्रस्थितसम्मयस्योरसस्त पताकथ्वनिषष्टिकक्ष्मीस् ॥ ८।१५

र. जीन सन्पेश (शोधकि) ९, २८ जुलाई, १८६० ई०, ५० २७६ तथा जैन सन्पेश (शोधकि) १७, १०, जन्दूबर १६६३ ई०।

मलवारिदेवप्रसमूरिने पाण्डवचरितों को रचना बठारह खरोंमें की है। आरम्भ को कवावस्तु महानारतचे बहण की गयी है। काव्यमें वीर रखकी प्रमुखता है पर पर्य-वखान थान्त रखमें होता है।

वि॰ सं० १२७६' में माणिकयचन्द्र सूरिने पार्थनाम चरितको रचना की है। अभी तक यह अमृदित है, यह शानिताम सण्डार सम्भातमें सुरिणित है। इस महाकाव्य-में दब सर्ग है और १७७० रलोक। काव्यके नायक लोकप्रसिद्ध पार्थनाम है। अंगीर सात्त है और गोणक्यमें प्रभार, करण, बीर रख भी आये हैं। सर्गोके नामकरण वर्णित घटनाओं के वापारपर किये गये हैं। मुक्तक्याके अंतिरिक्त क्वान्तर कपाओं में कलावती, कमलादेवी, लिलताग, नल-दमयन्तो, रतनदार एवं परशुरामकी कपाएँ मुक्स है। नल-दमयन्तों क्यार्ग स्वाप्त क्यां है। कर्नाटक नाग नलकी क्यार्ग स्वार्थ है। माणकी स्वर्थ है। कर्नाटक नाग नलकी सहायता करता है। यह नाग और हंस मानवीन माण में वार्तालाप करते है। नलका सुन्दरक्ष कुक्य कुक्वेके क्यमें परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार अनेक पीरा-णिक सन्दर्भ एवं क्याप्त निवद किये हैं। वर्णन समता द्रष्ट्य है—

अस्ते दिनश्रीद्धिते दिनश्रीमिङ्गिच्छिदः । सम्प्यारुणा ग्रुकार्दीनां रुवती स्फुरितैः रुतैः ॥ निरुद्धसुगाविङम्पाजात् कृपाणीसुदरे श्रिपन् । प्रधानि मित्रविदहे मुच्छीमगुरस्नि तत् ॥ । १६ ६ - ६ ६ ६

सन्धाके विश्वणमें कविने प्रकृतिको मानवकी तरह स्पन्दनशील विनित्त किया है। कलादारी दुःस्ते विह्नुल ही रोती है। उपर दिन्त्यी पति सूर्यके विरहमे रदन करती है। उसका मुख्य मिलन हो जाता है। सन्ध्याकारणेन पत्तियोका कलरब ही उसका सदन है। कमल मिश्र—सूर्यके विरहमें कटार प्रोककर आरासहत्या कर देता है। इस प्रकार दिनश्रीमें रमणीका आरोप कर सन्ध्याका मानवीक्प प्रस्तुत किया गया है।

बाठ सगोमे विभक्त विनय नामांकित महिल्लाय चरित नामक महाकाव्य विनयचन्द्र सूरिका उत्लेख्य है। इस काव्यके सगोका नामकरण वर्ष्य विषयके आघार पर हुआ है। नगर, समुद्र, पर्वत, पद्कतुत, सूर्योदय, सूर्योदत, उद्यानकी हा, संयोग-वियोग, कुमारजन्म, तेनाप्रयाण आदिका समादेश इस काव्यमें हैं। मूलक घाके साथ सत्य हरिश्चन्द्र, रतनवन्द्र, श्रीवल, सुदत्त, युवन्यू, भोमतेन आदिकी उप-कपाएँ मी निवद हैं। स्तनवन्द्र उपक्यामें बताया है कि एकदेव मृतराजा रतनवन्द्रको जीवित कर देता है। हरिश्चन्द्रकामों मृति हरिश्चन्द्र नेपके मन्त्री कुमतको जम्बुक बना देता है। इसी बाब्यानमें बताया है कि एक मानिक मृत अनेपमंत्ररोको जीवित कर देता है। इसी बाब्यानमें बताया है कि एक मानिक मृत अनेपमंत्ररोको जीवित कर देता है। इसी बाब्यानमें बताया है कि एक मानिक मृत अनेपमंत्ररोको जीवित कर देता है। इसी

१ पं केदारनाथ मी० ए०, मी० एत०,प्रशिक्षोकर, निर्णयसागर, मन्मई, १६११ ई०। २ सम्बद्धि (१२७६) संख्यायां समायां त्रीपप्रविध —प्रशस्ति रहोक १।

<sup>ू</sup> पंठ हरगो किन्दरास एवं वैचरदास द्वारा सम्पादित तथा धमम्बुदय प्रेस, मनारस (वोर निर्वाण संवत १९३२) द्वारा प्रकाशित ।

खुवारा दासीको राक्षको बना देवा है। विनदस कवामें बाया है कि एक तृपार्व सर्वेष्ट्रमार प्ययंक्षकरके मनुष्य-बाणीय यानी मौगता है। बाने बलकर यही सुपं उसका दंशन करता है बौर उसे बामन बना देह। इसी बाल्यानुमें महदेशों कुमारको ऐसा रत्न देती हैं जिससे उस रत्नके पनुष्यण्य पर बांचनेसे आधानुमें मामुष्टित हो जाती है। इस काल्यकों भाषा ज्याबद्दार्शिक है। अनुष्टुणु कर्मि प्राय. समस्त काल्य लिखा गया है। यहां उसाहरणार्थ कविका समशान-विचंग उपस्थित किया जाता है—

क्वचिद्रश्लोगणाकीणं क्वचिद्योगीन्द्रसेवितम् । क्वचिरुपेरण्डपेरकारं क्वचिद्रभूतविभीषणम् ॥ क्वचिद्रिभीषिकाभीष्मं समक्षान स परिश्रमन् ।

रुदर्शी सुदर्ती कांचिद् हरिश्चन्द्रो व्यलोकयत् ॥ १।५७-५८

विक्रमकी चौयह्वी शताब्दीमें मालधारि हेमचन्द्रने नेमिनाय-चरित, वर्धमान महारक्तने चरात चरित, विजय भने श्रोषिक चरित, मानतुंगने श्रेयासचरित, कमल-प्रमने पृण्डरीकचरित, भावदेव सूरिने पास्ताय चरित, मूनिमद्रने शानिताय चरित एवं चन्द्रतिकक्तने अन्यामा चरितकी रचना को है। इन चरितकाव्योमें चन्द्रतिकक्त अत्यवुक्तार चरित है। कविने इस महाकाव्यक्ते सम्मासि विरुक्त स्वरूप महानक्ति सम्मासि विरुक्त स्वरूप महानक्ति समासि विरुक्त स्वरूप महानक्ति समासि विरुक्त स्वरूप महानक्ति समासि विरुक्त स्वरूप महानक्ति समासि विरुक्त स्वरूप में की है।

हत महाकाय्यमे बारह तर्ग है। पीराणिक घौलोमें यह जिला गया है। राजपृह के राजा प्रकेनिज्ञ अपने पुनेकी चातुर्य-परोशा अनेक प्रकारसे करते है जिनमें केवल श्रीणक ही उत्तीर्ण होते हैं। प्रकेनीतवृक्कं उचित जादर न करने पर श्रीणक विदेश चला जाता है और श्रीष्ठपृत्री करता है वाह करता है। कुछ समय अनन्तर श्रीणक राजपृह में लोट जाता है और नन्यकं मध्ये अययकुमारका जन्म होता है। वसरक होने पर अपने चातुर्यके कारण अमयकुमार श्रीणकका मन्त्री कनता है। श्रीणकका निवाह चेटक नरेशकी पुत्री चैलनाके साथ होता है जिसके गर्मते कृषिक, हत्ल, बिहल्ल नामक पुत्र उत्तरक होते है। अमयकुमार अपने बुद्धिकले मालवराज और चण्डप्रधोतको बन्दी बना लाता है। कृतपुथकी पत्तियो एयं पुत्रोको उससे मिला देता है। भगवान् महाचिरके अस्वचनसे प्रमावित हो भूति दोशा ग्रहण कर लेता है और तपश्चरण कर सर्वाधिक्षित्र विमानमें करन्म होता है। ही

इस महाकाव्यको कथा अस्त-म्यस्त एवं जटिल है। प्रवन्य भी शिथिल है। स्पान-स्पानपर नवी-मदी अवान्तर कथाएं समाचित है, जिन्न साम्यन्य बहुत आंगे जाकर मूलकथाये बुढता है। हाँ, इतना सत्य है कि कवावन्त्र अत्यन्त रोजक है। काव्यकी भाषा मुद्राक्टेशर है। यहाँ उदाहरणायं शे-बार सुस्तिसी उद्धत की आंधी है—

१. जैन आरमानन्द सभा, भावनगर, १११७ ई० ।

२. चक्षः शोतकरत्रयोदशमिते (१३१२) संगत्सरे विक्रमे ।

काव्यं भव्यतमं समधितमिदं दीपोरसवे वासरे ।—अन्तिम प्रशस्ति पद्य ।

बबैक: पतितः कृते परोक्षि परोऽपि हि ॥५१४४२ करो हि कंकमे कि दर्शमेनेह सबेदाबोजनम् ॥ ४१९५४ क्रियेदारफादनं नावक् बारम्बाति समीरणः ॥ ९१९५४ यो क्रियते गुडेन कि दीवते स्वचन तस्य विष्कं करावित् ? ८११४८ मुख्यानां प्रयातानि जाननित गुजयाः सञ्ज ॥ ४१९५४ सबोऽपि हि दरस्याले स्वकं प्रकारि मोदकस्य ॥११७२५

वि॰ स॰ १११२ में भावदेव सूरिने पाववंताय चरित नामक महाकाव्य हिला है। इस काव्यमें बाठ सर्ग है। यह भवाकित काव्य है। कविन इसे महाकाव्य कहा है पर वस्तुत. महाकाव्यकी गरिमा इसमें नहीं है। कथानक परम्परा-प्राप्त है। कविन कहा है वस्तुन कहीं कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है। प्रथम सर्गमें भगवान पार्वनायके प्रयम, द्विताय एव तृतीय भवका, द्वितीय सर्गमें चतुर्व एवं पंचम भवका, तृतीयमें पष्ट-सप्तम-का, जुत्वमें अष्टम-नदम भवका वर्णन किया है। पंचम-यह सर्गमें पार्वनायके गर्म, जन्म, तप, केवल जान, समववारण एवं देशनाका वर्णन है। सप्तम सर्गमें जिन गणधर देशना और बष्टम सर्गमें विद्वार एवं निवांचका विचेचन है।

इस काव्यमें पार्श्वनायक नो मबोमें उनके वार्मिक बोबनका उत्तरोत्तर विकास दिखाई देता है। प्रयम भवने विश्वनूति पुरोहितके पुत्र मत्रमृति हैं जो हेरियन मुनिका जागमन मुनिका व्ययने बड़े माई क्षम्यक पुरोहित में पुनिकों मर्मदेशना मुनिकों ने संदेशना मुनिकां मर्मदेशना मुनिकां मर्मदेशना मुनिकां ने स्वयं माई क्षम्यक अपनी पत्नीक साथ दुराचार करते देखते हैं, तो भी इस अनुचित सम्यव्यं को विकायत राजाले नहीं करते हैं। राजा क्षम्यकों पांचर स्वयं क्षाकर स्वयं कराकर स्वयं प्रमाणक मिलिकां कर देश है। इस पर मक्ष्मुतिका हुदय पश्चात्तर स्वयं कराकर साथ स्वयं कराकर साथ स्वयं ने स्वयं प्रमाणक स्वयं पर स्वयं मिक्नुतिका हुदय पश्चात्तर है। स्वयं प्रमाणके स्वयं प्रमाणके स्वयं प्रमाणके स्वयं प्रमाणके स्वयं स

हितीय भवमें महभूति यूवनाथ करि होता है और अपनी बल्लमा करेणुकाके साथ आगन्य विलास करता है। सरीवरसे पानी पीकर लोटते समय बहु एक हाथी पर आक्रमण करता है। अरविन्द मुनि उसे महभूतिके भवकी स्मृति कराते हैं, वह उद्गडता त्याप भावमति बन जाता है। कुक्ट्रीरकके काटनेसे उसकी मृत्यु हो जाती है, पर समताभावपूर्वक मरण करनेसे वह स्वर्गमें देव हो जाता है। वहाँसे ब्युट हो चतुर्य भवमें महभूमिका जीविजकापूर्विक गाय विद्युत्तिक पूत्र किरणवेशके स्थमें अन्य प्रहुण करता है। राजा होने पर किरणवेश बड़ी कुलकतार्थ साधक कार्य बलाता है। स्व स्वर्म में स्वर्म स्वर्म स्वर्म कार्य कार्य कार्य कार्य हो। स्वर्म से उसकार्य हो। स्वर्म से स्वर्म सुत्र कार्य कार्य हो। स्वर्म से स्वर्म कार्य कार्य कार्य हो। स्वर्म से स्वर्म कार्य कार्य हो। स्वर्म से स्वर्म कार्य कार्य कार्य कार्य हो। बहारी

१ ५० हरगोमिन्दराम-अवेचरदास द्वारा सम्मादित एवं धर्माम्बुदय प्रेष्ठ बनारस (बीर निर्वाण संबध २४३८) द्वारा प्रकाशित।

क्युत होकर पष्ट भवमें मदभूतिका जीव शुक्षंकरा नगरीके राजा वज्जवीयंके पुत्र वजानन के कपासे जम्म लेता है। इस भवमें उसका चरित्र किरवनिके समान ही रहता है, पर विशेषता यह है कि वह बनिम समयमें विरक्त हो तप करता है और उसके प्रमावंध विवेषता यह है कि वह बनिम समयमें विरक्त हो तप करता है और उसके प्रमावंध जग्न महिलाय देव होता है। वहिल क्यूत होकर विद्यापर राजा सुवर्णसहिल करमें जग्म प्रहण करता है। इस जग्ममें तप करते समय विहके द्वारा उसकी मृत्यू होती है पर सिहके प्रति उसके मनये तिनक भी रोध उत्पन्न नहीं होता। बतः वह महाप्रभा विमरू में देव होता है। वहीं क्युत होकर वह काशीनरेश अदब्देनके यहाँ पुत्रक्तमें जग्म पारण करता है।

समस्त काव्य अनुष्ट्रपू छन्टोमें रचा गया है, केवल सर्गान्तमें हो छन्य-परिवर्तन पाया जाता है। सर्गोके बोचमे बर्वाचन क्वाचिन हो छन्टोमें परिवर्तन हुआ है। कविता साधारण कोटि की है, वर्णनोमें चमकार यत्र-यत्र हो दृष्टिगोचर होता है। कविने नायकके महिमातिशाधि चरितके सम्बन्धमे काव्यके अन्तर्यो जिल्ला है—

विश्वातिकायिमहिमाधरणोरगेन्द्र पद्मावती सततसेवितपादपीठः ।

अन्तर्षहिश्च दुरितच्छिद्नन्तशर्मा देवः वियादुद्यिनी शुभमावकक्ष्मीम् ॥८।३९३

जिनप्रम सूरिने वि० सं० १३५६ में संशिक चरित नामक महाकाव्यकी रचना को है। इस काव्यका तुसरा नाम दुर्गवृत्तियायय महाकाव्य भी है। इसमें कठारह सर्ग है। भगवान महाबोरके समकालीन महाराज शैक्किका चरित्र चणित है। उद्युवकाव्य के सात सर्ग अंवभमें निवा प्रसारक पालीतानाचे पुस्तकाकार प्रकाशित है। व्यवशि प्यारह सर्ग अभी तक अमृदित है। इस कहाकाव्यकी हस्तिलिखित प्रति सम्प्रातक जैनशास्त भश्यरमें सुर्पतित है। इस काव्यका वैश्विष्ट यह है कि हेसचन्द्रके द्वपाय्यके समान कातन्त्र व्याकरण में प्रमोगोका व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया गया है। प्रयम सर्गय सिवस्थान प्रदर्शन करते हुए कहा है—

ये गुणास्तेऽत्र सर्वेऽपि बजन्तेऽत्र जिनं जनाः ।

कस्को नाम न भूरनात्र वैयाकरण उच्चके. ॥ १।८

ते + अत्र, सर्वे + अपि, यजन्ते + अत्र, कः + कः, भूम्ना + अत्र, अत्र प्रियहकीषानां खांगळीचे चतव्ये ।

पुण्यसाधनसामग्री मनीवाशास्त्रिनां मवेत् ॥ ५।१५

हल + ईवा, लाञ्चल + ईवा, मनस् + ईवा—उदाहरण ।

प्रथम सर्गर्मे लिंगपाद प्रकरणके जन्तर्गत पूर्वस्मात्, परस्मात् प्रभृति सर्वनाम रूप भी प्रदिश्ति है—

> पूर्वस्माच्य परस्माच्य शजकाद्धिको गुणैः । नृपः श्रेणिकस्तत्र राजकहमीमपालयत् ॥ ১।१०१

१. देखे, प्रशस्तिस्तोक, संख्या २।

द्वितीय सर्पोमें लहकारान्त शब्द, तृतीय सर्पोमें मुष्यद्, अस्मद् बादि शब्द तथा कारकोंके प्रयोग, बतुर्व सर्पोम समाझोंके प्रयोग, पंचमने तद्वितान्त प्रयोग, बछते एकादस तक बाह्यात प्रयोग एवं द्वादमसे अष्टादश तक कृत् प्रत्यमोंके उदाहरणोंका प्रयोग किया गया है। अष्टिकायमे समान व्याकरण प्रयोगीमें उन्ह्या जानेते कवि विविध रहोंका निवीह नहीं कर सकता है।

#### इतरनामांकित महाकाव्य

प्रस्तुत प्रबन्धका चतुर्च परिवर्त इतर नामांकित महाकाव्य है। इस परिवर्तमें ऐसे महाकाव्योका अनशोलन प्रस्तत किया गया है, जिनके अन्तमे चरित शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है। यद्यपि तीयंकर या महापरुषोंके चरित इन कार्व्योमें भी निश्च किये गये हैं, तो भी इतना अन्तर अवस्य है कि इस श्रेणोके महाकाव्य शिशापालवध-महाकाव्यसे प्रभावित हैं और उसीकी परम्परापर उक्त काव्योका प्रणयन हुआ है। चरित काव्य रघुवंश, बुद्धचरित, सौन्दरनन्द एवं कुमारसम्भवकी झैंस्रोपर ही प्रायः रचे गये हैं। यद्यपि इन काव्योपर किरात और माधका भी प्रभाव यत्र-तत्र पाया जाता है, पर परम्परा चरित काव्योंमें माघकी नही है। साधने संस्कृत काव्य परम्परामें एक नयी रूपविधाको जन्म दिया है। काव्यका चमरकार, बस्त-व्यापार वर्णन एवं अलकार नियोजनमें सर्वाधिक माना गया है। यसक अनुपास और चित्रालंकारकी छटाने काव्य-विद्याको एक नयो दिशाको और ही प्रेरित किया है। अतः जैन चरित काव्योमे जहाँ दर्शन, आचार एवं पण्यचरितको त्रिवेणी परिस्रक्षित होती है वहाँ इतर नामांकित काव्योमें वात्स्यायनके कामसत्रसे प्रभावित काम और विलासके चित्र, जलकीडा और वनविहारके मार्मिक चित्र उपलब्ध होते है। सदाचारनिष्ठ मनि और आचार्यों द्वारा काव्योके निर्मित होने पर भी सरापानके लिए एक सर्गका प्रयक् रखा जाना स्पष्टत. अलंकृत काव्य शैलोके प्रभावका परिचायक है। यह बाश्चर्यको बात है कि स्रत वर्णन और सुरापानको गृहविरक्त आचार्योने इतना महत्त्व दिया है।

द्वर नामांकित महाकाव्यांकी दूसरो विशेषता यह है कि ये काव्य पौराणिक योगोका परियान डोडकर विशुद्ध बास्त्रीय काव्य योगीके क्षेत्रमे अप्रसर प्रतीत होते हैं। जहां पौराणिक बास्यानको व्यनाया गया है वहाँ मो कवियोंने उस बास्थानको रसिंस्स बनानेकों पर्ण चेष्टा को।

स्य विधानत सबसे पहला काच्या महाकवि हरियन्त्रका धर्मसमीम्पुरये है। स्य महाकाव्यमें पर्यनायका जावधान वर्षित्त है। संक्षे परधात बारहवी सतीये वागन्द दितीयने नैमिनियाँ महाकाव्यकी रचना को है। संलोको पृष्टिसे यह काच्या माधका अनुमानी है। विकासको तेरहवी अताब्दीसे संस्कृत-भावाके प्रकाय कवि सम्पर्देश सुरिते

१ काव्यमाला ग्रन्थांक ८, निर्णय०, बम्बई, ११३३।

२. वही,

स्वराजियमे नामक महाकाव्य रचा है। मावके समान यह भी शोधक्यांकित है और यह काव्य भी शिक्षुमानको प्रसिद्ध परस्तराका हो समुद्धरण करता है। इती शताब्दीमें किंव स्तुताको नरसाराज्यानक् में महाकाव्यकी रचना की है। कविने इते शास्त्रीय दृष्टिते महाकाव्यके रूपमें हो। किंवने इते शास्त्रीय दृष्टिते महाकाव्यके रूपमें हो। मृत्यति हिंगा है। महाकाव्यके रूपमें हो मृत्यति किंया है। महाकाव्यके रूपमें शास्त्रीय पाद सा वीवहर्षी शताब्दीके प्रसम पादमें वदन्त-विकाल नामक महाकाव्यकी रचना की है।

द्य महाकाव्यमें चौदह सर्ग है। काव्य प्रशंक्षक अनन्तर अगहिकप्सतनके दिव्यमन, दुर्ग, पीरका एवं दुर्जनाज हारा निर्मित सरोपरीका वर्णन किया यहा है। अभिकर्ण परकाम सर्गमें मुकरावने केलर भीमदेव हितीय तकके पुत्रपति केला क्या है। अभिकर्ण परकाम सर्गमें मुकरावने किया मार्ग है कि बोरवन्त एवं उसके पूर्वजीन गुजरावको कि प्रकार क्रिन्मित होने स्वाया। इसी प्रकार स्वन्ममं गुजरराक्य क्रस्मोके निर्देशके जीरपत्रक तथा उसके पृत्रमों हारा वस्तुमान नेजपानकी मन्ति-सदरर हुई नियुक्तिका निरूपण है। यो रावन कर्ता है। क्यांकमपतिके साथ मारवाद नरिवेक युद्ध किहने पर उसमें स्वायक सर्वोद्ध नियुक्तिका निरूपण है। यो रावन करता है। क्यांकमपतिके साथ मारवाद नरिवेक युद्ध किहने पर उसमें सौरवनक सरीय ग्रामित होता है। बीरवनककी जनुपरियतिके लाभ उठाकर लाट नरेख गांव बोरवनककी राजधानीयर आक्रमण कर देता है। मन्त्रों करता हमा वाकमणका प्रतिरोध करता है और लाट नरेख पर्शनित होकर भाग जाता है।

किव परम्परा-जास ऋतुओंका वर्णन करता है। पुण्यावषय, दोलान्दोलन, जलकोता, चन्दोवय, तक्या प्रमृतिका मर्मस्पर्धी चित्रण किया गया है। राजिये निदा-मण्या बहुतालको एक स्वप्न दिवलाई पहता है, स्विसं धर्म एक पैरसे लंगवाता हुआ सामने आता है और सस्तुपालके प्रार्थन करता है कि मैं सत्तुपाने चार पिराला या. नेतालें तीन पैरका, हामरमें सो पैरका और अब इस किल्युमस एक पैरका रह गया है। क्या मेरी सहायता कीजिए। तीर्थमात्रा करनेसे मेरी स्विकता संबर्धन होगा। प्रारा - काल होते ही बस्तुपाल आरण जाता है और निर्द्ध-कियावालें नित्तुपाल को सीरता है। जाट, गीड, मरकच्छा, अबस्ती आदि देशों के संघ से बस्तुपालके नित्तुपाल पहुंचा सार्वि देशों के संघ मो बस्तुपालके नित्तुपाल पहुंचा सार्वि देशों के संघ मो बस्तुपालके नित्तुपाल पहुंचा कर संबच्छों मोल देशों है। यह संघ प्रार्थनयप राहुँचता है। यहाँ सस्तुपाल कर संबच्छों मोल देशों है। यह संघ प्रार्थनयप राहुँचता है। यहाँ सस्तुपाल कर संबच्छों मोल देशों है। यह संघ प्रार्थनयप राहुँचता है। वहाँ सस्तुपाल कर संबच्छों मोल देशों है। यह संघ प्रार्थनयप राहुँचता है। की स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन संवर्धन स्वर्धन स्वर्

काव्यमाला, प्रन्यांक क्ष्, निर्वय सागर, वस्वई १६०२ ।

र. गायकवाइ बोरियण्टल सीरीक, संख्या ११, बड़ौदा, १६१६।

स्व कार्य्यकी क्यावस्तु बहुत हो खोमित है पर किषते महाकार्योपितकर प्रवान करनेकी बेहा की है। आरमके चार वर्ग क्यामककी मृमिका मात्र हैं। पौचर्य पर्गंचे क्यानकमें गति आती है। छठेने आठवें सर्ग तक महाकार्यको परम्पता निर्वाह करनेके लिए लातु, जनकीडा, करोहरा, सुर्वोहरा आदिका सजीव चित्रण किया गया है। गवम सर्गंदे क्यानकका टूटा हुआ तुत्र पुनः जुडता है और क्यावस्तु पारा-वाहिकतापूर्वक आगे बढती है। स्वप्नको कस्पना किषको अपनी है। इस सब्यमेंने क्यावस्तुको रोचक बनाया है। इस काण्यको आपं ऐतिहासिक-काण्य कहा आ सकता है।

परम्परागत नियमोके अनुसार सर्गान्तमे छन्दका परिवर्तन, विविध छन्दीका प्रयोग, सर्गके अन्तमें आगामी कथाकी सुचना प्राप्त होती है।

बस्तुपालका दूसरा नाम बसन्तपाल भी है। इसी कारण किने इस काम्यका नाम बसन्तपाल रखा है। इसी महाकाब्यसे निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्य भी उपलब्ध होते है—

 चालुक्यवसका ब्रादिपुरुष चुलुक या, इसकी उत्पत्ति ब्रह्माके चुलुक जलसे हुई थी। इसी चौलुक्य ब्रादि पुरुषने प्रतिपश्चियोका संहार कर राज्यकी स्थापना की थी।

२ इत वंदामे मूलराव, चामुच्छराव, हर्ष्टमराव, मीम, तिद्धराव वर्यांतह और कुमारपाल हुए। भीमने व्यवती नरेश भोवको गुद्धमे परास्त किया द्या। सिद्धराव वर्यांतहने पारांपिपतिको गुद्धमे परास्त किया द्या।

३ कुमारपालके उपरान्त अवयपाल, मूलराज एव भीम हुए। भीम निर्वल घा अत. उसकी रक्षाका भार जर्गोराज पर था। जर्गोराजका पुत्र लवगप्रसाद हुआ। इसी लवगप्रसादका पुत्र वीरधवल था।

४ वस्तुपाल प्राप्ताट बंधी था। इस बंधामें वण्डर नामका प्रसिद्ध बीर हुआ जिसके पुत्रका नाम चण्डशसाद था। चण्डशसादके पुत्रका नाम सोम था जो सिद्धराज जयसिंहका सामन्य था। सोमने जैनवर्ग स्वीकार कर लिया था। सोमना पुत्र अवस्राज हुआ और देव अवस्राजके तीन पुत्र हुए—मालदेव, वस्तुपाल और तेवपाल। वस्तु-पालने वात्रासंघ निकाल था। इस काव्यका प्रधान रस बीर है। युद्धवीर और प्रमंत्रीर के रूपमें इस रसकी अभियंत्रना हुई है। कविता उच्चकोटिकी है। कविते वर्णनीमें उपयेशा पुत्र व्योपनी किया है। उदाहरणार्थ चन्द्रीयय-५णंत सन्दर्भको प्रस्तुत किया लात है—

सरस्वतीवारिभिवीचिहस्तसचारितैर्यस्य पुरः पुरस्य । परस्पराइकेषवि - दवजिङ्चासर्यसाचर्यत फेन्फ्टै. ॥

र नसन्तर्वितासनहाकाव्यम् , संघा०—सी० डी० दतास, गायक० बोरियण्टल सीरोज-सड़ौदा, प्रन्यांक ७, १९१७ ई०।

## तीरस्कुटबीरकदम्बकेन बहिः सदा गर्जति यम्न वार्डी । वर्मेव सीमेश विनाकिनोऽम्रे त्रिर्पृपवेकापटहम्यस्नः ॥

—वसन्त० ११।३३-३४

उक्त पद्योंनें कविने सरस्वती नदीका समुद्रके साथ संगम करनेका विदरण उपस्थित किया है। कविकी रहेप छक्ति चमस्कारका सुवन करती है। मन्त्रिपदपर नियुक्तिके समय वस्तुपालके मुखसे कहलाया गया है—

अस्यर्थं मर्थसुपवीकितमान्नियन्ते तं च प्रभूतगुणितं पुनर्पंषन्ति । न्यस्ताः परे समुचिते गमिताश्य मेनी झन्दाः कवेरिव नृपस्य नियोगिनः स्युः ॥

अपराजित कविने बालचन्द्रको वैदर्भो शैलीमें चतुर कहा है ।

तरहरी बाताब्दीमें महाकदि अहंदावने मृतिवृद्य — महाकाव्यों की रचना की है। कितने अकर्जक, गुणभद्र, समत्तभद्र और पूज्यवादके प्रत्योंका अध्ययन कर अपने काव्य-बानको पृष्ट किया दा। कहा जाता है कि अहंदावने गुरु आधार्यकल्य पण्डितप्रयर आगावार से।

इस महाकाव्यमें बीसवें तीर्यंकर मृतिनुष्ठतकी कथा विणित है। किनि देस सगीमें काव्यकी समाप्त किया है। कथा मुक्तः उत्तरपुराणसे प्रहीत है। किनि क्यानकको मूल क्यमें प्रहण कर प्रासंगिक बीर जवान्तर क्यानोंकी योजना नहीं की है। काव्यमें प्रशासनावनाका आरोप किये विना भी मानव जीवनका सागोपाग विरुक्षणण किया है।

काब्यके इस लघु कलेवरमे विविच प्राकृतिक दृश्योंका चित्रण भी किया गया है। मगचदेशको विशेषताओको प्रकृतिके माध्यम द्वारा लिम्ब्यक्त करते हुए कहा है---

नगेषु यस्योश्वतवंश्वजाताः सुनिर्मला विश्रुतकृत्तरूपा. ।

मन्या मवन्त्याक्षगुणानिरामा मुक्ताः सद्दालोक्शिरोविसूषाः ॥ मु० १।२४ सरक्रियणीनां तरुणान्वितानामतुष्कवयास्वद्यस्टिक्तानि ।

पृथुनि यस्मिन्पुक्रिनानि रेजुः काञ्चीपदानीव नखाञ्चितानि ॥ सु० १।२६

मगषके उत्तरीभागमें फैंकी हुई पर्वत श्रेणीपर विविध वृक्ष, मध्यभाषमें लहु-लहाते हुए जकपूर्ण जैत जीर उनमें उरत्स्म तककमक दर्शकोंके चित्तको सहनमें ही आहुक कर लेते हैं। राजपृष्ठ निकमण प्रसंगये विविध पृथ्वकता और कमलींच परिपूर्ण सरोवरोंके रेसाचित्र मों व्यक्ति किसे मये हैं। हिताझ पदमं बताया है कि वृक्ष पत्तिमें पुक्त मदियोंके, सुन्दर विकविद कमकपमींचे चिताझ विस्तृत पुनित नासिकांके नवस्थात

महामास्य बस्तुपासका साहित्यमण्डत--कैन संस्कृति सशोधन मण्डत बनारस द्वारा प्रकाशित ११६१ ई०, प्र० १०६ ।

२. जैन सिद्धान्त भवन आरा, ११२१।

जपनके समान सुप्रोभित होते हैं। बाटिकाकोंके वृक्षों और क्रोड़ा-पर्वतोंपर स्नान करने वाली रमणियोका वित्रण करते हुए कविने कहा है—

बहिवणे यत्र विभाय वृक्षारोहं परिष्वस्य समर्पितास्याः । कताभिकारा इव कामतन्त्रे कुर्वन्ति संगं विटरीनंतस्यः ॥

कृताधिकारा इद कामतन्त्रे कुर्वन्ति संगं विटरैवंतत्यः ॥ आरामरामाशिरसीव केंक्रिजेले लताकुन्तकमासि यत्र ।

सकुकुमा निःकरवास्थिरा सीमन्तसिन्द्रनिमा विमाति ॥ मु॰ ११३८-१९ राजनुहरू बाहरी उपवामे वृक्षोपर चढ़ी हुई लताएँ कामशास्त्रमें प्रवीण उपवत्तियोको लालियन तथा चुम्बन करती हुई कामिनियोक समान जान पढती हूँ।

विस राजगृहमें स्त्रीस्तिणी वाटिकाबोमें उनके मस्तकके समान वेणी-रूपिणी लताबोसे मण्डित कीदा-पर्वतोष्ट स्त्रियोके स्नान करनेसे कुकुम मिश्रित जलवारा--अरनेसे गिरती हुई सोमन्तके सिन्दूरके समान दोमती थी।

कविन उन्त दोनो पद्योमे प्रकृतिका मानबीकरण कर मनोरम और मधुर रूपोको प्रस्तत किया है। उत्प्रेक्षाजन्य चमत्कार दोनो ही पद्योमे वर्तमान है।

प्रस्तुत किया है। उत्प्रक्षाजन्य चमत्कार दोना ही पद्माम बतमान है। दशम सर्गमे जिनेन्द्रके सान्निष्यसे नीलीवनके अशोक, सतच्छद, चम्पक, आग्न

आदि व्यक्षित क्रमण: मुन्दरी हिन्द्योके चरणधात, चाटुबाद, छाया, कटाछा आदिके बिना हो पुरित्त होना बणित हैं । कविने यहाँ किष्कद्वियोंका अतिक्रमण किया है । आजस्त्रकस्य प्रकृति-चित्रण करते हुए कविने वर्षाकालमे मेघपार्जन, हंसद्यावको

आतस्वनस्य प्रकृति-पत्रण करते हुए कावन वयाकालम भयनवन, हस्यायका और विभोगीजनोके कम्पित होने, सपीके बिलसे निकलने, सपूरोके नृत्यमन्न होने एवं चातकोके असप्रहुके उन्मीजित होनेके वर्णन द्वारा वर्षाकालीन प्रकृतिका सभ्यक्प उपस्थित किया हैं।

त्रकृतिमें मानवीय व्यापारों और चैप्टाबोके भी सुन्दर उदाहरण आये है। हेमन वर्णन प्रसंपमे प्रातः कालीन बिक्तरे हुए लोकाबिन्दुबोसे बुक्तीभित, स्ताओसे स्थिदे हुए और उनके गुच्छी क्यी स्तानेका बार्लिंगन किये हुए युक्तीपर सम्भोगान्तमं नि सृत स्त्रेत काणेसे पुक्त युवकोका आरोप स्वामतः इरीयक हुँ।

पर्यक्त प्रदेश करें नायक और जाकाशमें नायिकांका आरोप कर गाझांटियनका सन्ध वर्णन प्रद्युत किया गया है। जाकाश नायिकांके स्तन प्रदेशपर स्थित माला टूट जाती है जिससे उसके मोती और मूँगे इन्टबपूटी और बोलोके कपमें विवाद हुए दीख पक्षते हैं।

कवि ग्रोध्मका चित्रण करता हुआ कहता है कि तरु और वस्लि समृह अपने मित्र वसन्तके चले जानेपर विरह-ज्वरसे दम्ब हो झुलस रहा है ।

१ मुनिसुदत १०१९७।

२ वही शश्चा

३ वही, शब्द ।

४ वही, शरर ।

क्ष बही, हाइ।

वसुवार्में वास्तव्यमयी माताका बारोप किया है। जो माता अपने पूर्को—वृद्धों-का अध्याकारी सूर्य-सन्तापसे राजण करनेके हेतु उसके सामने दाँत निकासकर विड्गिका स्क्री है।

स्व प्रकार कविने इस काश्यमं करनावां और उत्पेताओं द्वारा सन्दर्भाशोको समस्कारणुं और सरह बनाया है। उपमा, उत्पेता, रूपक, ररिसंख्या, एकावर्ग आदि बर्जकारका रजोस्करं उत्पन्न करनेमें वहायक है। इस काश्यमं पीराणिक मान्यदाएँ मी वर्षम्य है, पर बनायंदः यह बाहतोय महाकाल है।

संस्कृतके जैन कवियोंने श्रीहर्षके समान प्रतिमाशाली महाकवि सम्रचन्द्र है। वे अपने आसुक्तित्वके लिए लत्यविक प्रसिद्ध रहे हैं। इनका बालभारत महाकाव्य एक नवारप्रवाधिक रचना है। इसमें समस्य महाभारतकी कवाकी महाकाव्यके रूपमें निवद्ध किया गया है। इसमें चवालीय नमें हैं।

पाण्डवोकी मुख्य कवाके साथ अनेक प्रासंगिक कथाएँ मी निबद्ध है, जिन्होंने मुख्यकबाके प्रवाहको अववद्ध कर दिया है। काव्यकी कथावस्तुका आरम्भ आदिवर्यके गोवकें समेंमें होणाचार्यकी परोशामें अर्जुनके सफल होने एवं उनके प्रतिवर्धों कर्णको दुर्योवन हारा चन्माका राज्य दिये जानेके प्रसंगमें कीर्यो एवं पाण्डवीके देवसे होता है, जो शने शने. बृद्धिनत होता हुआ महाभारतके युद्धका रूप थारण कर केता है। कथावस्तुका अन्त की वोश के विनाश बोर पाण्डवीकी राज्यप्राप्तिसे होता है। यथापि कथावस्तुका अन्त की वोश के विनाश बोर पाण्डवीकी राज्यप्राप्तिसे होता है। यथापि कथावस्त्व यही समाप्त हो जाता है तो भी हसे शान्तरस पर्यवस्त्रायों बनाने के लिए महामारतके समान पाण्डवीका हिमालयपर जाकर स्वर्गप्राप्तिका वर्णन है।

महाकाओं के नियमों के अनुसार बालभारतमें सर्गके अन्तर्में छन्यपरिवर्तन पाया जाता है। तृतीय पर्वके दितीय सर्ग तथा सप्तम पर्वके तृतीय स्वर्गने विविध छन्यें का प्रमान हुना है। इस महाकाश्यमें जातीय जात्यों और विचार समानके विविध परिवर्तित है। इस महाकाश्यमें जातीय जाते हों। किवने स्वर्ण इस सामिक खालीनता, भाषाकी प्रीवता तथा अलंकारों के प्रचुर प्रयोग पाये जाते हैं। किवने स्वर्ण इसे महाकाश्य कहा है और है भी यह पीराणिक संलोका महाकाश्य । महाभारतके समान ही पीराणिक तस्य इस काश्यमें गुम्लित हैं। बस्तुआपार वर्णन इस काश्यमें यास्त्रीय महाकाश्योक अनुसार ही सिवद हैं। आदि पर्वके समस सर्गमें सकाला वर्णन किवने बहुत ही रोक्त और उरसेलापूर्ण किया है। आश्य वरसे वनके सरस्य सर्गमें सकाला वर्णन किवने बहुत ही रोक्त और उरसेलापूर्ण किया है। आश्य वरके समस सर्गमें सकाला वर्णन किवने बहुत ही रोक्त और

उद्यक्त वितं च परितः परितापित च

तिरमाञ्चना कछितदुःसमिवान्तरिक्षम् ।

पत्र्येतमञ्ज यमनाजकसीविन वेस्छ-

द्बस्की जटं वनमिषेण तपस्तनीति ॥ आदि० ७।४

१ मुनिस्बत काव्य ११९०।

२. काव्यमाला सीरीज, प्रन्थांक ४४, निर्णय सागर बम्बई, १६६४ ई०।

जैसे कोई तरस्वी जरवास करते हुए चारो जोर पंचामिन तमने हुए टु:सका त्याप कर सम्बद्ध आकाशको तरह सम्बद्ध हृदयते पुनः तपस्या करता है, उसी अकार यह खाष्ट्रब वन भी समृताके तटपर लटकतो हुई लगारूपी जटाके बहाने तपस्या कर रहा है।

पूर्णपमाके साथ भ्रानिमान् अलंकारको योजना करता हुना कवि कहता है—
"अत्यन्त समन बुनोकी आसावोमें छिंत हुए बन्द्रमाक्ष्णी आकाश-मणिकी स्थितिमें
यनुनाके अत्यन्त स्थान करनेवाले हाथियोके गर्जनंत उत्यक्त माहको भिव-गर्जन समक्ष
पृथ्विकोको बेर्चन करनेवाले मपुर वर्षाके भ्रमस्य सम्प्रतमें भी नावने छगते हैं।"
"जगशी हाथियोके मस्तक्त निकले हुए मोतियोमें गुंजाओको मिलाकर सुन्दर आभूवण
पारण करनेवालो सदर-कम्याएं नागरिक-बालाओके सोन्दर्यको हुँछी उज्ञाती हैं। ये
कम्याएं विविच तरहते चीताके सरीरके बर्मका विराम पारण किये हुई यो अत्यत्य

बसनके दिनोमं जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो तापकी वृद्धि होने लगती है। कवि हमी तथ्यको इत्यनाकी उड़ान लेक्द कहता है—"कानिकोक्सी युवांत पतिक्यी सुपंके उत्तरायण—इर होनेयर वियोगते तथने लगती हैं। मालूम होता है कि वयरको दिवामें सबनेवाले जिल्लोक्स संकरके तृतीय नेत्रको अनिक्षी किरणोने जिल्ला सुपंके कारण ही इस प्रकारका सन्ताय हो रहा है 3 17 "जान पड़ता है कि अस्पन्त प्रवस्त पूर्वको हिरणोने आरक्षे सन्तार होक्द बन्दमाको वयुर्य—सारिकार्य सक्तार प्रत्या दिवामें प्रवस्तिकार प्रत्या है कि अस्पन्त प्रत्या दिवामें करियोको देशों कहाने अपने पतिके अससे बन्द्रमुखी नारियोके मुत पर सुपोमित हैं "1"

कविने किन-हिंदयो और किन-प्रोबोक्तियोका भी सम्यक् प्रयोग किया है। किन-किन प्रविद्धि है कि अशोक नृज कामिनोके पदायावते, तिलक्ष्म कटाक्षसे पूष्पित होता है। किन कहता है— "वसन्तरक्षीने अपने मस्युक्त पदार्पण द्वारा अशोक्ष्मभं नवसन्वनोका पदार्पण कर दिया है। यह स्वस्ततक्ष्मी उस नायकाके समान है, को करवानीकी मस्य-मन्द अनि द्वारा हंसमालाको आकृष्यित और वाचाल कनातो हुई बालक्ष्मलके तद्वा है।" रक्षणियताका प्रार्थी तिलक्ष्मल कामाकुल-कामसे स्थाकुल हो कटाक्षोका निक्षेत्र करती हुई रमणीको देख तत्काल मस्यक्षणर वये-नये पूर्याकेल सारण कर किसके हुद्यमें प्रेमका सचार नहीं करता है?" "यह मीलश्रीका वृक्ष

र नानभारतः आदि० प० अ<sub>र्</sub> ।

२ वही, ७।(।

३ वही, जरहा

४ वही, ७१४ । ४ वही, ७२४ ।

१ वहा, शर्द्धा ६. वही, शाउ०।

कुर्जोकी काम्बिटे हुँच रहा है, प्रमरोके नावसे गा रहा है, पबनते सूम रहा है। मानी अभी रहले चण्यपृक्षियों में मुक्के मद्यका पान करके प्रमत्के समान किसी विधित्र कोठाकी प्राप्त हो रहा है।" किस प्रोडोक्ति है कि कार्यिमोके मद्य-मध्यूपते बहुछ विकतित होठा है।

कविने रूपक अलंकारका प्रयोग कर बताया है कि बार-बार समुपान करने-वाला विवाय अनर कलायची पर, कुरवकके गुच्छे पर, प्रियंगु पर, अयोक, रमनक पर, तवमस्लिका पर बैठकर उनके पृष्पोको सूँच रहा है। मालूम पहता है कि वह क्रामयेवकी प्रेरणाखे पृष्पवाणोंको परीक्षा करता चलता है ।" किने वसन्त्रशोमें नारी-का रूप प्रस्तुत करते हुए लिखा है—"इसके बयोक पल्लव ही हाय है, विक्षित कमल मुख है, श्रोतव्य कोकिलवाणो मधुर वाणी है, पृष्पपंक्ति मुन्दर उरीवोंपर की गयी पन-पनता है ।"

कि दोला-कीडाका चित्रण करता हुआ कहता है "शृलापर झूलते समय जब झूला बहुत ऊँचा ऊपर चढ़ बाता है और युवतियोके सकेके हार टूट जाते हैं तथा वन हार्रोके विचारे हुए मोतियोके दाने आकाशमें ज्यात हो जाते हैं, वस समय बहु साकाश युवतियोके पदाधातते आगे बड़े हुए शूलेके कारण पसीने की बूँगोंसे युक्त जैद्या परिक्रियत होता हैँ।"

''मूलते समय जब मूला बाकाणकी बोर बढ़ जाता है तो अत्यन्त डीठ युवितर्या हायछे पकड़े हुए डण्डोंकी छोड़कर गीत गाती हुई हायोंने ताल देती हैं। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि उन युवियोको भय है कि कही चन्द्रमामें स्थित मृगकर्लक हमारे मुखपर न बा बाये। अतएव वे ताली बवाकर उस मृगको भगा रही हैं।''

इस प्रकार किनने वसन्त-विहारका सरस और सजीव चित्रण किया है। जहम सर्गर्से किनि पुण्यात्वय कीहाका बहुत ही सरस और रम्य चित्र उपस्थित किया है। किंद्र पुण्यात्वयक समय नायक-नायिकाओंकी पारस्परिक ईम्यांका सुन्दर चित्रण करता हुआ कहता है—

अपि प्रस्नेषु नलक्षतं प्रिये स्जल्यस्यां विदधे मनस्थिनी । भृष्ट्गोऽपि पुष्पावचयोत्थितः पिवन्त्रियासुलाब्जं रसिनाप्यस्यत ॥

—बादि० प० ८।२१

. फूल चुनते समय प्रिय जब पुष्पोको नसकात करता है तो उसकी मनस्विनी नायिकाको ईर्ष्या होती है। उचर नायिका द्वारा पुष्प चयनके कारण उड़ा हुआ भ्रमर

१. मासभारत, ७१२८ ।

२. वही, अ४३।

३. वही, ७१३६ ।

४. वही, खादि० प० ७।६१।

८. वही, ७१७१ ।

प्रियाके मुखकमल रसका यान करता है, जिससे रखिकप्रियको जी बसुया होती है। इस राय मनस्विनो मायिका और रिवेक नायक दोनो को मायनाओंका अञ्चल विषय किया गया है। इसी सन्दर्भने कवि लागे कहता है—

मुङ्गेण दृष्टी नवपस्कवसमादुपस्य दूशदृषरी स्वीदशः । विषम्बया हृतुमिव स्वयं स्थादुपालि पीठो द्यालेन भोमका ॥

--बादि**॰ प॰** ८।२२

नदीन परकावके प्रमाने दूरते आकर प्रभार द्वारा देंडा मुन्दयनीका वाकर विव-देदमांत ज्यास है, बता विद्यायको दूर करनेके लिए बोजलाकुर्यक स्वयं वृद्धिवान् प्रियने अपरका तार कर किया। कवि नायक-नाविकोके पारस्परिक क्रोबका विजय करते हर करना है

> रतोऽबडील द्वितेन कीसुस परां बदाविक्रितुमक्षनार्यका । तराष्ट्र निःस्वासमरेल निम्नती हाहास्मनि होहसवि स्वयंक्त सा । निहास्य करहासस्त्रातांत्रवानिदा सदयेले कीस्यव्यताञ्चनास्म सास् । विवेश वश्या हृदि रोरंगा स्वयादिवीव साख्य सुकुष्ठं क्वालिनिः ॥

प्रेमी द्वारा बन्य प्रेयसीका वाश्चिमन करनेके लिए अपनी अँगनाकी आँखर्मे पुष्प-पराग डाल दिया गया है जिससे वह अंगना व्याकुल हो हाहाकार करती है और इस कपटको अवगत कर लेनेके कारण वह लम्बी सीस लेती हुई डोह करती है।

प्रेमी द्वारा गोज-स्वाजन सुनकर कोई नाथिका जिले प्रेमी माल्यार्थण कर रहा है, बिपाव उठती है, जौर कह उठती है कि मुझे छोट दो। इस अवस्थामें प्रिय द्वारा प्रेमसीके गोले पहिलायों गयी नाला ऐसी प्रतीत होती है, मानो चंचल अमरोकी माला ही व्यया प्रेमा रही है।

स्थापिशको दृष्टिते वीर-रस प्रधान होते हुए भी यह काव्य शान्तरस्य पर्यवशार्थ है। कविने भीम और उराज्यको पुरुका बहुत हो सुन्दर विक्रम किया हैं। वीर रसके सहायक रीट और बीभत रशोका भी परिपाक हुवा है। टोपायार्थिक वसके वनतर अवस्वायार्थक क्षेपाभिन्न होंग रिटरल का सुन्दर दशाहरण है।

इस कविका दूसरा महाकाव्य 'पंचानन्द' हैं। इसका अनुशीलन चतुर्य परिवर्तमें प्रस्तुत किया वा रहा है।

# सन्धान, ऐतिहासिक और अभिलेख-काव्य

संस्कृत-नाथामें एक ही वस्तुके अनेक पर्यायवाची शब्द और एक ही शब्दके अनेक अर्थ पाये जाते हैं। इस विशिष्टताने कारण संस्कृतके जैनकवियोंने द्विसन्यान, चतुः

१. नालभारत पर्व०२ सर्ग १।६३-६६ ।

२, पर्व २ सर्ग ४।१४३-१४४।

स्सन्धान, पंचसन्धान, सप्तसन्धान एवं चतुर्विशति सन्धान काव्य रचे हैं । जैनकाव्य-जगतमें अनेकार्य कार्व्योका प्रवेश ईसाकी पाँचवो-छठी सतीसे हुआ है । वसदेव-हिण्होको चलारि-बंदू गायाके चौदह बर्च किये गये हैं। बाठवीं शताब्दीमें महाकवि धनजयका दिसन्धान महाकारम सन्धान विधाका उपलब्ध सर्वप्रवास जैन सहाकारम है। स्यारहवी शतीके एक पंचसन्धान महाकाव्यकी पाव्डलिपि सपलस्य है। इस कहाकाव्यका रचयिता शान्तिराज कवि है। इसकी कल्बड लिपियें लिखित एक पाण्डलिपि जैनसिद्धान्त आरामें है।

अठारहवी शतीके सुप्रसिद्ध कवि मैथविजय उपाध्यायने सप्तसन्धान नामक महाकाव्यकी रचना को है। इसी शताब्दीमें हरिदत्तसरिने राधवनैषधीय नामक काव्य दो सर्गोंका लिखा है। कछ ग्रन्थ-सचियो एवं बन्य सचनाओं से अवगत होता है कि वि० सं० १०८० में सराचार्यने नाभेयनेमिदिसन्धान नामक काव्यकी रचना की है। इस काव्य में तीर्यंकर ऋषभदेव और नेमिनायका क्लेषमय जीवन चरित वर्णित है। बहुदगुरुक्रोय हेमचन्द्र सुरिका नाभेयनेमिद्रिसन्धान नामक काव्य भी उल्लिखित है। कहा जाता है कि इसका संशोधन कवि चक्रवर्ति श्रोपालने किया है। इस काव्यमें भी नेमि और ऋपम की कथाएं समानान्तर रूपसे वर्णित है। काव्यकी पाण्डलिपियाँ बडौदा और पाटन-भण्डार में सुरक्षित है। 'दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ' से सचना प्राप्त होती है कि मनोहर और शोमन रचित चतस्सन्धान काव्य भी लिखे गये हैं। इसी ग्रन्थसे जगननाथ रचित सप्तसन्धान काव्यको सचना भी प्राप्त होती है । जगन्नाय कविका एक चलविशति सन्धान काव्य भी प्राप्त है। इस काव्यमे एक ही क्लोकके चौबीस अर्थ किये गये हैं।

इन काव्योंके अतिरिक्त सन्वानविषयक कृतिश्य स्तोत्र भी प्राप्त हैं। श्री अगर चन्द्र नाहरों ने अनेकार्थ विषयक स्तोत्रों में जानसागरसीर रचित नवखण्ड पार्श्वस्तव. सोम तिलकसुरि रचित विविधार्थमय सर्वज्ञ स्तोत्र, रत्नशेखर सुरि रचित नवग्रह गर्भित पादवं स्तवन तथा पादवंस्तव मैघविजयरचित पंचतीर्थोस्तृति, समयसुन्दररचित द्वचर्य-कर्णपाद्यंस्तव आदिका नामोल्डेख किया है।

कहा जाता है कि एक बार सम्राट अकबरकी विद्रत सभामे जैनोके 'समस्त मलस्स अणन्तो अत्यो' वाक्यका किसीने उपहाम किया। यह वात महोपाध्याय समय-सुन्दरको बुरी लगी और उन्होने उक्त सूत्र बाक्यको सार्यकता बतलानेके लिए 'राजानो ददते सौक्यम्' इस आठ अक्षर वाले वाक्यके दस लाख बाईस हजार चार सौ सात अर्थ किये। वि० सं० १६४९ श्रावण शक्ला त्रयोदशीको जब सम्राट्ने काश्मीर

मधीयते यदिति—सं+धा+ व्यट ।

२ काव्यमाला० ग्रन्थांक ६७, निर्णयसागर०, १६२६ ई०।

३ वे० जेन सिद्धान्त भास्कर भाग ८. किरण १. ५० २३।

४ गांधी नाथार गजी शोलायर, वि० सं० १६८।

१ ते॰ को नायुरामुक्ती प्रेमी, जैन हिलैंबी, बम्बई, भाग ई, अंक ४-ई में प्रकाशित।

र्द देव जैन सिकास्त भासकर भाग ८, किरण १, ५० २४। É

का प्रयम प्रमाण किया तो उसने प्रयम खिविर राजा औरामशासकी बाटिकाम स्थापित किया। यहाँ सन्त्याके समय विद्वत् समा एकत्र हुई जिसमे समाट् अकबर, साहजारा ससीम, बनेक सामन्त्र, किय, वैद्याकरण एवं ताकिक विद्वान् सम्मिनिकत थे। कविवर समयकुष्टतने अपना यह सन्य पड़कर सुनामा, जिसे सुनकर सन्नार एवं समायदस्य आवर्ष्य कित हुए। किवने उक्त अवीमेरे अस्तम्भ या योजनाविकद पड़नेवाल अवीको निकालकर स्व प्रयस्व नाम (अष्टलक्षी) रूप्य संस्कृत साहित्यका ही नहीं विद्य साहित्यका विद्वारीय मणि है।

कवि लामविजयने ''तमोदुर्वाररागादिवैरिवारनिवारणे। अर्हते योगिनाधाय महावीराय तायिने ॥ पत्रके पाँच सौ अर्थ किये है<sup>3</sup>।

चतुर्विधाति सन्धान काव्यके अन्तर्ये कवि जगन्नाथने काव्यके रचनाकालका निर्देश किया है। बताया है कि वि॰ स॰ १६९९ ज्येष्ट शुक्का पंचमी रविवारके दिन सुन्दर भवनोंसे सुशीभित अध्यावत् नामक नगरमे इव काव्यको रचना की <sup>3</sup>। जजलाय महापित्रत महारक नरेन्द्रकीतिके शिव्य थे। यो पंक केलाशचन्द्र शास्त्रोने इन्हें पण्डित-राज जमानायसे अभिन्न माना है और रसंगायरके रचित्रताके क्ष्ममें सम्भावना प्रकट की है । कविवर जगननायका प्रोबद्ध कोक निम्मतिश्वित है —

श्रेयान् श्रीवासुरूयो वृषमधिनपति. श्रीद्रमाहकोऽध घर्मो, हर्षद्वः पुष्पदन्तो सुनिसुन्नतीन्नोऽनन्त्रवाक् श्रीसुपाहवः। सान्तिः पद्मप्रमोरो विमलविसुरसौ बद्दमानीय्यजाक्को, महिलनेमिनमिमौ सुमतिरवतु सम्ब्रोजगवाधधीरस् ॥

—चतुर्विशति० पृ० १

इस काव्यके संस्कृत टीकाकार स्वय कवि जगन्नाय हो है। टोकाके अन्तर्म कविने वो पुण्यिका अकित को हूँ उससे स्पष्ट है कि उक्त कवि जगन्नाय रसगगायरके रचिता जगन्नायसे भिन्न है। जतः स्रो प० कैकाशयरज्ञी शास्त्रीका उक्त अनुमान हमें भाग्त प्रतीत होता है। इसमें सम्देह नहीं कि कवि संस्कृत भाषाका औड़ पण्डित है और उसकी कविल्यांकि भी अपरिमित है। टोकाके आरममें संगठायरण करते हुए जिला है—

> प्रणम्याक् ब्रियुरमं जिनानां जिनानां जगन्नाथपुरयाक्ष्रिपायोक्षाणाम् । वरैकाक्षरार्थेमंहायुक्तियुक्तै सुवृत्तिं च तेषां वृतेक्वकरीमि ॥

१. देवचन्द्रलाल भाई जैन पुस्तकोद्वार फण्ड सुरत, प्रन्थांक ८१ ।

२ जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ८, किरण १।

नयनयधररूपाङ्के सुनरसे तपोमा सै इह विशदपद्यम्यां च सस्वौदिवारे ।
 विहित्तजिनमहोऽम्बावरपुरे सौधशुभ्रे सुजिननृतिकार्षीच्य्रोजगम्नाथनामा ।

<sup>-</sup> चतु० अन्त्यप्रशस्ति ।

४ जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ६, किरण ४, पृ० २२६ ।

चान्येचकायास्वरणान्त्रज्ञहर्षं स्मरामि सच्दान्त्रुचियास्यं बस्स् । बचानमात्रस्याणोव्युक्तमी हरून्ययं कीविदमानसामिति ॥ चतु० पद्य १-२ स्पष्ट है कि कविकी प्रतिमा नयी कत्यनावाँ और उद्भावनावाँके किए प्रोढ़ कविवाँके सम्बद्ध ही हैं।

# ऐतिहासिक काव्य

हित्हासका बाज्य लेकर काव्य लिननेकी परिपाटी संस्कृत काव्य परम्परामे कोई नवीन नहीं हैं। पौराणिक साहित्यमें तरकालोन मानिक, सामार्थिक एवं संस्कृतिक जीवनका निवाद निव उपलब्ध होता है। बाणमट्ट हस निवासे सर्वभवम कि हैं। उनके हुपंचरित में समार्ट हुपंवर्षनका जीवनकुत लेकित हैं। कविने हुपंचे जीवनकी जिन पटनाओंका उल्लेख किया है वे प्रसिद्ध चोनी सात्री ह्वेनसांके वर्णनंसे मेल लातो हैं। बालवीं राज्यकी प्राकृतमें पत्रा को है। बालवीं राज्यकी प्राकृतमें पत्रा को है। बालवीं राज्यकी प्राकृतमें पत्रा को है। बालवीं राज्यकी प्रश्निक स्वाप्त निवास में प्रकृति वाम्परिताकों के पात्र मानेक राज्य स्वीप्तमिक वाम्परिताकों के प्रवास किया है के बालवीं राज्य स्वीप्तमिक वाम्परिताकों के पात्र स्वीप्तानिक स्वाप्त का स्वीप्तानिक स्वाप्त का स्वाप्तानिक स्वाप्त का स्वाप्त स्वाप्

इंसवी छन् १००५ के लगमग पद्मगुप्तने 'नवसाहवाकचरित' नामक ऐतिहा-सिक काव्यको रचना की है। किने विन्युप्तको ही नववाहवाक माना है। विन्युप्तक नागोंके शत्रु वजांकुकको पराजित कर नामराज शंक्यालको राजकुमारी शिवामारे विवाह करता है। किने इंसी धटनाका विस्तारेसे वर्णन किया है। ईंसवी सन् १०८४ के लगमग महाकवि विन्तृणने 'विक्रमांकदेव चारित' नामक बहुकाव्यको रचना की है। इस काव्यमं अठारह सर्ग है और चालुक्यवंशी राजा विक्रमादित्यका चरित विजत है। ईंसवी सन्ही बारह्वी शतीमें महाकवि कन्हणने राजवरीमणी नामक ऐतिहासिक काव्यको रचना की है। इस काव्यमं आदिकालसे लेकर सन् ११९५ ६० के बारम्म तकके करमोरके प्रयोक राजाके शासनकालको घटनाओंका स्वाक्रम विवरण दिवा है। राजवरितानी आठ ब्राव्योमें विमाणित है। इसमे कुळ ७८२६ स्लोक है।

१. नम्मई संस्कृत सीरीज भम्मई, १६०६ ।

२. दे सं सा क, साहित्य निकेतन कानपुर, १६६०, पृ० ३३६ ।

३ भण्डारकर खोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्युट पूना, १६२० । ४. वे० सं० सा० स० कानपुर, १६६०, प्र० ३३७ ।

४, नामन इस्लामप्रकर द्वारा सम्पादित तथा नम्नई संस्कृत सीरीज नम्नई द्वारा प्रकाशित १९६५ ई०।

६, संस्कृत साहित्य रिसर्च कमैटी, काशी विश्वविद्यासय, १६६८ ।

७ एम० ए० स्टीन कृत अंग्रेजी अनु० सह, सन्दन १६०० ई०।

इस ऐतिहासिक काव्य परम्पासं जैनकिवयोंने भी कई सुन्तर रचनाएँ लिखी है। जैन काव्योंके प्रेरक सामिक राजा, राजमन्त्रों, गुरु सा खदालु जावक हैं। जमर-जम्द्र , सालचन, उदयमर, माणिक्यवन्द्र और तयचन्द्र आदि किवयोंकी राजदरवारमें पर्यात प्रतिष्ठा सी। हैरनवन्द्र सूरिकी जमित्र कुमारवाको राजव्यभामें पर्यात प्रतिष्ठा सी। इन्होंने कथने कुमारवाल चित्रमें तत्कालीन गुजरातका राजनैतिक और सास्कृतिक इतिहास प्रामाणिक क्यते निबद्ध किया है। नयचन्द्र सूरि खालियर नरेस बौरम-देव तथा कुछ कवि गुजरेस्टर बौरपवकले महामारव सत्तुपालके बिद्धनण्डकमें सिम्पिलित वै। जोनकवि राज्यायय प्रात होने पर भी धनकी कामनासे निस्मृद्ध से। अत्यत्व उन्होंने बाहुद्वारिताको प्रवृत्तिकं तिना ही यसार्थ घटनाकोंका विश्वण किया है से इंदिहा इतिहास जैनकवियोको रचनाकोंमें मुखरित हुआ है। ऐतिहासिक जैन सस्कृत काव्याको परम्परा अभिनेकोंसे आरम्भ होती है। कई अभिनेक इतिहासकी दृष्टिसे बहुत ही

हैमचन्द्रकं परवात् ऐतिहासिक कान्योमं सर्वोतन्दका जगदूसरितं प्रसिद्ध है। जगदूसाहते बिठ सत १३१-२५ कं भाषण दुर्भिषमं भूखते मरते हुए प्राणियोको बचाया या। इस दुर्भित्तमं वीतन्द्रदं जेत राजाओं कं पात्त मी अन्त नहीं या। यह काव्य सात समोर्थ विमक्त हैं।

क्यावस्तुमें बताया गया है कि भदेरवरपुर तामक नगरमें सीर नामक व्यक्ति रहता या जिन्नक जगहु. राग और उद्दा नामक तीन पुत्र ज्यान हुए। एक दिन जगहु ताम के तर्म कराने कराने सर्वतायक मणि वैधी हुई देखकर उस्त करिकों स्वादे केता है और करोकों पर राज्य जाने गर्नेड मणि निकाल उसकी पुत्रा करता है और मणिक प्रभावते विपुत्र नाम्यांत्रका स्वायो वन जाता है। जगहु जमगी विषया पुत्री प्रप्राद्य कराग बाहता है किन्तु कुटुस्वीवन उसका विरोध करती हैं बतः वह अपना विचार त्याग देता है। पुत्रीक करवाण के लिए यह सम्कार्यमें अपनी सम्पत्रिका उपयोग करता है तो इनेव विनेतत हैं, जत. पुत्रकामके लिए वह रतनाकरकी आराधना करता है। राजाकर प्रकट हो उसके अपनी असमर्थता व्यक्त करता है वीर करवाणिक जटक रहने तथा जनवानका समुद्रमें कमी न दुबनेका वरदान देता है।

जगड़का एक सेवक जयनतीतह निविध बस्तुओंसे पूर्ण जन्मानको लेकर ज्याधार के लिए को ट्रांपर जाता है। वहाँ एक विजावे लरीवनेसे स्तम्भप्र निवादो तुर्क पोसा-धिकारीके साम उसकी प्रतियोधिता हो जातो है। जयनतीवह आहंपुरनरेशको अपना समस्त सामान देका उस विजावो सरीह लेता है। उसके इस कार्यसे जयह बहुत प्रभन्न होता है। शिलाके तीवने पर उसकेसे बहुमूख होरे निकलते हैं। जगहुशाह बहुत-सा धन दानमे अब करता है।

१ आत्मानन्द जेन सभा अम्बाता सिटा, ११२५ ई०।

जबह महेस्वरमें एक नवीन हुगँका निर्माण कराता है। इस पर पारदेशका सासक पीठवें कोषित होकर बूत द्वारा सन्वेश मेजता है कि दुगँ बनाना सम्भव नहीं है। यह कार्य उसी प्रकार सस्मव नहीं है। यह कार्य उसी प्रकार सस्मव है जिस प्रकार पर्यमके सीमका निकार कराया कराता है और उसके एक कोनेमें मूंगढ्य युक्त स्वर्णयं मको मूर्त स्थापित करता है। पीठवें सममीत होकर सन्य कर लेता है। पीठवें सममीत होकर सन्य कर लेता है। पीठवें सममीत होकर सन्य कर लेता है। पूर-द्वारा विवर्षीय दुम्मिक्की सूचना पाकर वेश-विवर्षीय शायका संग्रह कराता है और दुगँकी अन्नते भर देता है। दुम्मिक समय गुजरात, मालवा, सिन्य, दिल्ली और काशोके नरेशोको प्रजापालनके लिए जनाज देता है।

इस काव्यमें निम्न ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं-

(१) वि० स० १३१२-१३१५ में गुजरातमें मयंकर दुमिल पढ़ा पा, जिसमें वीसलदेव जैसे राजाओं के पास भी अन्न नही था। इस समय गुजरातमें वोसलदेव, मालवामें मदनवर्मा और काशीम प्रतापसिङ्गासन करता था।

(२) उन दिनो गुजरातमे समुद्री व्यापार उन्नत था। भारतीय जलयान समुद्र-पार देशोर्मे जाते थे। बीसलदेवके दरबारमे सोमेश्वर आदि कवि रहते थे।

े ऐतिहासिक काव्य होने पर भी काव्य-रमणीयताकी कमी नही है। कवि जगढू के चरित्र और यसका वर्णन करता हुआ कहता है:

गङ्गातरङ्गविमलेन बशोमरेण, दानोञ्जवेन किल कस्पशतरिधरेण । एकस्त्रिकोकमलिल धनलीचकार, धिक्कारकृत कलिरिगेजगङ्गविषेकी ॥ —जगडवरित, ११९

उन्त पद्यमें कविने जगहुके यशसे सारे संसारको धवलित होते देखा है। कवि-का करना-चारतार तिमन पद्यमें दिखलाई पहता है जिसमें उद्यने आहेदवर नगरकी राजाके हेतु परिवाल वहाने घेषनामका आया हुआ कल्पित किया है और यह घेपनाम दुर्गके रूपमें कुण्डकी बनाये हुए स्थित है—

> यत्र विश्वं त्रातुमिनाहिराजः पातात्मभ्याप्वरित्यामिषेण । आवित्रभूयोगमञ्जूतदमाधिरत्तरं कुण्डितितोरकारः ॥ जराह् ० ६१२ कविने जगद्दको राजहंतका स्पक्त देकर निम्मकार वर्णित किया है— बद्माना कुछाममीज राजहंती क्षमण सा ॥ मनो कहार नो करम गरणा चक्रकथा गिरा ॥ जराह २१२०

जिस भद्रेश्वर नगरके भवनोमें नाना रत्नोको छुतिके कारण इन्द्रघनुषका भ्रम, अगुक्यूपके चूमके कारण पयोधरोंका भ्रम तथा गीत-नुष्यके जवसर पर सम्पन्न होने वाके मुदंग निनाददे मेच गर्जनका भ्रम उत्पन्न होनेसे म्यूर भ्रमित हो नृत्य करने लगते हैं। कविने इस सम्बर्गमें भ्रान्तिमान् अलकारकी सुम्दर योखना की है— नानारलमणाङ्यषुतिनरे बस्मारिवापसमं विद्याणे सरुप्पम्मणिबद्दे व्योग्न्यसस्ये सति । अस्रान्तं सपुरे सुर्वगतिनदे ऽप्युज्वहमसाणे पुन-मृत्यं यत्र वितेनिरेऽि शिखिन. कीढावनस्याचिन: ॥ जगब्र्० २।१७

वि० स० १४२२ के लगभग जयसिंह सूरिने कुमार भूपालचरित नामक महाकाव्य लिखा है। इस काव्यमे निम्न ऐतिहासिक तस्य है—

- (१) कुमारपालको वदा परम्परा एवं हेमचन्द्र सूरिको गुरु परम्परा ।
- (२) मूलराजसे लेकर अजयपाल तक गुजरातके राजाओका क्रमिक विवरण ।
- (३) शिक्षराज वर्षावहका निस्तानात्व तथा अनेक विरोधके पश्चात् भी कुमारपालका गुर्वरेश्वर होना। ब्रारम्भमें कुमारपाल शैव धर्मानुयायी था, पश्चात् उसका जैन होना वर्णित है।
  - (४) उदयन और वाग्मट क्रमशः कुमारपालके महामात्य और अमात्य थे।
- (५) जाबालपुर, जजमेर, कुर और मालबॉका कुमारपाल द्वारा प्रभावित होना एव आभीर, डोराष्ट्र, इच्छ, पवनद और मुक्तवानके राजाओंको पराजित करना। कवमेरके शासक जर्गराजका युद्धमें पराजित होना, मेइता पर आक्रमण एव पत्लीकोट-को जीतना।
- (६) सोमेश्वरका जोगोंद्वार करना, सोमनाथको यात्रा और साथमे हेमचन्द्रा-बायँका रहना । वाग्मट द्वारा शत्रुज्य तीर्थका पुनरुद्वार करना ।
- (७) वि॰ सं॰ १२२९में हेमचन्द्रको मृत्यु, अनन्तर एक वर्षके बाद वि० सं॰ १२३० मे कुमारपालको मृत्युका होना और अजयपालका उत्तराधिकारी बनना ।

पि० सं० १४५० के लगभग वयबन्द्रते हम्मोर महाकाव्यकी रचना की है। इस काव्यमें जनेक ऐतिहासिक तथ्य है और काव्यक्काकी दृष्टिसे भी यह उत्तम काव्य है। ऐतिहासिक महाकाव्योकी प्रतिनिधि रचनावीमे केवल इसी महाकाव्यका अनुशीलन प्रस्तुत किया जायेगा।

तेरहवी मतान्दीमें एक अर्देशितहासिक काव्य उदयप्रसृद्धिकत धर्मान्युदय कार्थ्य है। इस काव्यमे १५ वर्ग है। ऐतिहासिकताकी अपेक्षा इस काव्यमें पौराधिक करता है। विषक है। वस्तुराल महामात्य द्वारा को गयी ऐतिहासिक संपदाकाका वर्षन इस काव्यमें किया गया है। प्रयम एवं अनितम सर्गमें ही कितयम ऐतिहासिक तथ्य है।

९,प्र० स० क्षान्तिथिजय गणि वस्पई,२६.तिथि अनंकित । २. सिथी जैन प्रन्थमाला, ग्रन्थॉक ४,वस्कई,१६४६ ।

#### अभिलेख काव्य

प्रचलित या गुणकीर्यन संस्कृत-साहित्यकी एक बत्यन्त रोषक सेठी है। प्राचीन प्रस्तर बच्चें पर अंकित अमिलेख इतिहासकी दृष्टिये जितने मून्यवान् है काव्यकी दृष्टिये जी उतने हैं। यो द्वालों, राजाओ, दानवीरों एवं गुरुकोंकी प्रमास्त करने हैं। लिमिलेख इतिहासकी दृष्टिये जी उतने ही। वेदालों कि जिल्ले हैं। लिमिलेख का वाताका वृत्तान्त अंकित किया जाता है। विभावता या वाताका वृत्तान्त अंकित किया जाता है। यदि मिमीला या वाता राजानहीं है तो अभिलेख से तात्कालिक राजाके सम्बन्धमें भी कुछ वर्णन कोड़ दिया जाता है। इतना तथ्य है कि प्रायः प्रत्येक जच्छे अमिलेख राजवंध परिचय, प्रतिकाता गृतको प्रचलित एवं दिये यथे वानका उत्लेख अववा सम्मादित हुए कार्यका निर्वेद अच्छय रहता है। अभिलेख, सन्दिर, मूर्ति कोकमवन, तान्नपत्र या अन्य शिलाखकों उत्कीर्ण मिमले हैं। जैन अभिलेख एक पंक्तिष्ठ केकर ती-वी पंक्तियेतकके प्राप्य है। याय-यव दोनोर्म अववा पृत्वस्-पृत्वक् पढ़ वो देश कि कि कि स्वार्थन या विभाव है। इस सन्दर्भ दो-एक प्रविद्ध अभिलेखका निर्वेद्य कर उत्के काल्य-सर्द्योग्द प्रकार डालनेका प्रया विभाव वायोगा—

े जैन अभिलेख माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन प्रत्यमाला, भारतीय जानपीठ वाराणतीते पाँच मार्गोमें प्रकाशित हो चुके हैं। अधिकेलीकी प्राचा कितनी पृष्ट है यह निम्म उदाहरणसे स्पष्ट हैं। बाण की कारब्बरी और वादीमसिंहकी गद्यचिन्तामणिकी गन्य स्पष्ट क्यारे उपलब्ध होती है—

यह बिमलेख यक संबत् १२२ (वि० सं० ६५७) का है। यदा बिमलेखों में अंकित कई बिमलेख खण्डकाव्यका जानन्द देते हैं। यहाँ उदाहरणके लिए कुछ पद्य उदात किये जाते हैं—

> पुर-गळ-धारदिन्दु-प्रस्फुरकोर्सि-ग्रुभ्रो मयद्शिष्ठ-दिनन्तो वाग्वभू-वित्तकान्तः। बुभ-निभि-नयकीर्षि-ज्यात-योगीन्द्र-पादा-म्बुम-सुगक्कत-सेनः शोमते नागदेवः॥

> > --- जै॰ शि॰ सं॰ प्र॰ लेख नं॰ ४२, प॰ ४३

१ वैनश्चितातेल संग्रह, ४० मा० मा० दि० जैन प्रन्थमाला, भारतीय झानपीठ, बाराणसी, लेखांक १ (१)

परवर्षिणतह्नोऽध्याग्नसस्यारथारी विषय बिरक्ति-मानो जैननागं-प्रमानः । कुमरु-पन-समीरो ध्वस्तमायात्र्यकारो निस्तिकसुनिविम्तो रागकोपादिचातः ॥ —नहारे, लेल नं० ४१, प०७

बेनासेषपरीषहारिरिपवस्तम्यग्विता प्रोह्नताः येनात्वा दशक्षणोत्तमग्रहाध्यांच्यक्त्यद्भगः। येनाशेष-मबोपताप-इननद्याज्यास्मयेदनम् प्राप्त स्यादमयादिनग्दिस्नोनयस्यो यं कृतार्थों सुबि ॥ —वहीं, लेख नं० ४०, प० १९

# एकार्य-लघु-सन्देश-सुक्ति-स्तोत्र काव्य

योष प्रबन्धका छटा परिवर्त 'एकार्ब-लघु-सन्देश-मूनि-स्तोत्र काव्य' शीर्षक है। इसें उक्त प्रकारके काव्योका परिजीलन प्रस्तुत किया बायेगा। जैन कवियो इसा कुछ इस प्रकारके प्रबन्ध काव्य भी लिखे गये हैं, निन्हें महाकाव्य तो नहीं कहा जा सकता है। यदा. महाकाव्योचित वस्तुव्यापार वर्णन कीर माश्यंजना इनमें नहीं है।

एकार्थकाब्योमें पूर्ण जीवनवृत्त तो अकित है, कथा भी सानुबन्ध है, सर्गीका विभाजन भी है, पर वस्तु व्यापारोकी योजना महाकाव्यके समान नहीं हो पायो है। काव्यके मुलत दो तत्त्व होते हैं--(१) वस्तुवर्णनोको सम्पूर्णता और (२) कथा-वस्तुका विस्तार । महाकाव्यमें कथाप्रवाह विविध भगिमाओके साथ मोड लेता आगे बढता है, पर एकार्थकाव्यमें कथाप्रवाहने मोड़ कम होते हैं। वर्णन भी चमत्कारपूर्ण नही बन पाते हैं। सन्ध्या, उषा, सूर्योदय, चन्द्रोदय, बन, पबंत, समुद्र, नदी, नगर, त्रहतुवर्णन, जलकीड़ा, दोलाकोडा, पुष्पावचय आदि नाममात्रको ही आते हैं। किव कथाका विस्तार करता जाता है, पर उसमे किसी भी प्रकारकी विविधता उत्पन्न नहीं हो पाती है। मर्मस्पर्शीस्वलोकाभी प्राय अभाव रहता है, एकाध घटना ही रसंसिक्त कर पाती है। अधिकाश कथानक केवल कथा का स्वाद देकर ही समाप्त हो जाते हैं। मस्तिष्कके समक्ष चिन्तनके लिए सामग्री नहीं छोड़ते। एकार्यकार्थ्योमें वादीभसिहको क्षत्रचूडामणि काव्य (९वी शती), श्रीपालका वैरोचन पराजय (१२ वी शतो ), अरिसिंह का सुक्र उसकीर्तन (१३वी शती ), धनेश्वरसूरि का शब्रुजय माहात्म्य ( १२वी शती ), जबतिलकका मलबमुन्दरीचरित ( १५वी शती ), सोम-कीर्तिका प्रद्युम्नचरित (१६वी शती एव पद्यसुन्दरका रायमल्लाम्युदय (१७वी शती) अच्छे काव्य हैं।

विक्रम वन्द्रहतीं शहीमें महारक सक्तकीतिने शन्तिनावचरित, वर्द्धमान-चरित, बल्लिनाव चरित, बन्यकुमारचरित, सुकुमालचरित, सुरक्षंन विरत, जम्बू-स्वामीवरित और श्रोपालवरितकी रचना की है। ये सभी वरितकाव्य एकार्यकाव्य ही हैं। इनमें न तो बस्तब्बापार बर्णनोंका विस्तार है और न मर्मस्पर्शी सन्दर्भोंकी योजना हो है। क्या जीवनव्यापी है सरहा पर उसका प्रवाह उस पहाडी नदीकी लेज पाराके समान है. जो कीछ ही संगमस्थलको प्राप्त कर केती है। इसी शताब्दीमे बहाजिनदास<sup>3</sup>ने रामचरित और हनमञ्चरितको रचना की है। सोहस्रवी शतीमें बह्य नेमिदलँने सुदर्शनचरित, क्षोपालचरित, वन्धकुमारचरित और प्रीतिकर महामनिचरितका प्रगयन किया है। इसी जताब्दीमें श्रमचन्द्र तिरीय द्वारा चन्द्रप्रभ-चरित, पद्मनाभचरित, जीवन्त्ररचरित, श्रीणकचरित और करकव्यचरितकी रचना सम्राप्त हुई है। शमवन्द्र दितीय मलस्य बलात्कार गणकी ईंडर शाखाके भटारक थे, ये विजयकीतिके शिष्य और ज्ञानभवण के प्रशिष्य थे। इनके यद पर समितिकीति आसीन हुए थे। शमनन्द्रके एक शिष्य श्रीशस्त्रवर्णी ये जिन्होंने पाण्डवपराणकी रचनामें कविकी सहयोग दिया था। इन्होंने त्रिमवनकीतिके जायहरो वि० सं० १५७३ (सन १५१६ ई०) की आदिवन शक्ला प्रवमीको अमृतवन्द्रकृत समयसार कल्लांपर प्रमाध्यात्मतर्गिणी नामक टीका सिसी हैं। विकसंट १६०७ (सन् १०५० ईक) की वैद्यास कृष्णा ततीयाको इन्होने एक पंचपरमेश्रीको माँत स्थापित की थी । विश् संश्री १६११ (सन १५५४ ई० ) के माद्रपदमें करकण्ड्यरितकी समाप्ति की समी है ।

एकांप्यकात्योके विकासमें १५ की, १६वीं, १७वीं का महत्वपूर्ण स्वान है।
भट्टारको द्वारा जितने वरितकाव्य किसे गये हैं, वे प्रावः एकार्षक या अवुकाव्य हि है।
ई अनुकारको समझ्ये वातीमें मेयविजय उपाब्यायने शानितावचरित देवानत्य वोर दिग्वियम नामक तीन एकार्षकाव्योंकी रवना की है। शानितावचचरित नैपय सहाकाव्य के प्रयम सर्गके सम्पूर्ण राजेकोंकी समस्यापृतिक क्यमें किसा गया है। इस काव्यके प्रयम वरणमें नैपक्षके प्रयम चरणको, हितीयमें दितीय वरणको, तृतीयमें तृतीय चरणको को और बतुर्वम चतुर्वगदको नियोजित कर प्रयम सर्गको पूर्ण समाविष्ठ कर दिया है। इसमें कह सर्ग हैं, मेरविजय रिप्यको प्रेरणों इसका स्वन दिया गया है।

१-२ मुकुमालचरित और मुदर्शनचरित-गम्बनी सलाराम दोशी, सोलापुर द्वारा प्रकाशित, क्रमश नि० सं० २४४६ और वि० सं० २४६३, ब्रवसेच काव्य अपकाशित है।

सं०२४३६ और वि०स०२४६३, जनसम् कीव्य अपनाशत है। 3-४ अक्ट जिनदास और ब्रह्म जिनदत्तके ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित हैं।

३-४, ब्रह्म । जनदास आर ब्रह्म । जनदत्तक ग्रन्थ अमा तक अपकाशित ५ विक्रमभूपालारपञ्च विश्वति विसप्तति व्याधिके (१४७३)

वर्षे प्रयाशिवनमासे सुनने रक्केप्रच रक्कमी दिवते । — अध्यातमः अनितम स्त्रो० ६ । ६ संबद्ध १६०० वर्षे वैसाखः (शा) वदी २ पुरु मृतसये ५० सुभवन्द्रपुरुपदेशादः हुंबडसंसेस्वरा गोत्रे सा० जिना- ।--भद्रारक सम्प्रदायः सीलासः, नै० ३६८।

द्वार टे विक्रमत शते समदृते चैकादशास्त्राधिके – करकण्ड्रचरित प्रशस्ति ।

८. जैन निविध साहित्य शास्त्रनाता द्वारा प्रकाशित ।

देवातन्त्र में सावका अपके प्रत्येक स्लोकका अन्तिम चरण लेकर और तीन पाव स्वयं नयं रक्कर विकादये सूर्तिक चरित्रको निकड़ किया है। इस काव्यमें शात वर्ग है। देवानन्दने कही-कही मावके प्रयम् , डितीय और तृतियं चरण भी उपयोगमं लाये गये हैं। काव्यमें आया है कि गुवरात्रके हलाइनें (ईकर) में राठीक बंदी राजा नारायण शासन करता था। इस नगरमें स्विर नामका एक व्यापारी रहता था, विकको पत्ती का माम क्या था। इस स्मितिक विक खं ९६३४ पीयगुक्ता प्रयोदशी रविकारको एक पूत्र उत्तरप्त हुआ, जिसका नाम बाधुदेव रहा गया। युवा होने पर बाधुदेव निवाह करते हैं इनकार कर दिया और उसने हरिविजयके पहुचर विकादके देवा हो हिस्स करते हैं इनकार कर दिया और उसने हरिविजयके पहुचर विकादके देवा है। अपने करता करता है। वाधुदेवनी या। आवार्य यद प्राप्त होनेके रापा । वाधुदेवनी होने वाधुदेवनी वाधुदेवन

प्रस्तुत काव्य समस्पार्थात काव्य है। माथके वरणोका नया हो अर्थ समस्याकार ने निकाला है। माधमे जहीं-नहीं कोकके प्रथम, दितीय, तृतीय और वर्जुबं वरणमे यसक है, वहीं-वहीं समस्याकारने यसक रखकर बटो चतुराहरी अर्थानुबन्धान किया है। माथ काव्यके समान हो चमस्कार इस काव्यमें मी है, पर कथाका विस्तार महाकाव्यो-चित नहीं है। कविने स्वयं लिखा है।

> नोदेकः कवितामदस्य न पुनः स्वर्धा न माम्यस्प्रहा श्रीमन्माधकवेस्तथापि सुगुरोर्मे मक्तिरेव विवा । तस्या नित्यरते सुतेव सुमगा जञ्जे समस्यासुता

सेय शारदचन्द्रिकेव कृतिनां कुर्याद् दशासुःसवस् ॥ प्रशस्ति० ५० ४२

कविन समस्यापूर्तिमे कितना कौशल प्रदाशत किया है, यह एक-दो उदाहरणो द्वारा स्पष्ट किया जाता है। किस मेचविजय गंगा नदीसे पवित्र भारतका वर्णन करता हुआं कहता है—

क्षयान जम्बुचर्यर्गन्ति मारतं प्रभारतं द्वीपकुक्तम्बीयके । महोद्दर्भ प्यापरिवास्य ग्रह्माया विमातसम्बास्कृरिकाक्षमाख्या ॥दे० ११९० दत पत्रमं माथ ११९ के चतुर्प चरणको समस्यापृति को गयी है। कविने सर्प-को बिनकुक परिवर्तित कर दिवा है

र, सिंघी जैन प्रन्थमाला, अहमदानाद--कलकत्ता, सन् ११३७ में प्रकाशित ।

विजयदेव सूरि मारवाङ् आदि देशोंमें धर्मोपदेश देते हुए मेदपाट नामक देशमें पहुँचे १ कवि उनके इस विहारका वर्णन करता हुआ कहता है—-

साटोपमूर्वीमनियां नदन्तो धर्मोपदेशेषु मरी विद्वस्य । पविषयन्तः कविष्त् समान्ते अनुमाणीन्द्रा गिरिमेद्दपटम् ॥ ३० ३११४९ प्रस्तुत पद्यां माषके २१७४ के "साटोपमूर्वीमनियां नदनो" प्रथम चरणकी समस्पार्णत की गयी है । कविने वर्षमें विद्या प्रकार परिवर्तन विद्या है दृष्टम्ब हैं ।

विविजय काव्ये में विजयप्रम सूरिका जीवन चरित निवद है। इसमें २३ सर्ग है। विजयप्रम सूरिने मारवाड, सौराष्ट्र, गुजरात, सेवाइ आदि देशोमें विहार कर वसों-पदेश विवा था। जीणोदार और प्रतिष्ठाएँ करायो वो। प्रसंगवध देवसूरिका भी चरित आया है। शत्रुवय तीर्थको यात्रा भी की थी। इस काव्यमें विजयपेत, विजयदेव, विजयितह जीर विजयप्रम सूरिके इतिवृत्त ऑकत हैं। इतना सत्य है कि काव्यमें जीवनव्यापी पटनाएँ वीणत नहीं हो पायों हैं। काव्यकलाकी दृष्टिते यह रचना लच्छी है। कि भारतका स्पष्ट और जीवन्त विजया करता हुवा कहता है कि प्रिदिय—स्वर्ग प्रतिके समय तृष्णापूर्ण अपने नक्षत्र क्यों नेत्रीसे भारतक अनिन्त सीन्यर्थका अवलोकन करता है। इस सन्वर्ममें भारतके आभूषणोका वर्णन भी अलंक्टत शैलीमें उपस्थित किया गया है—

> अवास्त्यतुप्पित् दिन्नि दक्षिणस्यां हिमादितः श्रीमस्ताच्यवर्षम् । तष्यास्त्रां वृद्धिनवोडुनेवैविमाति सत्त्री व्रिदिवं सत्त्र्यस् ॥ दि० २।३ पुवणमीलिर्दितवान् नरोग्द्रो यस्वोचसास्यो नृपणिह्मानात् । स्ट्यादिरस्वामस्यं वभूव मे वेषकं शत्तमञ्चलप्ण्यं ॥ दि० ३।२ प्रकारकार्णाश्रवमस्य घले स्वः सिन्धुसिन्धुदितयस्य चारा । पयोचिक्यं दयते दुक्कं वेकात्रकृष्टं वृत्यतिवात्र ॥ दि० २।६ कास्मोस्वार्षिनित्त्रवे स्ताक्ष्यस्यागेऽसुतकोशास्त्रव्यः । वहन् सजीवां घतुराकृति स राजेव रेवे मस्त्रप्रदेशः ॥ दि० २।५

कवि भारतको परित्र और नीतिको दृष्टिसे सर्वोत्कष्ट पावन सिद्ध करता हुआ कहता है कि इन्द्र, प्रजापति, चन्द्रमा खादिसे भी यह श्रेष्ठ है। यथा---

> राजा कल्रुक् को सचवापि गोत्रच्छेदो तथाभूदिषदारजारः । प्रजापतिः स्वां चकमेऽक्रजातां स्वांऽसुना किं समता न येन ॥ दि० २।८

अम्बूदोपका वर्णन करते हुए उसे विष्णुका केलिमन्दिर, निर्दोष उद्यमका स्थल, सुमेदको वस्रत स्तम्म, समुद्रको लहरोको भित्ति और सूर्य-बन्द्रको दीपक कहा है । क्विने देवानन्द और दिग्विवयको महाकाव्य कहा है, पर है ये एकार्यकाव्य ।

१ भारतीय विद्याभवन, बम्बई, सत् ११४५ ई०।

२ दिग्वजय काव्य, भा० वि०, १६४५ ई० १।०४।

सस्कृत जैन एकार्यकार्व्योमें निम्नांकित विशेषताएँ है-

- (१) कवावस्तुमें विस्तार और गाम्भीर्थका अभाव, पर पौराणिक और वार्मिक मान्यताओंका विक्रेलवण।
- (२) रस और माबोका सूक्ष्म विवेचन न होकर पात्र और परिस्थितियोका ही जित्रण ।
- (३) घटना-प्रवाह और वस्तुव्यापार योजनाके स्थानपर कथा-प्रवाह और प्रोगाणक सन्दर्भकी योजना ।
- (४) नगरी, नदी, वन, नायकका वश, कीर्ति बादिका सहाकाव्यके समान ही वर्णत ।
- (५) सर्गबद्ध रहने पर भी नाटकीय तत्त्वोका अभाव ।
- (६) समग्र युगका चित्रण न होकर युगके किसी अशका चित्रण।
- (७) वरितनामान्त एकार्य काध्योमे सुसंबदित जीवन्त कथानकके न भी रहने पर नायकके समय जीवन पर प्रकाश; किन्तु विभिन्न मानिसक दशाओं और परिस्थितियोके चित्रणका प्रभाव । बस्तु-ब्यापारोके वैविध्यके वमाव-में कान्य चयन्तराकी न्यूनता । वस्तुंकति जीर प्रोट कवित्वके रहने पर भी क्यावन्तु में प्रवाह । स्कृत महाकाध्योके समान ही सान्त, प्रयार और वीरमें से किसी एक रसका अगीभृत होता ।
- (८) विषयवस्तु और क्यांकिस्पमे अवन्तुकन होने पर भी कथावस्तुका पूर्ण विस्तार। फलतः कान्यके परिग्रेस्यमें चरित और दर्शनके तत्वोका निकपण।
- (९) महाकान्यके सर्गबद्धता, छन्दपरिवर्तन, रसनिक्ष्पण प्रभृति लक्षणोका सङ्काव।

#### लघुकाव्य

विन काव्योमे सर्गोको संस्था महाकाव्यके समान है, पर विविध भगिमाओं का अभाव है, उन्हें एकार्थ काव्य कहा है। इसी प्रकार जिनके सर्गोकी संस्था आठ समया छहते तम है, पर क्या जीवनकार्यो है, हस प्रकारके काव्योक्ती लघु काव्य कहा जा रहा है। सण्ड जीवनकी कथा न होनेंडे वन्हें सण्ड काव्य नहीं माजा जा सकता है। एकार्य-काव्योक्ते समान हमने भी प्राय: पूर्ण बोवन विविद्य रहता है। सत्यव स्वत्य कपुकाव्य माने जानेका प्रधान कारण यही है कि इन काव्योमे सर्गोक्ती संस्था प्राय: कह के कम ही है। वादिए तका यसोपर सर्गत (११वी गती), चरित सुन्दर सणिका महीपालपरित (११वी गती), स्वत्य सुन्दर सणिका महीपालपरित (१५वी गती), पर्यान्वर्यका प्रायनकाश्वर्य (१७वी शती) एपं जनप्राय कविका सुन्त्याव्यक्ति हमान स्वत्य हो स्व

#### सन्वेशकाव्य

सन्देशकाल्योंको दूत काय्य की कहा गया है। विप्रक्रम पूर्गार तथा विरह्की पृष्ठमूमिको केतर इब कोटिके काव्य किस्ते गये हैं। जैन कवियोंने सन्देश काव्योंने प्रशार रक्षके रातावरणको वान्य रक्षको कोर मोड़ कर नयी काव्य-रारण्याको नयी दिया प्रदान की है। स्थान कोर संप्रको बीवनका पायेय समझनेवाले कवियोंने प्रवी और प्रधान प्रधान काव्योंने पार्यका कोर्य विद्याम संकृतिके उच्च तत्योंका समावेश किया है। सन्वेश प्रधान काव्योंने पार्यकाण और नेमिनाव जैसे महान्यवर्धोंक ओवन क्या है। सन्वेश प्रधान काव्योंने पार्यकाण और नेमिनाव जैसे महान्यवर्धोंक ओवन क्या जंकन किया गया है। किरियय जैन कवियोंने मेचहुतके छन्दोंके अन्तिम या प्रधान पार्यकों केकर समस्यापृति को है। इस समस्यापृतिका बारम्म जंनकवियोंने वित्रवेश स्वाप्ता प्रधान प्रधान होते हैं। जनतेन प्रधान व्यवन हिर्पश्चपृति को है। एव प्रधान प्रधान व्यवन हिर्पश्चपृति को स्वाप्त होते हैं। जनतेन प्रधान व्यवन हिर्पश्चपृत्य (सन् ७८०) में पार्याम्प्रवर्ध होता है। जिनतेन प्रधान व्यवन हिर्पश्चपृत्य ही प्रशंस करते हर किसा है—

यामिताम्बुद्ये पार्वे जिनेन्द्रगुषसंस्तुतिः । स्वासनो जिनसेनस्य कोर्ति संकोर्नेषस्यसौ ॥

—हरिवंशपुराण, ज्ञानपीठ काशी, ११४०

दश अंगों के कान्यों में साहित्यक सोन्यर्वक साथ वार्यानिक सिद्धान्त भी पाये जाते हैं। जेन कवियों में संस्कृतकी दूरकाम्य परम्पराका प्रयोग सिकास एव परस्वक निवाद है। विकासन नैमिहत (ई॰ चन् १२वी सातीः। सन्तिन चरण), मेरसुंगका जैनसेपहर्त (वन् १३४६-१४४६ ई०), चरित्रमुक्तर विकास सीक्तुवर (१५वी साती), विजय-विवस मणिका सन्तुवर्त (१८वी साती), विजय-विवस मणिका सन्तुवर्त (१८वी साती), नेवविजयका सेवहत समस्या के वि (१८वी साती) एवं ककात मानयारे कि वितोहत की रचना की है। विमानकीति मणिका चन्युवर्त की उस विसा सम्बन्धी एवं माने है। विमानकीति मणिका चन्युवर की उस विसा सम्बन्धी प्रयास है। इस समस्य सम्बन्धी परमा है। इस समस्य सम्बन्धी साहित्यक सौन्यर्थक साव सोवनाम्यापी सावधीं भी अनिमध्येजना हुई है। बीज, संयम, तब, त्याग, नाव बृद्धि और साधनाका समस्य इन कान्योमें सावा बाता है। वोर म्हेगारकी सावधीं की सम्बन्धीं कर साव स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति स्वति स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति स्वति है। स्वति स्वति है। स्वति स्वति स्वति स्वति है। स्वति स्वति स्वति है। स्वति स्वति स्वति स्वति है। स्वति स्वति स्वति है। स्वति स्वति

१. मोगिराट पण्डिताचार्यको टीका सहित, निर्णयसागर प्रेस, बस्नई, सच् १६०६ में प्रकाशित ।

२. जैनप्रेस, कोटा, वि० सं० २००६ में प्रकाशित ।

<sup>3</sup> केन आत्मानण्ड सभा भाषनगर, वि० सं० १६८०।

४. यशोविजय प्रन्थमासाः बाराजसी ।

k. हिन्दी जैन साहित्य प्रसारक कार्यास्य, नम्मई, सत् ११९४ ई० ।

है. जैन साहित्या-बर्ध क सभा, ब्रिस्प्ट ( पश्चिम खानदेश ), वि० सं० ११४६ I

७. जैन आरमानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० १६७०।

८. वही, वि० सं० ११८० ।

#### सक्तिकाव्य

उपदेश, प्रेम और नीति सम्बन्धो काव्योको सक्ति या सुभाषित काव्य कहा जाता है। स्रोकदल अथवा नैतिक शिक्षाका निरूपण काव्यकी अनुरंजनकारिणी भाषा में सम्पन्न होनेसे यह काव्य विघा भी रसिकोको अपनी और आकृष्ट करती है। शर्करा-मिश्रित औषिषके समान काव्यवमत्कार उत्पन्न करते हुए सद्रपदेश देना या किसी विशेष भावको उत्पन्न करना सक्ति काव्यका लक्ष्य होता है। यो तो सक्ति काव्यके अनेक भेद-प्रभेद किये जा सकते है. पर प्रधानरूपसे धार्मिक सूक्ति काव्य, नैतिक सक्ति काव्य और काम या प्रेमपरक सक्ति काव्य इस विधाके उपभेद हैं। सत्य, त्याग, उदारता, बहिसा क्षमा मार्दव प्रभतिका चमत्कारी उपदेश घार्मिक सक्ति काव्योमें रहता है। इस प्रकारके सक्तिकाव्य सदाचार सम्बन्धी सार्वजनीन सिद्धान्तीका काव्यरूपमें प्रतिपादन करते हैं। अत: धार्मिक काव्य और घार्मिक सक्ति काव्योमे यह अन्तर है कि धार्मिक काल्योमें विशिष्ट धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले उपास्यो और सिद्धान्तोकी महत्ता समाहित रहती है. पर धार्मिक सक्ति काव्य किसी धर्मविशेषसे सम्बन्ध न होकर जीवनके शास्त्रत और सार्वभौमिक मल्योसे सम्बद्ध रहते हैं। नैतिक सक्ति काव्योमें लोककी स्वार्थमयी प्रवित्तका उल्लेख करके पाठकको उसके प्रति आगरूक किया जाता है। स्वार्थ साधनके ु उपाय लोकवत्तानुकल उपदेश एव ऐहिक जीवनको सुखो बनानेवाले सिद्धान्त काव्य चमत्कारोके साथ उक्त प्रकारके सूक्ति काव्योमे निबद्ध रहते हैं। काम या प्रेमपरक सक्ति काव्योमे स्त्री-परुष सम्बन्धके विषयमे मौलिक तथ्योका प्रस्फटन किया जाता है। ्र रसात्मक काव्य-शृगारप्रधान और काम या प्रेमपरक सुक्ति काव्योमे यह भेद रहता है कि रसारमक काव्योमें विभाव, अनुभाव, और सचारी भावोका आश्रय लेकर साधा-रणीकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है अथवा प्रसिद्ध प्रतीको द्वारा काल्पनिक अनमेय प्रतीकोके आधार पर रस-चर्वणा की जाती है और भावोको व्यक्तिगत क्षेत्रसे सर्वसाधा-रण परिस्थितिमें पहुँचाया जाता है। किन्तु काम या प्रेमपरक सुक्ति काव्योमे बिस्बो और प्रतीकोको अपेक्षा नहीं रहती और न व्यक्तिगत उद्भावना ही अभीष्ट होती है।

मुक्तियों में रसकी ममस्त विशेषताएँ और बमतकृति के सारे उपकरण समाहित रहते हैं। शब्दवमत्कार और वर्ष-वमत्कारका जो समवाय मुक्तियों में पाया जाता है, वह प्रवच्यों नहीं। विद्यामन एक साथ मुक्ति काम्यों हो। विद्यामन एक साथ मुक्ति काम्यों हारा समय होते हैं। क्या प्रसंग या सम्वर्गायों का होते हैं। क्या प्रसंग या सम्वर्गायों के नहीं रहने पर भी आनन्तानुभूतियें कमी नहीं जा पाती हैं। रसोपनिवन्य और वमत्कृति-सम्पादन करनेके लिए सुक्तिकायों के प्रयादन करनेके लिए सुक्तिकायों के प्रयादन स्वर्ग के प्रयादना रहने पर भी रसका समावंक करना मुक्त नहीं हैं। इस कार्यके लिए किंव को भावानिव्यविक्तयें पर्यात प्रशाद करनी होती है। उक्ति-विवयक द्वारा रसका समावंक करना स्वर्ग करने हारा रसका समावंक करना और पाटक के हृदयम किंती भाव विश्वीयों कर रहेना कोई सामाय्य बात मही हैं। मुक्तिकायोंने करनाको उड़ान, उन्होंकि, वर्णनविवयस सामाय

शस्यार्थवैषित्रय प्रचान तरह होते हैं। स्वानुभूति निक्सिणी कवितामें जब कवि अपनी भावनाओं को मचुरिमामयो अभिय्यंत्रना करता है और उसकी अनुभूति तीवतर हो जातो है, तो संगीतारमकता फूट पड़ती है तथा सुन्दर सुक्तियाँ कविकच्छ ते निनादित होने कराती हैं।

गुणमदका बात्मानुशासन (९वी शती) और शुभनन्द्र प्रवसका ज्ञानाणवें (१२वी शती) एक प्रकारके वार्षिक सुक्तकाव्य है। अमितगरिक सुभाषित राज्यस्वीह (वि० सं० १०५०) अहद सका मध्यजनकष्टामरण (१२वी शती) और सीमप्रमका सुक्तिमुक्तविकाव्य (१३वी शती) बच्छे सुभाषित जैन काव्य है। प्रपानन्द कविकी प्रकार देश प्रपानन्द कविकी एक रचना 'वैराग्य शतकम्' विमळ कविकी प्रकार राज्यस्व अप स्वाप्त स्व

स्तोत्रकाव्य

स्तोत शब्द स्तु + ध्रृन्हे बता है। स्तोत्र शब्द के पर्योगवाची स्तुति और स्तव शब्द भी माने जाते हैं। इन दोनो शब्दोकी निष्पत्ति स्तु + क्वित् तथा स्तु + अप् वे हुई है। मलगिरिने व्यवहारभाष्यमें स्तुति और स्तव में अन्तर बताते हुए जिल्ला है—

एगदुगविसिकोया धुविञा अन्नेसि होइ जा सत्त ।

देविदरधयमादी तेणं तु परं यथा होह

एक्टडोकः द्विरकोकौ विदलोकाः वा स्तृतिमेवति । परतश्वतुः रकोकादिकः स्तव । अन्येषामाचार्याणां मतेन एक्टडोकादिः सप्तरकोकपर्यन्ता स्तृतिः । ततः परमष्टरकोकादिकाः स्तवाः ।

अर्थात् एक स्लोकसे तोन क्लोक पर्यन्त स्तुति और उसके अनन्तर चार क्लोक आदि स्तव हैं। मतान्तर से एक क्लोकसे सात क्लोक पर्यन्त स्तुति और आठ क्लोक अथवा इससे अधिक क्लोक स्तव कहलाते हैं।

स्तव और स्तोत्रमें भेद बतलाते हुए लिखा है—'स्तव गम्भीर अर्थबाला और संस्कृत भाषामें निबद्ध किया जाता है, तथा स्तोत्रको रचना विविध छन्दोके द्वारा प्राकृत भाषा में होती है।' पर स्तोत्र और स्तवका यह संविधान आरम्भमें भले हो रहा

१. जीवराज जेन ग्रन्थमाला, ग्रन्थांक ११, शोलापुर, १६६१ई०।

२. रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, अगस्त, १६६१ ई०।

३. काव्यमाला सरुया ८२,वम्बई ११०६।

४ शास्त्री, कैलाशबन्द द्वारा अनुदित और जीवराज प्रन्थमाला, सोनापुर, सन्१६६४ ई० में प्रका० ।

६. काठ्यमाला सप्तम गुच्छक में, निर्णयसागर, बम्बई, सत् १६२६ ई० में, पृ० ३६-६९।

६ बही, पृ० ७१-८१ । ७. ज्यबहारपाची ए० ७ गा० १८१

७. व्यवहारभाष्ये ७०७ गा० १८३। ८. सन्कयभासाबद्धो, गम्भोरत्यो धओला विश्वाओ।

पाइयभासानद्वः थोर्ण विविहेहि छ.ड्डेहि ! ८५१ । — श्री शान्तिसूरि, चेइयबंदणमहाभास - जैन आत्मानन्दसभा, भावनगर, वि० स० ११७७,

पृ० १५० ।

हो, अपने नहीं रहा हैं। श्वयन्यजदने (दिक्रम श्वेषत् द्वितीय श्वती) संस्कृत में ही स्तोत्रों की रचना है।

सस्तुदः झाराध्यके गुणींकी प्रशंवा करना स्त्रुति है। ब्रत्युत स्त्रीम वे रचनाएँ हैं, तिनसे परसारमा, परसेको वा बान वे देशो-देशवाजींकी स्त्रुति को बाय । आवार्ष समस्त्रप्रप्रते बरकाया है कि वित्ययोक्तिभू के प्रशंवा बोतराणी प्रभु पर पटित नहीं होती। यदः समयान्त्र के बत्तवाच है, फिर अति स्थानिक किस प्रकार हो सकती है। वे लिखते हैं—"योडे गुणोंका उस्लंधन करके खुल्क-कावालो स्त्रुति समतान् निमेट पर नहीं पटतो, क्योंकि उनमें बनना गुण है, उन गुणोंको कहता भी संग्र नहीं है।" आवार्ष बहुकेरने बताया है—"त्रयम, अतित आदि चौदी की पीकरिक पत्रित होता चौदी की पत्रित आदित होता चौदी करी करना, उनके असावारण गुणोंकी प्रशंवा करना, उनके चरण गुणक क्यान स्त्रुत की सम्बन्ध स्त्रुत स्त्री विकास स्त्रुत स्

ययधुर्मगङेण मंते ! जोने किं जनवर् । ययधुर्मगङेणं नाणद्सणचिरत्तः बोहिलामं जणयर् । नाणदंसणचिःचनोहिकामसंपन्ने य णं जीने मंतकिश्यि कय्य-विमाणोवयन्तिय भाराकणं भाराकेड ॥

— उत्तराध्यमन, अँगरेजी प्रस्तावना, टिप्पण सहि — बार्स घार्पेटियर उपसाला १९१४ ई०, २९ अ० १४ मु०

अर्थात्—स्तव, स्तुति, मंगलगठने जीव ज्ञान, दर्शन और परिवरूप बोधिलाम को प्राप्त करता है। अवस्तर ज्ञान, दर्शन और परिवरूप बोधिलामको प्राप्त करनेवाला जीव, जनतिक्या वा कस्पविमानोपपिसको प्राप्त करता है।

जाचार्य समन्तमप्रने भी बताया है—"तुन पुष्पकीर्ति और मुनियोके इन्द्र हो। यदि तुम्हारे नामका उच्चारण कर लिया जाय तो वह हमे पवित्र बना रेता है, यही तुम्हारे स्तवनका प्रयोजन है। "" तथ्य यह है कि स्तोत्र पाठ करनेसे चित्तमें नियंजठा उत्पन्न होती है, जिससे पुष्पका बन्च होता है। जाचार्य समन्तमप्रने बताया है कि

र गुणस्तोकं संदुल्तह्य तद्वबहुत्वक्यास्तुति
 आनन्त्याचे गुणा वक्तुमशङ्क्यास्त्विय सा कथम् ।

<sup>—</sup> जा० स० स्वयम्भू०, बोरसेवामिन्दर सरसावा, वि० सं० २००८, १८११, पू० ईर्। २ उसहादिजिनवराल णामणिकर्तिन पुणाचुकित्ति च । काञल अस्विदन य तिमृद्धपनमा यञ्जो मेद्यो ॥

<sup>—</sup> मृताचार, हिन्दी अनु० स०, जन**० सम्बई, ११११ ई० ।** 

३ तथापि ते मुजोन्द्रसम् सतो नामाणि कोतितम् । पुनाति पुण्य कोर्तेनस्ततो मूर्याम किथन । – स्वयम्भू० बीर० वि० सं० २००८, १८१२, पृ० ६१ ।

स्तुति करनेचे प्रचस्त परिणाम करणन होते हैं। उसमें उपास्पके गुणोंका अच्छी तरह वर्णन रहे अपवान नो रहें, पर गुणकोर्तन होनेसे करवाणको प्राप्ति होती ही है। विद्वार्णने स्तीत्रको 'पूजाकोटिवमं स्तोव' '—एक करोड़ बार पूजा करनेसे जो प्रक मिलता है, उत्तमा एक बार स्तोत्रगाठ करनेसे मिलता है, क्लिसा है। यह पूजा करने-वाले म्मिलका मन पूजनसामग्री या अन्य बाह्य उपकरणोंमें आसक्त रहता है, पर स्तीत्रपाठ करनेवाले व्यक्तिका विद्या मगदान्के गुणोंमें संत्रम्न हो जाता है, अदा स्तीत्र पाठ पूजाको अपेक्षा अधिक कामग्रद है।

वैन स्तोनोंका प्रेरणाक्षीत विनेत्वर मिन है। वैन दर्शनमें मिकका रूप वास्य, सस्य बीर मायूर्य भावको मिनते हैं म्योंकि कोई भी सामक बनेक विकती पूपड़ी प्रयासक बातों द्वारा बीतरागी प्रमुक्ते प्रवन्न कर उनकी प्रसन्तता द्वारा व्ययने किसी लीकिक या बलोकिक कार्यने सित करनेका उद्देश्य नहीं रखता है वीर न एरम वीतरागी देवने साम वह बटित ही हो सकता है। सिन्दानन्त्रमय प्रभुवें रागायका बनाव होनेसे पूजा, स्तुति या भिनत द्वारा प्रवन्तताका संवार दोना क्षमभ्य है, अत्यत्व वह भिक्त करनेवालोको कुछ देता-दिलाता नहीं है। इसी प्रकार देवासका बनाव होनेसे तिरागी किसीको निन्दासे अप्रवन्त या कुपित नहीं होते हैं बीर न दाय देने-दिलानेको हो कोई स्थवस्था निवासित करते हैं। निन्दा-स्तुति और मिन्द-ईश्वां इन दोनोके प्रति वह द्वाराने है। परन्तु विविज्ञता यही है कि स्तुति और निन्दा करनेवालो स्वतः अमुद्ध या दायको भ्रप्त कर लेवा हैं।

गुडात्माओकी उपासना या मित्रका आलम्बन पाकर मानवका चंचण बित्त सामप्रके लिए स्थिर हो जाता है, आलम्बनके गुणोका स्थरणकर अपने मोतर उन्हों गुणोको विकसित कराकेने प्रेरणा पाता है तथा उनके गुणोसे अनुपाणित हो निष्या परिणतिको दूर करनेके पुरवार्थमें रत हो जाता है। जैन दर्शनमें शुद्ध आत्माका नाम हो परमारमा है। प्रत्येक जीवात्मा कर्मबन्धनोके विलग हो जाने पर परमारमा बन जाता है। अटा अपने उत्थान और पतनका वायित्व स्थयं अपना है। अपने कार्योंसे हो यह जीव बंचता है और अपने कार्योंसे हो बन्यनमुक्त होता है।

कर्मोंका कर्ता और भोक्ता यह जोव ही है। अपने किये कर्मोंका फल इसकी स्वयं भोगना पहता है। ईश्वर या परमात्मा सुष्टिकर्ता नहीं हैं, वह किसी भी प्राणी

१ स्त्रति स्तोत् साधो कुशल-परिणामाय स तदा।

इस्तुति स्तातु साया कुशसामारमानाच उत्तराः अवेत्रमानास्तरयः फलमपि ततस्तस्य च सतः । —वही २१३९, पृ०७४

२ अनेकान्त, वर्ष १४, किरण ७, पृ० १६३ पर उद्दर्भत ।

सुद्द्विय ओहुभगत्वमस्त्रुते द्विषंद्विय प्रत्ययवत् प्रतीयते ।
 भगानुदासीनतमस्त्योर्षि प्रभो । पर वित्रमिद तवेहितस् ।

<sup>~</sup>स्व∙, बी० से स० १४१४ ।

४, सम्बादयो न बुद्धिमन्निमित्तकास्तरम्बयव्यतिरेकानुपतम्भाव —खाञ्च० सरसामा, १६४६ ई०, पृ० ४० ।

को किसी भी प्रकारका करू नहीं देता है। इस प्रकारके बोतरागी हैस्वरको उपासना करनेका गुणानुबाद करनेके शावकको परिणति स्वयं गुढ हो वाती है, विवसे अम्युष्य की प्राप्ति होती हैं। अन दर्शक अनुबार उपासना या भवित अक्तिकच या नैरासको गावना नहीं है। शावक संवम, त्याम, तम और ध्यान द्वारा कर्मबर्गवको नष्ट कर जीवग्युक्त अक्टबाको प्राप्त कर तिहा है। अपके अस्वयं वाता है—
"वीतग्याम भवे हो कुछ न देता हो, किन्तु उसके सान्तिष्यमे वह प्रेरक सक्ति
है, विवसे प्रमान स्वर सब कुछ यो लेता है।"

तथ्य यह है कि जैन दर्शनमें निकास मस्तिको महत्त्व प्राप्त है। बही सांवारिक स्वारं रहता है, बही कमंत्रण अवस्य होता है। जैन स्वीरों जो मस्तिका रूप वर्षित है, यह रोतवा हे दूर है। विपायहार स्तीप्त किसी है—"हे देव, इस प्रकार आपकी स्तुति कर में आपसे कोई वर नहीं मौतता; क्योंकि किसी से मा अध्य कोई वर नहीं मौतता; क्योंकि किसी से मा अध्य ने हेय है और न राग। रापक विचा कोई किसीको आकाला पूरी करने कितप क्षेत्र प्रवृत्त हो सकता है। एक बात यह भी है कि अध्य तो उपेवक है। आपसे न हेय है और न राग। रापक विचा कोई किसीको आकाला पूरी करने केटकर उस वृत्तत हाथाकी भाषना करना तो विकास है भी है कि अधाताले यूवके नीचे बैठकर उस वृत्तत हाथाकी भाषना करना तो विकास है। क्षता है। है का तो है। स्ता होने पर भी यदि आप स्तुतिका कोई फल देना चाहूँ, इतना हो तो बात है। उतना होने पर भी यदि आप स्तुतिका कोई फल देना चाहूँ, इतना हो नही इसके लिए आपका आपह भी हो तो है भावन् । आप मुझे यही वर दीजिय कि आपकी भित्तत है से से पूर्व दूपने व्यों रहे। यह हमा तो मुझपर क्षत्रस्य हो की लिए। ऐसा कीन है जो आरमोध्य स्वयप व्यवस्त दर स्थान वही देता"।

मकामर स्तोत्रमं भी आचार्य मानतुंतने बताया है—'है जनतुके भूषण! हे जीवोके नाथ । आपके यवार्य गुलोसे आपका स्तवन करते हुए सक्त यदि जापके समान हो जाय, तो समस्य किंद्र आपक्षय रही है। ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि स्वामोका सक्त करतेया है कि वह अपने सेवकको अपने समान बता है, नहीं तो उस स्वामोसे बया लाम है, जो अपने आधितको अपने वैसवते अपने समान नहीं बना देता।''

१ तथापि ते पुण्य-गुण-स्मृतिर्न । पुनाति चित्त दुन्ति। जनेभ्यः ।

<sup>—</sup> स्व० बी० से स० १२।२, पृ० ४१। २ डॉ॰ प्रेमसागर, जेन काव्यकी प्रष्टभूमि, भारतीय झानपीठ काशो, ११६१ ई०, पृ० २१।

१ इति स्पूर्ति देव । विधास देश्याद वर्र न साचे व्यमुदेशकोटति । छामातक सम्प्रत स्वतः स्मात् कष्टकायदा साचित्रसायनाम ॥११ अधारित वित्सा सदि बोधरोधः व्यासेव सक्तां दिश मन्ति बृद्धिः। करियाते देव । तमा कृतों से, को बात्यदोष्टे सुसुक्षी न सृद्धिः १९

४. नात्मबुत भुननपुष्ण । भूतनाथ । भूतिर्गुर्व भूति भवन्तमिभिष्ट्रवन्तः । तुल्या भवन्ति भवनो नमु तेन किं वा भूत्याधिन ये वह नात्मसम करोति वर ।

उपर्युक्त सन्वर्यसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैन स्तोत्रोंमें मनवान्का रूप बीतराणी होने पर भी अमीष्टकी पूर्व करता है। उपायनाका आधार गुण है, अवः मनवान्के गुणोंका क्यन करतेवे आस्मामें गुणोंका विकास हो जाता है। जिस प्रकार एक रोपकको क्योतिये दूसरा बीपक प्रव्यक्ति हो जाता है, उसी प्रकार बीतरागीके गुणोंकी उपायनावे राग-देवका अमान।

कत्याणमन्दिरमें आचार्य कुमुदचन्द्रने बतलाया है—''हे नाय, आपके चरण-कमकोको निरन्तर संचित मक्तिका यदि कोई कल हो तो वह यही कल होंना चाहिए कि इस जन्म और बगले जन्ममें आप ही मेरे शरच्य हों।''

इस प्रकार स्तोत साहित्यमें भिन्तका स्वरूप अंकित मिलता है। बीतरागी से राग करनेवाला स्वयं ही बीतरागी बन जाता है। लौकिक सिद्धियों तो उसके लिए अत्यन्त सरल है।

### जैन स्तोत्र काव्योंका प्रादर्भाव और विकास

जैन स्तोनोंकी रचना सर्वप्रमा प्राकृत मापाम उपलब्ध होती है। परम्परामें माना जाता है कि प्रपाना महाबारिको केलजान उत्पक्ष होनेके परवाल कर महीना तक गणपर के अनावमें उनका घर्मोप्देश न हो सका । अतः रूट विवाधिक क्यामें मगप देवावाधी स्ट्रमूति नामक उदमट विदानके यहाँ पहुँचा और उसने इन्द्रमूति कर्ष प्रपान पृछे। इन्द्रमूति जब प्रश्नोका उत्तर देनेमें असमर्थ रहा, तो उसने कहा कि मैं तुमसे क्या वास्त्रार्थ कर्ष ? वलो सुम्हार गुस्के हो वास्त्रार्थ कर्षेणा। इस प्रकार जब एन्ट्रमूति महावारिके समस पहुँचा तो उसने 'जबतिद्वमण' नामक स्तोक्ता पाठ करते हुए उन्हें नमस्कार किया। विकामको प्रयम वाती में आवार्य कुन्दुकुन्दने 'तित्वस्य मुद्धि की रचना की है। इस स्तोत्रम केवल आत गायार है, जिनमें प्रयम कुन्दुकुन्दने प्राह्मि मी रचना की है। इस स्तोत्रम केवल आत गायार है, जिनमें प्रयम कुन्दुकुन्दने प्रवृत्तमें भी रचना की है। इस स्तोत्रम केवल आत गायार है, जिनमें प्रयम कुन्दुकुन्दने प्रवृत्तमें भी रचना की है। इस स्तोत्रम केवल आत गायार्थ है, जिनमें प्रयम कुन्दुकुन्दने वाती है। इस स्तोत्रम केवल पांच पद्य है, पर ये पद्य इतने सवस्त है कि इस पर कर्ष टीकाएं लिखी गयी है। ये प्रव्याह मुलकेवलो प्रवाहते निक्त है। इस्ती

स्थास्ति नाय । भवदङ्गिसरोरुहाणां भक्तेः कर्ता किमपि संतत संचितायाः । तस्ये स्वदेकशस्यस्य झरण्य भ्रयाः स्वामी स्वमेव भ्रवनेऽभ भवान्तरेऽपि ।

<sup>--</sup>काव्यमाला सप्तम गुच्छक, निर्णय सागर, बम्बई, पृ० १७ ।

२. ५० कैलाशचन्द्र शास्त्रो, जैन साहित्यका इतिहास ( पूर्व पीठिका ), श्रीगणेशप्रसाद वर्णी जैन प्रन्थमाला बाराणसी, बीठ निरु सं० २४-६, पु० २१६-२१३।

अन प्रभाकर प्रिटिंग प्रेस, रतलाम द्वारा प्रकाशित ।

४. प्रातन जैनवाका सुची, वीर-सेवा-मन्दिर, सरसावा, प्रस्तावना, पृ० १२।

४. प्रमाचन्द्राचार्य कृत संस्कृत टीका सहित, दशमिक, सोनापुर, पृ० १७-१८ ।

६. जेनस्तोत्रसंदोह, द्वितीय भाग, अहमदाबाद, पृ० १-१३-पारबंदेवगणिको लघुवृत्तिके साथ मुद्रित ।

पंचितिकालिकाके अन्तमें स्वयं ही अपना समय शक संवत ४२७ (वि० सं० ५६८) किसा है। भानतंत्र सरिका 'भयहर' स्तोत्र भी प्राकृत भाषाका सक्का काव्य है। डसमें २१ पद्य हैं और भगवान पार्श्वनाथकी भक्ति प्रदक्षित की गयी है। डॉ॰ विष्टरनित्स इनका समय ईसवी तीसरी शती मानते हैं। पर मनि चतुरविजयने इनका समय विक्रम सबत सप्तम शती माना है। प्राकृतभाषामे घनपाल कवि विरचित 'ऋषभपंचाशिका' पु पद्मोका प्रसिद्ध स्तोत्र है। इस स्तोत्रके प्रारम्मके बीस पूर्वो-में अग्रषभदेवकी जीवन-घटनाएँ और शेष तीस पद्योंमें उनकी प्रशसा की ससी है। 'वीव्यर्ड' नामक एक अन्य रतीत्र भी धनपालका माना जाता है। **धनपालका** समय विक्रम सवतको ग्यारहवो शती है। अभयदेवका महावीर स्तोत्र. जिनवल्लभ सुरिका 'पचकत्याणक स्तोत्र' और जिनप्रभ सूरिका 'चत्रविशति जिनकत्याण कल्प' भे उपयोगी है।

#### संस्कृत भाषामें रचित उपेक्षित स्तोत्र

विक्रमको द्वितीय शताब्दीमे ही जैनकवि संस्कृत भाषाम स्तोत्रोकी रचनाएँ करते आ रहे हैं। वे अपने हृदयकी बात आराध्यके समक्ष प्रकट करनेके लिए तथा आराध्यकी महिमाका निरूपण करनेके लिए अपने कोमल एव भक्तिपरित हृदयको जडेल देते हैं। भवतकवि सष्टिकर्तत्वसे सन्य रहने पर भी भगवानकी दिव्य विभतियो से चिकत हो उठ है. और समताको घरती पर स्थित हो उन्होने आराध्यके शील. स्वभाव और प्रभावका मसण वाणीमें गान किया है। संस्कृत जैन स्तोत्रोमें भनित, दर्शन और अध्यात्मकी त्रिवेणो प्रवाहित है। जैन सस्क्रत स्तोत्रोमे निम्नस्थिति तस्व पाये जाते हैं---

- (१) उपास्यकी महत्ता—उपास्यके दिव्य शील, सौन्दर्य और अलोकिक गणोकी महसा ।
- (२) आत्मनिवेदन—कर्मावरणके कारण उत्पन्न होनेवाली विकृतिका कवन ।
- (३) आध्यात्मिकता या दार्शनिक विचारोकी प्रमुखता ।

```
१ सप्तास्त्रवेदस्यस्य शककालमपास्यः पंचिमद्वान्तिका पद्य ८ ।
```

२ जैनस्तात्र मंदाह द्वितीय भाग चतुर्रावजय सम्पादित, जहमदाबाद, पृ० १४-१६ । History of Indian Literature, Vol. II, P 549,

४ जनस्त्रोत्र सदाह द्वितीय भागको प्रस्तावना, पु० १३ ।

काञ्चमाना, महम गुन्छक, निर्णय मागर, बम्बई, १६२६ ई०, पृ० १२४-१३१ ।

है वेरचन्द्र लाल भाई पुस्तकोद्वार घन्धमाना, अन्वई, सन् १८३३ ई०।

७ जेन माहिस्य और इतिहास प० नाधुराम त्रेमो, बम्बई, द्वितीय सस्करण, प० ४०६ ।

जैन स्तात्र मन्दाह, प्रथम मान, अहमदाबाद, पृ० १६७-६६ तथा ६६-६८ ।

१०, विविधतीर्थक्कप, सिन्धी औन झानपीठ, झान्तिनिकेतन, वि० मं० ११६०, पृ० हृह ।

(४) असंभव अलोकिक और चमत्कारपूर्ण कार्योको आराज्य द्वारा सम्पन्न करानेकी आकांका।

संस्कृत भाषामें सबसे प्राचीन स्तोत्र आचार्य समन्तमद्रके उपलब्ध हैं। इनके स्वयम्भूस्तोत्र, देवागमस्तोत्र, युक्त्यनुशासन और जिनशतकालंकार ये चार स्तोत्र ग्रन्थ है। ये उच्चकोटिके दार्शनिक स्तोत्र काव्य है। कवित्व शक्ति स्वामाविक है। स्वयम्भस्तोत्रमें चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तति की गयी है। स्तोत्रका पहला शब्द स्वयम्भ होनेसे इसका नाम स्वयम्भुस्तोत्र पडा है। कुल १४३ पदा है। इस स्तीत्रके भनितरस-में गम्भीर अनुभृतिका तारल्य विद्यमान है, अतः इसे सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि कहा जा सकता है। इस स्तीत्रके संस्कृत टीकाकार प्रभावन्द्रने इसे "निश्योषिजनीक्त-धर्म" कहा है। स्तोत्रशैलीमें कविने प्रवन्ध पद्धतिके बीजोंको निहित कर इतिवत्त सम्बन्धी अनेक तथ्योको प्रस्तुत किया है। प्रथम तीवकर सर्थमदेवको प्रजापतिके रूपमें असि. मधि, कृधि, सेवा, शिल्प और वाणिज्यका उपदेष्टा कहा है। इस स्तोत्रमें आये हुए "निर्दय-भस्मसात्क्रियाम" पदसे स्वामी समन्त्रभद्रकी भस्मकव्याधिका अनुमान तथा . सम्भवनाथकी स्ततिमें सम्भवजिनको वैद्यका रूपक दिया जाना उनकी जीवन घटनाओं. की ओर सकेत माना जा सकता है। वंशस्य, इन्द्रवच्चा, उपेन्द्रवच्चा, उपजाति, वसन्त-तिलका आदि तेरह प्रकारके छन्दोंका व्यवहार किया है। मक्तिभावना, रागात्मक वृत्तियोका उदात्तीकरण, जीवनके अनुरजनकारी चित्रण एवं ललितपदावलीके मनोरम विन्यासके साथ दार्शनिक तस्वोका विवेचन श्लाष्य है। दार्शनिक तथ्योकी अभिव्यंजना मधर-कोमल भावनाओं के बाताबरणमें की गयी है। काव्यके सधमय बातावरणमे दार्शनिक गढ मान्यताओंका समवाय दृष्ट्य है।

शरीर-रक्ष्मि-प्रसरः प्रमोस्ते बासार्च-रक्ष्मिकविराधिसेव ।

नरामगढीण-सभा प्रभा वा शैकस्य पद्माममणेः स्वसानुम् ॥ स्व० ६।३

हे प्रभो ! प्रात:कालीन सूर्य किरणोकी व्यक्ति समान रक्तवर्णकी आभावाले आपके गारीरकी किरणोके विस्तारने मनुष्य और देवतालीले मरी हुई समदवारण समा-को इस प्रकार शिक्त किया है, बैसे पर्यकान्ति मणि पर्यतकी प्रभा लक्षने पादर्यभागको अख्तिस करती है।

हात प्रधान प्राप्तम तीर्यकरकी रस्तवणं कान्ति द्वारा समबद्याण समाके व्याप्त क्रिये जानेकी उट्येक्सा ५ एकान्त मणिके पर्ववकी प्रमासे की पार्यी हैं। कवि उत्येक्षा कर्णकारके साथ उपमाके व्यवहारमें भी पटु है। निम्न पद्यमें प्रयुक्त उपमान समस्कार उत्पक्त करते हैं:—

१. स्वयम्पूरतोत्र-अनुवादक और संपादक-श्रीकृगत्तिकशोर मुल्तार, वीरसेवा मन्दिर, सरसावा (वर्तमान दिक्तो), सन् १६४९ ई०।

२. स्वयम्भूस्तोत्र ११४ —समन्तर्भक्का समय श्रीजुगतकिशोर सुल्तार विक्रम संवद हितीय शती बानते हैं--वेख-स्वन्ध्रस्तोत्रकी प्रस्तावना, पृ० =३-१०६।

येन प्रणीतं पृथु धर्म-तीर्थं ज्येष्टं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःसम् । गाङ्गं दुर्दं चन्दन-पृष्ट्-शीतं गज-प्रवेका इव घर्मवसाः ॥ स्व० २। ४

जिन्होंने उस महान् और ब्यंष्ठ धर्मतीर्घका प्रणयन क्या है, जिषका झाश्रय पाकर सम्बद्धत दु.स-सन्तापर उसो प्रकार विवय प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार पीयम-स्राजीन सूर्यके सत्तापने सन्तत हुए बर्ट-बर्ट हाथो चन्दनकेपके स्थाम धीतल गगाहरको प्राप्त कर सर्यके साराजन्य द सको मिटा शालते हैं।

यहीं गंगाअलका उपमान चन्दनलेप है और वर्मतीर्थका उपमान गंगाअल है। सनका उपमान गंग है। इस प्रकार इस पदमें संसार आतपकी द्यान्तिके लिए वर्म-तीर्थका सामर्थ्य विभन्न उपमानो द्वारा दिखलाया गया है।

चन्द्रप्रभ जिनकी स्तुति करते हुए उन्हें संसारका अदितीय चन्द्रमा कहा है तथा उपमा द्वारा जाराज्यको रूपाकृतिका मनोरम चित्र अकित किया है।

चन्द्रप्रम चन्द्र-मरीचि-गौर चन्द्रं द्वितीयं जगतीव कान्तम् ।

बन्देऽभिवन्द्य महतासूर्यान्द्रं जिन जित-स्वान्त-कषाय-वन्ध्रम् ॥ स्व० ८।१

चन्द्रकिरणके समान गौरवर्णसे युक्त चन्द्रप्रम जिन अगत्मे द्वितीय चन्द्रमाके समान दीतिमान् है, जिन्होने अपने अन्त करणके कवाय बन्धनको जीत अकषाय पद प्राप्त किया है और जो अद्विद्धिपारी मृनियोंके स्वामो तथा महात्माओ द्वारा वन्दनीय है।

इस पद्यमें 'चन्द्रमरोचिगौर' उपमान है। इस उपमान द्वारा चन्द्रप्रभ तीर्थकरके गौरवर्ण शरीरको आकृतिका सन्दर अंकन किया गया है।

चन्द्रप्रभ बिनके प्रवचनको तिह्का रूपक और एकान्तवादियोको मदोन्मत गजका रूपक देकर कविने आराध्यके उपदेशकी महत्ता प्रदर्शित की है। इस प्रसंगमे रूपकालंकारको योजना बहुत हो तर्कसगत है। यथा—

स्व-पक्ष-सौस्थित्य-मद्।वलिष्ठा वाक्सिंह-नादैविमदा वभू बु ।

प्रवादिनो यस्य मदाईगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादै. ।। स्व० ८।३

चन्दन, चन्द्रकिरण, गंगावल और मुक्ताशोकी हारयष्टिकी शीवलताका निषेष कर शीवलगाम गोर्थकरके बचनोको शीवल विद्व किया है। प्रस्तुत अन्दर्गने व्यविरक्त करकार द्वारा उपमेयमे गुणाधिवरका आरोप कर उपमानमें न्यून गुणका समावेख किया है। याणीमे शीवलता और माध्यके साथ अमृतद्व भी है, जिसके वह चन्दन, चन्द्र-किरण आदिकी जपेसा अधिक शोवलता प्रदान करनेकी समता रखती है। यदा—

> न शीतलं चन्द्रनचन्द्ररहमयो न गाङ्गसम्मो न च हारयष्ट्यः । यथा मुनेस्तेऽनव वान्यरहमय क्षमान्त्रुगर्माः शिक्षरा विपश्चितास् ॥

# जिनशतकालंकार या स्तुतिविद्यां—

इस स्तोत्रमें चित्रकाव्य और बन्धरचनाका अपूर्व कौशल समाहित है। शतक काम्योंमें इसको गणना भी की गयी है। सी पर्दोमें किसी एक विषयसे सम्बद्ध रचना लिखना प्राचीन समयमें गौरवकी बात मानी जाती थी। प्रस्तुत जिनशतकमें चौबीस तीर्यंकरोंकी चित्रबन्धोंमें स्तति की गयी है। भावपक्ष और कलापक्ष दोनों नैतिक एवं षामिक उपदेशके उपस्कारक बनकर आये हैं। समन्तभद्रकी काव्यकला इस स्तोत्रमें आधन्त व्यास है। मरजादि चक्रबन्धकी रचनाके कारण चित्रकाव्यका उत्कर्ष इस स्तोत्र काव्यमें पर्णतया वर्तमान है। समन्तभद्रको इस कृतिसे स्पष्ट है कि चित्रकाव्यका विकास माघोत्तरकालमें नही हुआ है, बल्कि माघ कविसे पहले ही समन्तभद्रकी रचनाओं में चित्र, इतेष और यमकका सन्तिवेश हो चका है। इस स्तोत्रमें मरजबन्ध, अधिश्रम, गतप्रत्यागताई, चक्रबन्ध, अनुलोम-प्रतिलोमक्रम और सर्वतोमद्र चित्रोंका प्रयोग उप-लब्ध है। एकाक्षर पद्योकी सुन्दरता कलाकी दृष्टिसे प्रशंसनीय है। प्रस्तृत स्तोत्रमें ११६ पद्य हैं। अन्तिम पद्यमें "कविकाव्यनामगर्भवकवत्तम्" है, जिसके बाहरसे ७वें वलयमे शान्तिवर्मकृतं और चौथे वलयमे जिनस्तृतिशतंकी उपलब्धि होती है। समन्त-भद्रके इस चित्रकाव्यमे शब्दकोडा हो नहीं है. अपित उनमे बक्रोक्तियों एवं स्वभावी-क्तियोका प्रातिम चमत्कार भी निहित है। एक-एक व्यजनके अक्षर क्रमसे प्रत्येक पादका ग्रथन कर चित्रालकारकी योजना की गयी है--

> ये यायायाययेयाय नानानुनाननानना । ममानमाममामामिताततीति ततीतितः ॥ स्तुतिविद्या १४

हे भगवन् ! आपका भोधामार्ग उन्हों जीवोंको प्राप्त हो सकता है. जो कि पुष्प-बन्यके सम्मृत्त हैं अयवा जिन्होंने पुष्पवन्य कर लिया है। समवदारणमें आपके चार मृत्त दिललाई पढते हैं। आप केवल जानते मुक्त हैं तथा ममताभावते मोहपरिणामीते रहित हैं, तो भी आप सोसारिक बड़ी-बड़ी व्याधियोको नष्ट कर देते हैं। हे प्रमों ! मेरे भी जनमारण कप रीमको नष्ट कर दोलिए।

चन्द्रप्रभ और शीतल जिनको स्तुतिमें मुरजबन्धकी योजनामें व्यतिरेक और रलेप जलंकारको दिव्य आसा उपलब्ध होती है। यथा —

> प्रकाशयन् लमुद्गृतःवसुद्घांककलालयः । विकासयन् समुद्गृतः कुमुदं कमकाप्रियः ॥ स्तुति० ३१

हेप्रभो! आप चन्द्रकप हैं, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा उदय होते ही आकाश को प्रकाशित करता है, उसी तरह आप भी समाज लोकाकाश और अलोकाकाशको

१. स्तुतिभिया, सम्पादक और अनुशदक : साहित्याचार्य पं० पन्नातात जेन 'वसन्त'। प्रकाशक-बोर-सेवा-मन्दिर, सरसावा ( वर्तमान दिक्ती ), सर् १६६० ई०।

प्रकाशित करते हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार मृग लांक्यसे पुक्त है, उती प्रकार आप भी मनोहर अर्षचन्द्रसे पुक्त हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार सोलह स्वाधोका आस्त्र-गृह होता है, उती प्रकार आप भी केवल्कान बादि अवेक स्वाधोक बालय —स्थान है। चन्द्रमा जिस तरह कुमूची—नीककुमूचोको विकस्ति करता हुआ उदित होता है, उती प्रकार आप भी पृथ्वीके समस्त प्राधियोको आनन्दित करते हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार कमलाप्रिय— कमक समु होता है, उसी प्रकार आप भी कमलाप्रिय—केवलजानादि उस्मीके प्रिय है।

इस स्तोत्रसे शतक काव्यका भी श्रीगणेश होता है।

#### देवागमस्तोत्र या आप्तमीमांसा -

स्तोत्रके रूपये तर्क और आयम परम्पराकी कठीटी पर आस—यर्वज देवकी सीमासा की गयी है। समयतभद्र अन्यवदाल नही है, वे अदाको तर्ककी कतीटीपर कसकर पुनि-आगम द्वारा आपकी विवेचना करते है। इस स्तोत्रमें ११५ वस है। 'देशामा' पद द्वारा स्तोत्रका आरम्भ होनेसे देशाम स्तोत्र कहलाता है।

# युक्त्यनुज्ञासनं ---

बीरके सर्वोदय तीर्थका महस्त्र प्रतिपादित करनेके लिए उनकी स्तृति को गयी है। युक्तिपूर्वक महावीरके वासनका मध्यत और बीरविषद्ध मनोका सम्मन किया गया है। समस्त जिनवासनको केवन ६५ पदामे ही समाविष्ठ कर दिया है। वर्ष गौरवकी हिंग समस्त जिनवासनको केवन ६५ पदामे ही समाविष्ठ कर दिया है। वर्ष गौरवकी हिंग स्वत्य जनम है, गागरमें सागरको मर देनेकी कहानत चरितार्थ होती है। इस स्तीमको महावीरके तीर्थका सर्वोदय तीर्थ कहा है—

सर्वोन्तवत्तर्गुणमुख्यक्रम् सर्वोन्तश्चन्य च मिथोऽनपेक्षम् । सर्वोपदामन्तकर् निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव ॥ य ६२

सिडसेन दिवाकर (विक्रम पौचवी याती ) ने ड्राविधिकाओको रचना को है। इतिविधिका स्तुतिको हो कहा जाता है। २१ ड्राविधिकाओमेंसे केवल छह भगवत् विषयक स्तुतिको हो कहा जाता है। २१ ड्राविधिकाओमेंसे केवल छह भगवत् विषयक स्तुतिको हो कहा जाता है। २१ ड्राविधिकाओमेंसे केवल छह भगवत् विषयक स्तुतिके सम्बद्ध है। वत्तीय-ज्ञतील प्रोत्को बतीय रचनाएँ ड्राविध्य ड्राविधिका कहलाती है, एरन्तु नेसानमें २१ हो उपलब्ध है। विडसेन सत्ते थीतरागीका सौन्दर्य युक्कारमान सेन्द्र में नहीं है, अपितु आध्यायिक सौन्दर्य है। प्रयम ड्राविधिकामें स्तोत्र रचनाके हेतुको स्पष्ट करते हुए ज्ञिला है—

- न काव्यशक्तर्न परस्परेच्यमा न वीर-कीर्ति-प्रतिबोधनेच्छमा ।
- न केवळ श्राद्धतयेव नृषसे गुणज्ञ-पूज्योऽसि यत्तोऽयमादरः ॥ ४ ॥ —प्रयम द्वाविशिका, अनेकान्त, सरसाया, वर्ष ९, किरण ११, प० ११५

१. सनारान जेन प्रन्थमाना, बनारस, १९१४ ई० २. बोर भेवा मन्दिर, सरसावा द्वारा सर १९४९ ई० में प्रकासित ।

३ देले -- सन्मति-प्रकरण, झानोदय ट्रस्ट बहमदाबाद, सन् ११६३ ई०. इस्तावना, पृ० १ ।

मैं जपनी कवित्य चिक्का परिषय देनेके लिए यह स्तुति वही लिख रहा हूँ, न किसीके साथ ईम्प्यांक्य ही ऐसा कर रहा हूँ। न मेरे मनमें महावीरकी कीतिके विस्तार की ही कामना है जौर न अद्यावधा ही मैं स्त्रीन कार्यमें प्रवृत्त हुवा हूँ। बास्तिक बात यह है कि लाय गुगत व्यक्तियांके द्वारा पृथ्य हैं, इसी कारण मेरे मनमें भी जापके प्रति जादर भाव उत्पन्न हुवा हैं, और उसी बाबरमावकी प्रेरणांसे मैं इस स्त्रीन काव्यको जिसमें प्रवृत्त हुवा हैं।

उन्त पद्म में कविकी प्रतिपादन शैली तर्कपूर्ण है। एक सामान्य तथ्यको अनेक यक्तियोंके साथ बैटमी गैलीमें अंकित कर दिया है।

एक बन्य पद्मते रूपक अलंकार द्वारा वीरवर्षमोंको अमृतीषण कहा है और किंद-ने बराज्या है कि जो व्यक्ति इस अमृतीषण पर आस्था नहीं करता है और इस बीषय-के सन्वन्यने विचित्रित्सा करता है, वह इस अवश्लेखको दूर नहीं कर सकता। वहीं वयनीय अमृतीययका आरोप सहुत हो सवार्ष रूपमें हुआ है।

> जनोऽयमन्यः करुगासम्बैरिप स्वनिष्ठित-म्बेश-विनाश-हाह्कै: । विकुत्सर्यस्यदृवनासृतौषघं न शान्तिभाष्नोति भवार्ति-विक्कवः ॥ प्र० ८

इसी आशायको स्पष्ट करते हुए कविन आगे भी कहा है कि तपस्या द्वारा अनेक प्रकारसे शरीरको कष्ट देनेवाले बडे-बडे ज्ञानी व्यक्ति भी तुम्हारे तत्त्वज्ञानको नहीं सम-सनेके कारण बहुत काल पर्यन्त मोक्षको प्राप्त नहीं करते हैं।

> तपोभिरेकान्त-शरीर-पीडनैवंतानुबन्धैः श्रुत-संपदापि वा । स्वदीय-वाक्य-प्रतिबोधपेखबैरवाप्यते नैव शिवं चिरादपि ॥ प्र० २३

प्रस्तुत पद्ममं काव्य-बोन्दर्यकी दृष्टिसे 'एकान्तवारोरपीवनै' और 'प्रतिवोध-पेलवै.' यद विवारणीय हैं । यहाँ कर्मीण प्रतिभ काव्य-बीन्दर्यका आधायक है । 'पेलवै.' यदमें लक्षणा है, इस वबस्का वर्ष है कोनल, जत. पूरे सन्दर्भका अर्थ होगा—पुम्हारे बात का सम्प्रतिमें जो सुकृमार हैं, वे विरक्षाल तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। लक्षणा के प्रकारमं जिनकी बातबृद्धि है और जो जापके बचनामृतको समझनेमें असमयं हैं, उन्हें तत्वज्ञानको प्राप्ति न होनेटे निर्वाणलान नहीं होता है, अर्थ हैं।

#### कवि सिद्धसेनके स्तोत्र

द्वार्त्रियिकाओंकी मात्रा बहुत हो प्रौढ़ और परिमाजित है। स्ववन प्रसंगमे दोसियुक्त वर्णोका प्रयोग कर आङ्कादका यथेष्ट समावेश किया यया है। कवि उदाहरण द्वारा तीर्थकरके समक्ष प्रवादियोंके दूर करनेकी बातका समर्थन करता हुआ कहता है—

> सस्द्भपत्रा अपि-सच्छिलण्डिनो यथा न गच्छन्ति गतं गरुसवः । सुनिश्चितज्ञेयविनिश्चयास्तथा न ते गतं यातुमछं प्रवादिनः ॥प्र० १२

जिस प्रकार समर्थ पंखबाके होनेपर भी मपुर गटक पात जानेमें असमर्थ रहते हैं, उसी प्रकार प्रवादी सुनिष्यित क्षेत्र पदायों के ज्ञाता होनेपर भी है प्रयो ! आपके पात जाने में असमर्थ हैं।

उन्त पद्य में 'समृद्धपत्राः' विशेषण तामिप्राप है। बतः पृष्टपत — सामध्ये पहुचेते हो समस्त कार्य नहीं हो सकते, पह अर्थ ध्वीनत होता है। प्रतिपक्षीके प्रभाव और प्रतापके समस्य प्रवादीको धनित निस्तेज हो जाती है। डार्मिधकाओं में उपजाति, शिख-रिणी इन्द्रवया, जेम्द्रवया, वसस्य, शार्ट्सविक्षीडित छन्दोका व्यवहार पाया जाता है।

विक्रम को छठी तिरोमें देवनन्दि पृत्यपाद ने सिद्धभवित, श्रुवभक्ति, वरित्रमक्ति, योगमंदित, निर्वाणमक्ति, आचार्यभवित, पंचगुरुमक्ति, तीर्यकरमक्ति, सालिजन्ति, समाधिमवित, नदीदवरभवित और तैत्यभवितकी रचना की है। ये बारह मक्तियाँ बारह स्त्रीत्र है।

बाबार्य पूज्यपादने कविके रूपमे अध्यारम, आचार, स्तुति, प्रायंना और नीतिका प्रतिपादन किया है। कवि कहता है कि हे प्रमो ! कोई भी व्यक्ति स्नेहसे आपके चरणों की सरणमें नहीं जाता है, बंक्क अपने दु खसे घवडाकर ही सान्ति प्राप्त करनेकी इच्छासे आपकी घरण में लोग जाते हैं। यथा—

न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति मगवन् पादद्वयं ते प्रजाः

हेतुस्तत्र विचित्रदु खनिचयः संसारघोरार्णवः ।

अत्यन्तस्फरदग्रश्मिनिकर-स्याकीणंभमण्डली

ग्रैष्म. कारयतोन्दुपादसिळिल्प्छायानुरागं रवि ॥१॥ —शान्ति भक्ति. नित्यपाठ संग्रह, कारंजा, १९५६ ई०

कवि बाराष्यको स्तुति करता हुवा कहता है कि हे प्रमो! जब तक प्रमासे युक्त सुर्यका बदय नहीं होता तभोतक कमल संकुचित रहते हैं, पर सूर्यका उदय होते हीकमल विकसित हो जाते हैं. उनकी शो उन्हें प्राप्त हो जाती है. इसी प्रकार जब तक व्यक्ति

t Hence the date of Devanandi Physpaped as arraved at by Sewin Rice Prof. R. Nariumhamachir, Dr. Bubler, Dr. Keilhorm and others and hithering openrally accepted and which is the later half of the 5th Century A. D. (i.e. circa. 436–300 A. D.) proves to be approximately correct. Dr. J. P. Jain —The Jain Artiquary Vol. XXI No. I, P. S.

२. क्योनां तीर्थकृद्देवः किं तत्र वर्ण्यते ।

विदुर्श वाड्मलध्वसि तीर्थ यस्य वर्षोमयम् ।बादि० पू०, काशी, १।५२ ।

यो किस्पामें तीर्शन्तकं ममान थे व्यथना जिन्होंने किन्यांको प्रध्नप्रश्नेन करनेके लिए किसी लक्षण प्रान्ध की रचना की थी और जिनका बचन रूपी बिद्वानों के द्रान्ध सम्बन्धी दोशोंको नष्ट करनेनाक्षा है, ऐसे उन देवनन्दी आचार्य का कीन वर्णन कर सकता है।

होँ o गोरिजमाहजी जिस्ती है He was a great author, a pre-eminent scholar and a versatile ginius. He was a great poet, well versed in the laws of prosody and a fine logician too—The Jain Antiquiry, Arrah, vol. XXI P. 26.

आपके चरणोंकी घरण प्राप्त नहीं करता है, तमी तक उसका पाप उसे कष्ट देता है, किन्तु आपके चरणोंकी घरणमें पहुँचते ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं—

यावश्चीद्वते प्रमापरिकरः श्रोमास्करो मासय-स्तावदारयतीह पंकववनं निद्गातिमारश्रमम् । यावरश्चरणद्वयस्य मगवन्त्र स्थाधसादोदय-स्तावज्ञीवनिकाय एव यहति प्रायेण पाप महत् ॥७॥

—-शान्ति भक्ति, नित्यपाठ सं० कारंजा

ईमनी सन्की छठी सदीमें पात्रकेसरी ने जिनेन्द्र गुण संस्तुति या पात्रकेसरी नामक स्तंत्रकी रचना की है। इस स्तोत्रमे पचाय पद्य हैं। अर्हन्त मगवान्की स्योगि-केयन्त्रो अवस्याका बहुत अच्छा चित्रण किया है। स्तोत्र प्रारम्म करते हुए कवि कहता है—

जिनेन्द्र ! गुणसंस्तुित्स्व मनागपि प्रस्तुता, मदत्यसिककर्मणां प्रहतये परं कारणम् । इति स्थवसिता मतिमम ततोऽहमत्यादरात् , स्फुटार्यनयपेशकां सुगत! संविधास्ये स्तुतिम् ॥

हे भगवन् ! आपके गुणोको जो बोड़ी भी स्तुति करता है, उसके लिए वह स्तुति समस्त कर्मसयका कारण बनती है। अत्तर्थ मैं अत्यन्त आदरपूर्वक नय गीमत अर्थवाली स्तुतिको करता है।

इस प्रतिज्ञावास्यके जनन्तर बोतरागोके ज्ञान एव सयम आदिकी महस्ताका विवेचन विभिन्न प्रकारते किया गया है। बोतरागीका वासन परस्पर बिरोध रहित और सभी प्राणियोका हितकारक होता है। जो बीतरागीकी यरणने पहुँचता है, उसे रागादि जन्म वेदना नही होती। राग-देप-मोहरूप त्रिचारको नक्क देनेसे व्यक्ति निभुवनाष्ट्रिपति होता है। प्रसंगवय जनेक सार्थनिक सम्प्रयागेकी भी समीक्षा की है। कवि जन्म ज्ञारा-मदसे रहित जाराध्यकी स्वति करता हुना हुन्ता है—

न मृत्युरपि विवते प्रकृतिमानुषस्येव ते,

#### सृतस्य परिनिष्ठृतिर्न सरणं पुनर्जन्मवत् ।

२ भट्टाकर्लक श्रीपालपात्रकेसरिणां गुणाः ।

विद्वात्री इटरास्त्वा इतायन्वेदेदिनिर्मवा '- स्वारिष्ठ' इतान का ०११६) । पात्रकेवरीका क्रम उच्चकुतीन माहजवंशी हुआ था। ये राज्यके उच्च पदगर प्रतिचित्र थे। माहण स्वापनमें दशकी सुद्री अंतिष्टा थी। अस्तुपात्रके देवाणस्यतिको हुनकर दशकी स्वा परिपर्वित हुई थी। स्वापनाकाशोष (नेमिदच) -जैन साहित्य प्रसारक कार्यात्व हीराबाग, सन्मई सन् १९१६, पाइकेदरी कथा।

३. प्रथम गुच्छक, पत्नालाल चौधरी, भदैनी, काङ्मी बि० सं० ११=२, ५० २=४-२१२ पर मुद्रित ।

#### जरा च न हि यहपुर्विमलकेवलोश्पत्तितः प्रभःखरुजमेकरूपमवतिष्ठते प्राक्स्त्रते. ॥ २७

है प्रमो! साथारण मनुष्योके समान आपका जन्म मरण नहीं होता। जन्म-मरण होनेसे निर्वाणकी स्थिति पटित नहीं हो सकती है। जलएय केवलज्ञानकी उत्पीत्त होने से ज्या-ज्ञासस्याक्यकष्ट भी प्राप्त नहीं होता। रोग, जन्म, मरण, जरा प्रभृतिका कह है प्रमो अपने नहीं होता है।

विरोधाभास अलंकारके नियोजन द्वारा बताया गया है-

सुरेन्द्रपरिकृत्यितं बृहद्वनर्ध्यसिंहासन तथा तर्वानवारणत्रयसयोस्कस्वामरम् । वज्ञ च सुरानत्रय निरुपमा च निरसगता न सगतमिदं हुयं त्यवि तथापि संगच्छते ॥६॥

इन्द्र द्वारा प्रदत्त बहुमून्य सिहासन, बातप दूर करनेके लिए छण्डम वय और चानर पुशीभित होते हैं। जिलोकको अन्तरा और बहिरग लक्ष्मी आपको प्राप्त है, तो भी आप अपरिवहीं है। ज्यांका सद्भाव और परिवहत्व ये दोनो विरोधी घर्म है, एक साम नहीं रह एकते हैं, तो भी ये दोनो आपमे पाये बताते है। आध्य यह है कि अतरममें केवल्आनादि लक्ष्मी है और बहिरगमें देवो द्वारा किये गये बतिवायोंके कारण सिहासन, छण, चमर आदि वैश्वत विद्याना है।

हस त्तोत्रकी भागा भीड है। चार-गीच पदो तकके कुमस्थन्त पद उपलब्ध है। स्तोत्रमं आपन्तेगदो क्रियाकोका उपयोग किया है। त्विधास्य भू, संगच्छते, विकस्पते, कम्बुते, उपयक्षते, परिगृज्यते, नरीन्स्यते, विक्वते, उहाते, क्रियते, युज्यते, अनुग्य्यते, गम्दते युक्त चेहरें आदि क्रियाएं प्रयुक्त है।

विकमकी सातवी तातीमें मानतुंगाचार्यने भक्तामरस्तोन के रचना की है। यह स्त्रीत बरेतास्य और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायोने समानक्षये समाइत है। हनकी यह रचना दतनी लेकप्रिय रही हैं, जिससे उसके प्रत्येक पश्चके आय या अनितम चरण-को लेकर समस्पापृति-आत्मक स्त्रोजकाव्य लिखे वाते रहे हैं। इस स्त्रोजकी महलाई सम्बन्धमं अनेक क्याएँ प्रसिद्ध हैं। स्त्रोजमें ४८ पद्य हैं, प्रत्येक पद्यमें काव्यत्य रहतेके कारण ४८ काव्य कहे जाते हैं। इस स्त्रोजमें भगवान् आदिनायकी स्त्रुति विधात है।

बणमट्टि (बन् ७४३-८३८ ई॰) ने सरस्वतीस्तोत्र<sup>ी ब</sup> वारस्वय, वान्तिस्तोत्र और बतुषिवाति जिनस्तुति<sup>े</sup>की रचना को है। बतुषिवातिकामें ९६ पद्य है और यमकार्ककार-में स्तोत्रका गुम्फन किया है। सरस्वती स्तोत्रमें १३ पद्य और वीरस्तक्में ११ पद्य हैं।

र-१४ पात्रकेसरी स्तांत्र पथ क्रमहा १, ६, १२, २२, २२, २६, २१, ३१, ३४, ३४, ३६, ४४ और ४८। ११, काव्यमाता सप्तम पुच्चक, नं० दुर्गात्रसाद और बासुदेव सस्मास सम्मादित, निर्कय सागर प्रेस, सम्बद्दे, १८२६ ई०, पु० १-१०।

१६ँ, स्तात्ररलाक्त प्रथम भाग, यशोविजय सस्कृत पाठमाला, महेसाणा, सन् १८६२ ई० तथा आगमोदय समिति, सम्मई १८२६ ई०।

१७ आगमोदय समिति, सम्बई, वि० सं० १६८२ ।

बताया गया है कि पांचालदेखमें हुम्बतियि धानमें बण्य नामका खनिय रहता था, उसको पत्नीका नाम बहि बा। इस इम्बतिसे वि० सं० ८०० में एक पुत्र उत्पन्न हुवा, निसका नाम माता-पिताके संयुक्त नामके बाधार पर बण्यमिट्ट रखा यथा। वि० सं० ८०७ में मोडरकमें विश्ववेतायार्थिक पास दोशा घारण को खी। गुल्ने इनका नाम अदकीति रखा, पर संसारये यह बण्यहिके नामसे प्रसिद्ध हुए।

ईसवी सन्की नवम वाती ( सन् ७८२-८४१ ई० ) में बाचार्य विधानन्दरे श्रीपुर पार्खनाय स्त्रोनेकी रचना की है। इसमें ३० पद्य है। क्लबरा, बार्डूळविकोडित, विकारिणी और मन्दाकाला छन्दोंका प्रयोग किया यद्या है। बार्यिनिक स्त्रोव होने पर ची काव्य-तन्द्योंकी कमी नहीं है। रूपक अलकारकी योजना करते हुए बाराध्यकी मौतिकी प्रयांता की गयो है—

> शरण्यं नायार्ध्रन् मयं सव सवारण्य-विगति-ष्युतानासस्माकं निखर-वरकारण्य-निकवः । यतो गण्याप्युण्याश्चिरतरमपेक्ष्यं तव पूर्वं परिप्रामा सक्त्यावयसम्बक्त-जन्मीग्रहमिटसः ॥ श्रीप्रर शा॰ २९

हे नाव ! अर्हन् ! आप संसारस्थी वनमें भटकनेवाके हम संसारियोंके लिए शरण हो—आप हमें अपना आश्रय प्रदान कर संसार परिभाषणे पुस्त करें, यदः आप पुणंत्रा करणानियान है। हम चिरकालसे आपके पर्योंकी अपेक्षा कर देहें आज बढे पुणोदयसे मोझल्डमोके स्थानभूत आपके चरणोकी मस्ति प्राप्त हुई है।

उनत पद्यमे मदारम्य, कारम्यनिकम और लक्ष्मीमृहमें रूपककी सफल योजना है। कविने मस्तिको निष्टा दिखलाते हुए सन्य दार्शिको द्वारा समिसत साप्तका निरसन किमा है। मायाका प्रवाह और रोलोको उदालता समीके मनको सम्बन्धी होर साकृष्ट करती है:—

> स्वदम्ये ध्यक्षादि-प्रतिहत-बनो-पुक्तिविषया बिस्तुसायाकोक-स्वयक्षयन-संक्य-मनसः । मजन्ते नासस्यं तदिह विदिता वज्रन-कृति: बिसंबादस्तेषां प्रमवति तदर्यापरिगतेः॥ क्रीपुर पा० ३६॥

ईसवी सन्की आठवी शतीमें महाकवि घनंत्रकने विदापहार हैस्तीतका प्रणयन किया है। इस स्तीत्रमें ४० इन्द्रकच्या पय हैं; अन्तिम पद्यका छन्द निन्न है और उसमें कर्तीन अपना नाम सचित किया है।

१. जाग्रपरीक्षा, बीरसेबा मन्दिर; सरसावा, ११४० ई० प्रस्तावना ।

२. बीरसेवा मण्दिर सरसावा, सत् ११४६ ई०।

३. काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६२६ ई०, ए० २२-२६ ।

नवम खतीम जिनसेन द्वितीयका जिनसहस्रतामस्तोत्रे मिसता है। इस स्त्रोत्रमें बारस्मके २४ इलोकोमे नाना विखेपची द्वारा तीर्यकरको नमस्कार किया यया है। इसके पश्चात् वश शतकोमें सब मिलाकर जिनेन्द्रके १००८ नाम चिनाये हैं। इन नामोमें ब्रह्मा, शिव, बिष्णु, बुढ, इन्द्र, बृहस्पति जादिके भी नाम बा समें हैं।

स्यारहंदी धतात्वीमें धनपाल कविके अनुवबन्धु घोभनमूनिने चतुविधिति जिन-स्तुर्तिको रचना को है, इस पर धनपालको टीका मी है। इसी जवाव्यीमें व्यविद्याल सुरिने ज्ञानकोचनस्तीव जीर एकोमाबस्तीव को रचना की है। पूरात कवि कत त्रिन्तव्युर्तिहालिको मी एक प्रविद्य स्ति है। आवार्य हैमण्डन्त (कम्प सक् ११४५, मृत्यु सक १२२५) ने बोतरामस्तीत, महादेवस्तीत्र और महावीरस्तीत हम स्तिनीको प्रधानन क्या है। त्रेष्ट्वी धातीमे पंक ज्ञाधावरने विद्यानस्तीत रचना की है। रामचन्द्रकृत (१९०५-११७६ ई०) आदिदेवस्तत, मृत्युवतदेवस्तत, नेमिस्तव और वितस्तीत, विनवस्त्रम सूरि (१२वी धती) के भवादिवारण, अवित-वानित्तरन, प्रचक्त्याणस्तत, सर्वीद्यनपक्त्याणस्त्रम, वादर्वनावस्तीत, सरस्तितिहोत, सर्वाजिन-स्तीत, सुरामजिनस्तुर्ति, जिनप्रभृत्तिके (२५०-१३२५ ६०) के सिद्यालामस्तव ४६ प्रधान, वास्त्रविद्याल प्रधानम् ग्रोवस्ति १९ प्रधान, व्यवित्रवित्रस्त-वने १९ पद्यमन, बोस्तवित्र १९ पद्यमन, व्यवस्त्रको १९ पद्यमन, वित्रतिका त्रेप, पद्यमन, बोरिनाणकस्त्राणस्त्रवर्ते १९ पद्यमन, अपन विनस्तवन १९ पद्यमन, व्यवित्रजिनस्त-वन १९ पद्यमन, वोस्तवन १९ पद्यमन, प्रधानको अव्यव्यक्तिका स्तान वन वित्रस्तान विवत्रस्तान विवत्रसान विवत्रस्तान विवत्रस्तान विवत्रसान विवत्रस्तान विवत्रस्तान विवत्रस्तान विवत्रस्तान विवत्रस्तान विवत्रस्तान विवत्रस्तान विवत्रस्तान विवत्रसान विवत्रस्तान विवत्यस्तान विवत्रस्तान विवत्यस्तान विवत्रस्तान विवत्यस्तान विवत्यस्तान विवत्यस्तान विवत्यस्तान विवत्यस्तान विवत्यस्तान विवत्य

१ भी पं॰ हीरानान कृत हिन्दी अनुवाद सहित, भारतीय झानपीठ, काज़ी, सन् १६३४ ई०।

२, काव्यमासा सप्तम गुच्छक, निव प्रेव बव, १६२६ ईव, प्रव १३२-१६व ।

३ माणिकचन्द दिगम्बर जेन प्रन्थमाला, सस्या २१, ५० १२४ पर मुद्रित ।

४ काव्यमाता, सप्तम गुच्छक, नि० मे० क्० १६२६ ई०, प्र० १७-२२।

क्ष् बही, पृ०२६-३०। ६ बही, प०१०२-१०७।

६ वहा, पृ० १०२-१०। ७ वही, प० ८६।

म्बही, पृ० १०७ **।** 

ह बही, पृ०**१**१०।

१० मही, पृ० ११२ । ११. मही, पृ० ११८ ।

१२ जैनस्तात्रसमुख्यमः मुनि चतुरविजय द्वारा सम्पादित, निर्णयसागर वेस. सम्बर्ध, वि० स० १६८५ में मृदित, पृ० २६।

१३ वही, पृ०२८।

१४ वही, पृ० हर।

११- काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, नि० प्रे० न०, १६२६ ई०, पृ० २०।

१६ अनेकान्त वर्ष ६ किरण ७, सन् १६४८ में मुद्रित ।

१७. वही, वर्ष १, किरण ८-१०, पृ० १२२।

मुनिमुन्दर (१४वां वाती) का स्तीवरत्नकोष, घोमतिलकके वीरस्तोत्रे और चतु-विवाति जिनस्तवन, वस्तुपालकविका अम्बिकास्तवन एवं धर्मधेक्षर पणिका चतु-विवाति जिनस्तव अच्छे स्तोत्र हैं। संस्कृत-प्राचीन-स्तवन-चन्दोह में आर्मिष्ट लेकक नामबाके अनुप्रमस्तवन, अजितस्तवन, सम्प्रचस्तवन, अभिनन्तवनरत्वन, साधारण जिन-स्तवन, ओविधातिजिनस्तवन, सप्ततिजिनस्तवन, जिकालजिनस्तवन, चाप्तवतावासवत-जिनस्तवन, ग्रवृज्यंस्तवन, गिरिनारस्तवन, अष्टापयस्तवन आदि धाताधिकस्तोत्र पृदित हैं। इस्ता प्रकार जैनस्त्रीत्र वसुण्यम् और जैनस्तिविवस्तवन, में भी अनेक स्तीत्र संग्रीत है। इस्ता प्रकार संस्कृत भाषामं जैन कवियति सहस्ताधिक स्तीत्रेत्र प्रणव किया है। इस्तं मिन्दायाना और काष्यमावनाकी दक्षित्रे वार्षिक स्तीत्रेत्र अच्छे हैं।

#### संस्कृत जैन काव्योंका आध्यन्तरिक विश्लेषण

सप्तम परिवर्तमे काव्योके आम्यन्तरिक तत्वोंका विश्लेषण उपस्थित किया आयेगा। संस्कृत भाषामें रिषत जैनकाव्योमें समाज एवं संस्कृतिके तत्व्योक्षी प्रषुरता है। जैन कवियोने अपने संस्कृतकाव्योमें मानव और प्रकृतिका सम्बन्ध और संघर्ष, मानव-का सामाजिक सम्बन्ध और संघर्ष, विमिन्न प्रकारकी वैचारिक कान्ति एत्योक्षेषके मानदण्ड एवं जीवन सम्बन्धी समस्याजींका विश्लेषण किया है। आन्योक्षकी, त्रयी, वार्ता और स्टब्नीतिक जनेक सिद्धान्त और विचार कार्योमें स्प्रमृदित हुए है।

स्वानुभृति और सहानुभृति भूनक होनेसे कार्योमें जोवनको परिषिका पर्याप्त विस्तार अंतित है। मानवताके विकाससे पहले स्पूल जात्तको विशासता कार्य किया है। वायमे इसी विशासताने कार्य किया है। वायमे इसी विशासताने कार्य एक्समें प्रवेश कर व्यंवमाके विद्यास्त द्वार स्वानुम्य ति और सहानुभृतिके क्षेत्रको इता वास्त हो। है। वससे जान-विज्ञान सम्बन्धी जने का शास्त्रों के त्रक्ष इता विस्तृत किया है। कस्त्रत विपति दूर करने और समाजके शास्त्र को प्राप्त करनेके हेतु कार्व्योमें निषद हो यथे है। कस्त्रत विषति दूर करने और समाजके विभिन्न पहलू उपस्थित रहते हैं। समाजका यथार्थ कर कार्व्योमें उपस्था होता है। जैनकवियोमें मानवताबादको प्रतिकटाके स्त्रिप्त विक्ति स्वर्णके आलोकों साथार्थोकों कार्यक्रम होता है। जैनकवियोमें मानवताबादको प्रतिकटाके स्त्रिप्त विक्त हम्म पुण्त सुष्टिकक्रिया, जोवका कार्यक्र स्त्र या है। जीवन कीर तिजीव प्रदार्थिक स्वरूप, गुण, सुष्टिकक्रिया, जोवका कर्तृत्व, भोनत्व प्रमृतिक कार्यक्रलाके परियेक्षमें अंकन किया गया है। मानवीय योग्य-

१. जैनस्तोत्र समुख्यम, नि० प्रे० म०, वि० सं० १६८४, पृ० ७६ ।

२. वही,पृ०११४ ।

६. वही, पृ० १४३।

४ वही,पृ०१२१।

१ सं० पुनि विश्वातविकय, त्र० विज्ञवधर्ममृति कैन प्रत्यमाना, छोटा कराका, उज्जैन वि॰ सं० ११६१, श्रह्मानामसे सम्पादको सिका है—एवेषु च स्ववनेषु क्यानि कर्तु नाम्नोऽनिर्देशात वर्षो चे वेस्तम् समस्यानुत्वेकात् "कैन कदा स्ववनानीमानि विदिश्वानि" हेति सम्यान् विनित्ते हुं न शब्येत, छपापि पत्रानि स्वनामि क्षत्रानि स्वनामि क्षत्र ।

६. जनस्त्रोत्रसन्दाह भाग १-२, स० मुनि चतुरविजय, प्र० साराभाई मणिसास नवास, प्रथम भाग ।

ताओंका उत्कर्ष, पाय-पृथ्यका प्रयंत्र, जीवनका मार्ग, शाश्वतमुख, प्रेय-महितका विवे-चन एवं विभिन्न संवेदनाओंका क्यायतन किया गया है। वतः इस परिवर्तमें निम्न-जितित तत्वोंका विक्लेयण किया जायगा—

- १. काव्यकी पृष्ठभूमि
- २. काम, सौन्दर्य और प्रेमतत्त्व
- ३. कलातत्त्व
- ४. ज्योतिष एव शकुनतत्त्व
- ५. समाज और संस्कृतितत्त्व ६. राजनीतितत्त्व
- ७. पराणेतिहासतत्त्व
- ८. धर्मतत्त्व
- ९. वर्णनतस्व
- १०. मनोविज्ञानतस्व

१. वि० स० ११=६. दुसरा भाग वि० स० १११२।

# द्वितीय परिवर्त

# द्सवीं शतीतकके चित्तनामान्त उपेक्षित संस्कृत महाकाव्योंका परिशीलन

- (क) चन्द्रप्रभवरित, प्रशुम्नवरित और वर्द्धमानवरित काव्योंके रचयिताओंका स्थितिकाल निर्देशपूर्वक परिचय
- ( ख ) कथावस्तु, कथानकस्रोत और कथागठन
- ( ग ) वस्तुव्यापारोंका विश्लेषण ( घ ) चरित्र-चित्रण, प्रकृति-चित्रण और सौन्दयं-विश्लेषण
- . (ङ) रसभाव योजना. अलंकारयोजना और छन्दोयोजना
- ( च ) भाषाशैली एवं अन्य काव्यचमत्कार
- ( छ ) पूर्ववर्ती कवियोंका प्रभाव-विश्लेषण

# दसवीं श्रतीतकके चरितनामान्त महाकाच्य

प्रयम परिवर्तमें यह लिखा जा चुका है कि संस्कृत भाषाके जैन कवियोंने चरित-नामान्त महाकाव्योंको रचना प्रचुर परिकाणमें को है। इन महाकाव्योंको चार वर्गोमें विमक्त किया जा सकता है—

- १. महाकाव्य
- २. ऐतिहासिक काव्य
- ३. एकार्च **या कथाका**व्य
- ४. काव्य या लघकाव्य

चेपित चरितनामान्त महाकाव्योंके परिशोलनमें उन प्रतिनिध रचनामोको हो पहुण किया जायेगा, जो अपनेक प्रमृत्त और पुगका प्रतिनिधित्व करती है। इन प्रतिनिधि रचनाओंको एक हो परिवर्तमें समाधिक इरते परिवर्तका कलेवर पूडिपत हो नायेगा। अत. व्हां केवल हैं। दसनो सतीके हो महाकायोका परिशोलन रहेगा।

# चन्द्रप्रभचरितम्

प्रस्तुत महाकाष्यके रखीयता बाचार्य कीरतन्ति हैं। बीचकी उत्तरोत्तर विकास स्राचित्रं हारा तीषंकर सन्द्रप्रका अनाविक शरित इक काव्यमें वरस्थित किया गया है, जिससे एक गीराणिक साव्यान भी रेनियक सुरिश्ते सुरिशत हो गया है। महाकाश्यो समस्त चरित्र मानवीय घरातक्यर माववीय सम्मावनाबोको गीठिकामें चित्रित हुए हैं। इसी कारण बारखेंके सहरे रोगोर्स रेले होने पर भी उनका प्रकृत जीवनसे सम्बन्ध विकास नहीं होने पाया है। कार्य्य वर्णित घटनाबोके विस्तृत फलक पर सभी मुख्य राक्षेत्र परिशोध सम्माव हुवा है।

#### रचयिताका परिचय

वीरसन्दि नन्दिसंच देशीय गणके आचार्य हैं। चन्द्रप्रमकाव्यके अन्तमें जो प्रचरित आयी है, उससे ज्ञात होता है कि ये आचार्य जनवनन्दिके शिष्य थे। अभयनन्दिके गुरुका नाम गुणनन्दि था।

> बभूव सम्बाम्बुजपण्डनम्बुः पतिर्मुनीनां गमभूस्समानः । सद्प्रणीदेशगणात्रमम्बो गुणाकरः श्रीगुजनम्दिनामा ॥ च० प्र० रुको० १

१ काव्यमासांक ३०, निर्णयसागर प्रेस, वस्वई, सद १६१२ ई० में प्रकाशित ।

श्रवणवेजमोलके ५७वें ब्रीमलेखने बताया गंथा है कि गुणनत्वी लाषायेके ३०० शिष्य थे; जनमें ७२ सिदालकास्थके मांच थे। इनमें देशेल वैद्यालिक सबसे प्रसिद्ध थे। इन देवेल वैद्यालिकके शिव्य करणीतनीत् या कनकनित सिद्धालक्षमत्वी थे। कनकनित्तरे हरनात्वि गुके गात सिदालवास्थ्य अध्ययन किया था।

जावार्य नेतियन्द्र विद्वान्तवक्रवर्तीने अपने गोम्मटसार कर्मकाण्डमें अमयमन्ति, इन्द्रतन्द्रि और वीरतन्द्रि इत तीनो आवार्योको नमस्कार किया है । उनके गोममटसार कर्मकाण्डमे एक गायांचे सह मो अवगत होता है कि इन्द्रतन्द्रि दनके गुरु ये । कनक-मंत्रि भी गुरुके समस्क्रम हो रहे होगे; यतः स्होने उन्हें भी गुरू कहा है । एक क्या-गायांम बताया गया है कि जिनके वरणप्रसादने वीरतन्द्रि और इन्द्रतन्दि शिष्ट्य कनन्त्र संसारके गार हुए है, उन अस्पतन्ति गुरुको नमस्कार है । अत्युष्ठ उक्त सन्दर्भिति स्विद्ध है कि वीरतन्तिक गुरु अस्पतन्ति , सावागुक गुन्तन्दि और सहस्वार्यो सन्द्रतन्ति ये । नितन्त्र विद्वान्यक्रवर्तों भी इनके लगुरु साई प्रतीत होते हैं।

#### स्थितिकाल

सहाकविने नज्ञप्रभागाव्यक्ते प्रचास्त्रमे इस काव्यके रचनाकालके सम्बन्धमे कुछ निर्देश नहीं किया है। अत. समय निजयके लिए अन्तरंश प्रमाणीका सभाव है। पापर्स-सार्थन ने मार्थन वार्षियको ( ६० १०२५) चन्द्रप्रभकाव्य और उसके रचयिता वीरनन्दि की संस्तृति करते हुए लिखा है—

> चन्द्रप्रमामिसम्बद्धा रसपुष्टा मनःप्रियम् । कुसुद्दतीव नोअत्ते भारता वारनन्दिनः ॥ पार्श्व० १।२०

अतएव यह निध्वित है कि ईसवों सन् १०२५ के पहले ही चन्द्रप्रसवरितम्की रचना हो चुकी थी, तभी तो वादिराजने उसका उल्लेख किया है।

सब विचार यह करता है कि पार्श्वनाषचरितसे किवने समय पहुले इस काव्यको रचना हुई होंगी। आचार्य नेमियन्त्रने इन्तर्गत्वको अपना गुरु लिखा है तथा बौरतिब स्त्री इन्तर्गिक्के सहाध्यायों है और नेमियन्त्रके लिखनेके क्रमसे भी यह प्रवीत होता है कि इन्त्रान्ति और बौरतिब नेमियन्त्रके समकाजीन है। आचार्य वैमियन्त्रते बपने गोम्मट-सारको रचना गमस्त्रीय राजा राचसळके प्रधानमन्त्रों और क्षेत्रपति चामुक्तरायको प्रेरणासे की है। राचमळके प्रधानसम्त्रों कीर समृत्या स्वर्

गमिजण अभयणं वि मुदसायरवार्रागदण दिगुरु । वरवारणं दिलाह प्रयहीलं प्रक्ष्य मोच्छ ।

<sup>—</sup>गा० कर्मका०, डि० सं०, बम्बई, बि० सं० १८८५, गा० ७८५। २. वरहदर्ग दिगुरुणो पासे सोऊज सम्बसिद्धर्य ।

सिरिकणयण दिगुरुणा सत्तद्वाण' समुद्धि । - वही, गाथा ३६४ ।

३. जस्स य पायपसायेण ग तसंसारजनहिमु चिण्लो ।

नीरिदण दिवच्छो णमामि ठं अभयन दिगुरुं 1-वही गाथा ४३६ ।

९९९६०) तक राज्य किया है। कलड़के महाकवि रल ने शक संवत् ९१५ ( सन् ९९३ ६० ) में 'पुराय-दिवक' वायक प्रत्यको रचना की है और उसने स्वयं अपनेको रक्कस गंगराजका आधिव किसा है। चामुष्यप्रय द्वारा अवग्यकेणोकको अधिद गोम्मट स्वामीको मृति १३ मार्च ९८१ ६० में अधिकठ हुई है अवः इन समस्य सन्दर्भके अध्यक्ष मृति १३ मार्च ९८१ ६० में अधिकठ हुई है अवः इन समस्य सन्दर्भकाव्य अनुमानतः ६० सन् १५०-९७५ में किसा गया होगा। यह पहला जैन चरितकाव्य है, विस्ते महाकाव्यक समस्य स्वयं जाते हैं।

#### कथावस्त्

वावकी लण्ड द्वीपमें मंगलवती नामके देवमें रत्नवंत्रवा नामका एक नगर है। इस नगरमें कनकप्त नामका राजा चालन करवा था। इस राजाने काम, क्रोब, हुएँ, मान, लोभ और मद—इन छह अन्वरंग बनुबोको अपने वस कर दिवा था। इस राजने काम त्रवादिकों एक सो राजाकों महिएका नाम सुवर्णमाला था। कुछ समयके अनन्तर इस दम्मविकों एक पूज उत्तरन हुआ। इसका नाम सुवर्णमाला था। गुरू दिन महाराज कृतकप्तकों कप पूज उत्तरन हुआ। इसका नाम प्रचाम रखा गया। एक दिन महाराज कृतकप्तकों अपने भवनक प्राचारे एक बहुँ बैलको निकटवर्ती सरीवरके दलदलमें प्रचित देवा। इस दूवपको देवकर राजाको विराक्त हो गयो। अदः वह पपताभका राज्यामिक कर अनेक राजाको साथ प्रवास्त हो गयो। यपमाम को महिली सोमममदेवी थी, इस रानीके माने समुवर्णनाम नामक पुत्र उत्तरन हुआ। युवा होने पर सुवर्णनामको युवराज बना दिया गया। —प्रयस सम

एक दिन पपनाम राजसभामें बैठा हुआ था। मालीने अत्यन्त शालीन बंगसे एक पतीस्वरके पथारने की सूचना थी। मालीके द्वारा इस सुखद समाचारकी सुन कर राजा सादे बेशमें विनीत शिष्यके समान मुनिराजक निकट पहुँचा। श्रीघर मृनिराज की बन्दान कर और विनीत शिष्यके समान मुनिराजके निकट पहुँचा। श्रीघर मृनिराज की बन्दान कर और विनीत स्वीत क्या कर राजाने अपने पूर्वमक्का नृतान्त उनसे पूछा। मृनिराजने परिचम विदेहस्य श्रीपुर नगर और उसके शासक श्रीपेण राजाका वर्णन आरम्भ क्या ।— द्विश्रीय सर्ग।

श्रीयेणकी पत्नीका नाम श्रीकान्ता था। एक दिन राज्य-कार्यों से निवृत्त होकर राजा जब अन्तःपुर्म पहुँचा तो उसने देखा कि रानी ह्यंकी पर कपोक रखे और आंखों में आंधु मरे हुए सिम्म बैठी है। राजाने उसारोका कारण पूछा। रानीकी बालसखीने कहा—''महारानों अपने भवनका छरांचे पनिक कारणकोकों गेंद खेलते एवं अपनी गाताओंका अनुराजन करते देखा है। जतः सन्तान उत्पन्न न होनेसे दुःसी हो गयों है।'' वसन्तन्त्रपुर्म सामन्य नामक वस्त्रिमानी साकाशमांचे उत्पत्ते दिखालाई एवं। पृति-राजसे राज्यों न सम्बन्धिमानी साकाशमांचे उत्पत्ते दिखालाई एवं। पृति-राजसे राज्यों न स्वर्शम होने का कारण पूछा दो उन्होंने कहा कि अब शीष्ट पून

जैन० मा० आरा, मा० ६ कि० ४ प्रवणवेसगोत एवं वहाँको गोम्मटपूर्त पृ०२०६ तथा इसी अंकर्में 'गोम्मटपूर्विको प्रतिच्छाकासोन कुण्डतीका करा'।

जरपन होगा। फलतः रानीने गर्भघारण किया और श्रीवर्मा नामक पुत्रको जन्म दिया।—ततीय सर्ग

श्रीवमांकी सभी कलालोंकी विका दो गयो। जब वह विका प्राप्त कर योग्य हो गया तो महाराज श्रीवेण उल्कापातक निमित्त प्राप्त कर विरक्त हो गया और श्रीवमांका राज्याभिषेक कर दोशित हो गया। श्रीवमांकी बेही योग्यतासे राज्य-शासनका संवादक किया। उसने दिशंद्र प्राप्त किए प्रस्पान किया और अने देशोंको ओवकर अपने राज्य को सोमार्ब्य को। श्रीवमांका विवाह प्रमावती नामक शब्कुमारीसे हुना। इस दम्मति को श्रीवमांका तामक युत्र उत्पन्त हुना। यादत शुत्र में योक्षा विजयन देखकर श्रीवमां विरक्त हो गया और तायक स्थाप कर सोमार्व स्थाप वासी स्थाप कर सोमार्व स्थाप स्थाप कर सोमार्व स्थाप स्थाप कर सोमार्व स्थाप कर सोमार्व स्थाप कर सोमार्व स्थाप स्थाप कर सोमार्व स्थाप स्याप स्थाप स

सीधमं स्वर्गते च्यूत हो श्रोधरदेव अलकापूरोके राजा अजितनस्की रानी अजित-तेनाके गर्भमें आया। जन्म होनेपर कुमारका नाम अजितनेन रखायया। एक दिन पूर्व-भवकी युन्ताके कारण स्वट्यंच नामक असुरते अद्य रूपमें राजकुमारका अव्हरण किया। पुत्रके अद्युत्त हो जानेते माता-पिता बीकमण हो गये। तरीभूषण नारदेते कुछ समयोगरान कुमारे और आनेका समाचार सुनकर उनका शाक हलका हुआ।

चण्डतिन कुमारको मनोरम नामक सरोबरमे थिया दिया। यहाँ उतका मल्ल युद्ध हिरण्यक नामक देवते हुआ। कुमारको बोरतिन प्रसन्न हो उसने उतको अदबीसे पार कर विषुण्यर नामक नगरमे भेज दिया। यहाँ उसने महेर्यको ससैय्य परास्त कर जयनमीको सहायता को। जयनमीन अपनी कत्या शशियमको साथ कुमार अजितनेनका निवाह सर्गन्न किया और उतने आदित्यपुर निवासी परणोध्वज विद्यापर राजका वस्न किया। कुमार पर लीटा और जयने माता-पितासे मिला। —सप्त सर्ग

कुमार अजितसेनको पूर्वपृथोदयसे चक्रवर्जीको सम्पत्ति प्राप्त हुई। अतः उसने दिग्विजयके लिए प्रस्थान किया। पट्खण्डको जीतकर वह चक्रवर्जी बन गया। बह अनासक भावसे सासारिक भोगोको भोगने लगा।—सप्तस्य सर्ग

वसन्तका पदार्पण हुआ। अजितसेन पुरजन-परिजन सहित वनविहारके लिए गया। यहाँ जलकोडा भी सम्पन्न को गयी।—अध्यक्ष सर्ग

अन्य व्यक्तियोने भी वनविहार और जलविहार किया। सन्ध्याके आते ही चक्रवर्ती नगरमे औट आया।—जनसम्भाग

सन्धा हो गयी। अणमरमे चन्द्रमा पूर्विद्याके ललाटके समान शोभित होने लगा। युवरु-युविद्यां सुरत-कोडामे सलम्ब हो गयी। चक्रवर्ती मो व्यविप्रमाके दास रविकेलि करने लगा। प्रात-काल वन्दी-वनोने मगलगान हारा चक्रवर्तीको जगाया।—दस्रम सर्ग

अनितत्तेन सभामवनमें उपस्थित हुआ। बुद्ध गण द्वारा नागरिकोके कुणके जाने पर उसे निर्साक हो गयी और वह तपस्वी बन गया। तपस्वरणके प्रभावसे वह अच्युत स्वर्गमें देव हुआ। वहीं ख्युत होकर वह कनकप्रम राजाके यही पर्यनाम नामका पुत्र हुआ है। यही पपताम तुम हो। अपने इस पूर्वजम्मके नृतान्तको सुनकर राजाने मृति-राजसे उपको सरस्ताके किए कोई प्रत्यक प्रमाण चाहा। मृतिराजने कहा—"जायसे राज हैं दिन एक हामी तुम्हारे नगरमें जायेगा और तुम वसे अपने बारी करोगे।" निश्चित सम्म पर हामी बाया और राजाने वसे पकड़ किया।—पुकादस समा

एक दिन पपानामके पास पूष्तीपाल राजाका दूत बागा और अपने स्वामोका सन्देश कह सुनाया—हायो वापस दो या युढकी तैयारी करो। मन्त्रियोके परामशीसे राजाने युद्ध-निमन्त्रम स्वीकार कर लिया। —हादस सर्ग

्रुद्ध तैयारी होने छगो। अहत्र-शस्त्रते सण्जित हो, सेनाने प्रस्थान किया। मागम भाषमूट पर्वत मिला। सहीकी रत्त्रययो मूमिको देसकर राजाने सही सिहार किया। पृथ्वीपालको परानामके जाक्रमणका समाचार प्राप्त हुआ।—ऋषोद्ध एवं चतुरस ससं पृथ्वीपाल अपनी होनाहो लेकर मणिकृट पर्वतक मिकट आया और रोगों औरकी

प्रभारण जगान कमाण जल माण्यूट पर्यस्य पायस्य साथ स्थाप साथ स्थाप स्थाप साथ स्थाप स्थाप साथ स्थाप स्थाप स्थाप स् कोष आया और उसने वीरतापूर्वक युद्ध कर पृथ्वीपालको मार हाला । राजा पपनाभके समझ जब पृथ्वीपालका सिंग् लाया गया तो उसे संवारसे विर्यक्त हो गयी । फलत. वही समरभूमिम पृत्र स्थर्णनामको अभिषिक्त कर उसने मृति दीक्षा सारण कर ली और तथ हारा अन्तर विमानमें अहमिन्ह हुआ !—चंबदल सर्ग

चन्द्रपुरी नगरीके महासेन राजाकी रानी लक्ष्मणाके सर्भमे अहामन्द्रका जीव बाया। गर्भ भारणके छह साह पहलेसे हो रत्नवृष्टि होने लगी। रानीको सोल्ह स्वप्न बाये और उसको सेवाके लिए छप्पन कुमारियाँ उपस्थित हुई।—भोक्सा सर्ग

पोपकुरूणा बण्टमीको तीर्षकर चन्द्रप्रमका बन्म हुआ। इन्द्रने जन्मामिषेक सम्पन्न किया। उन्होने बालकोड्डाएँ की। पुता होनेपर उनका विवाह और राज्यामिषेक सम्पन्न किये। समाने पुत्र व्यक्तिको देखकर उन्हें विरक्ति हो गयी और तप करने चले गये। जौकान्तिक देवोने वैराम्यकी बृद्धि की। तपक्षपण द्वारा केवल्हान प्राप्त किया। करेदने समवदारण समाका निर्माण किया।—समदास सर्ग

तीर्यंकर चन्द्रप्रभने तस्य, पदार्य और घ्यानका उपदेश दिया। श्रावकाचार-की बार्ते बतलायी। सम्मेदशिखरसे मस्ति प्राप्त की।—अष्टाटक्स सर्ग

### कथानक स्रोत और उसका गठन

चन्द्रप्रभ तीर्यंकरके चरितके बीजसूत्र तिलोयपण्णत्तिर्भे पाये आते हैं। इस सन्दर्भे चन्द्रप्रभके माता-पिताका निर्देश करते हुए लिखा है—

चंदपहो चंदपुरे जादो महासेण रूच्छिमहक्षाहि । प्रस्तरम किण्डयसारसिए अणुराहणस्करे ॥

तिलोयपण्यस्य—जीवराज जैन प्रन्थमाता . सोसापुर , वि० सं० २०१२, ४।४३३ ।

बन्द्रप्रभ तोबँकर बन्द्रपुरीमें पिता महावेन और माता स्वसीमती ( स्वस्पणा )-से पौबक्रम्णा एकावशोको सनुराबा नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए ।

इस ग्रन्थमें चन्द्रप्रमकी शिष्यसंस्था, तीर्थप्रवर्तमकाल आदिका भी उल्लेख पाया जाता है। कवि वीरनन्दीने अपने काव्यमें जिस कथानकको निबद्ध किया है, वह उत्तरपुराणसे ब्रहण किया गया प्रतीत होता है। उत्तरपुराण में बताया गया है कि सुगन्त्रि नाम देशमें श्रीपुर नामका मनोहर नगर है। इस नगरका शासन श्रीयेण राजा अपनी श्रीकान्ता नामक पट्टरानीके साथ करता था। राजा पुत्रहोन था, अतः वह पुत्र-प्राप्तिके लिए चिन्ता करने लगा। वह सोचने लगा—"स्त्रियाँ संसारको लताके समान हैं और उत्तम पुत्र उनके फलके समान है। यदि मनुष्यके पुत्र नहीं हुआ, तो उसका जन्म निष्फल है। पुत्रका मुखकमल देखे विना षट्खण्डकी लक्ष्मी भी निर्यंक है। उसने पुत्र प्राप्त करनेके हेतु पुरोहितके उपदेशसे पाँच वर्णके अमृत्य रत्नोसे मिले सुवर्णकी जिन-प्रतिमाएँ निर्मित करायों । राजाने बनेक प्रकारकी पूजाभन्ति सम्पन्न की । पुण्यप्रतापसे श्रीकान्ताने गर्म घारण किया और श्रोवर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । राजा श्रीपेण अपने पुत्र श्रीवर्माको राज्य देकर विरक्त हो गया। श्रीवर्माको भी जल्कापातसे विरक्ति हुई और वह अपने बडे पुत्र श्रीकान्तको राज्य देकर दीक्षित हो गया । तपके प्रभावसे वह सौधर्म स्वर्गमें श्रोधर नामक देव हआ । अनन्तर अयोध्या नगरीके राजा अजितंजय और उनकी रानी अजितसेनाके यहाँ अजितसेन नामक पुत्र हुआ। यहाँ चक्रवर्सीकी सम्पत्तिका उपमोग कर उसने बडे पुत्र जितशत्रुको राज्य सौंप दिया और स्वयं तप करने चला गया। वहाँसे अच्युतेन्द्र हुआ। पुन. रत्नसंचय नगरमें कनकश्रम राजाके यहाँ पद्मनाभ नामका पुत्र हुआ। बहुत दिनोतक सांसारिक सुख भोगनेके उपरान्त पद्मनाम अपने पुत्र सुवर्णनामको राज्य देकर तपस्त्री बन गया । यहाँसे उसने वैजयन्त विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया । ध्युत हो चन्द्रपुर नगरके कारवपगोत्री महाराजा महासेनके यहाँ चन्द्रप्रम नामका तीर्थंकर हुआ।

उत्तरप्राणके उपर्युक्त आस्थानको महाकाव्योचित बनानेके लिए कविने वस्तु-ध्यापार वर्णनोको योजना की है। सन्ध्या, उचा, नगर, उचान, सरित्, नातु, आकाध, चन्द्रमा, अञ्जोदा आदिका काव्यसय चित्रण किया है।

ह्य महाकाष्यके समस्त कार्यव्याचारोंका रंगमंत्र बाह्य जगत् है। मानवके मनमें होनेवालो मीतिक घटमाब्योके बान्तरिक स्वकरका उद्वाटन कम मात्रा में हुवा है। कार्यव्याचारोंका प्रोजीवन कविने हल रूपमें किया है कि घटनाएँ एकके बाद एक कर सहज कर्मने विश्वतिक होतो गयी है। कई बन्नोमें कवाका विस्ताद रहनेपर मो प्रवन्यों नत्यवरोज या चित्रिकता नही बाले पायी है। प्रवन्य-गुढंबला सुरान्यद बौर सुगठित है। तोर्यकर चन्द्रप्रमका बीच कई बन्नोमें ब्राच्यात्सिक विकास करता

१. उत्तर पुराण-भारतीय ज्ञानपीठ काशो, सन् ११५४, १४वाँ पर्व ।

है। अजित्तरेन पकरतिकि कम्म सम्बन्धी जास्थानमें पटना संघर्ष, तीव पात-प्रतिचात एवं नाटकीय रोषकता पायी जाती हैं। पूर्वकर्माको क्याओं के बीचके ही कम्पलालके तत्तुके समान मुक्कियाका विकास होता है। तीकर वन्द्रमान की नेवनमें विभिन्न प्रकार के कार्यस्थापारों का कमान है। वर्तमान जीवन के चित्रम में किय रीराणिकता- से नामे नही जा सकता है। बढायह समीमेंसे केवल तीन समीमें—सीवह, समूह और कार्याह्म कार्याहम कर्याहम करित्रम कर्याहम करित्रम कराहम कर्याहम कर्याहम करित्रम कराहम करित्रम कराहम कराहम कराहम करित्रम कराहम कराहम कराहम करित्रम कराहम कराहम करित्रम कराहम क

### महाकाव्यत्व

सहाकाव्यके शास्त्रीय सक्षण विविद्वित हैं। १८ वर्षमे क्यावस्तु है, वर्षांग्वमें छन्द परिवर्तन पाया जाता है। कात्र्यका आरम्भ मंगलावरणके होता है। वस्तुत्यापार, इतिवृत्त, संवाद और मावामित्र्यंजन रूप चारो ही अवयव चन्तुन्तित रूपमे उपलब्ध है। जीवनको समयताका चित्रण कई जम्मोको क्याका अवलम्बन स्नेकर क्या

# वस्तुव्यापार वर्णन

प्रस्तुत ग्रहाकाथ्यमें जीवनके बाह्य रूपोंका वित्रण कम नही हुबा है। मनको विविष दशाओं और विभिन्न परिस्थितियोमे अनुमूत सप्योंकी अभिश्यक्ति भी यशास्थान होती गयी है। प्रसंत प्राव सस्तुजों और घटनाओंका विस्तृत और ब्योरेबार वर्णन उप-क्या है। कविका बस्तुस्थापार वर्णन इतिनृक्षको सरस्र बनाता है। कवि अटबीका चित्रण करते हुए कहता है—

मृगराजविदारितेमकुम्मच्युतमुकाफङपङ्कयः समन्तात् ।

पतिता इव तारका नमस्तरतस्त्रात्वास्त्रक्षनेन मान्ति बस्याम् ॥ चं० ६।६

उस जटवीमें सिंहके तमाचेसे विदोणं हुए हाथियोंके सस्तकोंसे गिरकर विसरी हुई गजमुकाओंको देखनेसे ऐसा जान पड़ता है कि वहाँ ऊँचे वृक्षको डालियोंसे टूटे हुए तारागण आकाससे गिर पड़े हों।

श्रतिरौद्रकिरातमस्क्रमित्रप्रियकाश्वारुणिता द्वाति मुमि: ।

रुचिरस्वमरण्यदेवतानां चरणाळक्तकचवितेव यस्याम्।। चं० ६।७

अत्यन्त मयानक भीलोंके मल्ल-—बाणोंते वायल मृतोंके रविरखे आरक्त हुई वहाँकी मूर्मि, बनदेवियोंके पैरोंके महावरते रंगी-सी मनोहर रहती है।

# शबराहतपुण्डरीकयुधैर्विटपास्त्रश्चिमरेकतोऽपरत्र ।

हरिहिंसितसामजास्यिक्टैजनसंत्रासकरी पुरोब सृत्यो: ॥ चं० ६।८

स्थाचेंके हाथों द्वारा मारे गये बाचोकी लालें एक बोर वृक्षको शालाबो पर पढ़ी सुबती हैं, बौर दूबरो बोर विहांके द्वारा बाहत हुए हाथियोंकी हर्ष्ट्रियोंके डेर लगे हुए हैं। वह बटबी यमपुरीके समान भयानक प्रतीत हो रही है।

मदगन्धिषु सप्तपणंडेषु प्रच्रप्रान्तकतान्धकःरितेषु ।

करिबाद्वितया क्रमं द्याना हरयो यह मवन्ति वन्त्रमकीपाः ॥ चं० ६।९ उस अटबीमें हालोके मदकी तीरण सुगर्ग्यताले समरणेके बुमोको, जिनके आस-पास मनी जताओके द्वारा स्थन अन्यकार रहता है, हाथी समझकर उन पर आक्रमण करनेवाले सिद्योंका कोए आर्य हो जाया करता है।

सतनप्रस्तैरपोडशीताः शयुनिःश्वासचयोध्गितैर्मरुद्धि ।

गमयन्ति महीधराधिरूढाः शिशिरतुं प्कवगाः सुस्तेन यस्याम् ॥ च ६।१०

वहीं अवगरीको साँससे गर्म होकर चारों ओर फैकी हुई बायुसे पर्वतींपर चडे हुए बानरोंका जाड़ा दूर हो जाबा करता है और वे शोतकालको सुअपूर्वक व्यतीत करते हैं।

स्त्री प्रकार कविने पश्या अटबीका सजीव विजय किया है। वसन्ते, उपवर्ते-यात्रा, उपवनविद्वार, वन्केकिं, सायंकालं, अन्यकार, चन्द्रीस्य, रात्रिकोर्डा, निवासवाच, गजकीवां, गिरिं, सेना-सन्तिवें, संदामं, देवें, प्राप्ते, नगरें बालकीवां, दिविजय के और सरित्र प्रमुर्तका न्योरेवार विजय किया गया है। सन्ध्या होते ही अन्यकार स्थास होने कमा, पत्री चहुचढ़ाते हुए अपने घोसठोको ओर जाने को। कविने अन्यकारका स्वर विजय किया है।

कृतदीसरवैर्विहङ्गमैनिंजनीडामिमुखैः समाकुकाः ।

वियुता इव पद्मवन्धुना प्रविकारं विद्धुर्दिगङ्गनाः ॥ च० १०।८

जोर-जोरसे चहुनहाते हुए पक्षी अपने घोसलोकी झोर जा रहे थे। इस प्रकार के पित्रयोधे युक्त दिशाओंको देखनेते ऐसा जान पक्षता या कि सूर्यका दियोग होनेसे दिशारूपी रमणिया दिलाप कर रही है।

१. अष्टम सर्ग। २-४. नवम सर्ग।

४-४. नवम सर्ग। ४-१. दशम सर्ग।

१०. एकाड्यासर्गा

११-१३ चतुर्दश सर्ग।

१४-१६ प्रथम एवं तृतीय मर्ग। १७. सप्रदश सर्ग।

१७. सप्तद

१८ चतुर्थ सर्ग। १६. अयोदश सर्ग।

ककुमी मकिनारमनासिकं तमसा व्याप्तमदेश्य विष्टपम् ।

ययुरस्तमुपागते स्वाविव विश्वंसमयादृदृश्यतास् ॥ चं० १०।९

सूर्यके अस्त होनेपर मिलन अन्यकारते सब जगतको व्याप्त देखकर दिशाएँ अपने विष्यंसके मयसे ही मानो अदृश्य हो गयी।

अवमास्य जगद्गृहं करे रविदीपे विरति गते तमः।

प्रसरदृदशे शनै: शनैरिव तत्काजकमम्बरे जनै: ॥ चं० १०।१०

जगत्रूपी भवनको प्रकाशित कर सूर्य-दीपके बस्त हो जाने पर स्रोगोने देखा कि आकाशमें उसके काजलके समान बल्यकार शनै: शनै: व्याप्त हो रहा है ।

उपर्युक्त पद्यमें कविने अन्यकारको सूर्यरूपी दीपकका कात्रल कहा है। यह किंव को एक नयी करपना है।

तारागणोंके उदयके सम्बन्धमें उत्प्रेला करते हुए कविने उन्हें आकाशके औसू कहा है—

ककुमां विवरेषु तारका विहतध्वान्तळवाश्वकासिरे ।

गलिता इव मित्रविष्कवे गगनस्योत्रश्चचोऽश्र्विन्दवः ॥ चं० १०।१५

दिशाओमे अन्यकारलेशका नाश करते हुए तारामण चमकने लगे । ऐसा मालूम पडता है कि ये मित्र—सूर्यके विनाशको देखकर उम्र शोकसे पीड़ित आकाशके ब्रीसुवाँको की वृद्धे हैं।

चन्द्रोदयका रुचिर वर्णन करते हुए उसके रश्मिसमूहको समुद्रमें प्रकाशित मुकाराशिके समान कहा है। यदा---

विसर्श्विसतन्तुनिर्मको विवमासेऽथ नमःप्योनिधौ ।

निकरो रजनीपते रुवामिव मुक्ताफळरोचिषां चयः ॥ चं० १०।१७

कमलनालके तन्तु—घायोके समान निर्मल चन्द्रमाकी किरणोका समृह आकाशमें इस प्रकार जान पडता था, जैसे समुद्रमें मोतियोके प्रकाशकी राशि हो।

विगरुत्तिसरावगुण्ठनामुद्ववर्मोदकविन्दुसभृताम् । दृहञ्चः क्षिक्षिरोद्यसंगमे सुरतस्थामिव क्षवेरी जनाः ॥ चं० १०।२२

यस्काररूपी पूँपट लोले और नक्षत्ररूपी पसीनेकी बूँदोसे सुशोभित मुखवाली

रात्रि चन्द्रमाके संनममें सुरतिनरत स्त्रीके समान जान पड़ने लगी। रजनी तमसान्त्यजातिना परिसृष्टा चनवस्मेवस्मेनि ।

प्रविधातुमिवात्मशोधनं प्रविवेशेन्द्रमहो महाहुदै ॥ चं॰ १०।२८

आकाश मार्गका नीच अन्यकारने स्पर्ध कर लिया था, इसीसे इस रात्रिने अपने-को शुद्ध करनेके हेतु ज्योस्ताके महान् सरोनरमे प्रवेश किया है।

तिमिरेममदुर्न हिसितुं शशिसिंहाय गुहाश्चितं नगाः ।

बरणागतरक्षणं सत्तां नहि जातु व्यक्तिबारमेष्यति ॥ चं० १०।२९

पर्वतीने कन्दराजोंने जाकर छिने हुए अन्यकारकरी हाचीको आरनेके लिए चन्द्रमाक्यी सिंहको नहीं सौंपा। यदः सम्बनोका शरणागतको रक्षा करनेका स्वभाव कमो नहीं बदल सकता है।

> विवमावधिरोहदम्बरे विधुविम्बं क्षणसुद्गमारुणम् । जनयद्वरिदिग्वधूजपाङ्गसुमापीदवितर्कमङ्गिनाम् ॥ १०१३०

उदयके समय अरुण वर्णके चन्द्रमण्डलने आकाशमें ऊपर उठकर सणभरके लिए लोगोके मनमें यह विचार उत्पन्त किया कि वह पूर्व दिशाके मस्तकपर सुधोमित श्रिरोभवणक्य जपाकृसुम—गुकृहरका फूल है।

प्रातःकानका वर्णन करते हुए बंताया है कि है नृपन्नेष्ट ! वन्त्रमाको बरतायन की बोरत जाते देवकर तुस्तर मुक्तवन्त्रको हर जरावकी बोराके लिए क्याती शी यह राति कील हुई तारावणको कान्तिको इएटेको तरह समेटकर जा रही हैं। हे राजन ! पूर्विद्याक्षिणों कुलकामिनीकी मीजर कील हुए सिन्दुरको कान्ति चारण किले हुए यह प्रातःकान शोमित हो रहा है। बब धस्याका त्याग कीलए। तुम्हारी मुक्तवनमें मिनों हुई कान्तिको प्रातःकानके रोपक चारण करें। व्यावको वर्षणयोको लिपटाये हुए ये वृत्य प्रातः मोती ऐसो बोर्च्योवे निक्तवन स्वातः कील राति के प्रमते तरावन वर्षणयोको लिपटाये हुए ये वृत्य प्रातः मोती ऐसो बोर्च्योवे नक्तवन बानों हो होतर रिवक्त प्रमते उत्तन्त्र प्रात्तेको बुरोपेस तुम्हारों क्यका बनुतरण कर रहे हैं।

इस प्रकार वर्णन वैविच्य द्वारा प्रेम, विवाह, सैनिक अभियान, स्कन्याबार, संग्राम, विजय, तपस्यरण, आत्मशोधन आदिका सकल चित्रण किया गया है।

# महच्चरित्र

सहस्वरित महाकाव्यका वावस्थक तरत है। काव्यके तायक तीर्थंकर वन्त्रप्रभ मोरीवात, सहरंवीतात्र जीर पूष्पपुरूष है। उनके चरित विकासकी परम्पर कर्र कमाने तप्पम हुई है। किने जीर मौरी राजाके मरते ही चारित्रक विकास एवं कर्मा-वरणको तोहनेका व्यक अस पित्रत किया है। प्रत्येक वाक्यानमें संस्कारोकी दृद्धता विजत है। मुनि—गुरुक्त्यको मोजना तस्त्रोपदेशकी निश्चमं सम्मम हुई है। जीवको कर्मप्रक्रवाको तोहनेके लिए तपस्वरण करना होता है। वह करणाने मो अपर उठकर वास्साधात्मात्र करता है। पद्मनामने उस्पस्त हुंबा देगा पितृत्यम्परिक पूर्वतीवका ही खंडुर है। सम्मन स्वर्ग कर्मप्रकृतिया हाथा हुंबा है। वस्तर करता है। पद्मनामने उस्पस्त हुंबा देगा वास्मा आया हुंबा है। वंशक्रम और जम्मनमन्त्र तक व्यक्तवीके क्रमेंक द्वीनवारवक्रकी आवृत्ति काव्यको रहान्त्र वास्त्र क्रमा वास्त्र वास्त्र कर्मक द्वीनवारवक्रकी आवृत्ति काव्यको रहान्त्र वीर वंश्वानिकता दोनोंसे भर देती है। मनुष्य सास्त्र और वन्यके क्रिया

१. चन्द्रप्रभ १०।६३ ।

२. वही १०।६४।

३ वही १०।६८।

व्यापारोमें जकड़ा कालकमर्ने विकासको प्रात मून्यांकोंके अनुसार जनवरित होता रहता है। श्रीकारताने पूर्वकमपंने गर्गमारके स्थान्त जन्म स्त्रीको देखकर पुत्र न होनेको कामना की ची, फलत: निस्सन्तान हुई। उक्त कमोंदयकी निर्वरा हो जानेपर, बन्य दोष नष्ट हो गया और सन्तान प्रांति हुई।

संकारिके चरमफलकी बेला और सहता आधावक ताण मेवोंके वनीमृत होने, उनके जिले होने, विचृतकी चकाचीय और मेवोंके गर्नकं सहता औदनका पर परि-विति हो जाता है। राजा केलिमें लीन है, जलविहार कर रहा है या पर्वतकी सुच्याको देव रहा है "'जब तक बुढ़ें बैलको फेंचा देवकर, उक्तापात देवकर या मेवोंको विचटित होते देवकर विर्वति हो जाती है। मोगालक जीवन एक ही आणमें तपस्वी परिवक्षित होता है। विपयमोगका उत्तयन होनेते जीव केल स्वार्थम न स्कृत त्यायशील का जाता है। अलिवन द्वार जिला होनेते जीव केल स्वार्थम न स्कृत त्यायशील का जाता है। अलिवन द्वार जिला होते ही सुचुत वाकात्मक संस्कार विश्वति हो जाते है, उत्ति प्रति हो जी होते ही सुचुत वाकात्मक संस्कार विश्वति हो जाते है और जीवनको दिशा दूवरी और मुझ वाती है। इस प्रकार कविने पात्रीका चरित्र जारामान्यके परातलपर प्रतिष्ठित किया है। आध्यात्मक बनुमृतियोका विस्तार, बास-गात्मक चृत्तियोक संसमन और स्वम एवं सास्कृतिक मुम्यांका उत्तयन कविने पूर्णतया उपस्थित किया है। चरित्रका विकार विकार मुम्याकोमें सम्पन्न कविने पूर्णतया उपस्थित किया है। चरित्रका विकार विकार मुम्याकोमें सम्पन्न होते गरी-पात्रीके चरित्रोम कविने पात्री स्वाराम किया है। वरित्रका विकार क्षांका की है।

नारी जीवनकी सबसे बड़ी उपकिष्य माता बननेमें है। किंद मानव-बीवन तथा संस्कृतिके पुनीत प्रवाहको स्वानोत्पत्ति द्वारा निरन्तर गतिमान् बनाये रखता है। बसुतः स्वतान प्रवाहको स्वानोत्पत्ति द्वारा निरन्तर गतिमान् बनाये रखता है। बसुतः स्वतान प्रवाहको स्वता रही है। स्वयंदिमें भी बताया गया है कि विवाह सस्कारके समय स्वति कामना करते हैं—"आ नः प्रवां जनवत् प्रवादि " अप्रवादि देवता हमारे स्वतान उत्पन्न करें। नारीका सबसे पवित्र क्य माताका है। निस्स्वतान गरी अपने जीवनको अपर्य समझतो है। कविने ओकान्ताके विवारोका सुन्दर विश्वेषण करते हुए लिखा है—

तानिन्दुसुन्द्रसुलानवकोकयन्ती चिन्तामगादिति विषण्णसुलारकिन्दा । घन्याः स्त्रियो जगति ताः स्पृह्वयामि ताभ्यो यासाममीभिरफळा तनवैनं सृष्टिः ॥ चं० ३।३०

सक्षी कहने लगी---चन्द्रमाकै समान सुन्दर मुखवाले बालकोंको देखकर चिन्तासे इनका---श्रीकान्त्राका मुखकमल मलिन हो गया है । इन्होने सोचा कि ऐसे बालकोको

१. चन्द्रप्रभ ३।६४ ।

२. बही. शर्द ।

३. ऋग्वेद, गामत्री सपोधूनि, मधुरा, सत् ११६० ई०, १०।८६।४३।

गर्भमं षारण करतेसे बिनका जन्म सफल हो चुका है, वे स्त्रियाँ वन्य हैं। में उनको अपनेसे कही अधिक भाग्यशाली समझकर उनके समान होनेकी कामना करती हूँ।

जिल्होंने पूर्वजनमं पुष्यस्य नहीं किया, और हसी कारण को मेरे हमान पुष्यती होकर नो फलसे होन है, वे बीस रिश्वी बन्द्या कताओं के समान एस लोकसे सुधोनित नहीं होती और तभी लोग उनके निष्ठत बन्मकी निन्दा करते हैं। गर्भधारण ही स्त्रीका प्रसिद्ध पर्न है।

या स्त्यानधर्मिण पुरंधिजने प्रसिद्धं स्त्रीशब्दसुद्वहति कारणनिव्यपेक्षम् । सा हास्यमावसुपयाति अनेषु यहुदृन्धः सुक्षोचन इति व्यपदेशकामः ॥३।३.९

जो स्त्री गर्भभारणके बिना ही स्त्रीशब्दको धारण करती है, वह उस अन्धेके समान है, जो अपनेको सुलोचन कहलाना चाहता है।

जब चन्द्रमा आकाशमार्गमे नही रहता, तब सूर्यदेव उसे अलंकत करते हैं और इसी प्रकार हसीस शून्य सरोवरको कमल-समृह सुशामित करते हैं, किन्तु कुलकामिनियों के लिए वशको बद्वानवाले बोजरूप पुत्रके सिवा और कोई भूषण नहीं है।

तेनोज्ञिता निजकुलैकविभूषणेन सीमाग्यसौक्यविभवस्थिरकारणेन ।

मां शक्तुवन्ति परितर्पायतु विपुण्यां न ज्ञातयो न सुहृदो न पतिप्रसादा. ॥३।१४

उस अपने कुलके एकमात्र अलकार तथा सौभाग्य, सुख वैभवके स्थिर कारण पुत्रचे रहित मुझ पुष्पहीनाका बन्यु-बान्यव, सुदृद्गण या पतिको प्रसन्नता अथवा समादर आदि भी सुखा नहीं बना सकते।

इससे स्पष्ट है कि कविने वासनारूपी नारीकी अपेक्षा त्यागरूपी नारीको महस्व दिया है। नारी जीवनका यह चित्रण अत्यन्त मनोहर एव लोकबोलका रक्षक है। पत्नीरूपमे सुवर्णमाला, व्यवित्र मा एव लक्ष्मणाके सुन्दर रूप चित्रित हुए है।

इस काव्यके पात्रोका शील दो सामान्तीके बीच जाबद है—एक जोर साम्राज्य बाद के स्वसारकी लिखा लिये हुए युगानुक्य पात्र मिलते हैं, तो दूरारों ओर पूर्वापूर्व काम्यारिसक प्रकाशको पावन किरणोका स्वर्थों मा मेहिहा स्थाप कर वेरायमें विज्ञानित पात्रेवाले । जोवतवन अपनी पटराना शिवाप्रमाके प्रममे विमोर हैं। वह वर्तावहार, जलविहार प्रमृति कोश्यकोका एक रिसक युवकके मामा सम्यादित करता है। वस्त्रवर्तीकी साम्राज्यवारके विद्यारक हेतु पट्लाब्य पूर्वाका वरन अधान करता है और सक्त्रवर्तीकी साम्राज्यवारक विद्यार के हम के स्वर्णाव करता है। यह शोवत्रव एक हलका झटका स्वर्णाव प्रमाद कर अवस्थ साम्राज्यका मान करता है। पर शोवत्रव एक हलका झटका स्वर्णाव प्रमाद कर व्यक्त साम्राज्यका मान करता है। यह साम्राज्यका स्वर्णाव हु सुवरे जोवन मूल्यको बोर पृत्र वाती है और कटोर तपदवरण कर निवांगका पायेय शिवत कर सेता है। किविकी दृष्टिम सबसे बड़ा जीवत्रवृत्य शाव्यत सुल या निर्वाण कर हो है। किविकी दृष्टिम सबसे बड़ा जीवत्रवृत्य शाव्यत सुल या निर्वाण कर सि है, तो उसे अन्तिम उपलब्धि मिल जाती है। इस प्रकार कवि वोरनन्दिने पात्रोंमें महरूवरित्रकी प्रतिष्ठाकी है।

# रस-भाव-योजना

रस काव्यका सर्वस्व है। रसके स्वरूपका विरक्षेयण करते हुए कहा गया है—
"रस अलीकिक वमरकारकारी उस आनन्दविशेषका बोधक है, जिसकी अनुभूति सहस्यके हृदयको हुत, मनको तम्य, हृदयव्यापारोको एकतान, नेत्रोको जलाप्युत, रारीरको
पूर्णिकत और वचन-रचनाको गद्-गद रखनेको असता रखती है। यही आनन्द काव्यका
जपादेय है और इसकी जार्यात वाड्मयके अन्य प्रकारोंसे विलक्षण काव्य नामक पदार्षको
प्राण प्रतिहा करती है।"

काव्यके अध्ययनने सहदयीके अन्तन्ते रस-संचार होता है, इसने विचार, वितर्क और उद्देश्य तिरोहित होकर आनत्यकी उपकृष्टि होती है। कबि बीरलन्ति चन्नप्रभ-परि रसमायकी सुन्दर योजना की हु। सुख-टुख और आधा-निराधाके इन्द्र काव्यास्तक परिपार्क्स पटित किसे गये हैं।

विचारमिश्रित सुल-रु लानुभृति भाव है। आचार्य रामचन्द्र गुम्लने भावका लगा लाला है— "भावका अभिप्राय साहित्यमें तात्यमें बोषमान नहीं हैं; बर्किक वह वैनायुक्त और लटिल अवस्थाविष्ठों है, जित्में स्टोर्ग्युक्त और लटिल अवस्थाविष्ठों है, जित्में स्टोर्ग्युक्त और लटिल अवस्थाविष्ठों है। त्या स्टेर्ग्य है।" जैतः मानोके उपयुक्त विचयोंको सामने रलकर सुष्टिके नाना रूपोंके साम मानव हृदयका सामंत्रस्य स्थापित करना ही कविका लट्य रहता है। बौरतन्दिने राग और द्रांगके विभाग्न रूपोंके अपन्ता विक्रेषण क्या है। इत्त्रिय संवेदनोंको प्रस्कृतित कर रित्त हुए, सोक, कोष प्रमृतिका विक्रेषण क्या है। इत्त्रिय संवेदनोंको विभाग्न रूपोंने उपस्थित कर मानोंका संचार किया है। युत्र प्रास होनेपर अवितंत्रयकी भवाविष्ठका विश्वण करता हुना कवि कहता है—

वह सोचने लगा—''मेरे सूर्य सद्घ पुत्र ने अपने तेज-पराक्रम या प्रतापसे समस्त दिशाओं को व्याप्त कर लिया है, अब मेरा यह जन्म सफल हुआ अथवा मुसे अपने जन्मका फल मिल गया।"

> मछसङ्ग्वजितमितं पृथुतामुद्दवास्पदं सक्छधामवताम् । घनवरमं शीतरुचिनेव करैमम दीपितं कुछमनेन गुणैः ॥५।४७

जिस प्रकार चन्द्रमा अपनी किरजोंसे आकाशको प्रकाशित करता है, उसी तरह इस पुत्रने अपने रूप और गुणोंसे निर्मक और महान्—प्रतिष्ठित तथा सम्पूर्ण तेजस्वियों-के उदयस्थान मेरे बंशको प्रकाशित किया है।

t. विद्याबाचस्पति पंo रामदहिन मित्र द्वारा निखित—'কাএবর্থল', প্রন্থमানা কার্যনিত্র, पटना, सत् ংহধং ইঁ০, দৃ০ ১২।

१, काम्यदर्गण, पटनाके प्र०४२ भूमि० पर उद्वधत ।

## कुसुमाद्यया विटरिनो वपुषो नवयौदनाच्छ् तवतः प्रसमात् । पुरुषान्वयस्य जगतीह तथा न सुपुत्रतः परमछंकरणम् ॥ ५।४४

जिस प्रकार पुष्प ही बृधको परम शोना है, युवाबस्या हो धारीरका परम प्रयार, धान्ति हो धानत्रके ज्ञाता पष्टितका आमरण है, उसी प्रकार सुपुत्र हो मनुष्पके वंशका परम अलंकार है।

चण्डरुचि द्वारा पुत्रका अपहरण होने पर इसी राजाने विस्ताप करते हुए अगणित भावनाओको अभिव्यक्ति की है। कविने इस सन्दर्भमें करुणरसका परिपाक उपस्थित किया है। राजा कहता है-"हे मेरी गोदके आभूषण! सहसा मुझे यों असहाय अवस्थामें छोडकर हाय तुम कहाँ चले गये ? मझे शीघ्र दर्शन दो । मैं तुम्हारे बिना अपने प्राण घारण करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं। शैशवावस्थामें तुम्हारे ढिठाई करने पर भी मैंने कभी कठोर वचन नहीं कहे. फिर क्या कारण है कि मुझ असाधारण स्नेह करने वाले पितासे बाज बकारण ही तुम रूठ गये हो। अपने अमृतमय वचन सुनाकर मेरे कानोको तुप्त करो । मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे अकारण अनिष्टकी आशंकासे व्याकुल हो रहा है। तुम मेरी दशा पर क्यो ब्यान नहीं देते। गुणी, सैकड़ो आशाओं और मनोरथो के आश्रयस्यल और अपने वशक्य सागरके चन्द्रमा तुमको मुझसे छीन केनेवाले विधाता ने सचम्च पहले निधि दिखाकर पीछेसे बाँखें फोड दी। मेरे जीवनके दिन उत्सवरहित हो गये। मेरे आत्मीय स्वजन असहाय हो गये और तुम्हारे असहा वियोगसे दुर्वल शरीरवाला मैं आज मुद्दा हो रहा है। मेरे यश, सुख, वैभव तथा तेजका कारण तुम्ही थे। तुम्हारे चले जानेसे मेरे समस्त सुख, वैभवादि विलीन हो गये। ललित भौंह और नेत्रोबाला वह सुन्दर मुख और चन्द्रमाकी चौदनीके समान शीतल और मधर तुम्हारे वचन, सब चीजें, हे पुत्र ! मेरे पापसे स्मृति शोष रह गयी है। हे पुत्र, वर्षाकालके समान इस असहा शोकके दुर्दिनमें जो बन्धु-बान्धवों के आँसुओकी नदी बढ़ रही है, उसे मुखानेके लिए एकाएक प्रकट होकर ग्रीच्म ऋतु बनकर बाओ। यथा--

> प्रविद्याय मामदारणं सहस्रा क्व मदङ्करोळेळित हासि गत.। कघु देहि दर्भनमहे हि विना मबतावळम्बितुमसुननळस् ॥ ५।५८ गुणिनं मनोरयशताधिगतं निजवंडावारिधिविधुं विधिना। हरता भवन्तमकृषेण मम क्षतमक्षियुग्मसुपदृक्षं निधिस्॥ ५।६२

पुत्रके तिरोहित हो जानेष्ठे राजा अधितंत्रयके मनमं नाना प्रकारको भावनाएँ उत्पन्न हुई, जिनसे घोकको व्यवना होती है। बस्तुतः योक प्राथमिक मावना नही है। मनुष्यको प्रीति, पलायनवृत्ति, बात्सस्य आदिको सहपर भावना वह दृष्ट-वियोग आदि-के विकल हो जाती है, या उसके प्रतिकारमें असमर्य हो जाती है, तैव शोक उत्पन्न होता है।

# श्रृंगाररस

प्रंगारस्य और तस्यन्यत्री मानराधि इस काश्यमें एकाधिक स्यक्षों पर निवद है। जीवनमें प्रंपारकी प्रयुक्तम परिस्थाप्ति पायी जारी है। बदाः कविने प्रेमियोके मनमें संकार करने वर्तमान रित या प्रेमको जास्तारयोग्य बनाकर रखावस्थाको पहुँचाया है। प्रागरस्यके संयोग और वियोग दोनों पक्षोंकी सुन्दर व्यंजना हुई है।

प्रशिव्यम कुमार अबितवेशसे प्रेम करती है। वह उपसे मिलनेके लिए बातुर है। वब अजितवेशको उसे प्राप्ति नहीं होती, तो वह उदास मनसे सोचा करती है। उसके कपोल पीछे पढ़ गये हैं। दासियाँ अप्तन्तल ले जाती, तो वह बिना ज्यरके भी अरुचि दिल्लाती हैं। उसके अंग पालेके मारे कमलके समान हो रहे हैं। हृदयमें नाना प्रकारको विच्ताएँ समाविष्ट है। उसके सन्तापको दूर करनेके लिए सब्बियाँ नवपरलयो-को सेज बनाती हैं, पर वह सम्मा भी उसके सरीरको दावानलके समान दम्ब करती है। यदा—

> परित्यु-यमना विभिन्तयन्ती किमपि क्षामविषागद्वगण्डलेखा । परिवाससमाहतेऽक्षपाने ज्वरहोनापि द्वास्यतेषकस्यम् ॥ '१६२ परिवापविनाशनाथ क्षण्या क्रियते या नवपक्षवैः सर्सामिः । दववद्विशित्तावकीव सापि ज्वक्ष्यस्यम्ब्रकोतकं तदहस् ॥ ११६९

इस सन्दर्भमें बनितरीन बालम्बन विभाव है। प्रकृतिका लुभावना रूप एवं अजिततेनकी बोरता, उद्यक्त लाक्य उद्दोपन हैं। स्वियो द्वारा जब उसे अपने प्रेमीके गुणाक्यान नुनाई पहते हैं, तो उत्तके हुदयने रित-न्य वासनाको अस्ति सुलगने जगती है। भोजनत्यान, दोषं विषें केना, क्रांतीमें मूँह खिलाना, निलग करना जादि अनुमाब है। लज्जा, स्मृति, हुपं एव विशोध बादि संचारी हैं। इन भावोबे परिपुष्ट रित स्थायोभाव विप्रकल्भ पुमाररसमें परिणत होकर ष्यनित होता है। यशिप्रमाकी अधीरता और अजितसेन मिलनकी उत्सुकता पूर्वीनुराग सूचित करती है।

दशम सर्गमें संयोग प्रगारके बनेक रम्य चित्र है। जलकीडा, सुरतक्रीड़ादिने संयोग प्रांगारके उदाहरणोंकी करमार है।

### वीररस

युद्ध वर्णन प्रसंपों में वीररसको अभिन्यंत्रणा हुई है। राजकुमार अजितसेनका पुरुपवेरवारी देवके साथ सम्पन्न हुए युद्धका कविने स्वीय विजय किया है। अयलस्थी- के बाधार स्वरूप राजकुमारने उद्य पुरुपकी अधिमानपूर्ण जीर बाणके समान तीरूण मर्पन्थेयों वाणीको सुनकर कुपित हो मृदुरापूर्वक उत्तर दिया—''इन व्यापेश प्रमित्यों से कायर स्वित हो सक्ते हैं, निर्मय वीर पूर्वन हों।। मैं बकेला हो सुर- अनुरोदे युद्ध कर सकता है, किए तुम्हारे समान मनुष्यकीटोंकी क्या गणना? शीर

व्यक्ति हीन नहीं मारते हैं, काम करके दिखलाते हैं। वीरता किसीके क्रियांचेड़े किय नहीं सकती है। यह तो क्यमे-त्राप प्रकट हो जाती हैं। में सम्प्रको बात नहीं कहता है, दश्य बोलता हैं कि मैं एक हो बुंचेड़े तुमको यरायाली दिया कर पहला हैं।" पायकुमारके इन यचनोको सुनकर तब पुश्यके लोहेका कट चलाया। पातकुमारने उस प्रहारको बचाकर उस पुश्यको क्यांनी पुत्राजोमें दश्वा किया। यथा—

> कालैर्किचित्रेरसेवक्पेश्चरणात्याहिलिर्मिनुव्यहारैः । क्रमजाठनयं प्रचण्डकस्योश्चिरमञ्जेन वयोबसून युद्धस् ॥ ६१२७ अय भूपविस्तुना कराज्यां स समुस्तास्य नमस्तवे विद्युक्तः । कृतवोकक्षभूषणानिमूचं बदुरादस्यति स्म दिव्यक्पम् ॥ ६१२६ ।

बनदेवियाँ तिरवल होकर वृज्ञजालोंके मीतरवे उनके महत्युद्धको देख रही थी। पंतरे, लगद और हाय-पैरोंको कोटोंसे प्रवच्य शक्तियांके दोनो योखा बहुत देर तक लडते रहे। कमी एककी और कमी दूबरेकी जीत होती थी। राजकुमारने एक बार दोनो हायोंसे पक्षकर उस स्थालिको उत्तर बालाशन उसाल दिया। बही पर उसने शीलह बागवणोंसे मंजित दिव्यस्तकप रिकासमा

इस सन्दर्भने आख्यन्त विचाव पुरुष-वेषमें देव-पुरुष है। उद्दोपन उस देव-पुरुष को अभिमानपुर्ण बार्ते एवं उसका पराक्रम है। अनुभाव—रोमाण एवं गर्वीको वाणी लादि है। गर्व पृति, स्मृति, हुर्ष एवं आवेग आदि सचारी भाव है। उत्साह स्वायी भाव है।

पन्डहर्व सर्गका बारम्य ही बीररवंधे हुवा है। प्रातःकाल संग्राम सूचक पटहम्मिलसे तुनकर दोनों बोरकी तैसारें जन्म होने क्याती है। सेघस्तिक समान गम्मीर बौर दिशासीमें ब्यास होनेवाली राममेंटीको व्यक्तिने सुनकर समुकेताकी तो बता ही बया वस्त्रण पृथ्वी काँच छठी। संग्रामके उत्साही बोद्धालोके मन प्रयन्तिकों भर सूचे। हरिते अन फूलनेके कारण पहलेकी लद्धारमोंके मरे हुए बाब, फिर कूटने छने हैं। बीर-गण बीरराकके आवेशों करवा बादि पहलकर मुदके लिए तैयार होने छने। किली-किसो नीर पृथ्यका धारीर हरिते ऐसा प्रकुल्ल हो म्या था, बिनके क्यन कोटा पड़ गया। । उतने उस कवचको उतार दिया और याँ ही युदके आनेके लिए तैयार हो गया।

वेनाओका वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि प्रत्यकालको वायुसे लोमको प्राप्त पूर्व और पश्चिम समुदको तरह बढ़ती हुई दोनो वेनाओंको मुठमेड हो गयी। परस्पर देखकर भिडनेके लिए बीरोको घोड़ोकी टार्पीसे उठी हुई बूलने हुपासी करके दमपर रोक रखा। मस्त हावियोंके मदवलके छिड़कावसे बूल दब आने पर रणक्रमिमें

१. चन्त्रमभचरितम् ६।१८-२३। २. वही १४।१-११।

३. वही १६।३४-३८।

एक कूबरेको सस्य कर सब्दे हुए सुभट बहुत ही कौभित हुए। इस सन्दर्भमें वीररसका सजीव विशव हवा है ।

यहाँ शेनो बोरको सेनाएँ बालस्वन हैं, उनको उक्तियाँ उद्दोपन हैं. अस्वप्रहार आदि अनुमाव और स्मृति, गर्व संचारो आद हैं। इस समझीसे उत्साही बावकी व्यक्ति स्वजना हो रही है।

#### भयानक रस

थीररसके सहायकके रूपमें भयानक रखका चित्रण हुआ है। पथानाम राजाकी सेनाके आर्थक से सम व्यास हो गया। छोगोंके कोठाहुकछे दरकर मागदी हुए सम्बन्धानियां स्त्रीके कोठाहुकछे दरकर मागदी हुए सम्बन्धानियां स्त्रीके स्तरनादि अंगोंके कपड़ हुट खाने पर उन्हें देख मुक्कोंका चित्र सक्ताक्ष्म हुए छा। सेनामें हाथोंके दरकर कर्काकट्ट अब कराता हुआ ऊँट रुम्बी गर्दन किये बोझा फॅककर मागा और इस तरह नटके समान उसने हास्य-रखके अयदाराम को स्त्रीक कोठ भगवें हो पर उनके हास्य-रखके अयदाराम को स्त्रीक कोठ भगवें हो पर उनके हास्य-रखके अयदाराम को स्त्रीक कोठ भगवें हो पर उनके हास्य रखके साम हो कर गये हैं।

एक स्वालिन जारही यो। अवानक हायोक आ जानेते दरके मारे वह हिल उठी। सिर परते बढा भारो दहीका यडा निरक्तर फूट गया। कुछ समय तक वह बढ़ी-सडी इस अंति—नुकसानके लिए सोच करती रही और उसके बाद सड़क से औट गयी। यथा—

अविदितागमवारणमीमवत्पतनभग्नबृहद्द्शिपात्रया ।

निवयुते क्षणशाचितनाशया नृपपथात्कळ बल्कवयोषिता ॥ १६।६०

इस सन्दर्भमें आलम्बन विभाव हाथी है और उद्दीपन उस हाथीकी भयानक चेष्टाएँ। रोमांच, स्बेद, कस्प, वैबच्चे आदि बनुमाव हैं और वास, शका, विन्ता, धीनता आदि संचारी भाव है। मय स्थायी भाव मयानक रस उत्पन्न कर रहा है।

### बोभस्स रस

पीररक्त परिपार्श्व में बीमस्त रह मी आवा है। रजनूमिमें रक्तकी नदी प्रवाहित ही रही है। उसमें बड़ते कटी हुई हाथिबोंकी सूँडें मगर-सी तैर रही हैं। इच्छे सावके ताम रहतरूप आवषका यशेच्छ पान कर उन्यत हुई बाकिनियों नृत्य कर रही हैं। रजनूमिमें ये होना बहु बाई बाद्यायांक्य स्वामा यान पढ़ते हैं। यथा— कही सामोग्ड आवस्तास्थों सक्केतसम्ब

या भारामद्वास्थासयान्त्रयाच्यास्य । डाक्तिनां नटन्यीयां क्वन्येर्नाट्यस्रियः ॥ १५।५६

१. चन्द्र० ११।४१-५१ ।

२. वही १३।१४-२०।

३. वही १३।२१-२२।

यहाँ रिषरफावित वर्षों और मांछते परिपूर्ण रक्ष्मको बालम्बन विमाय है। माल-मंत्री बाकिनियोंका तृत्य करता, उनका कुल्यित रूप-रंग और बाहुर्योका छटपटाना उद्दोपन है। बायेग, मोह, ब्लानि, निर्वेद प्रमृति संवारी हैं। स्वायो मात्र जुगुन्सा उन्हर सामग्री द्वारा पृष्ट होता हुआ बीभस्स रहका संवार करता है।

### जान्तरस

> प्रहत मरणेन जीवितं जस्सा यौषनमेष पश्यति । प्रतिजन्तु जनस्तदृष्यहो स्वहितं मन्द्रमतिर्ने पश्यति । ११६९

जीवनके साथ मरण और जवानीके साथ बुद्धापा लगा हुआ है, इस तथ्यको जानकर भी मन्दबद्धि अपने हितको नही देखते हैं!

अभिन ईंबनके देरको अलाकर और सागर सैकड़ों नदियोंका जरू पीकर चाहे तृप्त हो जाय, किन्तु पुरुष काम-सुखके भोगसे तृप्त नहीं होता।

इस उन्दर्भने बुढे दैकका दकदकमें फ्रेंसना और उस दकदकसे उसका बाहर न निकल सकना, बतएद संसारकी बसारताका समक्ष आना जालकान विभाव है। उद्देशन विभावके अन्तर्भत उपदेशस्य उक्तियों जाती हैं। मनमें निमंत्रताका होना अनु-भाव एवं शृंत, निंत, ग्लानि आदि मंत्रारी मात हैं। वस्त्र स्वायों मात है। इस प्रकार समस्त सामग्री निकर सामरसकी पृष्टि करती हैं।

काव्यनायक चन्द्रप्रम अपनी राजसमामें एक वृद्ध व्यक्तिको देखकर विषण्ण हो जाते हैं। लौकान्तिक देशें द्वारा उनका वैराय्य प्रवृद्ध होता है श्रीर अन्तमें कर्मसय कर निर्वाण प्राप्त करते हैं। जिनतक्षेत्र चक्रवर्तीको उन्मत्त गत्रराज द्वारा एक जसहाय ओर निरपराथ नागरिकको जपनी सूँडमें छपेटकर मार डालनेका कार्याणक दृश्य देखकर विरक्ति हो जाती है और वह तपस्वरण कर जन्युत स्वर्गमे जन्म लेता है।

### अलंकार-घोजना

कवि वीरतन्दिने शब्दालंकार और अर्थीलंकारोंकी योजना द्वारा भावोंको चय-स्कारपूर्णऔर रसोदबोधक बनाया है। यहाँ कुछ अर्जकारोके विस्लेषण प्रस्तुत किये जाते हैं।

### १. उपमा

अर्थालंकारोंमें उपमाका शाधान्य है। कविने विभिन्न प्रकारके उपमानोकी योजना द्वारा रसोत्कर्ष उत्पन्न किया है। महाराज अजितंजयको पुत्ररहित सभा जीर्थ जंगल के समान त्रतीत हुई। यथा—

इति तर्कयन्विकलमङ्ग्रवा गणयन्नरण्यमिव जीर्णमसौ ॥५।५७

स्त सन्दर्भमे कुमाररहित राजसभाके प्रति विकर्षण उत्पत्न करनेके छिए जोणं, जगल उपमान प्रस्तुत किया है। जोणं जगलमे झाड़-फलाड होते हैं, पर लावच्य नहीं होता। कविका उपमान कुमाररहित सभाकी योकमुद्रा एवं उसकी सुषमा सून्यताको अभिक्यक्त करनेमें सबस है।

उपवनकी शोभाको सोमन्तिनीके समान आकर्षक बतलाते हुए लिखा है-

वस्य प्रियं परमृतध्वनितच्छङेन मामेष दर्शयितुमाह्नयतीव चैत्रः । प्राटमंबत्तिङरूपत्रविशेषद्वोमां सीमन्विनीमिव परोपवनस्य ङक्ष्मोम ॥८।५२

प्रिय ! देखों, कोकिलाओं के शब्द के बहाने तिलकपत्रकी विचित्र शोभासे युक्त इस उपवनकी शोभा सौभाग्यवती नारी के समान हैं, इस शोभाको देखनेके लिए यह चैत्र बजा रहा है।

कविने 'सीमन्तिनी' उपमान द्वारा वसन्तकालीन उपवनको सुषमाका सुन्दर वित्रण किया है।

# २. उत्प्रेक्ता

उरप्रेक्षा बलंकार कविको बहुत प्रिय है। इस बलंकारके द्वारा अनुपस्थित वस्तु की मानस प्रतिमा खड़ी करनेमें सफलता प्राप्त की है। कवि मंगलावत देशकी भूमिका चित्रण करता हुआ कहता है—

> निरम्वरैर्यत्र शुकाङ्गकोमलैः समानसस्याङ्करसंबयैश्चिताः । जनस्य चेतांसि हरन्ति भूमयो हरिन्मणिवातचिनिर्मिता इव ॥१।१३

बहुकी मूमि दोतोंके संबके समान कोयल हरे-हरे बक्क पौबोके संकुरीते ऐसी सालूब पक्ती है, मानो हरी माजियोंसे बना हुवा फर्स हो हो । सतएव उस मूनिके वर्षन साजसे मन बोडिंग होता है ।

नेत्रोंके उज्ज्वल होनेपर कवि उत्प्रेक्षा करता है-

नीकोलकानि निजया बिजितानि ताबत्कान्त्या सब सहजवा सह पुण्डरीकैः । स्पर्केशका स्वडसितीब विचिन्स्य तस्या नेबद्वय थवकतासगसक्काङ्ग्याः ॥३।६७

रामीके दोनों नेत्र दिन-प्रतिदिन यह सोषकर उच्च्यल होने लगे कि हमने अपनी सरक्ष कान्तिसे ही नीचकमलोको जीत लिया है, अतएव जब हमें स्वेत कमलोसे स्पर्धा कर उन्हें पराजित करना चाहिए।

### ३. रूपक

कविने नरेशोंमें भ्रमरका आरोप और चरणोमें कमलका आरोप करते हुए कहा है—

> निजमर्तृदुर्ग्यसनदुःखचितं शरणोज्ज्ञितं प्रविक्तपन्तमिमम् । सर्पाद् प्रदर्शितपदाम्बुरहः सुखिनं कुरुष्य नृपमृङ्गचषम् ॥५।६९

हे पुत्र ! अपने स्वामोके दुस्सह कष्टते दुःखित असहाय और विलाप करते हुए इन नरेशभ्रमरोंको शीघ्र अपने चरण-कमल दिखलाकर सुखी बनाओ ।

ंनगतुङ्गमतङ्गजोप्रनके' (६।५३) में सेनामें समुद्रका और अजितसेनमे मन्दरा-चलका बारोप किया गया है।

### ४. अतिशयोक्ति

प्रस्तुतको बढा-चढ़ाकर वर्णन कर अतिशयोक्ति बलंकारकी योजनाकी है। भीषेणकै तेजका वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

नागाः पदाविवृषमास्तुरमा स्थाश्च श्रोमानिभित्तममवन् ललु यस्य सर्वे । श्राक्रम्य मण्डलपतीनलिकान्स यस्मात् सर्वाग्नुमोज वसुजां निजवेजसैव ॥६।७

राजा श्रीवेण अपने तेजते ही मण्डलेस्वर राजाश्रोको अजीत करके **बसस्त** पृथ्वीमण्डलका उपमीग करने लगा। हाथी, पैरल, पोटे और रच आदि चतुर्रीगणी सेना तो प्रमुख्य बहाँ केवल शोमाके लिए ही थी। वस्तुतः उसके तेजने ही सबकी अवीन कर किया का।

कविने सक्षिप्रभाके मुखचन्द्रका बर्वदा प्रकाशमान रहनेका वर्णन कर सतिशयोक्ति की योजना की है:---

श्रशकाच्छनेऽस्तमितवस्यपि सस्यगमधदीयमुखबन्द्रमसा । स्मितबन्द्रिकोज्यबक्तरयुतिना सगतीतकं सरवनीकस्तास् ॥५।३९ बन्द्रमाके बस्त होनेपर मी पृथ्वीतक बन्द्रमासे रहित नहीं होता या । ब्बः शिश-प्रमा रामीका मुलबन्द्र मन्द मुखकानकी उच्चक बौदसी फैळाकर प्रकाशमान स्कूता था ।

### ५. बर्चान्तरन्यास

विशेषसे सामान्यकाया सामान्यसे विशेषका समर्थन कर अर्थान्तरन्यासकी योजना की गयी है। यवा—

निजधामविवृद्धिकारिणी न परं चन्त्रमसा विस्तवसी ।

कमदिन्यपि मासिता सतां निरपेका हि परोपकस्थि ॥१०।४०

अपनी कान्तिको बढ़ानेवाली रातको ही चन्द्रमाने प्रकाशिक नहीं किया, साच ही कूमुदिनोको भी विकसित किया । सण्डल व्यक्ति निरपेस होकर परोपकार करते हैं।

# ६. दृष्टान्त

उपमेय, उपमान और साधारण घमंका विम्ब-प्रतिविम्ब माव नियोखित कर दशन्त अलंकारका प्रयोग किया गया है—

गुणवान्समुपैति सेम्यतां गुणहोनादपरज्यते जनः ।

दिवसापनमे मलीमसं कमळं पृश्य समुज्ज्ञित श्रिया ॥१०।१४

गुगी पुरुषकी सब छोग सेवा करते हैं और गुणहोनसे सब दूर मागते हैं, दिनके कले वानेपर कमलको देखो मलिन हो रहा है, लक्ष्मी —शोभाने उसे छोड़ दिया है।

## ७. दोपक

प्रस्तुत और अप्रस्तुतके एक धर्मका कवन कर दीपक अलंकारकी योजना की जाती है। कवि अजितंजयकी कीर्तिका चित्रण करता हुआ कहता है—

दहनेन येन रिपुवंशतते. सुहृदाननाम्बुजविकासकृता ।

न त्रितः परं दिनसणिग्रहसा शाशान्कनोऽपि कमनीयतया ॥५१६ गानुवंश समृहके लिए बांगतुत्य और मिनोके मुबकसणके प्रकृतिकद करनेवाले उद्य राजाने अपने तेजसे केवल सूर्यको ही परास्त नहीं किया; बल्कि कांग्लिको कमनीयदान में पटनाको भी जोत लिखा।

## ८. भ्रान्तिमान्

जहाँ भ्रमसे किसी बन्ध बस्तुको बन्ध बस्तु मान कें, बहाँ भ्रान्तिमान् बलंकार होता है। रत्नसंचयपुरके मचनोके सिक्तर बहुत हो ऊँचे हैं, बदः सिक्तरोपर चूमनेवाले व्यक्तिमोकी सिक्तर प्रदेशके नीचे विचरण करवेबाले शावकांको देखकर यह भ्रम हो बाता है कि वे हाची है। इसी प्रकार करेने बताया है कि सचिकूट पर्वतको रत्नमधी भूमिन आकाशमान उनते हुए पश्चिमोका प्रतिविच्च चक्ता है। बिलाव इस प्रतिविच्चको ही पन्नी सनकार क्काब्येके लिए सुमस्ता है। व्यान क्योम्मा यातः पत्रिणोऽत्र प्रविष्टं रामक्षोण्यां वस्यमार्जारपोतः । विष्यं स्त्रीक्ये नामकज्जस ठचे दिव्यस्त्रीणां गम्समस्यत्र दृष्टेः ॥१४॥३२

### ९. अपह नृति

प्रकृतका निषेत्र कर अप्रकृत—उपमानका आरोप कर अपशुन्ति अलंकारकी योजना की जाती है। दैलके पागुर—धास चढानेका निषेत्र कर यकानको ही चढानेका विधान करता हुआ कदि कहता है। यथा—

छायासु यत्कितिस्हां तृणतोयनृसैरोमन्यतत्त्वरमुखेर्युपमेषभूषे । तन्त्रनमध्वजवरिक्षम एव तेन व्याजेन तैरस्तमनेत्रयगैश्चवर्षे ॥१४।६४

ज्यान अवशास्त्रम प्रतान कावन तरस्यमनबुदाश्यवय ॥१४१४ ४ प्यास और पानोको प्राप्त कर तृत हुए वैल बृक्षोकी छायामे बैठकर पागुर करने लगे। जान पडता है कि इस बहानेसे मार्गकी यकानको ही ये अलस नेत्रवाले वैल खबाने लगे।

#### १०. संजय

चण्डर्राच द्वारा अजितसेनके अपहरण किये जानेपर कविने राजा अजितंत्रयकी विचारषाराका विश्लेषण करते हुए इस अलकारको योजना की है—

इदिमन्द्रजानमुत धातुगता विकृतिर्मन. किसुत विष्ठवि मे ।

अवङोक्यामि यदह युवराङ्विकङामिमां निजसमां परितः ॥५।५.५

राजाने कहा—समाधननमें मुझे कुमार नहीं दोख पढता, यह क्याबात है? इन्द्रजाल हैं या धातुषिकार है, अपना मुखे हो अस हो रहा है? या पूर्वजन्मके विरोधको समरण कर कोई कुथित निदंधी मायानी राशस या अनुर पुत्रको एकाएक हर ले गया है।

## ११. आक्षेप

विवक्षित वस्तुको विकोषता प्रतिपादित करनेके लिए आक्षेपालकारको योजना को जाती है। श्रोषेण नृपति त्यागको महत्ता बतलाता हुवा व्यपनी बासकिके कारण त्यागका विषेष करता है—

समस्तमेवविश्वमेव पुंसामशास्वत जीवितयौवनादि ।

तथापि जानाति न मन्दबुद्धिरस्मादश पुत्रकळत्रमृदः ॥।।१९

मनुष्योका जीवन और युवावस्था अत्यन्त अस्थिर है, तथापि मेरे समान पुत्र और स्त्रीकी ममतामें मूब मन्दमति मनुष्य उसे नहीं जानता ।

# १२. विषम

वेमेळ बातोका वर्णन कर किंवने विषमाळकारको योजना को है। यथा— वर्षो बदुर्मिः किंवे. सुदुष्करं यद्षितं साधुक्रनेन मादत्ता। कथं सहेरन्सुकुमारमूर्वयो भवादताः कुकूमखेषळाळिष्ठाः ॥१।।५९ राजन् ! कठिन सरीरवाले मुख गरीको चामुकन विश्व हुकार तपकी सौध नहीं सह सकते, उसकी हुन्यारे सरीके कुट्टम केमडे लिंकत सुदूधार लोग कैसे कर सकते हैं? बहाँ सुदूधार सरीर और कठीर तपस्या इन दोनों बेमेल बार्सोका चित्रण किया गया है।

## १३. अनुमान

हेतु द्वारा साध्यका चमत्कार पूर्वक ज्ञान करानेके लिए उक्त बलंकारकी योजना-की जाती है । यथा---

हिमद्ग्यसरोस्होपमाङ्गपा इदि तस्या विनिपस्य तस्क्षणेन ।

क्वयता नपनाम्बुनान्तरङ्गः परितापः परिगम्बते गरीयान् ॥६।६६ उपके अंग पानेसे सुम्बद्धे हुए कमनके समान हो रहे हैं। उपके हृदयमें बपार मन्यन हो रहा है, अदः उसके गर्म जीवुजीने ही उसके मीवरी सन्तापका पदा रूप जाता है।

# १४. यवासंस्या

क्रमंसे कहे हुए पदार्थों का इसी क्रमसे अन्वयं भी प्रदक्षित कर कविने यथासंख्य अलंकारको योजनाकी है। यथा—

सम्पूर्णशास्त्रनिशाकरकान्तकीर्तिवस्कीवितानपरिवेष्टितविष्टपान्तः ।

यः पोषणाद्विनयनाद्भ्यसनापनोदारस्वामो गुरुः सुद्वदमूदखिकप्रजानाम् ॥३।४

द्यारद् ऋतुके पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर कोतिलताके विस्तारसे सम्पूर्ण पृथ्वी-मण्डलको व्यास कर महाराज श्रोबेण पालन करने, शिला देने और कष्ट दूर करनेके कारण समस्त प्रजाके स्वामी, गुरु और सृहुद् भी थे।

# १५. परिसंख्या

नगरका चित्रण करते हुए इस बर्जकारको योजना की गयी है— महेन योगो दिरदेषु केव्य विकोश्यरे धातुषु सोरस्तगता। मबन्ति बस्देषु निपाठनविषा: कुचेषु चित्रमत् करपोडनानि च ॥११६२ द्विख्कुटा यद्य रंजागुरुशे कुचेषु चिन्नापरता च योगिषु। निरुम्बिनामुदरेषु केव्यं दृष्टितीन्येष्यस्वस्वान्यः॥११६३

त्रम नगरमें 'सर'का सम्बन्ध केवल हाषियोंसि ही है, जम्मन कही कोई सद —गयेका नग भी नहीं जालता। वस्पर्य — मु. पग, ज्य साथि खाकरणके उपसर्ग केवल प्राप्तां-में ही होते है, जम्मन कहीं उत्पर्य —सावाका नाम भी नहीं मुनाई पहता। निपातको किया केवल स्वामोंमें ही होती है, जम्मन कहीं निपाद —जय-यतन या विनास नहीं देख पड़वा। दिख्या—दो बीमवाके केवल वर्ष ही देल पबले हैं, और कोई दिनिहा— पुषककोर नहीं देवा जाता। योगी हो चिन्ता—विचार, ब्यान करते देखे जाते हैं और कोई चिन्ना करते नहीं देवा जाता। दरिवता—कीगता या कृषताने केवल कार्मिनियो-की कमरमें हो जालय पाया है, जन्मत्र कही दरिवताका नाम भी नहीं है। बीख हो जबर कहलाता है, और कही कोई अपर—योग जातिका नहीं दीज पडता। यह अलंकार २११३८-१४० में भी लाया है।

## १६. एकावली

बस्तुओं ब्रहण और त्यागकी एक श्रेणी बनाकर वर्णन किये जानेपर एकावली बलंकार होता है। यया---

तस्राजयः सङ्ग्रमा. ङुसुमं फलदत्कलं मधुरतानुगतस् ।

नहि तत्र किञ्चिद्षि वस्तु न यश्जनतासुद प्रविद्यास्ययवा ॥ - ११९ अलका नामक प्रदेशके वृक्षोंकी पक्तियाँ पुष्प परिपूर्ण हैं । सब पुष्प फलयुक्त

बलका नामक प्रदेशके वृक्षोंकी पक्तियाँ पुष्प परिपूर्ण हैं। सब पुष्प कल्युक्त है। सब फल मधुर हैं। वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, जो जनसमूहको आनन्दरायक न हो।

### १७. पर्यायोक्ति

अभिलयित अर्थका विशेष भंगी द्वारा कथन करनेके लिए पर्यायोक्ति अलंकारका नियोजन किया गया है। यथा---

प्रगमितसरविन्दकोचनायाः प्रणयवता श्रवणावतंसमावसः ।

स्वयमतिविवितादरेण शोकं न्यतरदशोकमपि प्रतीपपतन्याः ॥९।२ १

किसी कमलनयनीके प्रेमीने उसके कार्नोमें बडे आदरसे जो अशोक पुष्प पह-नाया, वह अशोक होनेपर भी उसकी सपत्नीके लिए शोकका कारण बन गया।

इस सन्दर्भमें बशोक कर्णावतंसको पतिप्रेमका कारण होनेसे प्रकारान्तर द्वारा सौतको ईर्प्या अभिव्यक्त की गयी है।

# १८. सहोक्ति

रूपचित्रण और वस्तुवर्णनमें रमणीयता उत्पन्न करनेके लिए कविने सहोक्ति बलकारको योजना की है—

मीमेनापि इतः शक्त्या कोभादरितःस्यछे ।

निष्पाय बसकस्त्रं सह स्वामिक्याक्षवा ॥१५।०२ भीमने भी सँभडकर क्रोक्ते छाक्के वजस्यकको नियाना बनाकर यक्ति बारी। वह स्विर उपकता हुना स्वामीके वयकी बाखाके छात्र निर पहा।

यहाँ 'सह' शब्द रुचिरवमन और जयको आशाका सम्बन्ध जोड़ता है।

# १९. स्वभावोक्ति

व्यक्ति और वस्तुबोंके स्वामाविक वित्रणमें स्वामाविकित अलंकारकी योजना की गयी है। कवि लक्ष्मीकी स्वामाविक चंकलताका वित्रण करता हुवा कहता है कि यह रात्रिमें चन्नाको राह्य कीर वित्रमें कमलके पाद पहुँच जाती है। राजकुमार श्रीवर्शका पृत्र चन्ना और कमलके समान था, बतः लक्ष्मी—शोमाने चंकल होनेपर मी अपना आजय राजकुमार श्रीवर्शको हमान था, बतः लक्ष्मी—शोमाने चंकल होनेपर मी अपना आजय राजकुमार श्रीवर्शको हमाना ।

तुषाररहिंम मजते निशायां दिनागमे याति सरोजवण्डम् ।

इति प्रकृत्या चपळापि कक्सौरियेष सोक्तुं न तनुं तदीयास् ॥ ४।६

क्छेबोपमा २१४, २१४४२, ३११, ११६१, ५१५१, १३४६, १३१५० में; बकेबो-पमाजियोिक ५१४ में, यमक-अविश्वयोंक १४३३ में और संकर ३११० में माबा जाता है। सब्दालकारों में नमुद्र से ११२१ में; यमक ८११, ८१४ में और बकेब ७३२, १५१६६-२८ से पाये जाते हैं।

### छन्दोयोजना

भावोंको सशक्त और भाषाको संगीतमय बनानेके लिए छन्दोयोजना आवस्यक है। चन्द्रप्रभ काव्यमे निम्नलिखित छन्दोका व्यवहार किया यमा है—

१. वंशस्य १।१, २. छलिता १।६४, ३. मालिनी १।८०, ४. पथ्वी १।८१. ५. पष्पिताचा १।८२. ६. हरिणी १।८३. ७. प्रहर्षिणी १।८४. ५. वसन्ततिस्रका १।८५, ९, अनुष्टप् २।१, वसन्ततिस्त्रका २।१४३, ३।१, प्रहर्षिणी ३।७५ हरिणी ३।७६, .१०. उपजाति ४।१, मालिनी ४।७६, वसन्ततिलका ४।७७, ११. वार्द्कविकोबित ४।७८. १२. प्रमिताक्षरा ५।१. पृष्पितामा ५।९०. १३, शिलरिणी ५।९१, शार्दलविकोडित ६।१११, १४, अपरान्तिका ७।१, वसन्त-तिलका ७।८०. १९. मन्दाकान्ता ७।९१, पुष्पितामा ७।९३, १६. शालिनी ७।९४ १७. स्वागता ८।१. वसन्ततिलका ८।५१. बार्ड्लविक्रीडित ८,६२. पश्यिताचा ९।१. मन्दाकान्ता ९।२९. ललिता १०।१: १८. कटकम १०।७८. शार्दलविकोडित १०।७९. बंगस्य ११।१. वसन्ततिलका ११।७२. प्रहर्षिणी ११।९०. मालिनी ११।९१. गार्डस-विक्रीडित ११।९२, लिलता १२।१, पुष्पितामा १२।१११, १९. वृत्तविलम्बित १३।१ प्रहर्षिणी १३।६५, चपनाति १४।१, प्रथ्वी १४।२०, इत्विकस्थित १४।२१, प्रमिताक्षरा १४।२३, २०, अतिवनती १४।२४, प्रदृषिंणी १४।२६, वसन्ततिस्त्रका १४।२७. इत-विकम्बित १४।२९, मन्दाकान्ता १४।७०, मालिनी १४।७१, बनुष्टप १५।१, मालिनी १५।१६०, वसन्ततिलका १५।१६१, मन्दाकान्ता १५१६२, प्रहर्षिणी १६।१, शिख-रिणी १६।६७, उपजाति १६।६८, २१, सम्बरा १६।६९, मन्दाकान्ता १७।९०, वसन्त-विलका १७।९०, शार्दलविक्रीडित १७।९१, जनच्टप १८।१, बसन्तविलका १८।१५२ शार्त्लविकोडित १८।१५३।

भाषार्य कवि वीरतन्ति वे भाषोके उत्कर्य बोर अपकर्षके बनुवार क्रण्यों पिरवर्गक किया है। दर्धन या आबार हम्बन्धी तथ्योंके तिक्षणके लिए कविने अनुहुए कन्दको अपनाया है। यदः उत्तरवर्षाके लिए काव्यावरणको अधिक आवश्यकरा
नहीं होती। विभोग और करणाके चित्रवर्षा मन्याकान्ता, मालिनो और उपजातिका
व्यवहार किया गया है। कर व्यापार वर्णनको नहीं सक्षक बनाना पढ़ा है, कियने
वसन्यतिकका नृतको अपनाया है। तगर, जाम, देश सरोवर, उदा, सन्याके चित्रवर्षे
किए कवि ने पृष्णयाया, बशस्म, प्रहूषिणी और लिख्ता क्रन्यका प्रयोग किया है। तिकार्य
सह है कि विपय निक्षणके अनुवार क्रन्योका व्यवहार किया गया है। छन्दवैविध्य
काव्यवसरकारका सुचक है।

### भाषा और डौली

भाषा मनोभाषो और विचारोका बहुत करती है और सौजी उन मनोभाषो और विचारोमें समित स्थापित करती है। अत. सैजी उस अमिज्यिक प्रधालीका नाम है, जिसके द्वारा कोई रचना जाकर्षक, मोहक, रमणीय और प्रभावीत्यादक बनायो जाय। अच्छी ते जच्छी बात भी जनवड़ सैलीमें रमणीय प्रतीत नही होती। जतएव सैलीका किसी भी हति में अव्यधिक महत्व हैं।

र्शकीके उपादान दो तस्त्र है—बाह्य और आम्यन्तर । बाह्यके अन्तर्गत व्यक्ति, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, प्रकरण और चिह्न बाते हैं । आम्यन्तरमें सरस्ता, स्वच्छता, स्पष्टता और प्रमायोत्पादकता परिगणित हैं ।

भन्दप्रभ काव्यको सुभग और मनोरम बैदमी घैळी है। वर्णन प्रणाली सरक और प्राचादिक है। अलकार, गुण, शब्दबक्ति आदिका उचित समन्त्रय हुआ है। ज्याक-रण सम्मत भायांको अंजुलता, मचुरता और सरदता हस काव्यको सर्वप्रमुख विशेषता है। जिसके कारण जन्तःकरण दृत हो जाय, जार्द्र या चित्रक जाय वह आह्वाद विशेष मार्चुर्य कहलाता है। यह मूंनार, कहण और शांतिरसके निकण्य में पांचा जाता है। समास्त्ररहित अववा अल्समास्त्रवाली मचुर रचना भी मार्चुर्य अयंश्रक होती है। माचुर्य गुणपुक्त पत्र प्रचुर परिसाणमें है।

यथा---

हवी विहास मम कोचनहारि नृतं गानुं शिक्तो सुमुक्ति तत्र पदि व्यवस्थेत् । कायंस्वया स्मर्शनवासनिवास्त्रभुग्धी योगांसुकेन विहितो निजकेशायाः ॥८१५६ वहाँ पदि छण्डित होकर मेरे नेत्रोंको मुख देनेवाले नृत्यको छोड़कर मयुर मागना चाहे तो हे पुनुष्ति । कामदेवके निवासस्यक निवासको चूमनेवाले केश्वपासको रेत्रामी वस्त्रोद वक लेगा ।

र. विज्ञद्दश्रीमावम्यो हारो माधुर्ममुद्रवते ।—सा० द० छात्र प्रस्तकासय, निवेदिता तेन वाग्माजार, कतकता, ११२७६०, ८ १० । ३ तु० २. सम्मोने कल्मे विग्रवन्मे हान्तेऽधिकं क्रमात ।—बढी ८ ५० । ४ म०

मार्थ्वमिष्यद्वरिक्षायि परिमहीतुं चूताङ्कुरमसनवातकषायकण्ठः ।

सूकीभवन्यरस्वतं निवहोऽपि नुत्याकणिवप्यति ववानववान्नि वाणीस् ॥८।५५ है सुन्दरि ! बाजमंत्रदी सानेष्ठे कसैना हो गया है कछ बिनका ऐसी कोकिनावों का सुन्द अत्यन्त मधुरता प्राप्त करनेकी रूष्काचे चुप होकर सुन्दारी वाणीको सुनेगा।

नो गुण चित्तमें बीध्य न्याप्त हो बाव उसे 'प्रसाद' कहते हैं। वह गुण समस्य रखों एवं समस्य रचनावोंने रह सकता है। सुनते ही जिनका वर्ष प्रदीत हो बाय, ऐसे सरक और सुवीध पद 'प्रसाद' के व्यंत्रक होते हैं। चन्द्रप्रमकाव्यमें इस गुणका प्रयोग पर्याप्त कपोत्र हवा है। यथा—

कृत्वा करावय स संकुचर्वज्ञान्त्री सम्मथामिति नगाद गिरं क्रितीशः । दन्तावकीविशदरक्षिमवितानकेन क्रिम्म्युनीन्त्रचरणाविव चन्द्रनेत ॥३।४०

बाधीबांद पानेके उपरान्त महाराज श्रीवेषणे कमकके समान सुन्दर हायोको जोडकर अपने उच्च्यक दांतीकी समक्ते मुनिवरके चरणोंमे सन्दन चढ़ाते हुए विनय-पर्यक कहने लगा।

हरतेन सुन्दरि सुदुर्षिनिवारितोऽपि भृद्धस्तवाभरदछे नवश्चित्रुभामे । धावश्चरोक-नवपछव-वाङ्क्ष्येताः स्मेरं करिष्यति न कस्य सुखं बनाम्ते ॥८।५८

हे सुन्दरि ! बार-बारहाषसे हटाये जाने पर भी नव विद्वम सदूश सुम्हारे अघर-को अशोकका पत्छव समझकर दौड़नेवाला भ्रमर वाटिकाओंमे किसे हैंसाये बिना रहेगा ।

चित्तकी दीति—चित्तका विस्तार होता है, चित्त व्यक्ति जैसा हो जाता है, ओज कहणता है। बोब गुण बीररस, बीमत्सरस बोर रीहरसमें उत्तरोत्तर अधिका-विक पाया जाता है। वे बर्गोर्क प्रयम अकारके साथ मिसा हुआ उसी वर्गका दूसरा जबर और सीसरेक साथ मिसा हुआ उसी वर्गका बक्तर या रेक्ट ८, ठ, इ, ब, स बीर य ये सक ओक स्थेक हैं। सम्बे-उन्ने समास भी ओजका सुवन करते हैं। अहतुत काव्य में इस गुण के पर्यात उसाहरण पाये जाते हैं—

१, चित्तं व्याप्नोति य' क्षित्रं शुष्केन्धनमिनानत' ।

स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च । मही, ८ ५०, सृ० ८ ।

तथा-

शुष्केन्धनारिनवस्यच्छजनवद् सहसैव य ।

२, दीन्स्यारम्बस्तुतेर्हेतूरोजो बीररसस्थितिः ।

नीअरसरीद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च ।—का० प्र० सा० स० प्रयाग, ८ उ० सु० ६२-३।

ओअश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते ।

भीर-बीभरस-रौत्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु ।—सा० द०, कसकसा, १६२० ई०, ८ ५० ६ सु० । ३. वर्गस्याखतृतीयाभ्या युक्ते वर्णे तदन्तिमी । उपर्यथो द्वयोवी सरेकी टठडउँ सह । शकारस्य पकारस्य तस्य अध्यक्तां गताः । तथा समासबहुता घटनौद्धस्यशासिनी ।

<sup>—</sup>बही, ६ ५० ७ स०।

करणैविविधेरशेषवन्धेश्वरणाभ्याहतिमिर्मुजप्रहारैः । क्रमजातक्षयं प्रचण्डशस्योहिचरमङ्गेन तथोर्षमूव बुद्धम् ॥ १।२५

पेंतरे, लपट और हाय-पैरों की चोटोसे प्रचण्ड शक्तिवाले दोनों योखा बहुत समय तक लडते रहे। कभी एककी और कभी दूसरेकी जीत होती थी।

तुरगवारकठोरकरद्ववीधतकशागुणपीवितकम्बरै । प्राय मयापसरच्छित्रमञ्जले स्वलितवेगमगामि तुरङ्गमैः ॥ १६।९

मार्गमें भयसे लडके—शिशृ इधर-उधर भाग रहे थे। इतना कसे हुए थे कि भोडोंके पट्टोमें पीडा पहुँच रहो थी।

तुर्गायस्त्रनिरुद्धमहारयेहरिभिरुखितैर्ज्जदोन्मुखे । सम्बन्धिरनिर्जिलकस्त्रस्य समजनीव तरक्रिविष्णहः ॥ १३।१०

सवार लोग यत्नते घोडेके वेगको रोके हुए ये और घोडे आकाशको कोर जैसे उड़नेके लिए उक्तन रहेये। उनकी इस गतिसे आकाश-समुद्रमे मानो तर्रो उठने लगी।

चन्द्रप्रभ काव्यमें वैदर्भी रीतिका प्रयोग हुत्रा है। माधूर्य व्यंजक कोमल वर्णोंके प्रयोग और अल्पसमाधवाले पद ही इस काव्यमे निबद्ध है। कालिदासके समान भाषा सरल और स्वच्छ है।

## पूर्ववर्ती कवियोंका प्रभाव

महाकवि वोरतन्त्रके समय तक सस्कृत प्राथामें कई महाकाव्योका प्रणयन हो पूका या। अत. कालिदात, अदवयोर, माथ और मारविके प्रणोका प्रभाव चन्द्रप्रभ पर स्पष्ट किता है। कि वो वोरतन्त्रिय तथ्य । भाव सामको यहण कर भी उपमें ने नोताको योजना को है। जिस भावको जन्द्रोने यहण किया है उनसे अपन्ती करवाका मिश्रण कर नया क्य ही प्रस्तुत कर दिया है। कि वोरतन्त्रिके चन्द्रप्रमर्भे स्वाकि किता के प्रथम प्रभाव कर नया क्य ही प्रस्तुत कर दिया है। कि वोरतन्त्रिके चन्द्रप्रमर्भे सहाकवि कालिदासके प्रथम, मेथहत और कुमारसम्भवका प्रभाव दृष्टिनत होता है। यदि चन्द्रप्रम काथका कथानक करक काव्योक क्यानकोर्त मिन्न है, तो भी बस्तुवर्णन्ते, प्रकृतिविक्तणो एव भावाभिक्यत्वनाओं भ्रभाव वा गया है। यही कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर प्रभावका विस्त्रेयण किया वारोगा।

रपुन्यकाव्यके दिशीय सर्वके बारम्भये बताया है कि सूबरे दिन प्रातःकाल रानी सुर्विष्णाने पहले पुष्पाला, चन्दन लेकर निष्टानीकी पूजा की, पहलात् बाड़केको दूष पिलानेपर बांप देने उत्पारत राजा दिलोपने उस लाखि की शायको बनमें पराने-के लिए सोला। यथा—

> भय प्रजानामधिपः प्रभाते जायात्रतिप्राहितगन्धमाल्याम् । बनाय पीतप्रतिबद्धवस्या यशोधनो धेनुमृषेमुमोच ॥ २।३ रघुवंद्य

कवि धीरवन्ति क्षेत्र प्रजानां पदको छेकर तथा उन्त वर्णनका प्रभाव प्रहण कर राजकुमार श्रीवमिक विकासका वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि कहता है—

अय प्रजानां वयनामिरामो स्थ्मीस्रतास्त्रितसुन्दराङ्गः ।

वृद्धि स रक्षाकरवत्त्रपेदे दिनानुसारेण शनै: कुमार: ॥ ४।३

शोमासम्पन्न सुन्यर वह राजकुमार प्रजा-समृहके नेत्रोंको आनन्द देता हुआ दिनानुसार क्रमशः सरोवरकी तरह वृद्धिगत होने लगा।

बीरमन्तिका उपर्युक्त पद्य करूपना और पदकालित्यको दृष्टिसे रघुवंशके उक्त पद्यकी बयेला निश्वयत: रमणीय है। किंब बीरमन्तिने प्रमाव ग्रहण कर भी उसे एक नवीन रूपमें ही उपस्थित किया है। क्ट्रप्रम काब्यके चतुर्व सर्गमें रघुवंशका प्रमाव अन्यत्र मी पाया जाता है। रघुवंशके उपर्युक्त स्लोकका प्रमाव निम्न लिखित पद्य पर भी है—

> इति प्रजानामधिषः स्वविचे विचिन्तवस्यास्तिफरगुभावस् । जगाम बैरास्यसपेतरागो बुद्धे फलं वास्माहतप्रवृत्ति ॥ ४१२० ॥ रपुवंशके 'वपानुत्वाना वृत्ति कोर्तनीया' (२१२) का प्रभाव चन्द्रप्रमके निस्न

पद्य पर है---निरस्तवद्वर्गारेषुः कृतज्ञो गुणाधिकानां धुरि वर्तमानः ।

स मस्तरेणेव समं गुजीवैन वस्पृत्ते दोश्यणे. कुमार. ॥ ४।१४ वन्द्रममः

जन कुमारने काम, क्रोब, हुयं, मान, लोभ और मद इन भोनरी छहाँ सनुवाँ-को जीत किया था। वे कृतक और स्वयं सब शेंष्ठ गुणी लोगोमे भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार जब कुमार्स जमस्त गुणोका समवाय देककर ईंच्यांके कारण हो मानो सब दोय-समूह उन्हें छुटो भी नहीं थे।

कुमार श्रीवमिक जनमके समय महाराज श्रीपेणने हर्पविभार होकर पुत्रीत्यिक समाचारको लानेवाले मृत्योको उसी प्रकार विपुल बनराशि प्रदान की जिस प्रकार महाराज दिलीपने रपुके जन्मके समय भृत्योको को यो। यथा—

> जनाय ग्रुद्धान्तवराय शंसते कुमारजन्मासृतसंमिताक्षरम् । अदेवमासीत्त्रयमेव भूपते: शशिप्रमं छत्रमुभे च चामरे ॥ ३।१६ रघुवंश

इसी भावको छेकर कवि वीरनन्दिने कल्पनाका मिश्रण कर लिखा है-

तृष्ट्या ददस्यसुतजन्म निवेदयद्वयो

देवं न देयमिद्मित्यथवा क्षितीशः ।

बाक्षीरायाःप्रमद्विद्वस्त्रचित्तवृत्ति-

विश्विसवृत्ति हि मनो न विचारदक्षम् ॥ ३।७३ चन्द्र०

जिन्होंने आरकर राश्कुमारके जन्मका सुसमाचार सुनाया, उनको प्रसन्नताके मारेक्या देनेके योग्य है और क्या नहीं—इसका कुछ भी विचार न करके जानन्द- विह्नुक महाराज श्रीपेणने मुँहमाँगा पुरस्कार दिया। सच है, जब मन आपेमें नहीं रहता. तब वह विचार नहीं कर सकता।

पुत्रोत्पत्तिके समय होनेवाले आमोद-प्रमोदोका वर्णन दोनों कवियोने किया है।

मावसाम्य होते हुए भी दोनोंकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं । यदा---सुरक्षत्रवा मङ्गळतुर्वनिस्वनाः प्रमोदनृस्यैः सह वारयोषितास् ।

न केवलं सम्रान मागभीयते. पशिन्यजुरमस्त दिवौकसामपि ॥३।१९ रघु०

इसी भावके आघारपर---

गायस्प्रमृत्यद्भितो रमसेन वस्ग–

दुन्मत्तरामिव जगाम पुरं समस्तम् ।

तत्रामवस खलु कोऽपि स यस्य नान्त∽ र्जन्ने विकासि हृदयं सहसा द्विषोऽपि ॥ ३।७४

राजकुमारके जन्मकी प्रसन्नतामें चारो ओर इतना गाना-चजाना और नाच-कूद हो रहा या कि सारा नगर ही मानो आनन्दसे मस्त है। उस नगरमें ऐसा कोई सनुभी नहीं था, जिसका मन भीतरसे प्रसन्न न हो उठा हो।

महाकवि कालिदासने रभूके जन्मके समय दिशाबीका प्रसन्न —स्वच्छ होना एवं श्रीतल-मन्द-मुगन्य वायुका चलना लिखा है। इसी भावको लेकर कवि वीरनन्दिने चन्द्रप्रमके जन्म समयका विश्लेषण किया है। यथा—

दिशः प्रसेदुर्मस्तो बबु सुला. प्रदक्षिणाचिहंविरग्निमाददे ।

बभूव सर्वे ग्रुभशसि तत्क्षण मनो हि छोकाम्युदयाय तादक्षाम् ॥ ३।१४ रघुवंश

बाहक उत्पन्न होनेके समय जाकाश स्वच्छ हो गया था, शीतल-मन्द-मुगन्य पवन चल रहा था और हवनकी जिलाकी लग्दे देखिणकी और पूमकर हवनकी सामग्री-की प्रहल कर रही थी। सभी शकुन जच्छे हो रहे थे; यत. इस प्रकारके बालक संसार-के कस्यापके लिए हो उत्पन्न होते हैं।

ककुम. प्रसेदुरजनिष्ट निखिलममलं नमस्तक्रम् ।

तस्य अननसमये पवन. पुराभवेबी पुरमपन्दिगङ्गनाः ॥ ३०१२॥ चन्त्रमम उस बालक-—चन्त्रप्रभके जन्मके समय दिशाएँ और समस्त आकाश निर्मल हो गया। दिशास्त्री अगनाओको मुवासित करती हुई हवा चलवे लगी।

कत्पनाकी दृष्टिसे पन्द्रप्रमका यह सन्दर्भ रचुवंशको अपेक्षा उत्तम है। किवने बायुको सीचे शीवल-मन्द-मुगन्य न कहकर दिखास्त्र्यो अंगनाओको सुवासित करसेवाली कहा है। अतः काम्यचनत्कार इस पद्यमें अधिक है।

चन्द्रप्रभ काम्य पर सबसे अधिक प्रमाद 'किरातार्जुनीयम्' और 'माव' का है। 'किरातार्जुनीयम्' से कविने मायसाम्य और सम्यास्य मो प्रकृण किया है। यहाँ कुछ बराहरण प्रस्तुत किये बतते हैं। प्रोपेदी शत्रुके सम्युद्यको सुनकर सुन्ध हो जाती है और सह युविश्वरिक्षे कहती है- गुवाबुरकामनुरकसाधनः डुकामिमानी डुकवां नराधिपः।

परैस्तवरण्यः क इवापदास्येग्यनोरमामाध्यवश्यिय विषयम् ॥।।१ । किरात० वापके व्यविद्या बचुवातवर्मे कौन ऐसा राजा है, वो बनुकूल सहायक सामग्रीके रहते हुए तथा जिसको सनिय होनेका गर्य है, सन्य बादि तथा बीन्यरं सादि राजीचित गुगोंमें अनुस्वत, वंच परम्परांचे रक्षित राज्यभाको वपनी मनोरमा प्रियतमाको भाति वपद्यक्ष होने देगा।

किव थीरतन्त्रिने उक्त पश्चके भावको कितने प्रकारान्तरसे निवद किया है, यह निम्नांकित उदाहरणमें दर्शनीय है—

रतिप्रदानप्रवणेन कुर्वता विचित्रवर्णकमवृत्तिसुरज्वळास् ।

गुजानुरागोधनका हुताबित: प्रसाधिका येन वधूरिव प्रवा ॥॥१५२ चन्द्रप्रम कनकप्रमने अपनी जन्मित्रीकि प्रवाको नववधूकी तरह सब प्रकारते सन्तुष्ट किया। निस तरह पति वपनी नववधूको रितकीकासे प्रसन करता है, उसी तरह उन्होंने अपनी प्रवाको रित-प्रीतिके प्रसन्न किया और जिस प्रकार पति मिन्न तरहके उज्ज्ञकत वर्गोंका रंगोकी चित्रप्रवाहि वपूके स्वरीको बन्द्रक सरहा है, उसी तरह उन्होंने प्रवाको बाह्मण, समिय बादि वर्गोंकी उज्ज्यक वर्गोंका हो सिन्त किया।

द्रौपदी युधिष्ठिरसे सम्मानकी रक्षाके लिए निवेदन करती हुई कहती है— अवक्रितं न द्विरुप्यरेतसं चयमास्कन्दित मस्मनां अनः।

अभिभृतिमवादप्नतः सुरसुक्कत्ति न चाम मानिनः ॥२१२० किरात० लोकसस्य—राखके देरको पदाकरत करते हैं, पर जाज्यस्यमान विनको पदाकान्त नहीं करते । मानी मानहानिकी आधंकांधे सुखपूर्वक प्राण विद्यवित कर देते हैं, पर वपनी मान-मर्यादा और तेजको वक्का नहीं कमने देते ।

प्रस्तुत भावको ग्रहण कर कवि वीरनन्दिने खिखा है—
अभिमानधनो हि विकियां अजित प्रस्तुत दण्डदर्शनैः।

प्रशासं न तु चारि जातुष्किपरिनिर्वाति किमिन्दर्गनना ॥२२।०८ चन्त्र० शत्रके उत्तर सहवा स्वक्ता प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह राजा विभागी होनेके कारण केवल साम—प्रियचनको ही शान्त हो जायेगा। जिममानी मनुष्य दण्ड-की पसकोष्टे विगङ् जाता है, शान्त नहीं होता। जायको कही जाग बुसारी है।

सुयोधन प्रवाके अम्युद्यके निमित्त सलातील रहता है। कृषकोंको बिना अधिक परिश्रम किये ही अल्वका देर सुलम होता है, जिससे उस देशके निवासियोको समृद्धिका पता सम जाता है। यथा—

सुखेन कम्या द्वत: क्रुवीवकैरकृष्टपच्या इव सस्यसपदः ।

विजन्यति क्षेत्रमदेषमातृकाश्चिराय तस्मिन्कुरवश्चकासिः॥ ११३०॥ किशत० चिरकालसे प्रवाके सम्युद्यके हेतु वह यत्वचील रहता है। उसका राष्ट्र वृष्टपम्युजीवी नहीं है, किन्तु उसने बावस्यकदानुसार स्थान-स्थानपर कृप, वालाव जीर नहरोंका निर्माण कराया है। कुषकोंको बिना जियक परिव्यम किये ही अन्नका डेर सुलम है, जिससे उस देखके निवासो सुधहाल हैं। तात्पर्य यह है कि उसके सुप्रबन्धने उसकी प्रवा दुष्कालका अनुभव कभी नहीं करतो।

इस भावकी अभिव्यंजना वीरनन्दिने निम्न प्रकार की है---नीरन्प्रैविंपुरुफ्डेरकृष्टवर्ष्यैः सवन्न सुरकृत्वस्वमस्तसस्यैः।

न रुपण्डं बसल्यस्वमहा महोत्या निर्दोष नरमित्र दुर्जनायबादाः ॥ ३ ६५॥ धन्यमण्ड वह देश देसकुर बासक उत्तर भूक्वकड़ी तरह निरन्द फेले हुए और बिना जोते-बोचे उत्पन्न होनेवाले दासदा अल्मोसे हम्मण्य है। निर्दोष व्यक्तिको निद्य प्रकार रोजे कार्यवाद मही हुं सकता, उसी प्रकार नववहूंके कारण होनेवाले दुर्मित बादि जबपह उसे मही हुं बकता। उसे देशने सिचाई आदिका बहुत हो। सुन्दर प्रवस्य है, जतएव वर्गा हुई हो के प्रकार के स्वाह के स्वा

'किराताजुनीयम्' का जारम्म ''श्री:'' सब्बते हुवा है। 'चन्द्रप्रभवरितम्' का प्रारम्म भी उत्ती ''क्षो'' सब्दत्ते होता है। दोनोने वंशस्य छन्द है तथा प्रारम्भ करनेकी सीजी एक है। यथा—

श्रियः कुरूणामधिपस्य पास्त्रीं प्रजासु वृक्तिं यमयुक्ततेदितुम् ।

स वर्णिकिक्की विदितः समाययौ युचिष्ठिरं द्वैतवने बनेचर. ॥३१३ किरात० कुद देश निवासियोके स्वामीकी राज्यश्रीको रक्षा करनेमें समर्थ प्रजावर्गके

साथ किये जानेवाले व्यवहारको समझनेके लिए जो किरात ब्रह्मवारीके स्वरूपने भेजा गया या, वह सम्पूर्ण वृत्तान्तीका यथावत् ज्ञान करके युधिष्टरके पास द्वेतवनमे लीट कर जाया।

श्रियं कियाद्यस्य सुरागमे नटस्पुरेन्द्रनेत्रप्रतिविग्वछान्छिता ।

समा वमी रत्नमयी महोत्पलैः कृतोपहारेव स बोऽप्रजो जिन. ॥१।१ चन्द्र०

दर्शनके लिए आये हुए देवगणके नृत्यके समय, उनके चचल नेत्रोके प्रतिदिम्ब पडनेसे, जिनकी रत्नमयी समा, कमलीके वपहारकी पृष्पाविको लिये लडी-सी जान पड़ी और शोभित हुई वे प्रथम विन भी अध्यमदेव कोमा और वैमवको दें।

'बन्द्रप्रचरितम्' में ''व्यविक्षः स तत्र विस्तितार्थः'' (६११००) प्रस् किरातके ''व्यविक्षः पुष्पप्रत्मविक्षः'' (६११० किरात०) हे, ''व्यव्योवस्वत्यमुच्छ-कित्ते भूमः'' (१४५२) प्रस किरातके ''व्यव्योव्यरक्षमत्वामस्'' (९१०४); ''गृत्वेः समाधातिम्वेवदेतरित्रमाम्'' (११००) प्रस किरातके ''गृत्वं सह्यते करुहृत्विक्षमः' (८१९) त्रचते; ''गुल्वंत्या सकलमेव जगरकक्षम्यनम्' पद्य किरातके ''गृत्वंत्रम्य समिष्यम्य अरं महिमानसभ्' पथते; ''क्वस्तावयीरस्विच्यति' (१३१८) प्रस किरातके ''क्वस्तावकर्यरितास्वास्त्रमाम्' (५१८८) हे; ''बहुवः प्रणिपस्य वीचिता प्रिय-वास्तिः ध्रणकेम'' पद्य किरातके ''वहुवः कृतस्यकृत्विचातुं ग्रियनिष्कृत्यवम् '' (१३१८८) एवं "विश्वाय मीलं वलमास्थमूले च नीतिमानाटिकं बहिःस्वन्" (४।४७) पद्य किराताजुंनीयम् के "विश्वाय रक्षा परितः परेतरानशङ्कितालारपूर्णत शङ्कितः" (१।१४) । प्रमाप्ति लिक्त होता है। किन वीरनन्तिने प्रभाव महण कर यो गानाधानाधीको अपूर्व योजना की है। जोवनको मनुभूतियो, जावलों पूर्व तप्योक्ते कर्णनमें क्विको दृष्टि मानपूर्ण और करणनापूर्ण होती गयी है। राज्यस्थनस्था एवं राज्यस्थालक सम्बन्धी विद्धान्त किनिके क्रितर क्षेत्रक स्थाप महण्य किने हैं, पर उन सिद्धान्तीका समावेश एक मिल्ल प्रकारको भानमूर्णि पर ही प्रस्तुत किया है। अतएव इसे किन मीलिकताम ही परिनाणित किया जानेगा।

'किरात' के समान ही 'क्ट्रप्रभकाव्य' पर 'शिश्मालवय' का भी प्रभाव है। अपूर्व प्रतिभा और विभिन्न शास्त्रों के समाध साहित्य के साथ माथकी उपस्थिति सस्कृत काव्यकी विसाम एक नवीन वमस्कार है। माथक काव्य वैगवशे उत्तरकालमें अपने कि कि प्रभावित हुए बिना न रहे। यदापि 'वस्प्रभ' का क्यानक 'माथ' के कम्मानककी अपेशा विजडुल भिन्न है, उद्देश्य और तय्यनिक्पणकी दृष्टिये भी दोनो काव्य नितान्त भिन्न है, तो भी बस्तुवर्णनों पर माथका प्रभाव परिलक्षित होता है।

कि वीरनन्ति मरुपूर्त मन्त्री और पुवराज सुवर्णनामके बीच हुए वार्तालाएन में शिशुणानके वचके समर्यनके हुं उध्यन्त हुए श्रीक्रण और सल्देवके सार्वालाएके प्रभाव प्रश्न किया प्रतीद होता है। मरुपूर्त मन्त्रीने में लिला अवरुप्तव के कर राजवता में कहा कि एव्योपाल राजाने साथ सामका घ्यवहार होता चाहिए। पुवराज सुवर्णनामको मन्त्रीका यह कवन रिवर प्रतीत न हुआ और वह कहने लगा कि मदान्य और अन्य अधिकास अपमान करनेके लिए प्रसृत्तु पुरुषके प्रति चण्डका प्रयोग करना ही बुद्धिमानोको बात है। जब तक वसु पर आक्रमण करते करते, तब तव हव सुपर सामन मारी प्रतीत होता है, पर बाक्रमण करते हो वह तुणके समान हलका हो जाता है। जो वस्तिमानोनी व्यक्ति चनुषोके जरवाचार सहन करता रहता है, उसका जम्म निर्यंक है। प्राण देकर भी जपने स्वाभिमानोकी रहता करनी स्वाहर करता रहता है, उसका जम्म निर्यंक है। प्रण देकर भी जपने स्वाभिमानोकी रहता करनी चाहिए। कि कहता है—

सृत एव विक्रीन एव वा वरमपासमवः पुरैव च।

न पुसान्यरियृतिजीबिचः सहते कः सत्तु मानलण्डनम् ॥१२।९६ चन्द्रप्रम० चाहे जन्मके पहले हो मर जाय या विनष्ट हो जाय, किन्तु पराधीन होकर रहना बच्छा नही। मानके विनाशको कीन सह सकता है।

जपर्युक्त सन्दर्भ मायके काम्यते प्रमावित है। माय काम्यके द्वितीय सर्पमे बतामा गया है कि वकराम शिक्षुपाकके अन्याबारों और अपरावोंका विवेचन करते हुए कहते हैं कि उसके साथ सन्ति नहीं को जा सकती है। वो म्यक्ति कोपपुक्त पायके देर-माय विरोध कर उसमें उदासीन हो जाता है, उसकी उपेक्षा करता है, वह पायके देर-में जलती हुई आपको डालकर हवाके रखके सामने सोता है। जाएय स्पष्ट हैं कि कुढ शब्दे ताय विरोध कर उसकी उपेक्षा बहु करनी चाहिए। जो स्वाभिमानी दुसरोंके द्वारा पहुँचाये यये अपमानको सहता है, उसके जीवित रहनेकी अपेला मृत्यु . श्रेयस्कर है।

कुमार अवितरितका अपहृश्य होने पर महाराज अजितंत्रय विलाप करने लगे।
पृथ्वीकर्ष राजाका हृदय बाहुत हो गया। अजमरके लिए उनको मुख्की जा गयी।
जन्मतिक्षित्र जल छोटने एवं जन्म अनेक उत्पाय करने पर राजाकी मुख्की इर ही:
हर्ती समय तरीमृत्य नामक चारममृति जाकाश मार्गते जाये। जारममृतिके आनेका
और जमायते डारा आक्ष्यं और कुतूत्कत्रे देले चानेका विचय माय काम्यके प्रयम्
सर्गमं स्थित नारह आयमन तथा डारिकाशासियों डारा आक्ष्यं और कुतूत्कपूर्ण देले
जाके समाव है। कार्ष वीपना स्थापन तथा मार्गते अपन

दधानमिन्दोः परिवेषमाजस्तुलामतुल्याङ्गरुचा परीतम् ।

तदा तमुद्गीवसुदीक्षमाणा सर्वा समा विस्मयमाजगाम ॥५।७३ चन्द्र०

पुरवासियोने अन्तरिक्षमें तपोभूषण नामक चारण मृतिको देखा । अपने शरीर को अनुषम कान्तिके मण्डलसे घिरे हुए मण्डल युक्त चन्द्रमाके समान सोभायमान उन मनिराजको, सब समासद लोग विस्मयके साथ गर्दन उठाकर निहारने लगे ।

उन्हें देखकर सब लोग अपने मनमें तर्क करने स्ने कि ये सूर्यनारायण तो नही हमारे राजाको विलाप करते देख करणासे कोमल आब घारण कर समझानेके लिए आ रहे हैं ? इतने ही में वे मुनिराज शीझ ही राजाके निकट झाकर उपस्थित हो गयें।

मुनिराजके बरणोको प्रसालित करनेके उपरान्त राजा अजितज्ञयने उनसे आधीर्वाद प्राप्त किया। जनन्तर कुन्द-कुसुम-सद्द्र अपनी दन्तकिरणोकी कान्तिसे उनके बरणोमें पुष्पाजि ही अपित की।

तस्मित्रधोताशिषि साधुमुख्ये सप्रश्रया वाचमुवाच भूपः ।

दन्ताश्चिमः कुन्ददलेखिनाची समय्यन्याद्युगं वदीयम् ॥ ५१० चन्त्रप्रम० वे सायुप्रवर जब आसीर्वाट दे चुके तब कुन्द-कुपुम-सद्द्य दन्तप्रभाको किरलोसे उनके चरलोमे पुष्पावरिल-सी वर्षण करते हुए राजाने विवयपूर्वक कहा ।

चन्द्रप्रभवरितम्के "उदयादिशिरःश्रितः यशी शशमन्तर्गतमात्रियासुना" (१०। २०) यस पर मावके "उदयशिवरप्राङ्गप्राणेखेव रिज्जूर" (११।४७) का; और "इस्वं नारी: अणविष्वः कोभयन्तीतिदसः" (७११) पर मायके "इस्वं नारीप्रंटियतुम्रकं कामिनः काममावन्" (१८७) का प्रमाव कवित्त होता है। चन्द्रप्रमं विचत कलकेवित्रपर मायके वष्टम वर्गमं विचत वक्तकेवित्रपर मायके वष्टम वर्गमं विचत वक्तकेवित्रपर मायके वष्टम वर्गमं विचत वक्तकेवित्रपर मायके वष्टम वर्गमं विचत वक्तकेवित्रका प्रमाव दिवता है। वनकोवाको व्यवेक कल्पनाएँ मी मायसे प्रमावित परिक्तित होती है। किस

१. माघ श१-२ ।

२. वही ११२६।

बीरताबित किरात और सावकी वैंकी पर इस काव्यका प्रणयन कर भी मौलिकतावोंका पूर्ण समावैष किया है। दर्शन कीर बाचारके स्वक ही जिम नहीं हैं, विष्णु वर्णनतीकी, बस्तुगठन एवं वीवन सन्देश उक्त दोनों महाकाव्योंके जिन्न हैं। प्रंचारको शान्तराव्यें परिवर्तित कर देनेकी ककार्म कि नितान्त पट्ट हैं। काव्योगये युक्त विश्व अव्यावक एक छोटेसे निमित्तको प्राप्त कर किस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं, यह वर्षनीय है। एक साम ही प्रंचार कीर देशासके सटके व्यक्तिको लगते हैं, उसकी अन्तरास्या सान्तिका पायेय प्राप्त कर तृत हो जाती है। रस निष्पत्तिको प्रक्रिआते निष्यन्त भाव सार्वजनिक कीर सार्वकालिक है। वस्तु वर्णन हृदयकी रागात्मक शक्तिके उन्थेय और विकासमें उद्दीपक हैं।

# प्रद्यम्नचरित

इस चरित महाकाव्यमें चौदह सर्ग है। इसके रचयिता महाकवि महासेन है। परम्परा प्राप्त कथानकको कविने महाकाव्योचित गरिमा प्रदान की है।

### रचयिताका परिचय

महासेन लाट-वर्गट या लाइ-बागड़ सबके काषार्य थे। प्रधु-लचरितकी कारंजा भण्डारकी प्रतिमें जो प्रशस्ति दी हुई है, उससे जात होता है कि लाट-वर्गट संघमें सिद्धान्तीके पारगामी जयनेन मुनि हुए कीर उनके शिष्य गुणाकरसेन। इन गुणाकरसेन-के शिष्य महासेन सूरि हुए, जो राजा मुंज डारा पूजित ये और सिन्धुराज या तिन्धुलके महामात्य पर्यटने उनके चरणकमलोकी पूजा की थी। इन्ही महासेनने प्रधुम्लचरित कायकी रचना की और राजाके अनुचर विवेकवान् मधनने इसे लिखकर कोविदजनोंकी दिया।

प्रयुप्तनवरितके प्रत्येक सर्पके अन्तमं आनेवाओ पूष्पिकामें 'श्रीविष्युराजवरक-महामहत्त्वीपप्परगुरीः पिवत्योमहातेनाचार्यस्य इते' लिखा मिलता है, जिससे यह प्यतित होता है कि सिन्यूलके महामात्य पर्यटको प्रेरणांसे हो प्रस्तुत काल्य निर्मित हुआ है।

लाट-वर्गटसंब मायुरसंबके ही समान काट्यासंबकी शासा है। यह संघ गुजरात और राजपूतानेमे विशेषरूपसे निवास करता था। कवि-आचार्य महासेन पर्पटके गुरु थे।

# स्थितकाल

प्रयुक्तचरितकी प्रशस्तिमें कान्यके रचनाकालका निर्देश नही किया गया है। पर मुंज और सिन्धुलका निर्देश रहनेसे अभिलेख और इतिहासके साक्ष्य द्वारा समय-

९. माणिकचन्द्र दि० जैन प्रन्थमाला, बम्बई, बि० सं० १६७३ में प्रकाशित ।

२. श्रीतार-वर्गटनभस्ततपूर्ण चन्द्र-----।—क्वै० सा० इ०, डिसीय, पृ० ४११ ।

निर्मय करनेकी सुविधा प्राप्त है। इतिहासमें बताया गया है कि मुंख विक सं ६०३१ (ई०९४) में 'परवारी' की गदीपर आसीन हुआ था। उचवर्ष के लिक्किसो विदित होता है कि असने लाटो, कर्याटकों, बोलो और करेलोड़ी अपने पराक्रमणे त्रवत कर विद्या था। मुंबके दो शानपत्र विक सं ६०३१ ( सन् ९७४ ई० ) और निक संक १०३६ ( सन् ९७५ ई० ) के उपत्रवह दुर्ग हुं। कहा आता है कि ई० ९९३-९९८ के अभि किसी समय तैलादेवने उनका वय किया था। इन्ही मुंबके समयमें निक संक १०५० (९९३ ई०) में अमितविने सुमाजिवरत्यसम्बोह समात्र किया था।

मुंज या बाक्पतिका उत्तराधिकारी उत्तका अनुज हिन्तुल हुआ; इसका दूषरा नाम नदसाहदाक या निन्युराज है। इसके यशस्त्री इत्योंका वर्णन परामुकने नव-साहदांक चरितमें किया है। इसी शिम्युकका पुत्र भोज वा, जिसका मेस्तुंगकी प्रवस्त-निस्तामणिये वर्णन पाया जाता है। अत्रत्य प्रदुम्मचरितको रचना ई० सन् ९७५ के आस-नास हुई है और महासेनका समय दसवी शतीका उत्तराई है।

# प्रद्युम्नचरितको कथावस्तु

इरावती नगरोमें यद्वयो बोक्नल नामके राजा हुए। इनकी पटरानी सत्यभामा मी। उत पूष्ववेश पूत्रने दृष्टि मुगोको, बागोरी कोक्तिलाको, मुक्से बरद्रमाको, गतिसे हाँसिनोको और करने कुनतलेक बनाको परावित कर दिया था। वह विधाताको अपूर्व सृष्टि थी। अक्तिलाके समक्ष जबु नतमस्तक होते वे। —प्रथम सर्ग स्वाप्त समक्ष जबु नतमस्तक होते वे। —प्रथम सर्ग स्वाप्त स्वाप्त जबु नतमस्तक होते वे। —प्रथम सर्ग स्वाप्त स्वाप्त जबु नतमस्तक होते वे। —प्रथम सर्ग स्वाप्त स्व

एक दिन नारदम्नि पृथ्वीका परिभ्रमण करते हुए द्वारकामें आये। श्रीकृष्णने उनका स्वागत किया। नार करवमामाके श्रवनमें मये, यर श्र्यार करनेमें सल्यन स्कृतेक कारण सर्थमामा मृतिको न देव सकी। कल्ल. सर्थमामाने श्रव हो नारद अंकृष्णके लिए सुन्यरी श्रीको तलाश करते हुए कृष्टिनपुर पहुँचे। रावा मीक्सको समाने विकायो हारा प्रणाम किये वानेपर उन्होंने उसे श्रीकृष्ण प्रतिका बरदान दिया। कृष्टिनपुर से बलकर नारद विकायोका चित्रपट किये हुए पून. द्वारावतीमें पचारे। विवयनको देवकर श्रीकृष्ण श्रीवया प्रणाम क्या या, यह रिक्मणोका चित्रा हिम्मणोक स्वाह शिक्षणाकने सहा वा । अत. शिक्षणाकने सहा स्वर्णन कृष्टिनपुरको पर हिम्मणो हिम्मणको परिवा पारदने श्रीकृष्णको सिक्मणोक प्रवाह (श्रवद्वार पर प्रचिम्मण) हिम्मणोक स्वर्णन स्वर्

श्रीकृष्ण और बलराम कृष्टिनपुरके बाहर उपवनमें छिपकर बैठ गये। नगरके चारो जोर शिशुपालको क्षेता घेरा डाले घी। रुक्तिमणी उस उपवनमें कामदेव अर्चनके

र. देखें —डॉ॰ रमाशंकर त्रिपाठी, प्रा॰ भा॰ इ॰, बनारस ११५६ ई॰, पु॰ २८३।

२. अथ (सवत् २००० वर्ष) यदा मातवमण्डले धीमोजराजा राज्ये वकारः । प्रमन्धिचिन्तामणि, सिभीतीरीज, १६३३ ई०, भोजभोन्नवस्य , पू० २५ । पञ्चालत्मञ्जवर्षणि मासा सप्तदिनक्यम् ।

भोक्तव्य भोजराजेन सगौड दक्षिणापथम् ।--वही, पृ० २२ ।

लिए गयो। ओकुष्णने उत्तका जपहरण किया। गोष्ण, दमम और विवासक द्वारा पीछा।

किये जानेवर ओकुष्णने विव्युपाळका वर्ष किया और सकुत्रक विस्मणीको केवर का

गये। उपत्रनमें उपका पाणियुक्य पिक्यणीके साथ सम्मण्ड हुता। एक दिन श्रीकृष्णने

दिस्मणीको स्वेतवरून पहुनाकर उपत्रक्षमें एक विष्णापर देश दिया होरा स्वयं कराकुंजमें

छिप गये। जब सल्यमामा बहाँ बाये तो दिस्मणीको सिद्धांगमा या देवांगमा समझ

उसकी तुमा करते कमी तथा उसने वरदान मांगा कि माध्य हिम्मणीका त्यान कर सेरे

दास वर्गे। इसी समय ओकुष्ण कुंजने निकल आये और हैंबने लगे। दिस्मणी और

स्थामामामें मिनता हो गयो। इसरे दिन मैनीका स्वेष केकर दूत आया। ओकुष्णने

वश्ताभूवण देकर उसे वापस और सिर्मा हरी स्वर्णने सम्मण्ड केकर द्वारा आध्रक्षमें

श्रीमणी और सत्यभामाने बलरामके समक्ष प्रतिज्ञा की कि जिसके पहुले पुत्र होगा, वह पीछे होनेवाले पुत्रको माताके बालोंका अपने पुत्रके विवाहके समस मुख्यन करा देवी। श्रीमणीको पुत्र उत्तर हुआ। जन्मके पार्च देव पूमकेतु नामक देवाने जब विश्वन अपनुरूष किया। असने उस शिशुको वातरस्यक निर्मदको कन्दरामे रहा दिया और एक शिलासे उस कन्दराके द्वारको भी आवृत कर दिया। दैत्यके चले जानेके उपरान्त वहाँ कालसंवर राज्ञा बपनी प्रेमसी क्षेत्रमालको साथ विहार करता हुआ आया। कालसदरते कन्दराने पुत्रको निकालकर कंचनमालको साँग दिया और नयरमें आकरा यह शोचित किया कि कंचनमालाने पुत्रको जन्म दिया है। जन्मोरस्य सम्पन्न किया और सालकका नाम प्रदुष्ण रक्षा गया।—चुर्ण सर्ग

पुत्रके अपहरणने द्वारावतीमें तहलका मच गया। रिक्सपी विलब्ध-विलब्धकर रोने लगी। कृष्णने पुत्रको तलाश करनेका बहुत प्रयास किया, पर पता न चला। नारदने विदेहमें बाकर सीमन्वर स्वामीके समववरणमें आकृष्णके नववात शिचुके अपहरणके सम्बन्धमें प्रविक्त किया। उत्तर प्राप्त हुआ कि पूर्व जन्मकी शत्रुतिक कारण धूमकेतु दैयने पुत्रको चुरावा है। यह पुत्रवत् प्राप्त कर चुका है। यह पुत्रवत् पालक करेया और तोलह वर्षकी अवस्था होनेशर वह वापस आयेगा। केवलीने प्रयुक्तके पूर्वजनमका लक्ष्या भी कहा। —पंचम सर्ग

अयोध्या नगरीमें ऑरअय राजा रहता था। इसकी रानी प्रीविकराके गर्रसी पूर्णगढ़ और मिलमह नामक दो पुत्र हुए। राजा मुनिका उपदेश सुनकर विरक्त हो गया और पुत्रको राज्य देकर दोशा ग्रहण कर को। इसी समय दो विषक्पृत्रोने आवक-सर्ग हहण किया। एक मृति हारा कुतिया और मातंत्रको पूर्णगवायिल सुन वे दोनों दोसित हो गये और स्वर्ण प्राप्त किये।—यह सर्ग दोसित हो गये और स्वर्ण प्राप्त किये।—यह सर्ग

कीशक्रमारीमें हेमनाम राजा रहता था। इसके मधु और कैटम पुत्र थे। मधुको राज्य और कैटमको युवराय पद देकर वह भायाँबहित संन्यासी हो गया। मधु और कैटम बड़े प्रतापी थे। समस्त राजा दनके घरणोंमें नतमस्तक होते थे। एक दिन भीमने उनके राज्यमें प्रवेश कर तमस्को बलाया और बनताको कह दिया। मधुने उसके राज्य- पर नाक्रमण किया। मार्गव हेमरावने उसका स्वागत किया। वह हेमरावकी सुन्वरी मार्माको हेबकर मोहित हो गया। मनिवाके रायमानिवाद उसके प्रमाण मोमिका वर मिया, जनन्वर हेमरावकी रामाको के किया। दिवाके जमार्गव हेमराव उमका हो गया। एक दिन हेमरावकी रामी होएा सम्मोणन प्राप्त होनेपर वह अपने पुत्रको राज्य सौंपकर मृति हो गया। कैटबने मो अयाप दोशा हारा की। स्माधिमराव वारण कर वे दोनों स्वर्णने देव हुए। वहाँवि च्युत हो सप्ता जोव प्रयुक्त, कैटमका जास्ववती पुत्र और हैसरावका और पुत्रकेत हुए। वहाँवि च्युत हो। हती पुर्यक्तेत्र प्रयुक्तका व्यवहरण किया है।—

कासनंदर्भ दर प्रदूसन बॉड्यन होने तथा । युक्क होनेदर प्रयूसने कास्त्रवर्ध प्रयूक्त हो पर प्रदूसने प्रयूक्त हो पर प्रवूक्त हो पर कार्य प्रयूक्त हो प्रवूक्त हो प्रवृक्त हो प्रवूक्त हो प्रवृक्त हो हो प्रवृक्त हो प्रवृक्त हो प्रवृक्त हो प्रवृक्त हो प्रवृक्त हो हो प्रवृक्त हो प

प्रधुम्न नारदपृतिके साथ द्वारावतीको चला । सर्व्यसामका पुत्र मानु दुर्योवनको 
पूत्री उद्यक्ति विवाह करता चाहरा चा । प्रधुम्नते वनेचरका वेच सारच कर उन स्वांको 
परास्त किमा तीर उद्यक्ति हर स्वा । उद्यम्नते वनेचरका वेच सारच कर उन स्वांको 
परास्त किमा तीर उद्यक्ति हर स्वा । उद्यम्नते स्वस्ता रोत स्वात्त्रव्य 
मानुको परास्त्र किमा तीर सरकटरूप पारच कर सर्वाके उपवनको नष्ट कर स्थि। उसने 
वावार नष्ट किमा नीय द्वारा वन्दासको मुक्त किमा । बनन्तर प्रदूम्न वन्त्रमी माने 
प्रवेचना नेच द्वारा वन्दासको मुक्त किमा । वेचन्तर प्रदूम्न वन्त्रमी माने 
प्रवेचना नेच स्वार उपवास्त्रको स्वात्रक स्वा प्रकृष्णके सिम्तर वे वससर 
पच्चात्र वेचे विवाद दिये । प्रदूमने बम्बा शास्त्रविक रूप प्रकट किमा और प्राताके 
कारेकले विचादक द्वारा बाककोइएर प्रस्तुक की । बनन्तर दुर्बोबनकृतारी उद्यक्ति 
प्रवेचने वस्त्रव स्वार वारच वारकोइर्ग स्वात्रको सेनाके वाय भागामधी युद्ध करने कमा । इस 
पुद्धको देवनेके जिए देव बीर देख दोनो बारो ——वक्ष्त सर्ग

प्रतय-समूदके समान दोनों पक्षकी सेनाएँ अपना पराक्षम दिखलाने लगीं। कृष्ण प्रयानके पराक्षम और बाण-कौशलको देखकर आश्चर्यमकित ये। अतः उन्होंने बाह- युक्कं प्रस्ताव प्रयुक्तके समक्ष रखा । दोनों बाहुयुक्की तैवारीमें वे कि नारव वा यये और उन्होंने ओकुम्मको प्रयुक्तका परिचय कराया । ओकुम्म बहुद असभ हुए और भूमकाम पूर्वक प्रयुक्तका नगरमें प्रवेश कराया । उदिकि साथ प्रयुक्तका विवाह सम्पन्न हुवा, विसमें कालसंदर और कंचनमालाको भी वामन्तित किया गया ।—रक्षम समें

श्रीहरणकी जाम्बवती नामक पत्नीते धम्ब नामक पूरवीर और वानी पृत्र उत्पन्न हुखा। भीकृष्ण उचकी बीरातांब बहुद प्रचन्न वे, किन्तु एक वित्र किसी हुकीन स्त्रीके घीकभंगके अपराधमं उन्ने नगरते निर्वाधित कर दिया। व बत्तनमें प्रमुम्स वन-विहारके किए गया और वहाँ उन्ने धन्म मिका। धन्मका विवाह खन्मम किया गया। प्रचुन्नके भी कई विवाह हुए। उन्ने अनुबद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुखा।—एकाइस सर्ग

तीर्यकर नेमिनाथ परुष्य देशवे विहार कर छौराष्ट्र कार्य । यावरोंने समस्वरण में जाकर तीर्यकरकी बन्दना को । बल्देबने द्वारका विनास और ओक्टुज्यको मृत्युके सम्बन्धमें प्रश्न किया । तीर्यकरने मह्यामके कारण द्वीपायन मृतिके निमित्तते इस्त देवनपारीके विनास और जरत्कुमार के बाग्धे ओक्ड्रणको मृत्युके सम्बन्धमें भविष्यवाणों को । जरत्कुमार बनमें चला गया और वहाँ बाखेटकका जीवन-यापन करने लगा । यादब इस मविष्यवाणों को सुनकर बहुत चिन्तित रहने लगे । रात्रि क्यतीत होनेपर प्रातःकाल हवा । — ब्राइक सर्ग

श्रीकृष्ण रत्नवटित सिंहासन पर शोजित थे। सामन्त और सचिव उनकी सेवामें उपस्थित थे। विषयिक्तक और शान्तिचित्त प्रपृत्न अन्य राजकुमारीके साथ हरिके समय पहुँचा। उसने तीर्यकरके पास दोसा प्रदृग करनेका विचार प्रकट किया। वह माता-पितासे अनुमति प्राप्त कर नीभनायके व्याप्ते सीवत हो गया। स्विमणी और सत्यामानों भी दोसा चारण कर ली। —त्रथोद्देश सर्ग

प्रधुमनने घोर तपश्वरण किया। गुणस्थानका आरोहण कर कम प्रकृतियोंको नष्ट कर नेवलज्ञान प्राप्त किया। शम्य, अनिषद्ध और काम आदि भी मुनि वन गये। प्रथमनने अधारिया कर्मोको नष्ट कर निर्वाण काम किया। — चतुर्दक्ष सग

### कथानक स्रोत

हस काञ्यको क्यावस्तुका लाधार जिनतेन प्रयमका हरियंचे पूराण है। इस पुराणमें प्रयुक्तका जीवनचरित ४०वें सार्के २०वें पदले ४८वें सार्के ३१वें पदा तक पाया जाता है। गुणमात्राचार्के उत्तरपुराण के ७२वें पर्वमें मी ग्रमुन्तका चरित लेकित है। किंव महातेनने उक्त पूराण गर्बोंचे ही कव्यावस्त्रको शहण किया है। हरियंच पुराण की क्यावस्तु और प्रस्तुत काञ्यकों क्यावस्तुने बहुत कुछ समानता है। इस पुराणमें बताया गया है कि दक्षिणी पत्र मैककर श्रीकृष्णको वयने वरणके लिए बुलाती है जब

१. भारतीय झानपीठ काशो, सत् १९६२ ई० में हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित । २. नष्टी, सत्त १९४४ ई०।

कि प्रस्तुत प्रमुम्बस्रियों मारके समुरोध पर श्रीकृष्ण विषयणीका अपहरण करने आते हैं। हरिकंग्र पुराण काया है कि प्रहम्मते कान्संबरके ग्रन्थ सिंहरण गृणिकी बन्न को मुक्ताक बन्द दिवा। प्रमुम्बस्रियों सामान्यतः समस्य ग्रन्थकों हर हुए भी प्रमुम्न को मुक्ताक बन्द दिवा। प्रमुम्बस्रियों सामान्यतः समस्य ग्रन्थकों हर वर्ष के प्रमुम्म निर्देश है। इस कान्यमें कान्स्यंवरते प्रमुमकी प्राप्तिक समय ही अपनी पत्नी कंपन-मालको उसे पुत्रपात्रपर देनेका बन्द दिया था। अत्यय उसने प्रश्नितार उसे पुत्रपात्रपर दिया। हरिकंग्युपाल और कान्य दोनों हो सम्योमें कंपनमालकों गीरी और प्रमुम्नको विभिन्न स्वानोंने प्राप्त किये जानेका निर्देश जाया है। कान्स्यंवरके पूत्रोने प्रमुम्मको विभिन्न स्वानोंने परिभागक कराया था, बहुसि उसे विभिन्न प्रकारके अस्य-साम प्राप्त हुए थे। हरिकंग पुराणमें सह समस्य विस्तृत जाया है। कप्तिय और नहीं जाया है। बतः इस महाकान्यके क्यानकका सह माग हरिकंगपुराणने यही कान्स्यंवर नहीं जाया है। बतः इस महाकान्यके क्यानकका सह माग हरिकंगपुराणने यही तह है।

उत्तरपुराणमें प्रद्युन्तचरित अत्यन्त संक्षेपमे आया है। इस पुराण और प्रद्युन्तचरित काव्यके कथानकोर्मे निम्नलिखित समताएँ हैं—

- १, धुमकेतुकी शत्रुता और प्रदाम्नका अपहरण ।
- २ गुकासे प्रबुम्नको प्राप्त करते समय रानी कंचनमालाके अनुरोधपर उसे युवराजपद देनेका वचन देना ।
- कालसंवरके पाँच सौ पुत्रों द्वारा प्रयुक्तका भीषण वतमें परिश्रमण कराया जाना और वहाँपर नाग, दैत्यादिको वश करना ।
- ४. द्वारकामे सम्पन्त हुई प्रशुम्नकी क्रीडाएँ।

### असमानताएँ

- उत्तरपुराणमे आया है कि कालसंवरने प्रशुम्नका नाम देवदत्त रखा था, जब कि, काल्यमें प्रशुम्न या मदन नाम मिलता है।
- २. कालसंबरने प्रयुक्तको प्राप्त कर रानी कंबनमालाको युवराज पद देनेका केवल आध्वासन हो नहीं दिया, बल्कि रानीके कानमें पडे हुए सुवर्णपत्रसे उसका पट्ट-बन्य कर दिया, पर काव्यमे पट्टबन्थकी बात नहीं आयी है।
- उत्तरपुराणने कंचनमाला द्वारा प्रयुक्तको एक प्रज्ञप्ति विद्या ही प्राप्त हुई
   वी; पर काव्यमें हरिवशपुराणके अनुसार गोरी और प्रज्ञप्ति दोनो ही विद्यालोको प्राप्ति का निर्देश है।
- ४. उत्तरपुराणमें जाया है कि कंतनमाला द्वारा प्रयुक्त पर शोलमंग करनेका अपराच लगाया जाता है, जिससे कालसंवर अपने विखुद्देष्ट आदि पौच सी पुत्रोको प्रयुक्तको वनमें ले जाकर मार बालनेका आदेश देता है। वे उसे वनमें अलिक्ष्यमें

१, तत्कर्णगतसौषर्णपत्रेगारचि पट्टक — उत्त० झान० का० ७२।४६ ।

कृष बायेके किए प्रेरित करते हैं। देवों हे उद्दे रतनवय कुण्डल प्राप्त होते हैं। एक बन्य वेवों हे उहे शंक और महाबाल ने बस्तुर्प को मिलती हैं। बन्य स्वानीके दैखोंने भी जनेक दस्तुर्प उपतन्नय होती हैं। उत्तरपुराणका वह सन्दर्भ प्रस्तुत काव्यके सन्दर्गसे कुछ भिन्न हैं।

 ५. काव्यमें द्वारावतीमें प्रवुक्त द्वारा की गयी कीलाओंका वर्णन भी उत्तरपुराण की अपेक्षा कुछ भिन्त है।

प्रयुक्तका पावन जोवन कीन साहित्यके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत और दिख्युपूराण आदि प्रत्योमें भी वर्गाठ है। श्रीमद्भागवतके दशान स्कन्यके ५२वं कथ्यायके
५५वं कथ्याय तक यह चरित आया है। बताया गया है कि विवर्ण देशके अविपति
भीम्मकके पौच पुत्र और सुन्दरी कन्या थी। सबसे बढ़े पुत्रका नाम रुक्त था, यह
अपनी बहुन एनिमणीका विवाइ शिखुपालके साथ करना चाहता था। अदा उस कन्या
ने एक विश्वासात्र बाह्यणको शोक्रण्यके महाँ अपना सन्देश देकर मेशा। बाह्यणने
शोक्रण्यके रिमिणीके प्रेमकी बात कहु मुनायी और जोड़ ह्यो दिवर्भ चलनेके छिए उनसे
अनुराध किया। बाह्यणने वापस छौटकर एनिमणीको शीक्र्यणके प्यारंगकी सुचना दो।
भीमक्तक शोक्रण्य और बलदानक स्वारात किया। विषयो वदनी दिवर्भोक सार देवें
के मन्दिरमें गयी और भगवतीसे शोक्र्यणको प्राप्तिके छिए प्रार्थना करने लगी। श्रीक्रप्य
शाक्ष्योको देनाको मोहित कर और रचने एनिसणीको सवार कराके चल दिये। इन्धने
श्रीकृष्णका पीछा किया। कृष्णने उनके मुंकके बाल उत्साह कर उसे विकृत कर दिया
को राविक्षणाके प्रार्थनापर उसे प्राण्वना दिया। द्वारकामे आनेपर विधिपूर्वक हिमणोके साय कृष्णका विवाह सम्मन्त हो गया।

समय पाकर विकानीके यमंत्री प्रयुक्तका जन्म हुआ। जमी प्रयुक्त द्वर्स दिन का भी सही हो पाया था कि धम्बानुत्ते ने व बरककर मृतिकामृहत्ते अपहरण कर उत्ते साहुत् के रिद्या। समुद्रमे बालक प्रयुक्तको एक मण्ड निपल प्रया। महुकों हारा बह मण्ड पक्तको पानासुत्ते अपनी दात्री मान्याद्वीको स्वर्मित क्या। मण्डके पेटले निकंक बालकको धम्बासुत्ते अपनी दात्री मान्याद्वीको स्वर्मित क्या। सह मान्याद्वी कामदेवको पत्नी रित हो भी। उत्तने कुमार प्रयुक्तका लालन-पालन किया। बह् प्रयुक्त पुत्र हो गया तो मान्याद्वी समझ कामके भाव प्रकट करने लगी। प्रयुक्तन उत्तरे कहा— "पालन करनेवालो तुत मेरी मा हुम हुम इस प्रकारके विकृत विवार क्यों करती हो?" मान्यावतीन कहा— "प्रमो! बाप स्वयं नारायणके पुत्र है। स्वास्त्रासु आपनो सूत्रो हो?" मान्यावतीन कहा— "प्रमो! बाप स्वयं नारायणके पुत्र है। साम्बासुत आपनो सूत्रो हो हो?" मान्यावतीन स्वयं सारायणके पुत्र है। अर स्व

१, गोताप्रेस, गोरखपुर, वि० सं० २०१८, चतुर्थ संस्करण, दो जिक्द ।

२. बम्बई १८८६ ई०, हिन्दी अनु० सहित, गीताप्रेस गीरखपुर, वि० सं० २००६ ।

एक मक्कि विषय नयी थी। मच्चिक पेटले मैंने बापको प्राप्त किया है। बाम्बापुर माया आनता है, बदः मायात्मक विदायों के बभावमें उत्तका बीतना सम्भव नहीं। उद्दर्वे महामाया बामको विदाा प्रदानको सिकलायी। प्रदान युव्ये बाम्बापुरकी सेनाको परास्त किया। सनन्तर वह द्वारकार्मे सायावदीके साथ गया और वहाँ भी उत्तके मायाके कारण वस्तकार उत्पन्न किये। इस समय नारदजी वहाँ आये और उन्होंने प्रयानका परिचय कराया।

इसी प्रकार विष्णुपुराणके पंचम अंचके २६वें और २७वें अध्यायमे प्रयुक्त-सरित उपकल्प होता है। श्रीमद्मागवत और विष्णुपुराणके चरितमें प्रायः समानता है। अन्तर क्षेत्रक हता हो है कि घान्यापुर प्रयुक्तको विष्णुपुराणके अपुराय कम

'प्रयुम्नवरितम्' महाकाव्यको कथावस्तुकी उक्त दोनों ग्रन्थोंको कथावस्तु के साथ तुलना करनेपर निम्नांकित साम्य और असाम्य उपलब्ध होते हैं—

#### सास्य

- १. प्रद्यम्न श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र थे।
- २. जन्मकी छठी रात्रि अथवा दस दिनके पर्वही असर द्वारा अपहरण ।
- ३. नारद ऋषि द्वारा रुक्मिणीको समस्त स्थितिकी जानकारी कराते हैं।
- प्रदारकार्मे प्रदुम्नके लौटनेपर नारद ही श्रीकृष्णसे प्रदुम्नका परिचय कराते हैं।

#### समास्य

प्रयुक्तका शास्त्रासुर द्वारा अवहरण, उसका समृद्रमे बाला जाना, समृद्रमे सत्य द्वारा निमका जाना और फिर शास्त्रापुरके पर जाकर मस्यके पेटले जीवित निकलना, मायावतीका मोहित होना और बालक प्रयुक्तका पासन करना और अन्तमे युवा होनेपर शासाबुरको मारकर मायावतीले विवाह करना।

यदि उपर्युक्त लक्षमतानोपर विचार किया लाये तो जात होगा कि जैन लेकको-ने उक्त क्यावोमें कपनी पुरिवानुसार परिवर्तन कर उस्ने काव्योचित बनाया है। प्रवुक्तको समुद्रमें न इल्वाकर पृक्षमें व्यवसा सिलाके तीचे रखनाता अधिक इदिसंगत है। मत्यके पेटसे जीवित निकलने की सम्मावना बहुत कम है, जब कि खिलावल या गुकामें जीवित रह जानेकी सम्मावनामें आसंका नहीं की जा सकती। राज्यासुर्वक स्वान्तर पूमकेतु व्यवहरण करवेबाला करियत किया गया है तथा कालसंबर विद्याचर उसका पालन करनेवाला माना नया है। कालसंबर परनीक व्यथमालका बदला पुकानेके लिए प्रयुक्तको सार शालना बाहुता है। सामावती जिस प्रकार प्रवृक्तको विद्या शिकालां है, उसी प्रकार कंपनमाला भी। वैन देसकोंने वन्ध-वन्धान्तरके-वाक्यान बोड़कर प्रत्येक घटनाको तर्कपूर्ण बनानेका प्रवास किया है। उन्होंने यह विस्तलावा है कि वर्तमात बीवनको प्रत्येक घटनाके पीखे पूर्व वन्मके संस्कार संघित रहते हैं। पूनकेपुने पूर्वजन-को शत्रुताके कारण हो प्रयूचनका बपहरण किया या और कंपनमाला भी पूर्वजन्मके प्रेमके कारण हो प्रयूचनपर बासक होती है। शान्य उसका पूर्वजन्मका भाई होनेसे ही प्रेम करता है।

#### कयानक गठन

प्रस्तुत महाकाव्यका कथानक ग्रंबलावड एवं सुपठित है। कथनियोजन पूर्णतया पावा वाता है। सभी कथानक ग्रंबलावको छोटी-छोटी कथियोक समाव परस्परमें प्रस्ति है। प्रयुक्तपरितमें कथानकका उद्धारण स्वामाण हारा नारको लास्तुष्ट करने और ईप्यांवश नारका मुन्दरीको तलावये जाने एवं रिक्मणोके हुप्यये ब्रीहणको प्रति अनुराग उत्पन्न करनेते होता है। कथावस्तुको पेबुड़ियो सहजमें बुलती हुई अपना पराण और शीरम विकोण कर मृत्य करती है। सत्यमामा और विकाणीमें स्वपली मावका उदय इन्द्र और समाव कई बार होता दिखालाई पहला है। हुए प्रकार कियन कथानको से योजना ग्रंबलावड कर समोरेकतवाका समावेश किया है। काव्य प्रवाहको स्थित एवं प्रमावोत्यक बनावे रसनेके लिए स्ववान्य कथाएँ भी गुम्बित हैं।

### महाकाव्य

सहाकाम्यके समस्त कालग प्रस्तुत काल्यमें विषयान है। क्यावस्तु सर्गानुवन्ती है तथा वीवह सर्ग है। स्वान्तर्ग क्रम्प्तर्गत त्याया जाता है। क्यावस्तु प्राण-प्रसिद्ध है। करन, वीर और प्र्यान्तरं क्रम्प्तरं जीर सान्तरं क्याव्यान्तरं में तथर, स्वयु, त्यंत, सन्त्या, प्राण, संग्रं स्वयु, वांत, सन्त्या, प्राण, संग्रं स्वयु, वांत, सन्त्या स्वयु, वांत, सन्त्या स्वयु, वांत, सन्त्या स्वयु, वांत, सन्त्या स्वयु, स्वयंत, सन्त्या स्वयु, स्वयंत्र स्वयु, स्वयंत्र स्वयु, स्वयंत्र स्वयु, स्वयंत्र स्वयंत्

### वस्तुव्यापार वर्णन

कवि महासेन सौराष्ट्र देशका सजीव वर्णन करता हुआ कहता है— तीर्थेरनेकैर्जिनपुक्तवानां पुण्योऽस्ति तस्मिन् विषयः सुराष्ट्रः । स्वर्गेक्रनेत्रः पतितः प्रथिम्यां यहाब्रास्तम्बदया विमार्ति ॥ १।७

क्षेष्ठ किनेम्ट्रोंके जनेक तोबोंके द्वारा जहाँकी मूमि पवित्र हो बची है, ऐसा सुराष्ट्र नामका देश इस भरतक्षेत्रमें हैं। यह देश पृथ्वीमे स्वर्गेसे च्यूत एक खण्डके समान निराकस्य क्योसे सुशोभित होता है।

सहस्रसंख्यै: सितरकतीलै: सरांसि यस्मिन्बळजैविरेजु. ।

हुन्हुढ़ नेव सदाब ठहमी ब्रष्टुं समेते: बुरराजनेत्रै: ॥ 114 विस सीराष्ट्र देशके सरोवरोमें स्वेत, रक्त और नोठवणके सहस्रो कमक विकासत हो सुशोमित हो रहे थे। उन्हें देशको रुपो प्रतोद होता था, मानो इन्द्रके सहस्र नेष्ट्र सुद्धकों कारण हस देशको रुपोफो देसनेके लिए प्रस्तत हो।

> फळावनम्राः सरसाः कुळीनाः प्रस्नगन्त्रैः सुरमीकृताशाः । वनश्रियो यत्र सुदे जनानां पौराङ्गनाश्चाप्रमिता विमान्ति ॥ १।१०

बहाँके बनोमें वृक्ष फलोसे नमीभूत रहते हैं और पक्षो उनपर बहबहाते रहते हैं। सुगन्यित पूष्पोकी गम्बसे दिवाएँ सुरिभत रहती हैं। वनश्री पृष्पोको आनन्दित करती रहती है तथा अगणित पौरांगनाएँ जहाँ सुशोभित होती रहती हैं।

> यत्राच हार्गोचरभूर्वनान्ते नवोलपा शाह्बलकान्तिकान्ता । गौमण्डलैमण्डितमध्यदेशा तारागणैसीरिव सौम्यमावा ॥ १।१४

बहुँ वनप्रान्तमे गोषरभूमि नवोलप्र—घासविशेष और शाङ्बलको कान्तिसे युक्त थी और गोमण्डलोंसे मण्डित भूमि तारागणीसे युक्त आकाशके समान सुन्दर सुलोभित होती पी ।

इत प्रकार कविने देशकी समृद्धि, वन-उपवन, गोमण्डल, नदीसरोवर एवं उसमें रहनेवाले जोन-बन्धुबोका वर्णन किया है। इस वर्णनमं उपदेशाओं और करपनाओं-का पूर्ण तामाज्य है। कविने लगभग बोस पद्योमे सीराष्ट्रकी सुपमाका उदास वर्णन प्रस्तुत किया है।

रभणियाँ अपने भवनोंकी छतपर बैठकर गीत गाती थी। उनके मनोहर गीतों-को सुनकर चन्द्रमाकी गोदगें रहनेवाला हरिण मधुर गानसे आकृष्ट होकर वहाँ चला जाता था। अतएव चन्द्रमाको वहाँसे आगे चलना कठिन था। जिस स्थानपर चन्द्रमा स्वयं उपस्थित हो, उस स्थानके सौन्यर्यका चित्रण करनेके लिए उपमान नहीं मिल सकता है—

> हर्म्याप्रस्थाङ्गनार्गतिहताङ्कहरिणो बिचुः । तत्सुसस्योपमानत्वं यस्यामायाति पार्वणः ॥६।१०

प्रस्तुत कान्यमें बस्तुवर्णन को क्योंमें आये हैं—(१) किये द्वारा प्रस्तुत बस्तु-वर्णन बीर (२) पात्रो द्वारा प्राव्यांवनाके क्यमें समय बस्तुवर्णन । प्रथम प्रकारके वस्तुवर्णन द्वारा कियेन इतिवृत्तांयको पर्याद्य सरख बनाया है। पात्रोको मावस्यंवनाके क्यमें बस्तुवर्णन प्रयुक्तको कीतुक्तमयो कीवाबोंके क्यमें बंकित है। इन सन्वमीमें स्वायोगायोंका उद्वेशमन आक्रम्बन तथा उदोपन विमावक्य बाह्य बस्तुबोंके साक्य और सम्पन्नित सम्माधित हुवा है।

## चरित्रचित्रण

काल्यका नायक प्रशुस्न पौराणिक है, जैन परस्पराके बौबीस कामवेशों में से एक कामदेद साना गया है। गुण्यकांके उदयने लत्यन सुन्दर रूप धारण करनेदाला वितिष्य सन्दर्भ कामदेद पदका धारक होता है। अधुस्मके विद्या से पौरोदाल नायक के समस्त गुण विद्यान है। अधिक प्रतिक्रित पौरोदाल नायक के समस्त गुण विद्यान है। अधिक प्रतिक्र कामदेद पदका को प्रतिक्र कामदेद में वह साहत हो। उसकी पूर्ण प्रकारते हुए मर्चकर सर्पेक्ष मित्र काता है। उसकी पूर्ण प्रकारते हुए मर्चकर सर्पेक्ष मित्र काता है। उसकी पूर्ण प्रकारत उसे पूर्णापर परक देता है। वह आत्र वृद्यपर रहनेदाले के विद्यान पार्थी कामिया कि स्वत्य प्रति हो। कि प्रवाद कार्यक्ष प्रसाद प्रमादा अधिक वह निर्मय हो। वर्षा पर परकर स्वत्य के स्वत्य प्रमादा अधिक वह निर्मय हो। यदा प्रति परकर स्वत्य उसकी स्वत्य विद्यान प्रवाद कार्यकार प्रवाद कार्यकार प्रवाद कार्यकार प्रवाद कार्यकार प्रवाद के साथ उसने बहा बीरताले पुढ किया। इस प्रकार प्रवास के साथ उसने बहा बीरताले पुढ किया। इस प्रकार प्रवास के साथ उसने बहा बीरताले पुढ किया। इस प्रकार प्रवास के साथ उसने बहा बीरताले पुढ किया। इस प्रकार प्रवास के साथ उसने बहा बीरताले पुढ किया।

वह संबंधी है और प्रलोधनोंपर विजय भी प्राप्त करता है। कंपनमाला उछे व्यक्तिचार करनेका अस्ताव रखती है, पर वह उसे ठुकरा देता है। जब उसके ऊपर व्यक्तिपारका अपराध बारोधित किया जाता है, तब भी वह बचनो धर्मताताके मिच्या-चरणको वात किसोधे नहीं कहता है। धर्मतिता कालसंबर द्वारा गुढ करनेक्या में वह धर्मताताके व्यवस्थ के मयसे सरक्षमतातके व्यवस्थ के मयसे सरक्षमतातके व्यवस्थ के मयसे सरक्षमतातके व्यवस्थ के मयसे सरक्षमतातके व्यवस्थ के मयसे सरक्षमता के व्यवस्थ के मते विजय के प्रति की उसके प्रति के स्ववस्थ के मते विजय के प्रति के स्ववस्थ के प्रति हो। उसका स्वयस्थ की है, महाको प्रवस्थ के लोकों द्वारा लोगोंको आरम्बर्यकित करता है। प्रयुग्त द्वारका विनाशको मियस्थाणी सुनकर विरक्त हो जाता है और

१. कालेस जिणवराण चलवोसाण हवंति चलवीसा ।

ते बाहबन्दिपमूहा कदप्पा जिरुवमायारा ।- ति० प०, सोलापुर ४।१४७२ ।

बीबीस तीर्थं करीं के समयों में अनुपन आकृतिके धारक बाहुबाह्मिय मुख्य बीबीस कायरेव होते हैं। जेन मान्यतामें कामरेव एक पर है, जो प्रत्येक तीर्थं करके समयमें किसी पुण्यारमाको प्राप्त होता है। तीर्थं कर नैमिनाथके समयमें प्रवान्त्रको यह पर प्राप्त था।

and det allaman dans and an and

२. प्रदाुम्नचरित =।१६-१८।

३. वही, ८१६६-६२।

४. वही, नाई४-६८।

६. वही, नाउ१-७२।

वीसित हो कटोर तपश्चरण कर निर्वाण प्राप्त करता है। इस प्रकार कवि प्रयुक्तके विराज्ञ महानीय क्य वस्तियत किया है। जन्य पृथ्यवानीं नारद, श्रीकृत्य, कराप्त और काक्संबर प्रमुख है। कालसंबरका चरित उदार है। उदका हृदय विशाज जैत स्वालु है। गुक्तमें नक्षता विशाज विशेष उत्तर वह इसी मृत हो जाता है और वृक्त प्रिकासव्यक्ती हटाकर विशाज जैते के विशेष के प्रमुख के प्रवाद के विशाज करा कर के विशा युवार के पर विशाज करा कर के विशा युवार कर विशेष हो विशेष कर के विशाव कर के विशा विशेष हो। वीच ती विशेष कर के विशा विशेष हो। विशेष हो विशेष हो विशेष हो। विशेष हो विशेष हो विशेष हो विशेष हो। विशेष हो विशेष हो विशेष हो। विशेष हो वह तरहा है। कालसंबर दयालु होने के साथ वीर है। वह तरहा है। बहा तरहा के साथ वीर हो। वह तरहा है। अपने वाश विशेष हो। वह तरहा है। वह तरहा है। अपने वाश वीर हो। वह तरहा है। कालसंबर दयालु होने के साथ वीर है। वह प्रयुक्त हो। वाश वही हो वीरतापूर्वक युवा करता है। अपने वाश करिया विशेष विशेष विशेष हो। विशेष विशेष विशेष विशेष हो। विशेष विशेष

नारी चरित्रोमें रिक्षणी और सत्यभामके बरित्रमें सपलोहेय वर्तमान है। वे बीनों क्रफावयवती, मसतामयी माताएं और एक दूसरीको तीचा दिवकानेके लिए निरन्तर प्रमास करती है। सरमामानी वर्षका इकिमपी विक्क सुन्दरों और दिवेक-वर्ती है। बारद हारा गुन्धन्यन कर उसके हृदसमें ओक्रणके हरित बनुराग उद्दुब्द होता है और बहु मनते औक्रणका बरण कर लेती हैं। फलतः ओक्रण उसका अत-हरण करते हैं। माताकी ममदा भी उसमें हैं। प्रमुचने क्रमहरूपके समझ्या उसका करण दिकार पायाल हुदसकों मो हित्रत कर रेता हैं। पुत्रके वापस कोट आवेदर दके क्यार हुएँ होता है। पुत्रकी बाललीला देवनेके लिए वह लालायित है जत. प्रयुक्त वह बालकीशार्य करनेका निरंश करती हैं। माताका हृदयकमल पुत्रकी बाललीलाओं-को देवकर विकास हा जाता है। किया नारीसुलम समस्त पुत्र समीका सम्बाद इकिमपीके चरित्रमें दिवलाया है।

### रसभाव योजना

सहर्योकी चित्रवृत्तियोमें जननतस्पत्ते परिव्यास रहनेवाले संस्कारोको हो मावको संज्ञा से जातो है। जतएव मानवीय संस्कार हो बहुकूल परिस्तितियोगे मृद्ध हो एक अध्या जानवर्क रूपमें विभिन्न होते हैं। रसक्यमें परिणत अवदा पर्य-विषय होनेवाले मावोके टहीपक हेतुपरक मनोविकारोको विभाव ऋहते हैं। ये आठम्बन और उदीपन दो विभागोमें विभक्त हैं। जाजम्बन विभाव स्थायो भावको अंकुरित और उदीपनवे पस्त्रवित करता है। जो जनस्वन नाकोका वार्योशिक केष्टाओं आदिके द्वारा जनुमय करते हैं तथा रस्त्रादि स्थायों मार्वोक व्यक्तम्य तरहे हैं, वे जनुमात है। इस प्रकार आठम्बन विभावने उद्देश, उदीपनवे उदीस, ध्योमचारी मार्वोके

१, प्रदा म्मचरितम् ६।४-१७।

२. बही, हान्८६-२६६ ।

परिपृष्ट तथा अनुभवों द्वारा व्यक्त हृदयका स्वायी जाव ही रसंदशको प्राप्त होता है। रे भूगाररस

संयोग प्रांगरका चित्रण इस काव्यमें रिवमणी और श्रीकुष्णको केलि-कीका के रूपमें आया है। श्रीकृष्ण रिवमणीके भवनमें प्रांगारिक कीकाएँ करते हुए रहने कमे, तो सत्याको ईस्पाँ हुई। एक दिन उन्होंने पान, सुगाड़ी एवं रुवमादि सुगन्यित पदार्थों-के चिंत अंशको अपनी धादरके कोनेमें बाँच लिया। जब वे सत्याके भवनमें पचारे तो उत्तने उस सुगन्यित चाँवताको सोलकर अंगलेय तैयार किया। श्रीकृष्ण सत्याकी इस अजतापर हुँस दिये, जिससे वह और लियक रुष्ट हुई। कचिने संयोग प्रांगारको इन कीकाओका स्वस्त चित्रण किया है—

नर्ममर्मपरिचाकनागिरः सत्यवा सह विश्वाय केतवः ।

स्वाञ्चलस्थागितवकपञ्चजः स्वापकेलिमवलस्वय वस्थिवान ॥३।४५

यहाँ हिमणी आलम्बन और श्रीकृष्ण आश्रय है। हिमणीके साथ भोगे हुए भोगोको श्रोकृष्ण सत्याके यहाँ श्रुगारोचित सापत्तिक ईंध्यकि क्यमे व्यक्त करते हैं। अत. रति स्थायो भावको अभिव्यक्ति होतो है—

मालती, चन्दन, घरत्कालीन चौदनी, कमल, घनसार, उधीर बादि घीतलता प्रदान करनेवाली वस्तुएँ सन्तापको वृद्धिगत ही करती थी। विरह्मानिसे सन्तप्त उसे किसी भी प्रकार शान्ति प्राप्त नहीं हो रही थी।

इस सन्दर्भमे हेमरयको पत्नो आलम्बन है। उद्दोपन बसन्त ऋतु है। अनुभाव है मधुको सारीरिक चेष्टाएँ और संचारी है—हर्यं, चिन्ता, औस्दुक्य आदि। करुणरस

प्रशुम्नके अपहरणके समय रुक्मिणीका शोकोद्गार करुण रसके अन्तर्गत है। कवि उनकी अवस्थाका चित्रण करते हुए कहा है—

देवेन सा प्रतिहतेव सदारुगेन भूमी प्रपात सहसा प्रविकीणंकेशा ।

बोधंगता परिजनेन कृतोपचारा वक्षो जवान च स्रोद च मुक्तकण्डम् ॥५।५

हा बाल हा कुटिलकुन्तक हा सुनास हा प्**र्णचन्द्रसुख हा शतपत्रनेत्र** ।

हा कामपाशसमम्पुरकर्णवाज, हा हारिकम्बुगक हा रवबादुसीर्थ ॥ भार इत प्रसंगमें बालमन विभाव — प्रदानका व्यवहाण—विद्योग है। उद्दोपन विभाव प्रदानका सौन्दर्य, उत्तके कुटिककेश, तुन्दर नाक, पूर्णवन्त-मुख, स्वतंपन कमकके समान नेत्र, कामपाशके समान कर्णपाश, शंखके समान गर्दन बौर दढ भवारें है।

१. कारणान्यय कार्याणि सङ्कारीय मानि च। रायारि स्थायिनो होके लानि चेत्रारकाव्यापो १२०० विभावा जनुभावास्तत् कर्याचे व्यामचारिल । व्यक्त स ते विभावादी .स्यायोगाची रस. स्मृत १२० —का० प्र०, प्रमान ५ व०, ५१ हुष ।

अनुभाव---स्वन, चद्वाच, छाती पीटमा, मृण्डी, मूमिपतन, प्रकाप, केबोंका सुकमा आदि हैं। संचारी माद-कालि, मोह, स्मृति, देख, चिन्ता, विचाद, उन्माद हैं। स्वामी साब सोक हैं। व्यवस्थाने समान आहुज्याके करणविकायका भी चित्रण पाया जाता है।

### वीररस

युद्ध सन्दर्भोनें चीररतको व्यंजना हुई है। रिक्सणी हरणके समय श्रीकृष्णवे विदर्भत्तरीको सेनाके तास समंकर युद्ध किया। प्रदुम्न और कालसंवर तथा प्रदुम्न और श्रीकृष्णके युद्धश्रसंगं भी वीररतका चित्रण आया है। इन समरोंके सन्दर्भोंचे दोनों ओरके रोहाओंके राजन-जंज एवं दर्गोंक्स में मुनाई पडती है। हाणी हार्यियोंके साय, योडे पोडोंके साथ, रव रयोंके साथ एवं पैदल सैनिक पैदल सैनिकोंके साथ युद्ध करते हैं। बीरोको चमकरों तल्यार काररोंके हृदयये भी वीरताका संचार करती हैं। सेनाओंकी सावसण्या, हुकार, गमन एवं प्रतिपित्योंके सम्बन्धमें अ्यंग्यशण वीरताका सजीव कप प्रषट करते हैं—

क्षोरिका निश्चित्वसास्त्रमोचिना नाक्षितं बङ्मितस्त्रको गतम् । मुक्त्स्वर्यत्रत्वारिसंकुछं मेघकुन्द्रमित वायुनोन्नतम् ॥३।२० वीस्य मन्त्रमय रुस्मिणा बळं रोवरक्तददनेन घावता। रीक्षिक्यममिसंदये शदः कामुके स्विक्तिमीतकातरे॥३।२१

तीवण अस्त्रींका प्रहार करनेवाले बलरामने धनुसैनाको अस्त-व्यस्त कर दिया। जन्होंने तलवारके प्रहारते धनुसैनाको उस प्रकार विषटित किया, जिस प्रकार वायुके वेगसे पेषसमूह निष्पिटत हो जाता है। रुसम अपनी सेनाको दुर्गीत देखकर बहुत कुट हुआ और लाल मुँह किये हुए बलरामको और दौहा। उन्होंने टकारामान्य ही शत्र वेनाको सपसीत करनेवाले धनुषपर बाण जहाया। यहाँ खिलुपाल और रुसम आलम्बन है। बायु वेनाको परासका परासका तथा एकसका स्वयं युवके लिए प्रस्तुत होना उद्दोपन विसाव है। रोमांच, पर्वाली वाणो, खनुबाँको ललकार अनुसाव है।

#### भयानक रस

रणस्यकीके वर्णनमें भयानक रस आया है— शैकेन्द्रामे पातिती. कुआरीबेट्रांसंचारी: स्वन्दनैआपि मस्तै: । मस्द्रकानां फेर्ट्टतैरन्त्रमुचैवेताकैस्तद्भीममासीकटिन्न: ॥१०।१६

पर्यतके समान विद्यालकाय हाथियोके गिरलेंडे, टूटे हुए रखेंके कठिनाईपूर्वक बलतेंडे, मालुबोके फेकरनेंडे एवं मीमकाय नाचते हुए वेतालों से वह रणस्यलो भयानक प्रतीत हो रही थी।

यहाँ आलम्बन रणभूमि, उद्दोपन मृत हायी और भाजुवोंकी फेकारसे उत्पन्न भयकरता, अनुभाव---रोमाच, स्वेद, कम्प, वैवच्यं आदि; संचारो-शंका, रलानि, आवेग, मृड्डी वादि एवं भव स्वायो माव है।

### रौद्ररस

घूमकेतु दैत्य अपने पूर्वजन्मके रुम्मृमबुराजाको प्रद्युम्नके रूपमें प्राप्त कर क्रोप-से आगवबुलाहो जाता है। यदा---

शिश्चमसुं प्रविकोक्य स दानवः स्मृदपरामतकारणकोपतः ।

इसति जल्पति दारुणमीक्षते किमिति ते विद्धामि सुदुष्करम् ॥४।४०

प्रयुक्तको देखकर घूमकेतु क्रोचामिभूत हो हैंसता है, कठोरतापूर्वक देखता है तया कहता है कि बोल तुझे कौन-सा कठोर दण्ड दिया जाय ।

यहाँ प्रसुन्न आलम्बन और यूमकेतु बाध्य है। प्रसुन्नका सैसवरूपमें विस्तराई पहना उद्दोपन विभाव है। पत्नीके बपहरणका स्मरण अनुमाव है। बामर्थ, उग्रता अनुभाव है।

# अव्भूतरस

प्रयुग्न बालक रूपमें सत्यभामाके मवनमें जाकर समस्य खाद्यका भक्षण कर गया, तो भी अतुष्त रहा। इस छोटेसे बालकको इतना अन्न खाते देखकर किस व्यक्तिको आश्चर्य नहीं होगा। यथा—

> महामण्डकीचानपुषानसंक्यानुदश्चिद्धिकारितैकोदनानि । अदन्तेन विद्या विद्यानित पृष्टि वज्रत्यक्यकाशि निरोद्धयव्योतस् ॥ २।२५५ महत्वित्रमेत्रिकेञ्चस्त्रप्यते नो गवास्त्रोहुसूर्याक्षितीशापसिद्धम् ॥ समस्तं प्रमहत्त्रपायसेतुष्टिक्यः क्यं जीवतीत्यं स्वोहे द्विजोऽक्यः॥९।३९६

पेवर, पूर्व, माठे—पक्वाप्तविधोप, बही, पूच, तैल, भात, व्यंवन, शाक आदि समस्त परावाँके अक्षण करनेवर भो वह बाकरू तुम न हुआ। आश्वर्य है कि यह हावी पोड़, ऊँट, सेवक लादि समस्त राजकीय परावाँके अक्षण करनेवर भी सन्तुष्ट न होगा, यह अपने वरमें किन प्रकार जीविल रहता है।

इसी प्रकार रिष्मणीके समझ की गयी बालकीडाएँ, द्वारकामें श्रीकृष्ण बलरामके रहते प्रशुम्न द्वारा मायामयी ढंगसे रिष्मणीका अवहरण कौतूहरूका सुजन करता है।

### शान्तरस

अंगीरस शान्त है। द्वारका-बहनकी मिवय्यवाणी सुनकर प्रयुक्त विरक्त होता है। संसारके विषयमोग उसे निस्सार प्रतीत होने अगते हैं। उसका निवंद वृद्धिगत होता है। तीर्यंकर नेमिनायका उपदेश उसके अन्तरंगको विरक्तिये भर देता है। वह सोचता है—

स्वप्नेन्द्रजाकक्षेत्रेन्दुसृगतृष्णेन्द्रचापवत् । सर्वेषां संपदस्यतंजीवितं च शरीरिणास् ॥ १२।५९ मैत्री न शास्त्रती मृत्यां संबोगः सविपर्ययः। इति ध्यास्ता जनैः कार्यं तशेवननिषेवणम् ॥ १२।६१

यहीं संसारको बसारताका बोध आलम्बन विकास, उपदेश, द्वारका विनासकी मविष्यवाणी, अध्यात्म-प्रवचन बादि उद्दीपत है। शादीरिक रोग, पंचरावर्तनकर संसारके त्यापकी तत्यता बादि बनुमाव है। निवंद स्थायीमाव है। धौराणिक सायायीका विन्तान देशाय बृद्धि और तत्त्वज्ञानकी उत्सत्तिमें सहायक है। धान्तरसकी विश्विक विद्यासक है। धान्तरसकी विश्विक विद्यासक साथायों को स्थायन स्यायन स्थायन स्थाय

### अलंकार-योजना

भावोंके स्वाभाविक उद्रेक और विभावोंके प्रत्यक्षीकरणके हेतु प्रत्येक कवि अपने काव्यमें अलंकारोको योजना करता है। कवि महावेनने सगीत तत्त्वको वृद्धिके जिल्ल अनुप्रासको योजना को है।

# १. बनप्रास

मुलपङ्कं मुलसुनिभ यया नहि पीयतेऽस्य सरसं सुरक्षा । ८१९७ मुलपंक्रज जीर मुलसुनियमे जनूत्रात है । इसी प्रकार 'त्वदृदु बत. परमदु स-मपैति नन' ( ११३२ ) में इ:ख सम्दर्का जावति हुई है ।

२. यमक

प्रद्युम्नचरितमें यमककी योजना कई स्थलोंमे हुई है । यथा— नवयौवनं छवणिमानुगतं सकलाकला निरुपमो विमवः ।

विफल मवेन्सम समस्तिमिद यदि सेन्यते नहि भिय सुमग ॥ ८।४४६ प्रद्युम्नके सुन्दर लावण्यपुक्त वपुको देखकर कवनमाला सोचने लगी—नव-

यौवन, लावण्यपूर्ण, समस्त कलाजोंसे युक्त, अनुपम वैभव युक्त इस सुन्दरका यदि नेवन न किया तो मेरे लिए सभो निरर्वक है।

"इति बल्जभोक्तमबर्घार्य" (८१९७३) में म और न की आवृत्ति, 'समस्त-चिन्तसंस्तविप वापचिते" (८।१७४) में च और त वर्णकी आवृत्ति हुई है। ३. पनर्जक्त

भावको स्विर बनानेके लिए एक हो बातको बार-बार कहनेपर पुनरुक्ति अर्थकार आठा है। यथा—

गिरिकन्दरेऽतिविषमे रिपुणा पिहितस्य नो मम तदा सविधे ।

जननी न चापि जनकः घरणं बरणं त्यसेव ततु नारूवपरः ॥ ८११६७ जनुषित प्रस्ताव करनेपर प्रयुग्न काषवमालाते निवेदन करता है कि जब जयन्ति विषय पर्यंत गुकाये शुने बस्य कर दिया था, तब माता-पिता कोई रसक मही हुए। आप हो शरण थी।

यहाँ घरणं शरणंमें पुनवक्ति है।

#### ४. बीप्सा

आवर, पूणा बादि किसी आकस्मिक मावको प्रमावित करनेके लिए जहाँ शब्दों-को आवृत्ति होती है, वहाँ यह अलंकार बाता है। यथा—

हा तात हा यदुकुरु र्णवपूर्णवन्द्र, हा सुन्दरावयव हा क्रव्हंसनाद । हा वस्स बान्यवमनीऽम्बुजराजहस यातः भव पुत्र गणमन्दिर मां विहास ॥५॥१३

पुत्र गोकको अभिव्यवनाके लिए हंस, हंस शब्दकी आवृत्ति तथा णें, व और हा वर्णकी आवृत्ति यसकके साथ वी-साकी योजना करती है। इस आवृत्तिने घोकोद्गार-को मर्तकप दिया है।

### ५. इलेब

अनेक अर्थोका अभिषान करनेवाले शब्दोंको धोजनासे स्थिपार्लकार होता है। महासेनने नदियोके तटका स्थ्यमें वर्णन करते हुए कहा कि उचित बस्त्र बारण किये कामको सम्यन्न करनेवाले विशाल पच्याननात्रीके जबकके समान असंस्थ्य मोमीपणींसे मोगाकर छोड दिये गये नदीनितम्ब सुद्योभित हो रहे है। यहाँ नदीनितम्ब और मोगी-गणीं रोजमें स्थ्ये है—

चकाशिरे यत्र नदीनितम्बा भुकोजिसता भोगिगणैरसंख्ये । स्वस्थान्वरा कामकृतो विशाला पण्याङ्गनानां जवनै समाना.॥ ११९

### ६. उपमा

अर्थाल कारोमें उपमाका स्वान महत्त्वपूर्ण है। सादृश्यमूलक बलंकारोंका यह सर्वस्व है। महासेनने अनेक उपमानोंकी योजना कर भावोंमें उत्कर्ष उत्पन्न किया है। ग्रंथा—

ददर्भ भीष्मं विजिलारिमण्डलं त्योधनस्त्रत्र बन्नी विद्यापितम् ।

ररक्ष नं श्रीमतिक्षिक्ष वध् समृद्धतानं करिणीव दन्तिनम् ॥१।६६ इस पद्धमें 'करिणीव' उपमान हिम्मीके उन्माद और उसकी अनुरंजनशक्ति रानी श्रीमतीके योवन और अनरंजन-सामध्येका दश्य उपस्थित करता है।

कुण्डिनपुरको शिशुपालने अपनी सेनासे उस प्रकार वैष्टित कर लिया था, जिस प्रकार नक्षत्रपर्यक्त समेरको ।

पुत्रमेव शिद्युपाळभ्पतिस्तरपरीस्य परितः पुरं तदा ।

मयसा निजवजेन तस्थिवान् मेरुप्रकृमिव तारकागण. ॥ ३।३

कविने कृतियम पौराजिक उपमान प्रस्तुत कर पौराजिक सन्दर्भाओं को उपस्थिति-से प्रसानीको एसमय बनाया है। प्रदुष्तके अन्तर्के समय द्वारकाकी योजा उसी प्रकार हुई यो, जिस प्रकार शान्तिनाथ चक्रवर्तीके बन्यके समय हस्तिनापुरकी शोमा हुई यो। प्रधा- क्षितियतेः सत्तवन्ममहोत्सवे प्रस्मवाप परां रमणीयताम् । गजपुर परमागमगाध्या जनककाछमडे जिनचकिणाम् ॥ ४।२३

इसी प्रकार 'रोहिणीव शशाकुस्य' द्वारा वरिजयके साथ प्रीतिकराके शोनित

होनेका चित्रण किया गया है।

### ७. उत्प्रेका

कवि उत्प्रेक्षाका धनी है। वह दारकाकी सन्दरियोंके अपर्व लावण्यका वर्णन करता हवा कहता है-

> लावण्यक्रवादिगणातिरेकं बस्सन्दरीणासवकोष्य सन्ये । अद्यापि तद्विस्मयत सराणां चळापि हम् निश्चळतामवाप ॥ १।२७

देव दारकाकी रमणियोके अनिन्दा लावण्यको देखकर आरचर्यचिकत हो एकटक दृष्टिसे उन्हें निहारने लगे, इसी कारण उनकी चंचल दृष्टि निश्चलताको प्राप्त हो गयो है।

#### ८ रूपक

समुद्रमें नायकका आरोप करता हुआ। कहता है कि यह अपनी चंचलतरंग रूपी हाथोंसे द्वारकाके नितम्ब-तटका स्फालन-विस्तार करता हवा द्वारकारूपी परस्त्रीके संगमके भयसे दर चला जाता है। यदा---

> कल्कोलहस्तैस्तरलैर्यटीयं नितरबमास्फाल्य विकश्पमानः । पळायते दरतरं पयोधि पराङ्गनासंगमयेन ननम् ॥ १।२३

इसी प्रकार व्यवतोरणोमे हायका आरोप कर भव्योके बलाये जानेका "पताका-करपल्लवेन'' (१।२८) द्वारा निर्देश किया है। कौशल देशको नदियोमे नायिकाका आरोप (६।५) कर भावोकी व्याजना की है।

# ९. भ्रान्तिमान

द्वारकाके सरोवरोको देखकर पयोघरोंको समृद्रका भ्रम हो जाता है, अतः वे उनमें प्रविष्ट हो जलपान करते हैं। यदा---

भान्त्या पयोधे सरसीं विगाद्ध पाथः पयोदा परितः पिश्वन्त, ॥१।१३

# १०. सन्देह

नारद भीष्मकन्या रुक्तिणीको देखकर सन्देहमें पड जाते हैं कि यह इन्द्राणी है या किन्नरांगना अथवा चन्द्रमाकी पत्नी रोहिणी ? कही यह पृति, क्षमा, श्री, सरस्वती अथवारित हो नही है ? यथा---

सुरेन्द्ररामा किसु किबराङ्गमा किसिन्युकान्ता प्रमदाय मुख्ताम् । नमःसदी स्त्री वत्र वश्वकन्यका सृतिः स्त्रमा स्नीरम सारती रहिः ॥२।५३ किमङ्ग कीर्तिः किसु नामनायका विराग्यकान्ताजनिकाम्गितिकारी । बदुःक्ता ठेक्यपर्द विकस्मिनो समिति केसं बद्द तात सुन्दी ॥१।५५२

# ११. अपह्नुति

यारिणोके अनिन्यः लावण्यको देखकर मधु कहता है कि यह रित नहीं है, रितको अपने रूपसे पराजित करनेवालो यह तरलाली बन्द्रमाको वाँदनीकी रूढ़िको प्राप्त है। यहाँ रित रूपका अपहुत्र कर यारिणोके सौन्दर्यको प्रतिद्या को हैं—

रूपनिर्जितरति तरलाक्षी चन्द्रभासमिति रूडिमुपेताम् ॥७।१५

#### १२ सनिक्योक्ति

कविने सौराष्ट्र देशकी नारियोंके कपोलकी कान्तिका वर्णन वितिषयोक्तिपूर्ण किया है। यदा---

सीमन्तिनीकान्तकपोलकान्तिकावण्यसद्वृत्तपराजयेन ।

अद्यापि धत्ते मिळनत्वमन्तइचन्द्रः समद्मृतहियेव यत्र ॥१।१९

द्वारका नगरीमें रात्रिके समय तस्त्री नारियोंको क्योलक्सी चौदनोके प्रकाशसे भवनोके पदार्थ प्रकाशित रहते हैं। जतएव वहाँके निवासी केवल मंगलके लिए रात्रिमें दीपक प्रज्वलित करते हैं। यदा---

> यत्र प्रदोषे तरुणी कपोळज्योत्स्नाप्रकाशेन कृतावभासे । प्राक्के पदार्थे सबनेषु दीपा कोकै: प्रबोध्या गृहसङ्गळार्थस् ॥५।३१

### १३. निवर्शना

किय मीम्पकन्या रिक्मणीका तीन उपमान वाक्यों द्वारा वर्णन करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार दिमालखरे पार्वती, समूदरे सक्यी और बह्यारे सरस्वतीका जन्म हुआ, उसी प्रकार भीमसे शिक्मणीका सन्म हुआ है। यहाँ प्रथम तीन वाक्य उपमान है जीर चौषा वाक्य उपमेचके रूपमें कहा है—

> नगाधिराजादिव शम्भुवक्कमा ययोदधेः श्रीर्जनिता मनोरमा । हिरुव्यवभाष्य यथा सरस्वती तथा च भीष्मादजनिष्ट रुक्मिणी ॥२।६५

### १४. व्यतिरेक

बहाँ उपमानको अपेजा उपमेषके गुणाधिकर वर्णन द्वारा उत्कर्य कवन किया जाय, बहाँ व्यक्तिक सर्वकार होता है। सरवमामाने सपनी दृष्टियोसे हरिणियोंको, वागीसे कोकिजानो, गरिवेस हर्षियोको, सुकेशोडे चमरोको और श्रेष्ट उपन्न वंशमें उत्पन्न होनेसे सावक्याको बीच किया है। स्था- मृगाङ्गमा सा च विकोकितेव गिरान्यपुष्टां शशिनं युक्तेन । गतेन हंसीं कारीं सुकेते: सालं विजन्ये पृथुवंशवाता ॥१।४७

### १५. अर्थान्तरत्याम

कविने अर्थान्तरत्यासको योजना करते हुए छिला है कि अन्यकारके बढनेपर ऊँच-नीच प्रदेशका भेदभाव समाप्त हो गया है। अज्ञानसे मिलन होनेपर गुणाधिकव्यक्ति भी गण-गौरकको प्राप्त नहीं होता।

> स्रात तमोनिकरे प्रविजृष्टिमते समस्यस्पमता स्थळनिम्नयोः । प्रभुतमे मस्त्रिने हि गुणाधिको न कमते गुणगोरवमर्भुतम् ॥१।६०

### १६ परिसंख्या

एकत्र निषेष कर अन्यत्र प्रतिष्ठा की जानेपर परिसंख्या अलकार बाता है। यथा-निक्सोक्टाडण्यमध्ये क्षोक्टे मानो करा एवं न पार्थिवानाम् ॥११९७

#### १७ विभावना

कारणान्तरकी करपनाते विभावनाका सुजन होता है। यथा— पश्चिमाणवतरङ्गसङ्ग्लैरूप्वपाठिमिरतीय विकोलै:। तरक्षणाञ्चमसि पाटकांगास्त्राक्तिव गक्किता ननु संध्या ॥ १९६९

### १८. असंगति

कवि ने श्रीकृष्णके सौन्दर्यका अवलोकन करते समय द्वारकाकी नारियोंको अस्त-व्यस्त रूपमें चित्रित कर वसंगविको योजना की है। कांच्यायविकोचनीएसका कज्ज्ञकेन तिष्ठकं क्योस्त्यो.।

क्रक्षम नयनयोर्निधाय च प्रारुरोह सवनाप्रकृष्टिसम् ॥३।३०

### १९. विरोधाभास

कवि विरोधाभासकी योजमा करता हुआ कहता है— मातङ्गसङ्गसकोऽपि भुञ्जानो मेदिनीमपि । स्त्रीमनोनेत्रसीरोऽपि स तयापि सर्वा यतः ॥६।९೪

मातङ्ग — चण्डाकके साय रहनेपर भी सर्वा— सञ्चनों द्वारा मान्य है, यह विरोधानास है। यत. वो नीच दुराचारी चाण्डाकके साथ रहेगा, वह सञ्चनो द्वारा मान्य नहीं हो सकता। परिहार—हाधियोंके सहित होनेपर भी वह सञ्चनो द्वारा मान्य था। २०. स्वभावोक्ति

रिमाणीकी गर्भावस्थाका स्वाभाविक वित्रण करता हुत्रा कृति कहता है — नयननिर्मोकता ततुर्पाण्डका मस्त्रिनिमा कुचच्चकयोर्भुद्राम् । अस्त्रस्ता गमनेऽकृशतादरे सकमबस्तुतनोग्रह्मामंत्रः॥॥॥१९ प्रश्नमकी बारुचेष्टाबोंका वर्णन करते हए सिखा गया है-क्रीकोपसर्वी प्रदक्षी स्वमातुः स्तनस्थवोऽनेकविकासदक्षः । विश्वत स्थयं प्रोरिधतिरीयदीयद्यासर्वको जानुगतिः क्रमेण ॥९।१८९ उत्थाय सयः पतनं स्थिताता मातः कराकस्थातिः प्रधावन् । नाना मणियोतितकहिमेश समन वटत्किश्चिदनक्षरं स: ॥९।३९०

## प्रकृति चित्रण

वसन्त, शरत्, सन्ध्या, रजनी, चन्द्र, सूर्यं, उवाका चित्रण कर मनोरम प्रकृति-चित्र उपस्थित किये हैं । कवि वसन्तका उद्दीपन रूपमें चित्रण करता हुआ कहता है---सर्वतो सुकुछयन् सहकारान् पुष्पयसनु वनं बनशजीस्। अन्तरेऽत्र समवाप्यसन्तः झारसेयनमिव क्षतमध्ये ॥७।३७ वसन्तमें रात्रिकी सीणताका चित्रण करता हुआ कवि कहता है-यामिनी त्रियतमाप क्रशस्त्रं सन्दितेत श्रशिमा द्वितेत ।

# वासवो मळयजा ववरस्य तापशास्तिकतये क्रवयेव ॥ ७।३८ छन्दो-योजना

मानवकी रागात्मक वृत्तियोंकी अभिन्यंत्रनाका सबसे अधिक प्राचीन, वरिष्ठ एवं व्यापक रंगमंच काव्य है। काव्य अपनी विशव एवं पूर्ण अभिव्यंजनाके लिए अथवा अपनी अभिन्यमितको इसरे हृदयमें प्रतिष्ठित करनेके लिए जिन अनेक चित्र-संगीतमग्र इंगितायासीका आश्रय बहुण किया जाता है, उनमें नाद सौन्दर्यकी दृष्टिसे सबसे अधिक महत्त्रपूर्ण छन्द है। प्रबोधचन्द्र सेनका इस सम्बन्धमें अभिमत है—"कविताका छन्द एक म्बर्गि सम्बन्धी कला है, किन्तु इस ध्वनिका सम्बन्ध यन्त्रसे नहीं, सनुष्यके कष्ठसे हैं।'''' जब हम कुछ कहते हैं या कुछ पढ़ते हैं तब हमारी कण्ठच्यनि अविराम प्रवाहके रूपमें बहती रहती है। बल्कि नाना विचित्र मंगियोंके बीच-बीचमे विरत होती रहती है। केवल बातचीत या गद्य पढ़ने ही के समय नहीं, कविताके छन्द पढते समय भी ध्वनि-की गतिके समान ही यति भी अत्यन्त आवश्यक है। काव्यके छन्दोनिर्माणके समय व्यक्तिको इस यतिको नाना विचित्र कौशलोंसे लगाना पड़ता है। इसिक्टए हमारी उच्चरित व्यनिकी कला, व्याप्तिप्रखर और यति तीनों ही बातें छन्दशास्त्रकी प्रथम और प्रधान बाते हैं।" बाचार्य रामचन्द्र शुक्छने छन्दोयोजनाकी वैज्ञानिक मीमांसा करते हए लिखा है—''छन्द वास्तवमें बेंधी हुई लयके भिन्न-भिन्न ढांचों ( पैटर्न्स ) का योग है, जो निर्दिष्ट लम्बाईका होता है। लय-स्वरके चढाव-उतार स्वरके छोटे-छोटे ढाँचे ही हैं, जो किसी छन्दके चरणके भीतर व्यस्त रहते हैं।" मात्रा, वर्ण, रचना,

१. साहित्यसाधनाकी पृष्ठभूमि, बुद्धिनाथ मा कैरव, सत् १६६३, पृ० ६३ । २. आचार्य रामचन्त्र शुक्त, कावयमें रहस्यवाद, प्र० १३६, प्रथम संस्करण, संबद १६०६ ।

१७

विराम और यति छम्बन्धी निक्स विष्ठ शक्य रचनामें पाये वार्ये, वह शक्य रचना छन्द है। 'छन्दपत्ति बाङ्गास्त्रपति व्यक्तं' अर्थात् जिब्छे हृदयका बाङ्गास्त्र या प्रवासन हो, वहीं छन्द है। अत्यक्तं त्याह है है छन्दमें प्रावासिकता या उस्की अनूरंत्रनकारियो स्पृति वर्तमान रहुती है। काम्बन्ने प्रवासनुगका संचार करानेवाला उपायन छन्द है।

छन्व शब्दका एक वर्ष बन्धत एवं छव्य भी है। वह व्यक्त गति शोर उसके अविराम स्वर प्रवाहको समयको सुनिश्चित इकाइयोम बौचकर मायोको अधिका प्रेरणीय बनाता है। अतः छन्द-बन्धत व्याह्मक सुन्दरताको रक्षाके हेतु स्वीकार किया गया है। 'अग्वन्यविराम' में उपचारि, शाहुकांक्षिकी वित्त वसन्तितकका, बंधस्य, रयोदता, प्रहांचां, हृतविष्टास्यत, व्या, अनुष्टुप्, चरेपद्रवा, हृरिणी, स्वायता, प्रमिता, माणिनो, कविता, मत्तमपूर, बंधोचत, साणिनो और वस्पराके प्रयोग पाये जाते है। काश्यम प्रयक्त इन्दोंका विरक्षिण निम्म प्रकार है—

. उपजाित १११, २. चवन्तित्वका ११५०, ३. वाहूँ विकासित, ११५१, ४. वंशस्य २११, वयन्तित्वका २१७५, ५. स्वीक्षण ३११, व्याहूँ विकासित २१७६, ६. प्रमुष्य ११७, ०. हृतविक्षित्वत २१७६, ६. युम्बो १९६३, वयन्तितिकका ४१६९, वयन्तितिकका ४१६९, ११ व्याहूँ विकासित १११९०, ९. अनुष्ट्य ६११, १० उपेन्द्रवस्था, ६१९१, ११ हरियो, ६१९२, १२ स्वायता ७११, व्याहूँ विकासित १११९, ११ स्वायता ८११, हरियो ११२६, ११ स्वायता ८११, हरियो ११२६, ११ स्वायता ८११, हरियो ११२६, ११ स्वयत्तित्वका ९१३, हतिकिसित ९१२, व्याव्यतिका १११, स्वयत्तित्वका ९१३, व्याव्यतिका १८५, १८ स्वयत्तित्वका ९१३, व्याव्यतिका १८५, १८ स्वयत्तित्वका ११३, स्वयत्ति ११२, स्वयत्ति ११२, स्वयत्ति ११२, स्वयत्ति ११२, स्वयत्ति ११२, व्याव्यतिका १८६, १८, स्वयत्ति ११२, व्याव्यतिका १८६, १८, स्वयत्ति ११२०, व्याव्यतिका १८१०, व्याव्यतिका १८१४, स्वयत्ति १११, स्वयत्तिका १८१४, स्वयत्त्वका १८१४, स्वयत्तिका १८१४, स्वयत्त्वका १८१४, स्वयत्त्वविकासित १९१६, स्वयत्त्वविकासित १९६६, स्वयत्त्वविकासित १९६६, स्वयत्त्वविकासित १९६६, स्वयत्त्वविकासित १९६६, स्वयत्त्वविकासित १९६६, स्वयत्त्वविकासित १९६६, स्वयत्वविकासित १९६, स्वयत्वविकासित १९६, स्वयत्वविकासित १९६६, स्वयत्वविकासित १९६, स्वयत्वविकासित १९६६, स्वयत्वविकासित १९६६, स्वयत्वविकासित १९६, स्वयत्वविकास्वविकासित १९६, स्वयत्वविकास्वविकास्वविकास्वविकास्वविका

इस प्रकार कवि महासेनने संगीत और माधुर्य उत्पन्न करनेके लिए विविध छन्दोंका व्यवहार किया है। भाषा और शेली

प्रसादमधूरा वाणी द्वारा संस्कृत काव्यकी रससरिताको प्रवाहित करनेवाले कवि महासेवकी काव्यरीकी वैदर्भी है। अस्पसमास या असमस्यन्त परोका व्यवहार पाया जाता है। सरलता, स्वामाविकता और प्रसादमयता ये तीनों गुण इस काव्यमें समाहित हैं। विस्तृष्ट एवं वित्रमय प्रयोग प्रायः नही है। वास्त्रीय पाण्डित्स, जिसके व्यवहारहे काव्यमें विषयगढ दुष्हता वाती है, इस काव्यमें नहीं आने याती है। बुद-वरित और रचुनंगके समान गैलीगढ सरकता और स्वन्छदा वर्तमान है। परलालित्य-के फिर्ग् निम्न सन्तर्म प्रस्त्य है—

> न दीनजाता न चळस्वमावा न निम्नता वा न कळंड्रितापि । जळाराया नैव च सत्यमामा मार्यामवत्तस्य पराजितश्रीः ॥ ११४६

रक्तशोकहबक्षोकपस्तवे ( ३।४८ ), कृत्यिक<del>कृत्याकवविद</del>्यतमस्तकं ( ४।५४ ), एवं मोहान्यकारपटलैकनिशाकराय ( ५।५२ ) में पदकालिख समाहित है ।

चित्रणसमता भी महाचेनमें पायी वाती हैं। उन्होंने व्ययनी ब्रनुमृतिको साव-धानीपूर्वक सब्द-रेखाबोंमें अंकित करनेका प्रयास किया है। श्रवेमणीके चित्रांकित सौन्दर्यको रेसकर श्रीकृष्ण स्वयं ही चित्र बन गये—

परे समारोपिकस्पतंपर्द विकाय कन्यी विषमाहिमर्दनः। विमोदिको वा किविकोऽयवामक्य समाधिमायब ह्वांकाका ह्या ॥ २।४४ समाधि टुटनेपर हुच्य क्षिमणीके उठते हुए सीन्दर्यका करकाका करते हैं— विश्वन्तरः केशककापमाँगा सुकेन्द्रमारातुमिकाय संगिधिक्य ॥ कावायवास्याः सुपयाभ्योजकिः सहन्यनीकर्मनकृष्टेकन्य ॥ १॥४६

शीतलवायुके चलनेसे संसार कौप रहा है और बावलोसे मूसलाधार वर्षा हो रही है। कृपक लोग कौपते हुए समस्त हस्रोपकरणोंको सेतोंमे कोड़कर घर चले गये हैं।

सीत्कारवायुपरिकम्पितविश्वकोके वेगाद्विमुखति जलं नववारिवाहे ।

सर्व हळोपकरणं स विहाय तस्मिन् रूच्युःक्षमास सवनं प्रति वैविवाहः ॥ ५१५०४ प्रसाद, मायुगं और बोज इन दीनों गुणोंका समन्यय इस महाकान्यमे पाया जाता है। मायुगं गुण---

तम्बी स्वयं सुरजिता करपङ्कजाम्यां करधापिता सङयजादिरसेन सिक्ता । पूर्णं नमो विद्यती करुणस्वनेन मृष्कां विद्वाय हःरणा सहसा रुरोद ॥ ५।१६

ओज गुण द्वारा भावोको दीप्त किया है---

रेणुर्घण्टासैन्ययोर्घामां बक्षुः सध्दं काहलं काहलास्य । मेरोमम्मास्त्र्यभेदांश्च वेऽम्ये चेर्सर्वेड्वे म्यासदिकाः समन्तात् ॥ ९।१४६

इसी प्रकार खड्गासड्गदमादह (१०।४-८) में भी कोज है। प्रसाद—

मित्रं समी हारि वको त्रिभूषा (१।२१), नियानिको बलको पतिते रवौ (४।२८) एवं निकय्य बारवकोरकोचना ( २।३० ) में प्रसाद है। यैकीको स्वयक्त बनानेके किए कविने "प्राकृतो हि बिनयो महास्माम्" ( ३।७३ ), "बाको हि नाम परमां नवतामुनेति" ( ५।१५ ), "मर्तुवास्यवस्था हि सोषिदः" ( ३५४ ), "प्राचो वैरं निर्मित्ति सानुनोन्नतम्" ( ३१२० ), "प्राचो वैरं निर्मित्ति है कोके" ( १०१२ ) एवं "सार्वेवनिमन सत्तमध्ये" ( ७।३७ ) वैदे सूक्ति वावयोंका प्रयोग किया नवा है।

# प्रद्युम्नचरितपर पूर्ववर्ती काव्योंका प्रभाव

'अयुन्तवारितम्' सीन्यर्थ और प्रशासका काव्य है। इसके प्रथम दो सर्ग बडे ही रसपेशक और हृदयाकर्षक है। इस काव्यके प्रणयनमें कविने सीन्यरमन्द, बुढवरित, रघुवंश, नेषहृत, कुमारसंभव, किरात और मायके अध्ययनके प्रेरणा प्रहण को है। कृतिप्य प्रावस्थकों और पदोंके किए कवि उक्त प्रन्योंका ऋणी है। यह सत्य है कि महाकि किसी मायको योधे त्यो क्यमें प्रहण नहीं करता। वह अपनी प्रतिमासे प्रहण किये यये मायोगे स्थीत उत्पन्न करता है और उन्हें परिवर्तित कर एक नया क्य प्रदान करता है।

# सौन्दरनन्द और प्रद्युम्नचरित

गीतमबुदकी प्रेरणांसे जब नन्द घीलित हो जाता है, तो उसे परनीके अभावमें विद्वा नृत्य प्रतीत होता है। अपनी प्रियाका स्मरण कर वह कूट-कूट कर रोने लगता है। कि महातेनने व्यवपोषके हम सन्दर्भने मानसाम्य प्रहण कर मधुद्धारा चारिणो-का समझरण करनेपर हेसरफा प्रियाविगोगबन्द विद्वार नन्दके विद्यापके समान हो लेकित किया है। व्यवपोप कहता है—

स तत्र मार्यारणिसमवेन वितक्षमेन तमःशिक्षेत ।

कामामिनाम्कईदि द्रसमानो विहास पैर्य विस्रकार तत्त्व ॥ सोन्द्० ॥११२ मार्यारूपी मरणिये उत्पन्न हुई चिन्तारूपी पुत्रौबाको तथा योकरूपी ज्याला-बाली कामामिने हृदयमें जरूते हुए उसने पैर्य छोड कर बहुत विकार किया।

इस सन्दर्भमें महाकवि अश्वघोषने कामको अनिवार्यताके सम्बन्दमें पौराणिक आक्यानोंका स्मरण कराकर नन्दसे विकाप कराया है।

प्रश्चानवरितमें इस सन्दर्भका प्रमाव अष्टम समेंमें बणित हेमरशके प्रकापमें पावा जाता है। मण्ड जब हेमरशको पत्नीका जगहरण कर केता है, तो वह उन्मत्त जैसा हो विकाप करता है। किपने इस भावका चित्रण निन्न प्रकार किया है—

ब्रून्यमेव हसविस्म स मोहं वात्पकारमञ्जीते व गेहात्। करठरीठविष्ठठदनवाष्पं हा प्रियेति तृषिते च स्त्रोद् ॥ प्रषु० ०।०६ कामपुर्वमधिकाषववेन अस्टात्यविमयः स भरित्यास्। हा प्रियेति स्टतारविशयं आस्पतिस्म विश्वमिः परियोतः ॥४० ०।०४ होन्यरमध्यें बदाया नया है कि पीवनपुत्रने चयस्त राज्योपमोगका त्याग कर संग्यास बारण किया। इत सम्बन्धें गीवनपुत्रकी विरक्तिके सनसर्थन संसारकी समामंत्रुरवाके सम्बन्धें सिंह प्रकारकी माननाएँ वर्षित हैं, प्रवृक्तपरितमें प्रदूसके राज्योपमोगके त्यापके सवस्यर उठी प्रकारकी माननार्थका किया गया है। यह तथा है कि सीन्यरमन्यर्थे इस स्वन्धेमें काम्यनसरकी संपेता दर्शनतरल मुकर है, जबकि प्रसम्बन्धितमें काम्यनसरकार। यथा—

तपसे ततः कपिकवस्तुं हयगवरधीयसंकुकम् ।

श्रीमदमयमनुरक्तप्रनं स विहाय निश्चितमना वनं यथी ॥सीन्दरनन्द ३।९

प्रवृक्तवरितमे बणित वैराग्य सीन्दरनन्वके तेरहवें, बोवहवें और पन्नहवें धर्मसे प्रमावित है। यदाप चन्त्रप्रमवरित, वरांगचरित और पद्मचरितसे उक्त सन्दर्माश निष्यपत: प्रमावित है, तो भी सीन्दरनन्वका प्रमाव मानना ससंगत नहीं है।

# कालिदासकी रचनाएँ और प्रचुम्नचरित

रपुर्वश महाकाव्यकी वस्तुवर्णन प्रणालीका प्रमाव 'प्रचुम्नचरितम्' पर पाया जाता है। रपुर्वशके प्रारममें कालिदासने सूर्यवश-रपुर्वशके प्रभावको वर्णन करनेकी अपनी असमर्पदा दिखलाते हुए कहा है—

> क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चारपविषया मतिः । रघुवंश १।२ प्रयुक्तवरितमें उक्त वर्णन प्रणाली निक्न प्रकार प्राप्त होती है-

त्वं क्व विम कुस्राजसुता क्व,

दूरतस्तु इरणं शवरेण ॥प्र० ९।१५९

्क्व ममसि गतिरस्य क्व प्रधानीरुकम्भः, क्व च कुसुमधनुष्मान्स्याङ्गगस्यां प्रसिद्धः ॥प्र० १०।६९

महाकि कालियासने कुमारसंत्रवर्षे बताया है कि गुगरमृहके रहनेपर एक दोव नगव्य रहता है। इसी भावको किंव महावेशने भी व्यक्त किया है। दोनो सन्वर्धो-की तुलना करनेपर महावेशका भाव व्यक्ति सुन्दर प्रतीत होता है। पदलालिस्य भी कालियासकी व्यक्ता अधिक रूप्त है। यथा—

> धनम्बरस्वप्रमबंदय यस्य द्विमं न सौमाग्यविकोपि बावस् । एको हि दोषो गुणसंविधाते विसम्बन्धीन्दोः किरलेष्यिबाहः ॥ कुमार० ३१६ 'प्रयुक्तपरितम्' में द्वारावती नवरोका विषण करते हुए छिखा है---

युग्नवारयम् च शास्त्रयाः नगराकाः वित्रम करतः हुए ।स्सा यत्र प्रतोकीकवताप्रवेद्यनिष्काससंबद्धनियोदिकोऽपि ।

कोको न दोवं मनुते निमन्नो कीकानिधाने गुजवारिराशौ ॥४० १।६५

कुमारसंभवीं हिमालयकी स्थितिका चित्रण करते हुए लिखा है— अस्त्युक्तस्वां दिक्षा देवतात्मा हिमालवो नाम नगाभिराज.।

चूर्यावरो तोपनिषो बगाक्ष स्थितः प्रयिष्या इव मानदण्डः ॥ कुमार॰ १११ कवि महासेनने लयोध्या नगरीका वर्णन भी इसी प्रकार किया है। कुमार-सम्मवका प्रमाय महासेनपर स्पष्टवया वर्णमान है—

अस्त्यत्र मारते वर्षे कौद्यकाविषयो महान् ।

स्वच्छाप्सर:समाकीर्ण: स्वर्गछोक इवापरः ॥ प्र० ६।।

कुमारसम्पर्यमं बताया है कि हिमालयकी गुकाओं गतको प्रकाशित होनेवाली जही-जूटियाँ बहुत होती है, जब. किरास लोगोंको अपनी-अपनी प्रियतमालोंके साथ जन गुकाओं बहुत करते समय वे वमकीली जही-जूटियाँ कामकीहाके समय बिना तेलका सीपन बन वाती हैं।

प्रवामनवितमें लिखा है कि डारकाकी नारियोके कपोल रात्रिमे चन्द्रमाके प्रकाशित होते ही दीपक बन जाते हैं। लतः वहाँके निवासी केवल मगलायें ही दीपक प्रव्यलित करते हैं—

वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्संगनिवक्तमासः ।

मवन्ति पत्रीषथयो स्वन्यामतैकप्रा सुरतप्रदीपाः ॥ कुमार० ११२० प्रद्युन्नवरितमें ''वतैकप्राः सुरतप्रदीपाः'' कत्यनाका विकास ''तरणीकपोल-ण्योत्साप्रकायेन कृतावभासे'' द्वारा तस्त्रीकयोजको ही दीपकको उत्प्रेद्या की है।

# किरात और प्रद्युम्नवरित

'किरातार्जुनीयम्' के कई छन्दर्भ 'प्रयुग्नवरित'में रूपान्तरित अवस्थामे प्राप्त होते हैं। अर्जुनका शंकरके छाय अनेक प्रकारका युद्ध होता है। शंकर अर्जुनकी बीरताको देवकर प्रस्य हो जाते हैं। अत्यद्य बन्दमें उनका मिलन होता है। 'प्रयुग्नवरितम्' में प्रयुग्न और ओहल्याका युद्ध भी शंकर और अर्जुनके युद्धके समान ही सम्पन्न होता है। मारद हारा मयुग्नका राष्ट्य प्राप्त कर ओहल्या स्वस्त होते हैं और उन रोगोंका सम्मानन हो बादा है। किरासमें बताया गया है—

तत उदम इव द्विरदे सुनौ रणसुपेयुचि मीमसुजायुचे।

धतुरवास्य सवाजिथ काक्कः प्रतिज्ञवान वमैरिव मुष्टिमः ॥ किरा० ३८।३ तपस्यी अर्जुन संप्रामार्थ समागत उद्दष्ट हायोके सदृश ये। भीषण भुजाएँ ही उनके सस्त्र थी। अर्जुनके किये आधातके सनन्तर संकर समयान्त्रे भी नियंके सहित धनुषको दूर प्रतिस कर कौहमुद्दरके सद्दय-मृष्टियोस-सर्जुनको मारा।

> करभान्तान्वेस्तुस्वयोरप्रयोवे संबद्दोऽसूसीन्ययोरन्तराले । गर्वस्तुरुवैः शृतुरक्षेऽन्तिकस्ये माध्यस्यं कः बीर्यशाली दर्थात ॥ प्रदा १०।१

ननेपरने गुणिष्ठिरके कहा कि दुर्गोचन सन्तरंग बौर बिहुरंग कनुकाँकोः स्रीतकर स्वायमोतितुर्वक प्रवाहत शासन करता हुआ समने पुष्टवार्वको विस्तृत कर रहा है। किरातमें विचित्र दुर्गोचनके सन्तर्गति प्रमावित्र हो कवि महानेनने प्रयुग्नवरितमें विदर्श नरेश मीम्मारी शक्ति कोर सायकका निकाम किया है।

कुठारिषड्वर्गञ्जयेन मानबीयसगम्बक्ष्यां पदवीं प्रशिक्षुना । विमञ्च नक्षंदिवसस्तरुम्बिया विकस्यते तेवः नयेव पौड्यस् ॥ किरायः १३९

जितारिवर्गः प्रयमो धनुष्मतं परं वसो सिंहक्सिरिविक्सः। वशीकतारोपमहीकसम्बद्धो त्येन्त्र मीच्मोऽस्ति कुक्काम्बर्शक्रमान् ॥ प्रयश्स्य

'किरातार्जुनीयम्' में बताया गया है कि सूर्यको अस्ताचलको बोर जाते देखकर चक्रवाक् दम्पति बहुत व्यक्ति हुए। इस सन्दर्भसे प्रमादित हो कवि महासेनने अपने 'प्रयुक्तपतिम्' में लिखा है कि सूर्यको अस्त होते देख चक्रवाक् सियुत करणकरूपन करने लगा। इस प्रसंपने सन्त्या-चर्णनका प्रभाव भी किरायसे ग्रहण किया गया प्रतीत होता है।

सन्धाका वर्णन करते हुए किरातमें बताबा है कि बिस प्रकार बाजित व्यक्ति अपने वाध्यका परित्याग कर देता है, उसका गौरवन्यून हो बाता है और वह विश्व होकर किसी नीच स्थानमें पहुँचकर मक्ति और उदान रहता है, उसी प्रकार सूर्य बिस्मके कर्यभागके अस्त हो जानेपर सूर्यका किरवपुंच सूर्यक वाध्यका परित्याग करनेके कारण लघु हो गया है और पूर्वदिशाका परित्याग कर चुका है। परिचम दिशामें निष्प्रम हो रहा है। यथा—

इस प्रसंगमें करोदन, कुमूचिनी विकास लादिका वर्णन भी किरातसे प्रभावित अवगत होता है। कमलसंकोच (किरात ९११४ तका प्रयुक्त च० ७१६१) का निकचण भी प्रायः समान है। वस्तुर्णनोगे देश और राज्य व्यवस्थाका वर्णन योगो कालायीं समान है। किरातमें पृत्तिष्ठरके अरध्यवास (११३९) का वर्णन किया गया है। इस सन्तर्भका प्रभाव प्रयुक्तके सन्यासी होनेवर प्रतिपायित उन्नकी व्यवनीय दक्षामे पाया जाता है। यथा—

पुराधिरुदः शयनं महाधमं विवोध्यक्षे यः श्तृतिगीतिमङ्गरैः । सद्भद्रमामधिशस्य स स्थानीं जहासि निहामश्चिवैः शिवारुतैः । किरा० १।८ प्रथमचरितमें —

> विचित्रपुष्णोस्करवस्त्रशोभिते कुठोपबाने झयते झरोत यः । स एव साधस्त्रवस्त्रकोरकस्यकोत्रिकास्यक्तरहः प्रक्रिकारे ॥ ४० ।१९।२०

### माघ और प्रसम्नचरित

"अध्यान्विपतिन्" पर साथ काव्यका मी प्रभाव है। इन दोनों काव्योका लारम्य योखाव्योह हुना है। 'फियर पतिः सीमार्ट शावितुं-...' (११ माथ ) के समान ही प्रधून्तविरुक्त पीत्रमन्तमानम्य वितेत्रतीमं ...'(११ प्रण ) के काव्यारम्य हिरात है। योहण्याकी राजसमामें नारव्ये स्वारोकी प्रक्रिया कीर तत्स्वत्यन्त्री करपार्यो होता है। योहण्याकी राजसमामें नारव्ये स्वारोकी प्रक्रिया कीर तत्स्वत्यन्त्री करपार्योग होत्स्य कार्योमें प्राय: समान हैं। शिक्ष्यास्वयक्षी करपायांकों परिवृद्धित कर कि महासेवने प्रयुक्तविरुक्त करण करते हुए तथा स्वयं सारदृष्ट्यक च्यामार्थी किरपार्थित समान स्वार्यन्त्राणी स्वार्योगित्राम्य स्वर्यास्त्र हुए तथा स्वयं सारदृष्ट्यक च्यामार्थी करपार्थित समान सुम्तन स्वर्योगित्यांके, अत्युव्य स्वर्योगित्यक वर्षावांके, बर्चीली पूर्मिमं उत्यक्त स्वराम्य सार्यास्त्र स्वर्यास्त्र स्वर्यस्त्र स्वरत्य स्वर्यस्त्र स्वर्यस्त्र स्वर्यस्त्र स्वर्यस्ति स्वर्यस्त्र स्वर्यस्ति स्वर्यस्त्र स्वर्यस्त्र स्वर्यस्त्र स्वर्यस्ति स्वर्यस्ति स्वरत्यस्त्र स्वर्यस्ति स्वर्यस्ति स्वर्यस्ति स्वर्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वर्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वर्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वर्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वरत्यस्ति स्वरत्यस्त

द्यानमम्मोरहकेसरधतीर्जटाः शर्च्यन्त्रमरीचिरोचिषम् ।

विपाकपिकास्तहिनस्यकीरुहो धराधरेन्द्रं वदवीततीरिव ॥माघ १।५॥

'विश्वपालवधम' श्रीकृष्णाने चेहिराज विश्वपालका वच किया है, 'प्रयून्नचरितम्' में भी श्रीकृष्णाने शिखुनालका वच किया है। यद्यपि दोनों कान्योंको इस सन्दर्भकी वर्णनंशीली मिल है, पर कर्षायाका प्रमान माना जा सकता है। श्रीकृष्ण और शिखुपालके युद्धका प्रमान श्रीकृष्ण और प्रयुक्तके युद्धकर स्पष्ट छलित होता है। माथ कविने लिखा है कि शिखुपालने श्रीकृष्णपर सम्मित्राण चलाया। जिससे स्वित्त स्वयक्त लगी। अनन्तर श्रीकृष्णाने समिक्त शास्त्र करनेके लिल प्रेयकाण चलाया।

प्रयुक्तवरितमें बताया है कि श्रीकृष्णने प्रयुक्तवर जिनवाण छोडा, जिससे उसको सेना जलने समी। अतएव रक्षाके हेतु प्रयुक्तने वरण अस्त्र चलाया, जिससे अनिस्थया दर हो गयी। दोनों कान्यों के सन्दर्भ निम्न प्रकार हें—

निसिकामिति कुर्वतिहेचराय वृतचामीकरचारुवामित च।स् । प्रतिवातसमर्थमस्त्रमग्नेरय मेघंकरमस्मरम्मुरारि. ॥ माच २०।६५

चतुरम्बुधिगर्भधीरकुक्षेतंपुषः सन्धिषु छीनसर्वसिन्धोः ।

उदगुः सिक्छात्मनस्त्रिभाग्नो जङवाहावङयः शिरोरुहेम्यः ॥भाघ २०।६६ प्रजुम्नचरितमें बताया है—

दिण्यं स्वन्य्तमारुक्ष दिश्वां बदुत्वस्तमः।
क्रोबात्तृत्व सद्वियां द्वाप्रेण दुर्गशुरस्तरम् ॥प्र० ३०।६२
स गत्वाय सरो दिल्याक्रवानिक्रमंतिमः।
ददाह मान्नयी सेनां परिवेष्ट्य सम्त्यनः।।।०।६६
सस्तरे वारुगं वाणं बाजासन्वरिष्टः।
सरास्त्वनारं वेगान्विक्षय व रितुं सिर्ट ॥प्र० २०।६६
सोऽपि सुत्वा महासेकः सक्त्याविक्षप्रितः।
कर्मान्वीदारिक्षित्वस्त्री विद्वस्त्वसिक्षोत्रस्त्रीः।॥प्र० ३०।६०

सायकी कर्रमाओंका प्रकारान्तर मी प्रचुन्नवरितमें पाया जाता है। श्रीकृष्णको युविहिएके यहमें पूजा देवकर विश्वपान जरूपन क्रीविन होता है। प्रचुन्नवरितमें इस सन्दर्भनो प्रकारान्तरके किंव महायेन ने उपरिचय किया है। बताया है कि जब दिगम्बर साधुकी क्षीति समस्त नगरमें क्यात हो गयी, उनके त्यान, यंत्रम और वीसरानाका साकर्यन समीको अपनी जोर आकृष्ट करने नगा तो सोमदसको जरूपन कोच उराम हजा। वह भी शिवापानके समान ही मनिको अपध्यक करने कमा।

माथ काव्यमें सूर्योदयके कारण किसीको शोक और किसीको बाह्वाद उत्पन्न होता है, कियने प्रमादका बहुत ही स्टस्ट वर्गन प्रस्तुत किया है। किय महास्त्रेनने मास्वरके स्थानपर निशानाथ बन्दोदयके कारण किसीके विनाश और किसीके विकास-का वर्गन किया है।

## प्रद्यम्नचरितका उत्तरवर्ती कार्घ्योपर प्रभाव

जिस प्रकार प्रयुक्तचरित बस्तुवर्गन, सन्दर्भनियोजन और उत्प्रेशाओं से लिए जपने पूर्ववर्ती कवियोवे प्रभावित हैं, उसी प्रकार इस काव्यसे नैयवचरितम् एवं भागिनीविकास प्रभृति काव्य भी प्रमावित हैं। नैयवचरितमें श्रीहर्पने देवापनाओं के निनियसका कारण नरुका कथाधिक्य बतलाया है और महावेगने हारावतीकी रूठनाओं के रूजाम क्यको हो निनियसका हेनु कहता है। प्रयुक्तचरितको इस कत्यनासे श्रीहर्प प्रमावित विववसार करते हैं। यथा—

कावण्यस्पादि गुणातिरेकं वस्तुन्दरीणामबकोष्य मन्ये । अवापि विद्वस्पयतः सुराजकं वकापि दम् विद्वस्कतामबाद ॥अबु० ३।२७ कवि श्रीवृदं देशी अकार्वे निम्म प्रकारः स्थक करते हैं— निर्मोकनभंजवण रहा। अर्थ विचीय व चाल्यिकारीस्मार्जें

कमूर्त्तमभ्यासमरं विकृण्यते निमेषनिः सैर्युनापि कोचनै ॥नैष्य० ११२० प्रयुक्तमस्यासमरं विकृण्यते निमेष होकर प्रवृक्तम् कावस्यते परावित होकर चन्त्रमा मिलनाको बाराण करता है। नैयचचरितमे इसी करणनाका विस्तार करते हुए आहेर्सने किला है कि दमसन्योके मुक्तमैन्दर्यने पराजित होकर हो चन्त्रमा मिलन दारीर-को बत्र करता है—

नैसंस्यभाष्ट्रच्याणम्मदीयां राजेति नास्ना सहितां बहार। हतीत कोपास्स स्वरण्डलेन घर्च स्वान्त्रों मिलनं वारीरस् ॥प्रयु० १।०७ श्रीहर्षने उद्योजाका प्रसारण करते हुए क्लिबा है— द्याननेनापि ज्यन्ति जिल्ला यो यं पुरा पारि न बाह्य जेतुस्। स्वानिर्विधोर्मानिति ! सन्तर्वेषं उत्सान्यवेष्टान्वनिर्वितस्य ॥ क्रैण्य० २२।१००

१. शिशुपालवध १६वाँ सर्ग ।

२, प्रयास्नवरित, पंचम सर्ग, पद्य ७०-८७।

क्षणानम भी कोकत्रवको बीतकर पहले विस बन्द्रमाको नहीं बीत सका, हे मानिनि ! तुम्हारे बन्द्रमुबसे परावित होनेके कारण उस बन्द्रमामें यह मालिन्य लग नवा है।

महाराज उपैन्द्रकी दानशीलतासे कस्पट्टम लिखत होते थे। प्रधुम्मचरितकी इस उत्प्रेक्षाका रूपान्तर नैययचरितमें राजा नलकी दानशोलताके निरूपणके प्रसंगर्मे पाया जाता है। यथा—

> मनोरयानामधिकं विकोक्य त्यागं यदीयं लगते हिताय । करपद्रमैत्रींडितया विकिल्ये तथा यथाद्यापि न जन्मकामः ॥प्रद्यु० १।७३

नैषधचरितमे उक्त कल्पनाका विस्तार निम्न प्रकार हुआ है—

अयं दरिक्रो मवितेति बैधसीं किपिं ककारेऽधिजनस्य जाप्रतीस् ।

स्था न चक्रेऽल्पितकस्थादयः वर्णीय दारिह्नचरिह्नतां नृषः ॥ नैषघ० ११३५ एका नक वाषकोक्षे अभिकायाते भी अधिक दान देते थे, अत. उनके राज्यसे कोई भी दिद नहीं था। उनकी दानवीरतासे आचकोंकी दरिद्रता ही दरिद्र हो गयी थी।

उपर्युक्त दोनो सन्दर्भोकी तुलना करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रद्युम्न-चरितके उक्त भावका रूपान्तर हो नैवयमें है।

प्रयुक्तवारितमें महावेनने द्वारकाकी सुन्दरियोंके प्रत्येक नवाको चन्द्रमा कहा है और बदाया है कि उन चन्द्रमाओंके प्रकाशके मार्ग प्रकाशित होता है। इस कत्यनाका प्रभाव नैययमें दमयनोंके कमनीय कलेबर वर्णनके प्रशंगमें बार चन्द्रोंके एक साथ वर्णन किसे जाने पर पढा है। आहियने नैययमें किसा है—

यशः पदाङ्गुष्टनस्त्रौ सुसं च विमर्ति पूर्णेन्दुचतुष्टयं या ।

कला चतु बष्टिरनेतु वाशं तस्यां कथं सुभूवि नाम नास्याम् ॥ नैषघ० ७१२० ९ श्री हर्षकी उक्त कल्पनाको मूर्तरूप देनेमं महासेनको निम्नलिखित उत्प्रेक्षा सहायक है—

यस्यां निशीये पुरसुन्दरीणां कृष्णेऽपि पक्षे नसचन्द्ररोचिः।

मार्गे प्रकाशं विद्धाति दूरं संप्रस्थितानां प्रियवासगेहस् ॥प्र० १।३३

उदाहत पद्यमें द्वारकाको सुन्दरियोका प्रत्येक तस्व चन्द्रमाहै और उसका प्रकाश अन्यकारको दूर करता है। कवि स्रीहयने बीस चन्द्रमाओं के स्थान पर चन्द्र चतुष्ट्यको कल्पना की है।

महासेनने द्वारवतीपुरोके सरोवरोंकी उपमा समृद्रसे दी है और उसमें पयोषरो-की आन्ति होनेका भी वर्णन किया है। इस उत्प्रेसाका भावसाम्य नैपयमें नलके सरो-वर वर्णनमें भी मिलता है।

तरङ्गिणीरङ्गतुषः स्ववत्कमास्तरङ्गलेला विभराम्बभूव वः । दरोङ्गतेः कोकनदीवकोरकैपृतप्रवाकाहुरसंचवन्न यः ॥ वैवष० ११९१२ श्रीहर्षने कई पर्वोर्मे वक बौर दमयन्त्रीके बंग-सीन्यर्थंत कोयल, परद्रमा, हंती एवं चनरीको पर्यावत कराया है। महावेनने सत्वमामाके लंगीते एक ही पयमें बड़े रोकक कंग्रेस कोयल, कन्द्रमा आदिको परास्त्र बतकाया है। नैयवपरितके उक्त सन्दर्मायमें महातेनका मातवाम्य स्पष्टत: पृष्टिगत होता है। महातेनके बिल सन्दर्मको एक पर्या निवद्ध किया है, उस सन्दर्मको श्रीहर्षने रूगमय पचास-साठ पर्वोर्से पृष्टिक किया है। पर वह सब केयल कर्यनाका विस्तार हो है। मूल क्रस्पना महासेनकी ही है।

प्रधुम्मवरितकै "सार्यं पुणापवलहर्म्यतलाविक्वसीमन्तिनीवदनसंत्रीयतेन्द्र-विम्या" (९८०) का प्रमाय पण्डितराज कमानाकै मामिनी विकासके "तीरे तरुप्या वर्ष सहस्य तीरे सरोजं विकसदिकासक् ('सामिनीविज्ञास २।२१)" पर तरुणी मुखर्षे कमल प्रात्तिके कपये प्रतीत होता है।

# वर्धमानचरितम्

'वर्धमानचरितम्' के रचयिता महाकि बसय है। इस महाकायमें जठारह सर्ग हे जीर मगवान् महासीरका जीवनवृत्त जीक्त है। मारीज, विश्वनची, अरबपीय, निपृष्ठ, सिंह, किपछ, हरियेण, सूर्यप्रम जादिके इतिवृत्त पूर्व जनमोंकी कवाके क्यमें वर्णित है।

## रचयिताका परिचय

यानितायचरितको प्रशस्ति वे जात होता है कि किवके पिताका नाम पट्टमित कीर माताका नाम चेरीत था। पिता धर्मात्मा गृनिमक से, इन्हें मुद्र सम्बन्ध प्राप्त था। माता मोरित्सा थी। वह वस्पतिक कता नामक पुत्र उत्तरन हुना। असाके मित्रका नाम विज्ञाय था। यह भी जैनवर्मम अनुरक्त सूर्योर, परक्रिकोरि एव द्विवादि- नाम होने पर भी पक्षपातसे रहित था। उस पुष्पात्मको व्यवस्थानधीकता एवं पूराणको व्यवस्थानधीकता पहास्थानधीकता है। ये स्थाकरण, काव्य और वैनवास्त्रीके जाता थे।

महाकवि असगने श्रीनायके राज्यकालमे चौल राज्यकी विभिन्न नगरियोमें बाठ प्रन्योंकी रचना की है। वर्षमान चरितकी प्रशस्त्रिक अनुसार इस काज्यका रचनाकाल शक संबत् ९१० (ई० सन् ९८८) है। किनने अपने गुरुका नाम नागनीन्द

१. सम्पादन और मराठी खनु० जिनदास पार्श्वमाय फडकुते, प्र० राक्जी सलाराम दोशी, सोलापुर, सद् १६३१ ई०।

२ पुनिचरणरओभि सर्वदा भृतधात्र्या प्रमतिसमयसन्नैः पावनीभृतसूर्या ।

जगशम इन मूर्त शुद्धसम्प्रकृत्वयुक्तः पटुमतिरिति नाम्ना निश्रते आवकोऽभूव ॥१। --वर्धमानवरित, सोलापुर, जङ्गभूत झाम्लिनाधवरित प्रशस्ति भूमिका, पृ० ८ ।

लिका है। अवज्यवेलगोलके १०८वँ संस्थक विकालेखने जात होता है कि नागनिय नित्यांके जावार्य में। नित्यवंषको पट्टाविलने भी नागनियके सम्बन्धमें हुए जात नहीं होता है। बदा वर्षमानवरितके आचार पर कविका समय ईं० सन् दसवी सवी है।

### कयावस्तु

ब्देतातपत्रा नामको नगरीमें नन्दिवर्धन राजा अपनो वीरवती नामक प्रियाके साथ रहता था। इनके पुत्रका नाय मन्दन था। नन्दन सभी विद्यानीये अरोग और रूपगुणोदे सम्पन्न था। एक दिन वह सम्बद्धन्क राजकुमारीके साथ वनकोड़ा करनेके तिए गया। वहीं मुनिराजके दर्धन कर वह कृतार्थ हुआ। राजाने उत्साहपूर्वक पुत्रको मुकराज यह दिया और उदका विदाह प्रियंकरा नामक कम्यादे कर दिया।—प्रथम सर्ग

निवयर्थनने एक जिनालयकी प्रतिष्ठा को । एक दिन आकारामें विलीन होते हुए सेपलण्डको देखकर राजाको संसारते विरक्ति हो गयी । लतः वह कुमार नन्दनको राज्यभार शेषकर शीखत हो गया । नन्दनको नन्द नामक पुत्र नन्दन हुआ । एक दिन बन्धालने उपवत्नमे मृनिराजके पायानको सूचना दो । राजा नन्दन स्वरिदार मृनिराज के दर्धानके जिल् गया । कुमार नन्द सी सायने या । उसके अपूर्व लाजप्यको देखकर नगरको रस्मियों जयना कार्य करना मूल गयी ।—हिरीस सर्ग

दश्युल्य वैमवशाकी राजा नन्दनने मृतिराजकी बन्दना कर उससे व्यवनी पूर्व-प्रश्नाव पृष्ठी । मृतिराजने कहा—"'रहा मनदे पूर्व नवदा प्रवसे तू विद्व था। विश्रास सेतु जब तू पर्वत गुआमे सोमा हुजा था। कि बाकास मार्गसे एक मृतिराज आये और प्रश्नातिका पाठ करने लगे। उनकी वाणी युन तुम गुक्कों के बाहर आये। तुमको सम्बन्ध धन करते हुए मृतिने कहा——पुमने राग-देषके कारण जनेक भवोमें अमन किया है।" पुण्वदीक तामक गाँवके किसी ध्वारारिका कुछ माल केकर कुछ ध्वक्ति आ रहें वे कि मार्गमें बाहुआने बाक्यन किया। एक मृतिराज भी उस उपवस्त में उस गये। उनको पुरुद्धा नामक व्यक्तिने मार्ग बत्का दिया। निवसे मृतिको प्राणस्ता हुई। इस पुण्यके प्रभावने पुरुद्धा मारीकके क्यमें जन्मा। मारीच अपने गुम इत्योक्षे अनुसार स्वर्गमें वह सालकों बायुका देव हुआ और अनेक देवांगनाओंके साथ आमोर-अमोव करते लगा। —सुरीस सर्ग

मनावदेशको राजगृह नगरीमें विश्वजृति नामक राजा शासन करता था। एक दिन राजनमामें नृद्ध द्वाराण जाया। वृद्धावस्थाने उसके धारीरमे महानृ परिवर्तन कर दिया था। युवावस्थानें तिस्व धारीरसे जावस्थ टरफ्डा था, वृद्धावस्थानें वह धारीर विकृत हो नगा था। द्वारपानकी इस परिवर्तित जनस्थाको देखकर राजाके मति वेराम उत्पन्न हो गया। फल्डा वह क्यने माह विधावस्तृतिको राज्य भार और जनसे अपने पृत्व विश्वजनसेको युवायनस्थार धीयकर बीकित हो गया। विशावस्तृतिको शत्राव्योतने शत्रकांको प्रास्त कर अपने राज्यका विस्तार किया। युवरावने एक वर्धनीय उपवनका निर्माण कराया। यह उपवन नवल कामनके समान था। नियालमूचिका युन विशावनची था। तिसने किसी प्रकार युनरावके उपवन पर वरणना विकार कर केनेका दुरागह किया। इसी समय कामकप गृनिके प्रतिरोधिक विराम विशावनुष्टिको व्यवन हुई, अदः वह युनरावको राज्यमार सीपकर समूको राज्यमार सीपकर समूको राज्यमार सीपकर समुको राज्यमार सीपकर समूको राज्यमार सीपकर समुको राज्यमार में रहते आपको युवर्ष जानेको आवस्यकता नहीं। में समय जाकर समुको दण्ड दूर्गा। "युनराज ने समुको जीत किया और वह मगरमे बाया तो उन्हें निशावनन्ती उपवनपर विकार किये हुए मिला। अदः नीविक कनुमार उनसे युन्द हुना। युन्दी विशावनन्ती कर्यान कराने विशावनन्ती क्षावनन्तीको पारत्व करनेसे विश्वनत्तीको विरक्ति हो गयो। यह मुनि वन गया। एक दिन उसने वयकि किए समुरामें प्रवेश किया, वहाँ उन्हें वैस्थाके सही विशावनन्त्री विश्वनक्तर्य एका उसने मृतिका निनाहो, कतत. विश्वनन्त्रीन तिहान बांच कर सरीरका स्थाप किया और सहास्तुक स्वर्गमें देव हुता। ——सुके सम

विशासतन्त्रीका जीव नीच कृत्यके कारण अधिक कष्ट उठाते हुए खलकापुरीके नीलकष्टकी रागी कनकमालाके गमेंसे हर्यकर या अवस्वीय नामका पुत्र हुआ। अवस्व मानका पुत्र हुआ। इसर सुरसा नामके देशके पोदनपुर नगरमें प्रजापित नामका राजा राज्य करता था। इसको दो पिलार्या थी—ज्यायतों वीर मृगावतीं नगरें विश्वनत्रत्रों का मानका पुत्र हुआ। एक दिन महाराज योनो पुत्रों के साम विश्व हुआ। एक दिन महाराज योनो पुत्रों के साम विश्व हुआ। एक दिन महाराज योनो पुत्रों के साम विश्व हुआ। एक दिन मानका पुत्र हुआ। एक दिन महाराज योनो पुत्रों के साम विश्व हुआ। एक दिन महाराज योनो पुत्रों के साम विश्व हुआ। योज प्रजाप मानका कि आपके प्रजापके प्रजाप है। प्रजापित विहक्षों राज्य उत्पन्न मानका है। प्रजापित विहक्षों राज्य वर्ष मानका हो। या प्रजाप हो साम वर्ष मानका हो। या पालका वर्ष मानका हो। या पालका स्व मानका हो। या स्व पराक्रमें निष्कृत प्रवास वर्षन माता हो। या । उत्पन कीटिसालको अपने हाथों उठाकर बपना नारायण होना प्रकर हिस्सा हो। या । उत्पन कीटिसालको अपने हाथों उठाकर बपना नारायण होना प्रकर हिसा।

विजयार्थकी दक्षिणश्रेणोके रवनुपूर नगरके विद्यापर राजा व्यवसम्बदीकी पुत्री स्वयंत्रना अत्रतिम सुन्दरी घो । उसका विवाह व्यवसम्बदी त्रिपृष्ठसे करना चाहता बा, पर अस्वयोवको यह पसन्द न वा।—पंचम सर्ग

ज्वलनवटी वपनी कन्याको लेकर पोदनपुरके उद्यानमें यहुँचा। वहां स्वयंवरका बायोजन कर जिपुछके साथ स्वयप्रमाका पाणिवहण सम्पन्न हो गया। बकालपुरीके अपिपति अश्वयोवको क्या सह समाचार मिला कि विद्यापर कन्याका विवाह भूनिगोचरी के साथ हुआ है, तो जसे जगर कोच उत्पन्न हुआ। वह भूमिगोचरियोको दण्ड देनेके लिए चला —च्छ साँ

अब प्रजापित अश्वपीयके आक्रमणका समाचार मिला तो उसने उसके समा-पानके लिए मन्त्रियोसे परामर्स किया । मन्त्रियोंने कहा—"क्रोबसे क्रोब सान्त नही हो सकता, इवके लिए क्षमा एवं शान्तिको आवश्यकता है।" इन वार्तोको सुनकर विजय बोला—"शान्ति एवं क्षमका प्रभाव उत्तपर दक्ता है, यो किसी कारण क्रोप करता है। बकारण क्रोप करनेवालेपर क्षमाका कोई मी प्रभाव नही पढ़ता।" मन्त्रीके परा-मर्शानुसार दोनो शाह्योंने जनेक विद्यालोंको सिद्ध और दोनो हो सनु अस्वयोवने विज्ञनेके लिए तैयार हो गये।—सप्तम सर्ग

एक दिन बस्त्रग्रीवका दूत सभामें शाया और महाराजको नमस्कार कर बोला—"स्वयंप्रमाको बह्वप्रीवके यहाँ भेजकर सन्धि कर लीजिए। यदि लाप उनसे पूछ कर पाणियहण करते तो वे बसन्तुष्ट नहीं होते।" दूतके उक्त दक्तवीको सुनकर विप्रकृति बहुत कोष लाया। उसने चुनीतो देते हुए कहा कि बरदग्रीवको अपनी सार्कका पता नहीं, दसी कारण इस प्रकारको बार्ज करता है। उससे कहो कि बहु युद्ध के लिए तैयार हो जाये।—कष्टम सर्ग

त्रिपुटको अश्वद्योवके साथ युद्ध लारम्भ हुआ। दोनो लोरकी सेनाएँ वपना बल-पुरुषायं प्रदीशत करने लगी। अश्वद्योवने त्रिपुटको मारनेके लिए लनेक प्रकारके बाणोंका प्रयोग किया, पर वे सब व्यर्थ गये। अन्तमे अश्वद्योवने त्रिपुटको मारनेके लिए शक्तिशालो बचका प्रयोग किया, पर वह बच्च त्रिपुटकी परिक्रमा देकर उसीके पास स्वित होगा। अन्तमे उसी बच्चने अश्वद्योवको यसराजका अतिथि बनाया।

विजय प्राप्तिकै जनन्तर समस्त राजाओं और प्राद्योसे जींपपिन त्रिपुटकी जिनेन्न प्रमायान्की पूजा की। जनन्तर वह विजयके लिए सका। अपने कर और पृश्यार्थित तीन सम्प्रीको विजय कर यह अर्थवस्त्री नारायण बना। त्रिपुटको रो पृष्ठ और व्यक्तिप्रमा नामको कन्या जरनन हुई। इधर उवलनजटी भी विरक्त हो तपस्वप्त करते बला गया। यन्त्रियोक्ती सम्मतिसे पृत्रीके युवती होनेपर त्रिपुटको स्वयंवरको योजना को। व्योतिकश्मत्रोक वर्षकी लिक् पृत्र ज्ञानितके गलेमे वरसाला पहुनायो। पुत्रीके विवाहकै प्रस्ता पहुनायो। पुत्रीक की विवाहकै पहुना त्रिप्तिक स्वयं और स्वयाप्ता प्रमायो। पुत्रीक विवाहकै पहुना प्रमातक व्यक्त वर्षकी विवाहक साम्प्रमातक व्यक्त हुई। विपुष्ठते निवासक स्वाप्त रोजन्त प्रमातक व्यक्त हुई। विपुष्ठते निवासक स्वाप्त रोजन्त प्रमातक व्यक्त हुई। विपुष्ठते निवासक स्वाप्त क्रिया, विवाहक स्वाप्त क्रिया, व्यक्ति स्वाप्त स्वाप्त क्रिया, विवाहक स्वाप्त स्वाप्त क्रिया, विवाहक स्वाप्त स्वाप्त क्रिया, व्यक्ति स्वाप्त स्वाप स्वाप्त स्वाप्

अर्थनको निष्टका जीव नरकते निकल कर वियुक्त नामक पर्यतपर सिंहके रूपमें कमा। उसके ब्रत्याचारते बनके सभी जन्तु पीडित से। एक दिन एक मृतिराज-का समाग्य हुवा और उन्होंने बसे सर्पका उपदेश दिया। विहुक्ते परिणामोध परिवर्तन हुआ। उसने आवक्ते बत थारण किये। समाधिमाण्या हार प्राण त्याग कर वह सीवर्ष स्वर्गन हरियज नामका देव हुवा।—पुकाद्या सर्ग

विद्यापरोका निवासस्यान कच्छ नामका देश है, जहाँ विजयार्थ नामका वर्षत अपनी कान्ति एवं विद्यालताक्षेत्रज्य वर्षतीको तिरस्कृत करता है। इसके बीक्षणमें हेम-पूर नामका नगर है, विस्का राजक राजा कनकाम है। इसकी पत्नी कनकामाला वित्तुत्यरी थी। इस दम्पतिको कनकम्बन नामका पून जलाब हुआ। बयस्क होनेपर इस पूनका विवाह कनकप्रमा नामक विद्यावर कुमारीसे सम्पन्न हुआ। एक दिन कनक-प्रम कनकम्बन हो राज्यभार सौंप दीसित हो गया। कनकम्बन पिता हारा प्राप्त राज्य का संवालन करने लगा। छते हेनरम नामक पून उत्पन्न हुआ। एक बार वह सुदर्शन नाम कन मने विहार होण गया और वहाँ मुख्य मुन्तराजके दर्शन कर उसका हुदय विरक्तिसे भर गया। दीसित होकर उसने योर तपस्वरण किया, फलस्वरूप वह कपित नामक बाठनें स्वर्गी देव हुआ।—हादस सम्

अवस्तिदेशमें उज्जायिनी नामको नगरी है। सहाँ वाजधेन राजा राज्य करता वा। इसकी युजीला नामकी महियी थी। त्रिपृष्ठका जीव अनेक जवीको चारण करता हुला जाउन कारिएट स्वर्गते च्युत हो हिरवेण नामका पुत्र हुला। सहाँ त्यावकाचारके जम्मातके प्रकार दक्षने मुनिधर्म चारण किया और तप्तप्तरूप द्वारा सहाचुक्रमें देव हुआ। — अयोदास सग

पूर्वविदेहके करुछदेशमें धनंत्रय नामका राजा अपनी प्रिया प्रभावतीके साथ राज्य करता था। दलवें महाणुक नामक स्वरंति चया कर वह इस राज-स्पाविके यहाँ प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ। धनंत्रयने संसंकर मृतिके समक्ष काकर विभावत सामुके कर प्रहण किये और राजकरूमी प्रियमित्रकों सुपूर्व को। प्रियमित्रकों सामुक्षावत कर्मा करें और राजकरूमी प्रयमित्रकों सुपूर्व को। प्रयमित्रकों सामुक्षावाकों चकरत्नकों उत्पत्ति हुई, जिसके प्रभावको देखकर सभी लोग आवस्पर्वचिक्त थे। प्रियमित्रकों अराजकों उत्पत्ति वानकर जिनेन्द्र पूजाके अनन्तर चक्रस्त्वकों पूजा की। उसे आवस्पित्रयों और नविनिध्यों प्राप्त हुई। वह चक्रवाकि समस्त वैषय और सुक्कां प्राप्त हुआ। एक दिन चक्रवर्ती दर्भणने सम्मा क्षार एक विज्ञान स्वार प्रमुष्त होने क्या। अतः वह अपनी सेना सहित दीर्थकरकों सम्मा वार प्रमे होने क्या। अतः वह अपनी सेना सहित दीर्थकरकों सम्मा वार प्रमे होने क्या। अतः वह अपनी सेना सहित दीर्थकरकों सम्मा वार प्रमे होने क्या। अतः वह अपनी सेना सहित दीर्थकरकों सम्मा वार प्रमे होने क्या राजकर्मी होने स्वरंत स्वरंत सर्म

तीर्थकरका उपदेश सुनकर चक्रवर्ती प्रियमिनको संसारक्षे विरक्ति हो गयी। अतः वह अपने वहं पुत्र अरिक्यको समस्त वैभव सीफकर दीवित हो गया। उसके उस साथना की, जिसके बकसे संस्थासमरण प्राप्त किया। अन्तमें सहस्रार स्वर्गमे सूर्य-प्रभ नामका देव हुता।—पचर्त्या सर्ग

स्वर्गते क्ष्मत हो वह स्वेतावपत्रा नामक नगरोमें सौम्यनन्दन नामका राजपृत्र हुआ। बहुत समय तक राज्यका संचालन करनेके उपरान्त उसने तत्त्वज्ञानी मुनिराजसे विह्तनमासे लेकर अवतकको जन्मसन्तिकि सुत्रा। उसका मन विरक्तिते भर गया बोर वपने पुत्र वर्महर्को राज्य भार देकर तपश्चरण करने छगा। उसने समाधि-मरण द्वारा शरीरका त्याग किया, कलतः वह बीस सागरको आयुक्ता घारक पुत्रोत्तर विमानमें देव हुआ। — पोडका सग

भरतक्षेत्रके पूर्व देवसे कुण्डपुर नामके नगरमें सिद्धार्थ नृपति अपनी प्रियकारिणी नामक पत्नीके साथ निवास करते थे। प्रियकारिणीने रात्रिके क्लरार्थमें सोलह स्वप्न

देखे । प्रातःकाल इन स्वध्नोंका फल अपने पति सिद्धार्थसे पक्षा । पत्रोत्पत्तिका समाबार अवगत कर वह बहुत प्रसन्न हुई । स्वर्गसे देवांगनाएँ आकर उसकी सेवा करने लगीं । कवैर द्वारा रखोंकी वर्षा होने सभी । चैत्र शक्सा त्रवोदशीको प्रियकारिणीने पत्रको जन्म दिया । देवोंने अनका अन्याभिषेड सम्पन्न किया और गर्भमें आनेके दिनसे ही देश-की समृद्धि होनेके कारण उनका नाम वर्धमान रखा। कछ दिनों तक बालकी डाएँ करनेके उपरान्त बारणऋदि धारक संजय-विजय नामक मिन वहाँ प्रधारे । उनके मन-में कुछ आशंकाएँ थी. कुमार वर्धमानका दर्शन करते हो उनको शंकाओंका स्वयमेव ही समाधान हो गया । बतः कमारका एक नाम सत्मति रहा गया । यहक होनेपर विवाह-बन्यनमें वैष जानेके लिए अनरोध किया गया. पर वे आजन्म बहाचारी रहे । बचपनमें नव वे एक वटवक्षपर अपने साथियोंके साथ खेल रहे थे. कि उनकी परीक्षा करनेके लिए एक देव सर्पका रूप भारण कर जाया। उनके जन्य साथी भयमीत हो भाग गये. पर कुमार वर्धमान निर्भय होकर उससे झीडा करने लगे । अतास्य उनका नाम महा-बीर पढ गया । तीस वर्षकी अवस्थामे वे प्रवृत्तित हो गये । वे अतिमस्तक भामक क्मशानमे प्रतिमायोग धारण कर खडे हुए ये कि भव नामक रुद्रने नाना प्रकारके भय उत्पन्न कर उनकी परीक्षा ली। बढिंग रहनेपर उसने उनके नाम वीर और अतिथीर रख दिये । विविध प्रकारके तप करते हुए बारह वर्ष व्यतीत हो गये । एक दिन अनुजनला नदीके किनारे जम्भक गाँवमें साल वसके नोचे वैशाल शक्ला दशमीको उन्हें देवलज्ञानकी प्राप्ति हुई।--सप्तद्श सर्ग

हरकी जाजाते हुचेरने हमक्तरणको रचना को । गौतमको गणयर पर प्राप्त हुजा और उनका प्रथम प्योपिका राजगृहके विज्ञानक उर्वतपर हुजा । अन्तरा उनको सम्बर्गाल स्था तिक्तमा स्थानीपर संपटित हुई। सप्ततन्त, नव पर्यापं और यह द्रव्य-का स्वरूप प्रतिपादित किया। बहुतर वर्षको आयुमे कार्तिक कृष्णा नहुईशाकी राजिके अन्तर्गे, जब कि चन्द्रमा स्वादि नशवपर था, उन्होंने निवर्ण प्राप्त किया।— स्वरूप्त स्वरूप

# कथावस्तुका स्रोत और गठन

वर्षमानके जीवनसूत्र तिलोयपण्णितमे जाये हैं । बताया है— सिद्धारायपिषकारिणिहिं जयरिम कुंडले वीरो । इत्तरफरगुणिरिक्से विजितियातेरसीए उप्पण्णो ॥ति » शुप्रभूष

तीर्यंकर वर्षमान कुण्डलपुरमें पिता विद्वार्थ और माता त्रियकारिणोसे चैत्र शुक्ला त्रयोदशीके दिन उत्तराफाल्युनी नक्षत्रमें उत्तन्त हए।

मग्गसिर बहुकदसमी अवरण्डे उत्तरासु वाधवणे । वदियस्ववणस्मि गहिदं सहस्वदं बहुदमाणेण ॥ वि० ॥१६६७ वर्षमानने मार्गशीर्थ कृष्णा दशमीके दिन अपराह्ममें उत्तरा नक्षत्रके रहते नाय-वनमें तृतीय भक्तके साथ महावरोंको यहण किया ।

महाकदि जसाने जपने वर्षमानचिरतकी कवावस्तु उत्तरपुराणके ७४वं पदीय प्रहण की है। इस पुराणमें मयुवनमं रहनेवाले पुरस्वा नामक मिलकरानसे वर्षमानके पूर्व मर्बोका जारम्भ किया गया है। किवने उत्तरपुराणकी क्यावस्तुको महाकाव्योचिव मनानेके लिए काट-वर्डट मो की है। जसानने पुरस्वा और मरीचिक वाक्यानको छोड़ दिया है और व्येवातच्या नाराचेके राजा निटवर्षको क्यावम्मे पुत्रका दिया है और व्येवातच्या नाराचेके राजा निटवर्षको क्यावम्मे पुत्रका स्वारमान को छोड़ दिया है और व्येवातच्या नाराचेके राजा निटवर्षको क्यावस्तु क्यावस्त क्यावस्त क्यावस्त क्यावस्त क्यावस्त क्यावस्त है। इसमें सन्वेद मही कि यह आरम्भ स्वारम् वृद्ध म्यावस्त है। इसमें सन्वेद क्यावस्त क्यावस्त क्यावस्त क्यावस्तु क्यावस्त क्यावस्त है। इसमें सन्वेद क्यावस्त क्य

कथानस्तुके गठनमें कवि असगते इस बातकी पूर्ण चेष्टा की है कि पौराणिक कथानक काव्यके कथानक वन सकें। यदनात्रींका पूर्वापर कम निर्वारण, उनमें परस्पर प्रवचन्य स्थापन एवं उपास्थानोका यथास्थान संयोकन मीलिक रूपमें घटित हुआ है। प्रयोगीको व्ययं वर्णन विस्तार नहीं दिया गया है। मामिक प्रसंगीके नियोजनके हुए विस्तानन्त्री को स्थापक नाता सम्बन्धोंके कस्याणकारी सौन्यमिक क्षित्र क्षात्री कामिक्योजना की गया है। पिता-गुनका त्नेह नित्ववर्षन बीर नन्दनके जीवनमें, माईका स्मेह विद्यक्त जी रि विशासभूतिके जीवनमें, पित-प्रतिकार सिंह विष्यक बीर स्थापनाके जीवनमें, वित्तान्त्रीका स्वीद विषय भोगिविलाह हिरियोज जीवनमें एवं बीर ता और व्यवस्तान वर्णन विप्रकृत की गया है। क्यानियोजनमें पिगुके जीवनमें अभिन्यमं कर जीवनको व्यवस्त प्रस्तुत की गया है। क्यानियोजनमें योग्यता, अवसर, सत्कार्यना और रूपकृतिका कुर्णन विस्तान प्रसार्णन स्वार्णन है।

प्रशासको अनुकूल या प्रतिकृत परिस्थितिको और सोहना योग्यताके अन्तर्गत है। अष्टम, नवस और दवाम संग्में किया गया कवानक नियोजन योग्यता-सत्त्व है। रखपृष्टिके हेतु यथासमय प्रसंग या सन्दर्गका प्रस्तुतीकरण कवानक नियोजनमे अवसर-तत्त्व है। प्रस्तुत काम्यमं प्रशासे कह निवारणके लिए निपृष्ट द्वारा सिंहका वथ दिललाना और सिंहोबोधनके लिए चारण कृदिखारी मृत्यियोका उपस्थित होना, इस प्रकारकी घट-नाएँ है, जिनको उपयोगिता रसपृष्टिको दृष्टिसे सर्वाधिक है।

सरकार्यवासे वारपर्य इस प्रकारके सन्दर्भोके संयोजनते हैं, वो स्ववन्त्रकपमें क्षमा व्यक्तित्व रक्कट प्रसंग वर्मात्वको प्राप्त हो व्यव्या प्रत्येक प्रसंग पूर्व बीवारोपित हो वौर किसी कार्यविश्वको व्यक्तियां करता हो। वर्षमात्रपरितमें नव्यक्ता मृतिराजसे व्यवसी पूर्वव्यवसित पूर्वमा वौर मृतिराज द्वारा पृश्या भोकका बास्या । कहना इस प्रकारका सन्दर्भ है, वो एक प्रकारके स्वतन्त्र है, पर सम्बन्ध विविद्धिक किए उसकी योजना जायस्थक है। यह वर्षमात्रके कई कम्मोकी परम्पराकी कड़ीको जोड़ता है। अतः उक्त आस्थान स्वतन्त्र रहते हुए भी सापेज रहनेसे सरकार्यताके अन्तर्गत है।

कबावस्तुमें इतिवृक्तका वस्तुस्यापारोके साथ जीवत और सन्तुमित कपमें मियो-जन हारा कपाइति—अवन्यात्मकताकी शृंबलाको वर्गस्यत किया गया है। अवान्यर कबाओंका प्रसंपन पूर्वमवाविकि कपमें किया है। वर्यमानका जोवन-निकास अवेक मंद्री—अन्योकारेखा-जोवा है। कर्मबावक मोका नायक-नायिकाएँ मृतिराज हारा अपने विचात जम्मोके हतिन्त्रीको सुनकर विश्वक बारण करते हैं। जोवनकी अनेक विवसताएँ कयावस्त्रमें विकतिस होती हैं।

### महाकाव्यत्व

प्रस्तुत काव्यमे शास्त्रीय महाकाव्यके समस्त लक्षण पाये जाते हैं। सामुकन्य कथा लदाह समीमें विभक्त है। प्रत्येक समके कल्पमें छल्परिवर्तन पाया जाता है। काव्यके नायक तीर्थकर महायोर विभाव है, वो बोर, लितिबोर हो नहीं, महावीर है। काव्यका महदूरदेश्या निजयंत्र प्राप्ति है।

किन रसानुक्य सन्दर्भ बीर अर्थानुक्य क्रन्दोक्ती योजना, बीवनके स्थापक सनुमर्जोका विश्वेषण एवं बस्तुजीका अर्वकृत चित्रण किया है। इस महाकायका प्रतिनामक विशासन्तरी है जिसके साथ कई बन्मी तक विरोध चक्ता है। किन बससने संगठित क्यानक्के कठेवरसँ जोवनके विषय पर्योक्ता उद्धाटन कर महत्वपित्वजी प्रतिक्षा की है। नासक-प्रतिनायकके संघर्ष द्वारा कथाबस्तुका विकास वातीय गुणोंके उद्भावनाके हेंतु हुवा है। गरिसामधी उदास्तरीकी और गम्भीर रसव्यंबना इस काव्यमें स्थापित है।

# बस्तुब्यापारवर्णन

सन्धा, प्रभात, मध्याञ्च, रात्ति, वन, सूर्य, नदी, पर्वत, समृह, द्वीप आदि सस्तुवर्णत साणीपात् है। जीवनके विभिन्न स्थापार और परिस्थितियोमें प्रेम, विवाह, मिलन, स्वयबर, वैनिक अधियात् युद्ध, दीवा, नवरावरोध, विजय, उपदेशक्रमा, राजयमा, दृत सम्प्रेयण एवं जम्मोत्सक्ता चित्रच सम्बेत है।

### वेशवर्णन

पूर्व देश अर्धस्य रलाकरों और रमणीय बन्तिबनों—कवली बनोंसे अलंकृत है और बोते तथा बिना वृष्टिबलके प्रवासके हो पकनेवाले बान्यको सदा घारण करने-वाले बोतों स्थान रहा करते हैं और साली पावलोंके जेत नगरके बलसे परिपूर्ण रहते हैं। यहाँ पानकी बल्लो और पके हुए मुपारीके वृक्षीसे जवान रम्य हैं। मौ आदि पणु, वन्नवेशव और बनेक प्रकारकी विजृतिबंधि गुक्त एवं हवारों कुम्म धान्यसे समृद्ध गृहस्य विवास करते हैं। धन

किन क्रीवासका राज्य विषय किया है। इस बनका प्रान्तवाग कृषिम वर्षतां-से चोमायमान है। जबोक, तिकक, तमाक, दाविस, साझ बादि विचित्त प्रकारके वृक्ष कोर बातिकृतुम, मालदी प्रमृति वृष्णोंकी लढाबोंसे यह बन सुगम्बत बीर सुशीमित हो रहा है।

संकारितेऽक्रिविस्तैर्मरूपानिलेन प्रेङ्काक्रिते कुसुमसौरमवासिवान्ते । तस्मिन् वने सरसवारुकले विद्वस्य संतुसमिन्द्रियगणेन च तस्य वेषाम् ॥ ३।५६

वसन्त

ऋतुराज बसन्तका चित्रण परम्परामुक्त होनेपर भी अनेक नवी करूपनाओं पुक्त है। जयोक, तिलक बादि वृज कपना-यपना दोहद प्राप्त कर पूजने लगे। आकके लाल पृष्ट इस प्रकार घोमित हो रहे थे, मानो कामरेकक्षी उस रासवने विरह्मीहत व्यक्तियों ने मंदको नॉच-मॉक्कर यहाँ कूस साथा है और जो सालै-साते केस वस गया है, उसको पुष्पोंके आजाने यहाँ मुझानेक लिए केश दिया है। विलासिनयों के मुसकम-का आसवपान कर केशर-पूनाग नृक्ष कूजने जमें और उनके पास आकर अमर-समूह गुंगार करता हुआ मध्यान करने लगा। सकसानक नर्यक वस कामानुबन्धी नातको रक्कर एक्साकों जंगा केम प्रमान करने प्रमान करने क्या । सकसानक नर्यक वस कामानुबन्धी नातकों होने पर भी साववर्षक वन पया। सम्बान-

स्वभुक्तवेषं बिरहार्दिवात्मनां तिकृत्यमांसं मदनीप्रस्क्षसा ।
पकाशशास्त्रास्वरक्रकेन वा निस्न्तरं सोषयिष्ठं न्यवारमन् ॥२।५०
विकासिनोवक्रसरोख्यात्वरकपायिन केसरमेल्य पुण्यिकस् ।
पुतोष कृत्वरमभुपायिनां कृत्यं प्रयास समान्यस्तना हि देहिनाम् ॥२।५१
वनतंवरको क्रियुष्करंचनिः मयुक्तपुक्तस्वनगीवशोसिन ।
वनात्वरक्षे स्वार्यभिवाटकं कराकृता दक्षिणवाल्वतंवः॥२।५५

### सन्ध्या

कुंकु मकी चृति चारण करतेवाला तूर्य-मण्डल सन्त्या समय ऐसा मालून पढ़ता है, मानो उसने अपनी किरणोंका संकोचन कर, उनके द्वारा कमिलिनयोंका वो राग प्राप्त किया है, उसीको अपनत करनेके लिए वह इस आकृतिकोंने प्राप्त हुआ है। बारणी—पिक्सन दिखा, पक्षानत्तरमें मिदिरामें सूर्यको आसक देखनर दिन सी सन्त्या समय उसके साथ चला गया है। वारणीकी बोर कार्ते समय सूर्य अपने सन्तापको चळवाक युगकको सीपकर चला गया है। वारणीकी बोर कार्ते समय सूर्य अपने सन्तापको चळवाक युगकको सीपकर चला गया है। वारणीमाके ब्यास होते ही पिकाण वार्य करवाक युगकको सीपकर चला यह कर-कल नार ऐसा प्रतीत होता है, प्राप्ती वारणी द्वारी वर्षके विद्यापने बनुतार ही प्रकट कर रहे हैं। चकका पुणको पुरस्विष्ट्रदेवनाको देखनेमें असमर्थ होनेके कारण ही कमलिनीने कमलस्य चलुको चिलकुल मीच लिया है। चबाये हुए कमलतन्तुके खण्डित टुकड़ोंको छोड़ आक्रन्यन करता हुआ चक्रवाकपुगल विमुक्त हो गया है।

### सीन्वर्यं

महाकृषि अस्ताने नारी-जायण्या मुन्दर विश्वण किया है। रानी कनकामांजाकै सीन्दर्यका विषय करति हुए कविने बदाया है कि बहु कमल रहित कमला अथवा मूर्ति-मती रित हैं। प्रत्येक अंग जायण्या और सीन्दर्यका आगार है। अरेक कलजीवृत उसकी जंबाओकी मृद्वाके समस्र लिंगत होकर हो निस्सारताओं प्राप्त हो गया है। अरथन्त कठोर वेक उसके पर्योषरोठी जोते जानेके कारण हो बनमें निवास करने लगा है। यह सुन्दर नीलकमल उसके नेत्र कमलोके आकारको न पाकर हो लगियत होकर मानरहित हो गया है, अद्युव परस्वाधान्यन स्वत्यक्ष हुं करनेकी इच्छासे ही अपाय दरीवरण रहने लगा है। पूर्णवन्द्र दसके मुख्की योधाको न पानेके कलकित हो रहा है। ऐसा कोन परार्थ है, जो मदोम्मत् गमकी गतिको तिरकृत करनेवालो इस रमगीको कान्तिके अस्मानको प्राप्त न हजा हो। यथा—

> जङ्गासुदुष्वेन हता नितान्त विसारतं सक्कर्डा प्रवाता । पद्मोधरान्यां विज्ञित च बस्या मालुरमारतं कठिनं बनान्ते ॥४१९८ बद्दक्त्रस्थानमनाच्य शोमां शशो समग्रीऽपि कलक्टिनोऽसूत् । प्रभिक्तमात्क्रस्येत्दंतु तस्याः केनोपमानं समुर्वेषि कान्तिः ॥४१२० अधारतपद्मा कमकेन कान्तिगृहोतमूर्तिः स्वयमागतेव । रतिः समरस्येन वसून देवी मनोहराङ्गी कन्कारिमाला ॥४१९०

इस प्रकार नारी सौन्दर्यके चित्रधर्मे कविने पूरा रस लिया है। उपमान युक्त होनेपर भी उक्तिवैविज्य समाविष्ट है।

### चरित्र चित्रण

प्रस्तुत महाकास्थम नायक वर्षमानका वरित्र कई जन्मोने विकसित हुआ है। कमंफक और कर्तव्यानुसार कर्मसंस्कारिके अर्जनपर किवने बोर दिया है। बताया गया है कि पुरुष्ता भीकने तपस्त्री भूनिकी रक्षा की, उसे मार्ग बताव्या और जंगलके विकट मार्गेंड पार किया। इस गुभक्तव्यके करन्तकर उसके गुम संस्कार व्यक्ति हुए जोर वह आदि तीर्थकर अनुष्पात्र के करन्तकर उसके गुम संस्कार व्यक्ति हुए जोर वह आदि तीर्थकर अनुष्पात्र के प्रस्त चक्रवर्तीका पुत्र हुआ। इस जन्ममें उसके दीला प्रहुण की, पर तपस्त्रयार्थिक कर्रोंको बहु सहन करनेमें समर्थ न हुआ। अत्रत्य वर्ष अरह हो गया, उसने कविल सिद्धान्तका प्रचार किया। मार्ग अरह होनेसे जेते जैनेक

१. प्रदेशुम्न० १३।४४, १३।६०, १३।४४, १३।६६ ।

योनियों में परिभ्रमण करना पड़ा। नन्दनकी पर्यावसे उसने सम्यक्तका संवर्धन किया। मुनिक उपदेशते संसार, सारीर और मोगीकी निस्तारदाका जनुमक किया। फल्काः उसका विकास यहाँसे जारन्म हुआ। विक्तनन्तीके मध्ये उसे जगर सांकि जीर वैमक प्राप्त हुआ। यहाँ भी स्वतं विद्याल स्वतं के स्वतं करे जगर सांकि जीर वैमक प्राप्त हुआ। यहाँ भी स्वतं विद्याल स्वतं की रामून होकर कोरो तप किया। यह जममें एक नवी पटना यह बटित हुई कि विश्वासनन्तीके उसका विरोध उराज हुआ। उसके तपस्ती होकर भी निश्चन मौता कि मैं तुमने—विश्वासनन्तीके अकस्य बदला जुकानमा। निपृष्ठके नवने विश्वासनन्तीके जीव अवस्थीका उसके पर किया और स्वयंत्रमाले विवाहक प्रसंत उपस्तित हुआ। अपनेष्ठि नेष्ट करनदक संसार आप प्राप्त हुई। वृद्धः नत्तक स्वयं प्रमु न्तरः जाना पड़ा। नरके नेत्रकरूकर विद्व पर्याय प्राप्त हुई। वृद्धः नतक स्वयं तथा पून. सिंह पर्याय मिली। वक्के कुरुपोर उसे परवाहना उराज हुआ। सुन्त. संस्केतना द्वारा प्रणयाम कर स्वयंत्रभ क्षिया। वह चक्कर्ता हुआ। सुनि वन उसने और विज्ञासने उपस्त्रम जोर विज्ञासने उपस्त्रम जोर विज्ञास के प्रस्ति में प्रमुतिक स्वयं विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान स्वयं अपने विद्यान सिंह पर्याय स्वाप्त की स्वयं स्वयं की स्वाप्त की स्वयं स्वयं निवासने उसने राज्यपद सिंहा। सुनि वन उसने किया ने स्वयं निवासने विद्यान विद्यान स्वयं निवासने विद्यान स्वयं निवासने विद्यान सिंहा। हिम्स पर्यावतिक व्यवं विद्यान स्वयं निवासने विद्यान सिंह मा निवासन विद्यान विद्यान स्वयं निवासन विद्यान स्वयं निवासन विद्यान स्वयं निवासन विद्यान स्वयं निवासन स्वयं निवासन विद्यान विद्यान स्वयं निवासन विद्यान स्वयं निवासन स्वयं निवा

क कियंको वर्धमानके वरित्रको विलास-मैनवके इन्हर्क बीच विकसित दिखलाया है। माता-रिता नया-ननलो बहु लाकर परको उसके नुदूरिके मुक्तिर देखना चाहते है। उनका विश्वाद है कि तुन घर-नृहस्थीके बन्यनमे वेषकर सबके लिए सुव्यायक होगा। माता आहंत् बहाकर पुत्रको बन्यनमें बीधना चाहती हैं, दिता वास्वस्यमय आहेत हो। परनु वर्धमानगर उन बातोका प्रमाव नहीं पहता। वह तीस वर्षकी अवस्था तक अपनी तैयारी करता है और अन्तर्भ विरक्त हो बीखा चारण करता है। पूर्वज्ञाव उन्हें प्राप्त होता है और वे तीर्थकर क्या-कोटि

सहाकवि अस्पाने काल्यके तस्यों और कथायोंको पात्रोके स्वताव और प्रकृतिस्ते ही निष्पन्न किया है। बातावरण, वस्तुत्रयापा वर्णन और देशकार आदि भी सिरक्ते विकासमें पूर्ण सहयोगी है। वरित्रका विकास धर्म-स्वते: हुआ है। वर्षमालका वाबि क्रस्त प्रकारके सांस्कृतिक बातावरण और सामाजिक या कौटुन्तिक परिस्थितियोके बीच रहता है, उसके वरित्रचर प्रस्त्य और प्रचक्षत प्रमान स्वती प्रकारके पहते हैं। बरित्रोंके बावर्श रूप उपस्थित किये गये हैं। कलतः तिह्न, गज्ञ, सूर्प जैसे प्रयंकर हिसक प्राणियोंके स्वताब गुणीके विक्लेषणके साथ मनुन्वरिक्षोमें समाविष्ट हैं। अतः स्वतेषमें हत्वन कहना हो पर्यात है कि वर्षमानके वरित्रमें सुक्स प्रगिमाजोंका समावेश किया है।

#### रसभाव बोजना

विभाव, बनुभाव और व्यभिवारी मार्थोंका संयुक्त स्पर्मे बनुभव करके पाठकके मनमें एक उत्कट जानन्यसयी भावनाका संवार होता है; यही रख या काम्यानन्य है। महाक्षित क्षसभी अपने प्रस्तुत काम्पर्मे रख और भावोंका मुन्दर एंबीजन किया है। मार्थोंकी रखमयी कमिन्याक पाठकोंको जानन्यनिमेर बना देती है। यहाँ उदाहरपार्य संवीरसके बाब मूंगार, बोर, बीमस्य आदि रखोका विक्वेषण प्रस्तुत किया जाता है।

पूंगाररवको महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संवारमें वो हुए प्रिवन, उज्यन्त एवं सर्वार्थ है, वह प्रवारको मीवर समाविष्ट हो सकता है। प्रंतारका मुक मान रिव कावा काम समस्त विवयमें स्थान है। उदा अनान एवं स्ववेशराज्यकों निवर्धन प्रविचित्त प्राणीमानमें समाहित है। प्रस्तुत काव्यमें संयोग प्रशारके ही उचाहरण कार्य है, दिवींन प्रशारके नहीं। सयोग प्रशार तो निव्दर्धन और उनकी प्रेयसी वीरमतीकों काम-क्षेत्रकाले हो। स्वयंत्रमा तमको रमणों ही है। उस विनय मुग्दरोकों प्रकर्मक स्वयंत्रमा गामको रमणों ही है। उस विनयः मुग्दरोकों प्रवाह करोके लिए अववयीव कार्याव्य हित्स स्वयंत्रमा विवयत्त है। स्वयंत्रमा कीर विश्व क्षेत्र स्वयंत्रमा कीर विश्व क्षेत्र स्वयंत्रमा केर विश्व क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रमा केर विश्व क्षेत्र है। किष्ट क्षेत्र है। उसे क्षेत्र क्या क्षेत्र क्षेत्

## स्वमातृसंकरुपवशीकृतेव सा निबद्धमावामिततेजसि ध्रुवम्।

अभूरसुरा चक्रवरस्य बोधितां मनो बिजानाति हि पूर्ववरूतमम् ॥१०।०७ चक्रवर्ताको पुत्रो अमिततेत्रपर आसन्त हो गयी । उसने अपना हुदय उसे सम-पित कर दिया । यह कार्य उसने अपनो माताके सक्तर्यके वश होकर हो किया । यतः

मन नियमसे अपने पूर्व बल्लमको जान लेता है।

चराहृत पथर्मे महाकवि कालिदासके "भावित्वराणि जनगान्तरसोहृदानि" (वाकुन्तक ५.२) का कपान्तर प्राप्त होता है।" "मनो हि जन्मान्तरसगितकम्" (२पु० ७११) में भी कालिदासने जन्मान्यरके संकारका समर्थन किया है। अत्तर्य महाकवि असपने मी "मनो विज्ञानांति हि पूर्ववश्वम्" संस्कारिक सामर्थाकी अभिव्यवना की है। संबोग प्रयारकी स्थिति हस सन्दर्भमें है।

प्रस्तुत पद्मकी रसगत सामग्री निम्न प्रकार है---

ज्योति प्रमा नापिका बाज्य है और जवलम्बन जमिततीज नायक है। बमिततीज का अपूर्व लाक्या उद्देशन विभाव है। ज्योतिप्रमाकी हर्वसूचक वारीरिक चेष्टा अनुभाव है और बावेग, चयकता, माव प्रमृति संचारी माव है। स्थायी माव रित है। इस सम्बन्धें में सेवीग प्रमार है, यतः नायिकाको नायक समिततेजके संयोगसे ही आवन्य प्राप्त हुना है। इस काम्यर्जे कोमल रहींके स्थानमें बीर, मरानक, रीढ़ जीर बीमला जैसे कठोर रहींको जिपक महत्त्व दिया गया है। जतएव उच्च रहींके उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं। किंव जताने जिल्हा जीर जस्वतीवकी नेनांके बीचमें सम्मन हुए मुढके जनवरपर वीररहका सुन्दर विरामक किया है। किंव कहता है—

> सम्योग्यमाहूय विनापि वैरं भटा मटाच्छच्तुरुदारसस्ताः । स्वामिप्रसारस्य विनिःक्रयाय प्राणस्ययं वाष्ट्यति को न घीरः ॥९।८

उदाहुत नद्य तथा आपेके सन्दर्भमें अवस्त्रीय और त्रिपृष्ठ गरस्पर आरूम्बन हैं। वहीपन विभावने अवस्त्रीयको नवीमित्रा परिताणत है। अनुभावने रोमांच, गर्बीली साणी, धनुषटंकार हैं। गर्ब, गृति, स्मृति, असूधा संचारोगाव है। उत्साह स्थायोगाव है। किने शनुके कार्य, उसकी नवीमित्रा, युवकीशल, हर्ष बावेग, असूधा, पारस्परिक मरसा, अस्व-सन्त्रोको चमक और उनके विभिन्न प्रवीतोका सजीव विषय किया है।

मयानक रसका वित्रण अनेक प्रसंगोमें आया है। यह विश्वनत्यी विशासनती-को पकडने जाता है, तो मयसे उसको विवित्र स्थिति हो आती है। महाकवि असगने उसे स्थितिका सन्दर विष्ठेषण करते हुए जिल्ला है—

आयान्तमन्तकनिमं तमुद्रप्रसस्त-

माळोक्य वेपधुगृहीतसमस्तगात्रः । तस्यौ कपित्यतरुमेत्य विद्यालनन्दी मन्दीकृतचति वहन्वदनं मयेन ॥४३०७

उप्र पराक्रम पारक विषवनन्दीको यमराजके समान आते हुए देवकर विशाख-नन्दीका सारा शरीर कोपने लगा, भयसे शरीरको खुति—कान्ति मन्द पढ़ गयी और सटसे कैयके वक्षपर सिपकर कैठ गया।

उदाहृत सन्दर्भमें पराक्रमी विश्वनन्दी बालम्बन है। उसके मधोत्यादक स्थापार—पुरं बोर साईको लीवना, देनाको छिना-निम्न करना, पाषाण स्तम्मको बल-पराक्रमसे उसाबना आदि भयको उहीत करते हैं। रोमांच, स्वेद, कम्प, वैवर्ध्य आदि सनुमाब है। ग्रंका, चिन्ता, स्लानि, जावेग, लज्जा आदि संचारी हैं। मय स्वायी भाव है, बो उक्त सामग्रीसे पृष्ट होता है।

त्रिपृष्ठको छेना सब और आतंक उत्पन्न करतो हुई लागे वह रही है। छेनाके सबसे चारो ओर अगदद सची हुई है। इस प्रसंगर्मे कविने जालस्वन और उद्दीपनोंका बहुत हो सजीव चित्रण किया है।

> द्कयन्महरोऽपि सृस्तृतः सरिदुचुङ्गतदानि पातयन् । विपिनानि परं प्रकाशयन्मरसां कर्दमयं बक्कियस् ॥७।८७ रयचक्रचयस्य चीरकृतैस्ययनम्कणुदानि देहिनास् । ककुमां विवराणि पुरयन् रजसा छादितवायुवस्मना ॥०।८८॥

सहे-बहे पहाहोंको दक्षत करता हुआ, शरियोंके ऊँचे-ऊँचे तटोंको निरासा हुआ, विषय—कोटे मागोंको या बनोंको प्रकाधित करता हुआ, सरोबरको अल्लाको गन्या करता हुआ, रचौंके पहियोको चौरकारके व्यक्तियोंके कानोंको व्यक्ति करता हुआ, विद्यालोंके विवरों—डिटोंको—वायुमार्गको डक देनेवालो पुलिस भरता हुआ निर्मूष चला। सेना हारा प्रयु और खातको स्थितिक मुनंक्य उपस्थित हुआ है।

रोहरशके सन्दर्भ भी गुडके अवसरपर प्रस्तुत हुए हैं। कविने जरवधीयके क्रोप-का मृतंक्ष उपस्थित कर रोहरसका परियक्त विजित किया है। क्रोबके जावेगते यह कांच रहा है, वह पूर्व्यापर पैर पटकता हुआ वहबदाता है। उसकी जाव-काल आंखें, सनकाता जरूर, कीरते हुए कोट रोहराको मृतं उपस्थित करनेरे समर्थ है। यथा-

> भूरिप्रतापपरिप्रिनसर्वदिक्कः पद्माकरार्षितजगन्त्रजनाग्रपादः । कोपाञ्जनक्षयमिव प्रथयन्विवर्णस्तुर्णं दिवाकर हवैष दिवाकरोऽमत् ॥६१३४॥

जिसने जस्वी-जस्वी निर्दय होकर अपने रमणीय और आस्काणित ओठोंको चवा डाला है, ऐसे धानिस्वरके समान पराक्रमके चारण करनेवारे कुद्ध वजीने सनकन शब्द करनेवारे आधूषणीय युक्त अपने दक्षिण हाव से गम्भीर शब्द करते हुए पृथ्वीको निस्सन्त्व कर दिया।

कोषसे लाल हुई अक्षिसे सभाको आरती करते हुए अभिमानी उद्धत घूमशिल बोला।

उपर्युक्त सन्दर्शोमें विरोबीस्त्र त्रिपृष्ठ और विदायर उपतनकरी आजन्मन है। स्वयममाका विवाह अवस्थीक्को स्थ्यात्रे विवट त्रिपृष्ठे साथ होना, अवस्थीक्को अवलेखन, असमान विवाह स्वयस्थीक्को अवलेखन, असमान आदि उद्देश्य है। गोहे बहना, आंखे लाल करना, दाँव पीसना, ओठ चबाना, हिवसर उठाना, विपक्षियोक्को लक्कारना आदि अनुमाद है। उपता, असर्थ, 'बंकठा, उद्देग, सद, सुद्धा, आदेग आदि संवारीस्था है। अभि स्वार्थोभाव है। वहना, अद्यंत स्वर, सुद्धा, आदेग आदि संवारीस्था है। अभि स्वार्थोभाव है। वहना, अवस्थीव तिरस्कृत और बनाद्व होनेके कारण स्वयं क्रीय करता है तथा उत्तरे सामनवाण भी रोडक्ष्य वारण करते है।

इस काम्यका अंगीरस शान्त है। निर्दर्शन, नग्दन, विश्वनन्दी आदि सभी पात्र संवारके अनित्य और अस्पिर सम्बन्धोंको देखकर विश्तक हो बाते हैं। निर्वेद उनके मनको शास्तिसे भर देता है। यह निर्वेद तत्वज्ञान मूनक होता है। समतामाव या बारमानुमुंचेत को भावनाएँ उत्पन्न होती है और चिन्तको आहास्ति पर देती है, वे ही भावनाएँ शास्तिक कारण बनती है। तीवैकर वर्षमान सलारके स्वायों और समयोंके विरक्त होकर वीक्षित हो बाते हैं। उनका मन विरक्तिने भर जाता है।

कवि विश्वमूर्तिकी विरक्तिका चित्रण करता हुवा कहता है कि उसके समझ एक दिन वृद्ध द्वारपाल लाया । द्वारपालकी वृद्धावस्थाको देखकर वह सोधने लगा--- बहुत्स्य पुरा विशृष्य खुई सुष्ठुक्यकेन बद्धका बकेत । बिजना पक्तित चासिन्तूर्य प्रदिद्धं सम्बद्धि कल्ल वा न कोण्यम् ॥ । १ २ ३ सक्केम्ब्रिक्शक्तिपंदार्यं बस्सा विश्वुत्या निराष्ट्रतोऽपि । न जद्दारि तथापि जीवितशां लक्षु बृद्धस्य विषयंते हि मोदः ॥ ११ १ ८॥ अथवा किमिहास्ति रेहमाजो कुत्रकं वन्यवने विश्वहमार्गे । असवो सम्बद्धाः सक्कमेग्याञ्चिति निर्वेद्ययानसम्बद्धीशः ॥ १ १ ०॥

जिस वारीरको पहले स्त्रियाँ वूम-यूमकर देखा करती थीं और उस विषयमें चर्चा किया करती थीं, परन्तु इस समय उसीका बसी बुदापेने अभिमय—विरस्कार कर विया है। इस विषयमें किसको चीक न होगा ?

वृद्धावस्थाने आकर समस्त इन्द्रियोंकी शक्तिकथी सम्पत्ति इसको दूर कर दिया है, आश्चर्य है कि दो भी यह जीनेकी आधाका त्याग नहीं करता है। सत्य है कि जो वद होता है, उसका मोह नियमसे बढ़ ही जाता है।

जन्म-मरणरूपी बनका मार्ग बिनष्ट है। उत्तर्ग अपने-अपने कर्म फलके अनुसार निरन्तर भ्रमण करनेवाले शारीरधारियोंका क्या कल्याण हो सकता है। इस प्रकार बिन्तन करनेसे राजाको वैरास्य प्राप्त हो गया।

इस सन्दर्भमें संसारकी बसारवाका बोच बालम्बन है। द्वारपालकी वृद्धावस्था का बोमत्सक्य उद्दोपन है। वृद्धावस्थाके कारण सरीरके सौन्दर्भके विकोन होनेसे उत्पन्न हुई विकृति, कर्मक्रमेंके विभिन्नक्य, संसारत्यायको तत्परता बादि अनुमाव हैं। वृति, मति, हुएं, उद्देग, ग्लानि, दैन्य, निवंद, अस्था बादि संचारीमाव हैं। तिवंद या सम स्मायोमाव है। राग-द्रेय, मद-मास्वर्य बादिसे रहित सान्तरस्थको स्थित तत्पकानके कारण उत्पन्न होती है। महाकृषि असगने संसारके स्वकृष बीर असारताका सजीव विचय किया है। यथा—

> जनमध्याधिजरावियोगमरणध्याष्ट्रतिषु:स्वोदधा-वामककन्वहमेक पृत्र निक्तां लीदामि मे नापरे । विद्यन्ते सुद्धरो न चापि शिपनो न ज्ञावष:केक्कं धर्मो कन्द्रस्विपरक च प्रामित्येकतां चिन्त्रमेत् ॥ १५।९५

इस प्रकार कविने वात्मतत्त्वकी नित्यता और शरीरको व्यनित्यताका विक्रण कर शान्तरसकी स्थिति स्पष्ट को है।

### सर्वकार योजना

महाकवि सस्पने मार्बोको सवाने, उन्हें रमणीयता प्रदान करने एवं आदोंको सिप्तम्यात्मको प्रोमक बनानेके किए सकंकारीकी योजना को है। कविको उस्क्रेसा और भानित्यान् सर्वेकर सर्वामिक क्रिस है। इस दोनों सम्बेकरोर्डेका सिन्सवेश सन्देके स्टन्सी में हुंबा है। इस दोनों सर्वकारी द्वारा कविने मार्बोमें सखीयता और प्रमविक्ता तो उरान्त को ही है, साथ ही काव्यकारकारको राज्यपर उपस्थित किया है। वर्षमान-वरितमुक्ते अछंकारोंका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है।

### १ अनुप्रास

व्यंजनोकी समता द्वारा कविने अनुप्रास बोजना की है। सिम्स-भिन्न शब्दोंके द्वारा समस्कार उत्पन्न कर संगीतको पदोयें समाहित किया है। यदा—

> विवर्धयम् ज्ञातिकुमुद्रवीसुदं प्रसारयन्बुउड्वलकान्तिचन्द्रिकाम् । कलावलायाधिगमाय केवलं दिने-दिनेऽवर्धतं बालचन्द्रमा ॥ २।४५

नन्दन अपनी जातिरूपी कुमुदिनोकी प्रसन्नताको बहाता हुवा और उज्ज्यक कान्तिरूपी चन्द्रिकाको मानो अपनी कछाबोंका बोध करानेके ही लिए फैलाता हुवा बाल चन्द्रमाके समान वित पर दिन बढ़ने लगा।

नरतुराजने दक्षिणवायुको बहाकर वृक्षोंके पुराने पत्ते दूर कर दिये और बनको अंकर एवं कलियोसे अलंकत तथा मत्त भ्रमरींसे व्यास कर दिया।

उदाहृत पद्यमें 'कला-कला' एवं 'दिने-दिने' में अनुप्रास है।

दिशानन्दं, देशानन्दं ( १२।७१) में जनुपाछ है तथा 'चक्रे रागं, चक्रेरागं'में मी। प्रथम देशानन्द शब्दका जयं है—देशेको जानन्दित करता हुवा और दितीय देशानन्दका जयं है—जयने इस जनुपम नाम उत्पन्न करता हाजा। प्रथम 'चक्रे पर्या'का जयं है—पदिच्य अंगनाजोको पारत्यन्न करता था और दूसरे पदका जयं है बीतराम भावको थाएण करता था।

### २. यमक

कविने वर्ण और शब्दोकी मिन्न वर्ष बयवा निरर्यक रूपमें आवृत्ति कर यमककी योजना की हैं। यदा---

> इति स्थितं निष्क्रमणैकनिश्चये सुतं विनिश्चित्य विपश्चितां वरः । अवोचदेवं द्विजमौक्तिकावको स्फुरस्प्रमाराजिवराजिताचरः ॥२।२७

पुत्रको दोक्षा घारण करनेके निश्चयपर दृढ आकढ जानकर महाराज कोलनेका उपक्रम करने कमें। उस समय मोतियोंके समान उनकी दन्तपंक्तिसे प्रमानिकल रही मी, जिससे उनके लोड सोमित हो रहें से।

उदाहृत पद्यमें 'राजि' और 'विराजि' के 'राजि' पद में समक है। यद: विराजि पदमें 'वि' उपसर्गके निकाल देनेपर यह पद निर्म्यक है।

### ३. इलेव

महाकवि असगने अनेकार्यक शब्दोंकी योजना कर काव्य-यमत्कारका सुवन किया है। यथा---

# नापेक्षतेऽर्थापचवं न कष्टं न वृत्तमञ्जं सुवि नापश्चदम् । मुडीकृतः सन् रसिकत्ववृत्त्वा कवित्रच वेश्वार्थितमानसस्य ॥ १।६

कवि और विट पुरुषोंका क्षेत्र द्वारा वर्णन करते हुए कहा है—जिस प्रकार विट पुरुष वर्ष—जनके वरण्यपको वरेला नहीं करते, उसी प्रकार कवि भी वर्ष— वाण्यार्थकी हानिकी बरेला नहीं करते। जिस प्रकार विट पुरुष नुत्तर्भर—वहायर्थ आधि वरित्रमंगकी वरेला नहीं करते, उसी प्रकार कवि वृत्तर्भय—जन्नीयवकी वरेला नहीं करते, उसी प्रकार कवि वृत्तर्भय—जन्नीयवकी वरेला नहीं करते, उसी प्रकार विट पुरुष संदार्थ अवस्थान्य—गाली या निन्दा सुचक व्यवस्थान नाली नहीं करते, उसी प्रकार कवि व्यवस्थान नाली वर्षा नहीं करते, उसी प्रकार कवि वर्षावस्थान वर्षा वर्षा

उदाहत पद्यमें अर्थ, वृत्तभंग और अपशब्दमें श्लेष है।

स्केषके प्रयोग पार्वप, राध, पाट, ६१२४, ६१६८, छाट, छा४१, छाट५, टार६, टा६७, टा७५, ९१७, ९११०, ९१२९, ९१३५, ९१३९, १०१२२, १०१२३, १०१४, १२११०, १२१११, १२१६६, १३१८८, १३१४५, १३१६१, १३७३, १४१८, १४१९, १७१५, १७१२१, १८१६ पद्योगें पाये जाते हैं। यह सम्बालंकार कविको बहुत रिवा है।

#### ४. उपमा

सादृश्यमूलक अलंकारोमें उपना अलंकार प्रधान है। यह सर्वाधिक प्रचित्त अलंकार है। कविने किसी वस्तुको रूप-गुच सम्बन्धी विशेषताको स्पष्ट करने और तन्मलक भावोको चमतकृत करनेके लिए इस अलंकारको योजना की है। यथा---

निसर्गश्चनिष योऽस्युपेतानाङ्गान्तरात्मा नृपतिर्वसार ।

शीर्षानकस्य प्रविश्वम्ममाणान् ज्वाकासन्हानिव वारिराशिः ॥ ११४० स्वापने छन्ता रक्तवेसले छन्नु भी यदि उसकी छरणमें आते तो वह उनका पोषण करता, यदा उस राजाको अन्तरात्मा कोमल थी। विस्त प्रकार तृण, वृत्त और वन बादिको भस्य करनेवालो अभिनको ज्वापनों समृद्ध यारण करता है, उसी प्रकार हुए राजाने मी अपने सद्वाचीको भारण कर रहा था।

कवि वीरवतोके सौन्दर्भ चित्रपर्मे अनेक उपमानों द्वारा भावाभिव्यक्ति करता है। उपमान नवीन न होनेपर भी चमत्कारका सजन करते है।

### ५. उत्प्रेक्षा

उपमेव या प्रस्तुतकी वस्कृष्ट उपमान या व्यस्तुतक रूपमें संभावना कर चम-स्कारका सुबन किया है। रावण्युक अवनीके क्रार मीक्समियाँ वाटित हैं, उनकी सानित रामिंव प्रनामकी किरपोद्दें निक्त वाती हैं, विवस्ते ऐसा प्रतीत होता, मानो चन्द्रमा अपने करुकको किरपोद्देंगे हामोधे वर्षन विकीण कर रहा है। यथा— सदमाप्रभिषद् मीकमालां निषदैः संवक्षितेर्ग मस्तिहरतैः ।

विद्यवाचित्र सर्वतः स्वाहं इस्ते वत्र कको निर्व निवासु ॥ ४।१० स्पोरनाके साथ भिक्तर नोकमणियोंको कान्तिके व्यास होनेपर कविने चन्द्र-कलंकके विकोणित करनेकी उत्योगा को हैं।

पूर्ववेशके सरोवरों में विर्णातत कमक और शब्द करते हुए हंसीका सामिन्य देखकर कविने करणमा की है—

सरोभिक्ष्मीक्रितपद्यवेत्रैनिरीक्ष्ममाणः कृष्याध्यक्षितः । श्राहृपते वाद्यभिषान्त्र बस्मिन् इस्तस्वतैः वान्धाणस्तृपार्तः ॥ ११९३

उस देशके सरोवरों के स्मक सिक्षे हुए हैं और उनके पास हंस शब्द कर रहें हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि में सरोवर अपने विकासित होते हुए कमल्ल्यों नेजींडे क्रणपूर्वक मर्गके खेससे जिल्ला और प्रायक्ष्ये गीड़ित प्रिकर्णकों देस रहे हैं तथा हंडक्थिन उसको जल गीनैके किए सामन्तित कर रही हैं।

#### ६. रूपक

प्रस्तुत या उपमेयपर बप्रस्तुत या उपमानका आरोप कर महाकवि असगने रूपक बलंकारको योजना की है। मुनिमें सूर्यका और राजकुमारमें पर्याकरका आरोप किया है। यथा—

तस्माद्विनगंतमसौ मुनिन्तनार्काऽज्योतिः परं सकलबस्तुगतावमासम् ।

मिथ्यान्थकारपरिमेदि समेस्य तस्यं पद्माकः स्वस्तमेयं सहसा व्यवुद्धः॥ ११५६
मृतिक्प सूर्यके निकलते हुए इस अपूर्व प्रकाशको पाकर राजकुमार रूप पराकर
स्वा स्वस्थानम् विकोष को पास को सन्ता । उसका प्रियमन्त कप अध्यक्षण तक हो

नुगरन पुरुष गायक्य हुए इस जानून प्रशासका नामर राज्युनार रूप प्रशासक सहसास्वसमयमे विद्योघको प्राप्त हो गया। उसका मिय्यात्व रूप अन्यकार नष्ट हो गया।

अन्यकारमं शवरका बारोप कर रात्रिका सुन्दर चित्रण किश है। यथा— अन्यकाशवरेण गृहीतो सामिनी समबळोक्य निजेशस् । कोपपुरितिषयेव नवोध्यो ळोहितो हिमकरो शृशसासीर् ॥ १३।८८

नवीन उदित हुआ चन्द्र अपनी प्रिय रात्रिको अन्यकाररूप भीलके द्वारा पकड़े हुए देलकर कोवके कारण छाल हो गया है।

# ७. भ्रान्तिमान्

प्रस्तुतको देवनेचे बाङ्ग्यके कारण जजल्तुतके भ्रम वर्णन द्वारा कविने भ्रान्ति-मान् वर्णकारको योजना की है। यह कर्णकार महाकवि असमको स्रीयक प्रिय है। कर्ष कहुता है कि सन्त्राके त्वस्व मानिनित्तर मृत्यिर सरोखो हारा पढ़नेवाली निर्मक वर्णिकोष्ट मुख्यसकर विकास सहस्ते समे। वया— वक्यां गवाम्वाम्तरसंप्रविष्टां क्योत्स्तां सुधान्तेनसितां प्रदोवे । तुरुवेच्या स्थावयति प्रकृष्टो मार्जारयोतो मणिकृष्टिमेषु ॥ १।३५

कुत्या देशकी जरूब निदयंकि तीरका जरु कमिलियों के तरस परोति वक बाता है। बायप्त पृथातुर हरिनियाँ उठका सहसा पान नहीं करती हैं; क्योंकि उनकी वृद्धि स्व प्रमानें पढ़ जाती है कि कहीं यह हरिन्मणियों—पन्नोंका बना हुआ स्वार की सह है। क्या-

> भटबीयु बन्न सस्सां सरसैर्गकिनोदकैः विहिततीरज्ञकम् । सङ्क्षा पर्यो न तृषिकापि सुनो गरुक्षेपकस्थकविसुडमसिः ॥ ५॥१४

# ८. अपह्रमृति

प्रकृतका निषेव कर अप्रकृतका स्थापना द्वारा अपहृत्युति बलंकारकी योजना की गयी है। कवि बलका नगरीके मवनोके ऊपर वायुते आन्दीलित होबेबाले झण्डोंका निषेष कर उसमें नगरीके हार्योका आरोप करता हवा कहता है —

> मन्दानिकोस्कासितसीधनद्वश्वजोत्करैर्नाकसुवः समन्तात् । जर्थ्वाक्रवात्मीयकरैः स्वशोमामाङ्य संदर्शयतीव नित्यम् ॥ ५।१९॥

अव्यक्तिसाम्बर्गः रचारामान्युत् राष्ट्राचारा राज्य ॥ त्रात्रात्रा भवनोपर लगो व्यवाएँ मन्दमन्द बायु द्वारा चंबल होने लगती है। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यवाएँ नही है, बल्कि नगरीके हाय है, जिनको कपर उठाकर यह नगरी स्वर्गीय दिव्य भूमिको बुलाकर अपनी घोशाको दिखलाना पात्रती है।

### ९ अतिरायोक्ति

कवि असपने महाराज नित्वर्धनके यशका वर्णन करते हुए कहा है कि उसके वयने समस्त विम्यको श्वेत कर दिया है, पर शत्रृक्तियोंके मुखक्यो चन्द्र मिलन हो गये हैं। यथा---

अळकृताशेषमहीतलेन प्रोत्फुलकुन्दचुतिनापि यस्य ।

वदबूर्त सञ्जयभू सुकेन्द्रोमेडीमसस्य यशसा कृतं यद् ॥ ११४२ यशका वर्णन लोकसीमाका लितकाण कर किया गया है। नगरी, रमणी और मवनीके वर्णन प्रसंगर्ने मी लितस्योक्तिको योजना सम्पन्न हुई है।

# १०. बुहास्त

दो सामान्य या विशेष वाश्योमें बिम्ब-प्रतिबिम्ब माब द्वारा दृष्टान्त बर्लकारकी बीजना की पत्नी है। कवि कहता है—

म्बुद्धपद्मान्त्रस्थेन्वपादं जगत्ववीनं क्षितियः स तस्त्राम् । उत्पादवामास सर्वं वथार्यं प्राच्यां प्रकारास्त्रम्तं प्रमातः ॥ १६७६ ॥ विस प्रकार प्रातःकाल पूर्विद्यामें प्रतायके पीछे-पीछे समन करवैवाले पूर्यको उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उस राजाने भी राजीके गर्मछे प्रकृत्वित्र प्रधाकरके समान मुक्त परपाके शास्त्र और जगत्को प्रकाशित करनेके लिए शैषकके समान पुत्रको उत्पन्न किया।

### ११. विभावना

हिना कारणके जहीं कार्यको उत्पाचका निर्देश किया जास, वहीं विभावना अलंकार बाता है। महाकि बसजने इस अलंकारकी योजना अनेक स्थाकीरर की है। कृति पूर्विकृत्वरित आकाशको भूम्पटकले आच्छादित बस्तवाह है। यहाँ अनिके विना ही पूमका वर्षन करनेते विभावना अलंकार है। यदा—

गोखुरोव्यवरजीमिररोधि ब्योम रासमतन्दहभूद्धैः ।

कोकदाहिमदनाग्निसमुख्यसान्द्रभू स्रपटलैरिव कृत्स्नम् ॥ १३।१३

### १२. वर्चान्तरन्यास

सामान्य या विशेष द्वारा किसी कथनका समर्थन करनेसे अर्थान्तरन्यास अलंकार आता है। कवि कहता है—

यो वाम्छितानेकफळप्रसृतिं भूत्यै प्रजानां नयकस्पवृक्षम् । प्रज्ञाम्ब्रसेकेन निनाय बृद्धि परोपकाराय सतां हि चेष्टा ॥ १।४९

निष्दबर्षनने प्रवाकी विमृतिको बढ़ानेके लिए बुढिकप जलका सिषन करके अनेक इच्छित फर्लोको उत्पन्न करनेवाले नीतिकप कत्पनुराको बढ़ा कर दिया। यतः सण्यन पुरुषोकी समस्त क्रियाएँ परोपकारके लिए ही हुआ करती हैं। यह अलंकार २११, २१८, १३।४४ प्रमृति पर्वोमें भी पाया जाता है।

# १३. सन्बेह

साम्यके कारण किसी वस्तुमे अन्य किसी वस्तुकी आशंका उत्पन्न होतेसे सन्देह
 अठंकार होता है । कवि असगने चमत्कार उत्पन्न करनेके छिए इस अठंकारकी योजना
 अनेक स्वानोंपर को है । कवि कहता है—

स्वयमेव किं हरिपदेन यमो जनतां हिनस्त्युत महानसुर. ।

तव पूर्वश्रश्रथवा विबुधो न हि तादशो सृगपतेर्विकृति. ॥ ५।७० ॥

जसको — विहकों देसकर ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि स्था विहके खलसे स्वयं समराज पृत्वीकी हिंसा कर रहा है ? अथवा कोई सहान् असुर है ? अथवा आपके पुत्र के स्वयं समराज पुत्र कोई देव है ? स्वींकि इस प्रकारका कार्य विहक्त नहीं हो संकता। -१४. व्यक्तिकर

महारुवि अवगने उपमानकी अपेक्षा उपमेयमें विधिक गुणका आरोप कर इस् अलंकारकी योजना की है। कविने कनकमालाके मुखको चन्द्रमासे अधिक सुन्दर और गविको हाथियोंकी चालसे सुन्दर बतलाया है। यथा— बहुरमसंस्थानसवाष्य शोमां शशी समग्रोऽपि कळहितोऽभूत् । प्रशिवसातक्रगतेस्तु तस्याः केनोपमानं समुपैति कान्तिः ॥५।१०

### १५. विरोषाभास

दो ब्रवास्तिषक विरोधी तत्वोंकी स्थितिका निर्देश कर विरोध दिसलाया है, अनन्तर उनका परिहार भी कर दिया है। कवि अगवान्ते आर्थना करता हुआ कहता है कि बापने अकाम होकर मुझे ककाम कर दिया है। यहाँ जो स्वयं अकाम—रूप्णा रहित है, वह दूपरेको सकाम—परिपूर्ण मनोरथ कैसे कर सकता है, जतः इसका परिहार यह होगा कि बीतरायी प्रमु अकाय—काम विकार रहित होनेपर भी पुष्पातिशयताके कारण दर्शनमात्रने मक्तोंकी स्प्राप्तींका पूर्ण करता है। यथा—

अकामेनापि रष्ट्येव पूर्णकाम. कथ कृत. ॥३।९

### १६. परिसंख्या

महाकवि असगने अलकापुरीका वर्णन करते हुए इस अलंकारकी सुन्दर योजना-को है। यदा---

> यत्राकुळीनाः सतर्त हि तारा दोषासिकाषाः पुत्ररेष शृकाः । सत्रृहक्तां प्रजेशित गायकाव्ये रोषः यांचां सुजनस्य बाह्रे ॥५१३॥ दुरको प्रजे सम्प्रतेषु क्यो वरह्मात्री विकृतेषु सङ्गः। सप्पत्रपेय्येव सदा विरोधो गताबदीनां इदिकत्वयोगः॥५१३॥

इत बलका नगरीमें कोई बकुलीन नहीं थे, कुलीन—पृथ्वीमें न लीन होना, इस प्रकारके तारामण ये। वोषामिलायी—वोषाँकी इच्छा करनेवाला बहाँ कोई नहीं पा, रोषामिलायी—पात्रकों इच्छा करनेवाले केवल उन्हों ये। कोई व्यक्ति बहाँ सद्दृत—येष्ट आचारका मंग नहीं करता था, युद्दृत—क्वतीयंग केवल नधा रचनामें होता था। यहाँ रोष शत्रुवाँकों छोड अन्य व्यक्तियोंका नहीं होता था।

दण्ड केवल व्यवामें ही बा, पुरुषोमें नहीं। बच्च केवल मूर्दगमें ही बा, अन्यत्र नहीं, भंग — कृटिलता सुन्तरियोंके केवीमें, अन्यत्र नहीं। विरोध — विपक्षियोंका रोध — रुकावट पिवडोंमें हो थी, अन्यत्र विरोध — कल्वह नहीं बा। कृटिलता डांपाँकी पतिमें ही बी, अन्यत्र नहीं।

### १७. एकावली

ववन्ती देशके वर्णन प्रसंगर्मे वस्तुओंका ग्रृंखछाबद्ध वर्णन कर इस खलंकारकी योजना की है।

> बास्ताबिरहिता न पुरन्भिश्वास्तापि सुमगस्वविद्वीना । यत्र मास्ति सुमगस्वमशीलं श्लीकमप्यविदितं न चरिन्याम् ॥१६।४॥

### 1९० संस्कृत काव्यके विकासमें जैन कवियोंका योगदान

निर्वाण न सरिव्रिकः कर्ण च स्वायुद्दीनमहिमा न च षत्र । पीतजोबसुद्धितैः पिषकानासस्तृतं व सस्तु तच्च समृद्धैः ॥१२।१४॥ पुष्पकान्तिरहितोऽस्ति न दृक्षः पुष्पमच्यतुकसीरमहोतस् । यत्र सीरममपि अमराकोरक्षमं वशपितं न निवान्तस् ॥१३।६॥

### १८. स्वभावोक्ति

गर्मिणी स्त्रीको गर्मावस्थाका स्वामाविक चित्रण कर इस बलंकारको योजना सम्पन्न हुई है। यथा---

> उदरस्थितस्य वशसेव बुतं परिवाण्डुतासुपययौ बदनस् । असहद्विसोडुमिव तदगुरुतां तनुतां तदीयमगमञ्च बपुः ॥५॥५॥॥

# १९. सहोक्ति

कार्यकारण रहित सहवाची शब्दों द्वारा चहांपर अनेक व्यापारों वा स्थानोंमें एक धर्मका कर्णन होता है, वहाँ सहोक्ति अलंकार आता है। कवि असपने इस अलंकार-का व्यवहार अनेक स्थानोये किया है। यथा—

सममदरातिकमञ्जाकययास्त्रनयोर्युगं सह सुनीकमुत्रम् ।

बक्ष्ये तदीवसुदर् ब सुदा प्रिवासरं सह समग्रसुवा ॥५१२५॥ शत्रुपतको लक्ष्मोके साब-साब उसके स्तवयुगलका मूल भी काला पढ़ गया और सम्पूर्ण पृथ्वीके साब-साब उसका उदर भी हवसे सकृते लगा ।

### २०. विनोक्ति

उपमेय या प्रस्तुतको किसी वस्तुकै विना हीन अथवा रम्य वर्णित कर किये इ.स. अलंकारकी योजना की है। यथा—

कुषितस्य रिपो. प्रशान्तये प्रथमं साम विश्वीयते बुधैः ।

कतकेन विना प्रसन्ततां सकिछं कदेमितं प्रयाति किस् ॥०।२।॥

यदि कोई राजा कूपित हो रहा हो तो उसको शान्त करनेके लिए बिदान् लोग पहले साम—सान्त्वनाका ही उपयोग करते हैं। की वड़ मिश्रित जल बया निर्मलीके बिना प्रसन्न—स्वन्त्व हो सकता है?

> मृदुना सहितं सनातनं भुवि तेजोऽपि भवत्यसंशयम् । दशयायं विना सतैकया ननु निर्वाति न कि प्रदीपक ॥७१९९

### २१ विशेषोक्ति

कारणके पूर्ण होनेपर भी कार्य सम्पन्न न हो तो विधेवोक्ति अर्धकार होता है। सोन्दर्य, योवन, प्रमुता एवं राजकस्यी प्रमृति नव उत्पन्न करनेवाले स्वयस्य कारणीके मिलनेपर वी राजकुमारमें नव उत्पन्न नहीं हुआ। यक्स- सीन्दर्यवीवननवोदयराजकस्म्यः प्राप्यापि निर्मक्षमितं मदहेतवोऽपि ।

शक्तुन तं सद्वितुं क्षणसप्युदारं खुद्धात्मनां न तु विकारकरं हि किक्कित् ॥१।६१ इस प्रकार कविने समस्त प्रमुख अलंकारोंकी योजना कर अपनी इस कृतिको सरस और चमस्कारपूर्व बनाया है।

# छन्दोयोजना

महाकवि असगरे 'महावीरचरितम्' मे विभिन्न छन्दोंका व्यवहार किया है और काव्यको सरस एवं चमस्कारपूर्ण बनाया है। कविकी छन्दोयोजनाका विश्लेषण निम्न प्रकार है—

१. उपबाति ११, २. वसन्तितिकका ११५०, ३ विकारिणी ११:८, ४. बंशस्य ११, ५. वार्डुलविक्रीवित २१७०, ६. जनुष्ट् ३११, ७. माकिनी ३१११३, ८. माकिनी ३१११३, ८. माकिनी ३१११३, ८. माकिनी १११, ११, वसन्तितिकका ४१७७, ९ भन्दाकान्ता ४१९४, उपबाति ५११, १० करूपा ५१३, ११. बाह्यानिकरीवित १११, ३१. बाह्यानिकरीवित १११, वस्ति १८०, १३ हरिणी ६१७६, १४. जिल्ला ७११, बाहूं जिनकीवित ११३, ३१. रणोदता ८११, बाहूं जिनकीवित १८०, उपवाति ६११, बाहूं जिनकीवित १८०, माकिनी १००१, ७ प्रकृषणी १४११, माकिनी १००१, १७. प्रकृषणी १४११, माकिनी १२१२, बाहूं जिनकीवित १५१३, बाहूं जिनकीवित १५१३, बचलतिकका १४१४३, विकारित १५१२५, वपवाति १५११२, बाहूं जिनकीवित १५११३, बाहूं उपवाति १८११, बाहूं जिनकीवित १५११३, बचलतिकका १८०१, बाहूं जिनकीवित १५११४, बाहूं इर्ग १८०१, बाहूं उपवाति १८११, बाहूं जिनकीवित १८११४, बाहूं इर्ग १८१०, बाहूं उपवाति १८११, बाहूं इर्ग विकारित १८११, बाहूं इर्ग १८१०, बाहूं इर्ग १८११, बाहूं इर्ग विकारित १८११, बाहूं इर्ग १८१०, बाहूं इर्ग १८११, बाहूं इर्ग १८१०, बाह्य १८१०, बाहूं इर्ग १८१०, बाहूं इर्ग १८१०, बाहूं इर्ग १८१०, बाह्य १८१०, बाहूं इर्ग १८१०, बाहूं इर्ग १८१०, बाहूं इर्ग १८१०, बाहूं

प्रस्तुत महाकाव्यकी गैंकी प्राय भारविक 'किरातार्जुनीयम्' वे मिलती-जुकती है। पद्मोमें न तो कल्पसमास हो हैं और न विकट-समासान्य-बदावकी ही। कविने स्वेष द्वारा कविताके सामान्य नियमोक कचन करते हुए बताया है कि व्यर्षापित, कब्बे समाज, नृतमंग, अपराब्द एवं सिक्टता काव्यमें अपेक्षित नहीं हैं। पदिक्त्यासकी गम्भीर गति उपरेक्षाओं के साथ मिक्कर अभिनय सौन्यंकी योजना करती है। कविने वर्ष्य विषयके जनुसार भाषा और समासान्य परोका प्रयोग किया है—

> नृत्यम्मदालसवभूजनः क्त्रपद्मस्यासक्तकामुक्षेविकोचनमत्तरम् ॥ रङ्गावकीविरचितोऽज्यलपद्मरागञ्जस्यमापटलपक्तविधान्तरिक्षम् ॥ ६।१८

जिनके मुलकमलोपर कामुक पुरुषोंके नेत्र मत्ताश्रमरको उरह अस्यन्त आसक हो रहे थे, ऐसी मदसे अलस हुई वयुएँ वहांपर नृत्य कर रही थी। रंगवरकीमें जो निर्मल पदाराग मणियाँ लगायों गयो थी। उनमें से प्रमाके पटल निकल रहे थे। उनमें

१. वर्ड मानचरित्तस ११६ ।

ऐसा मालूम झेरहा बा, मानो बहाँका बाकाश पत्कवोंसे काल-काल नवीन पत्तोंसे स्थाप्त हो रहा है।

निरीक्ष्य धूरं जलविद्धकाकं तेवरिवनं इन्तुमपीह मानम् । बद्यान करिष्यकृषया न साधुनं दुःखितं इन्ति महानुभावः ॥ ९१६२ संक्षेपमं इस महाकायको ग्रेली मध्यमः मार्गकी विधा वहमां जीर गोड़ीके मध्य-का मार्गकप्यना गया है। समावान्त पदोषे मो लालिय पाया जाता है— आसक्तस्वापनहरूदेशाद स्थोतन्त्रस्थानसम्हामबादः ।

रेजे गतस्तुङ्ग इवाञ्जनाद्भिः सानोः पतद्गैरिकनिर्झराङ्कः ॥ ९।३०

# वर्षमानवरितपर पूर्ववर्ती कवियोंका प्रभाव

यह वार्षजनीन सत्य है कि वृद्धि जिनत परिश्रमसे बचनेके लिए कवि अपने पूर्वजो सा गुवजांको हारियोका कई दृष्टियों अनुकरण करता है। बाह्मस्यको परम्परा- का निर्माण हो-बार लेखको या कवियोको रचनाओं नही होता। इसके हिए हुछ दिनो तक सनेक लेखक और कवियोको अनवरत श्रम कर परम्पराको स्थापना करती पवतो है। वर्षको अन्तः रवृत्ति, तहल स्वामाविक चेष्टाएँ, सीन्दर्यमुक्क भावनाएँ जब बाति-जीवनमें उल्लाहके ज्ञणों अविश्यक्त होती हैं, तो काष्य-परम्परा आरम्प ही बातों हैं। मन्त प्रक्रिकाका यह अविष्क्रिक लोत सम्यताके वर कालवे ही प्रसाहित होता जा रहा है। प्रतिभाशाली कोई भी किव बचनो पूर्व परस्परासे उपदास सामग्री अवस्य प्रहण करता है। महाकांत्र अवल्वे प्रस्तुत महाकास्यमें रपूर्वण, विश्वपालका, किरात, चन्द्रप्रमावित, वर्मवामान्युद्ध, जीवन्यर-चम्पू प्रमृति काष्योका योक्किंत् होता है। पर्याकांत्र अवराहक स्वताक स्वत्य प्रहण करता है। महाकांत्र अवराहक स्वताक प्रसाह प्रमृति काष्योका योक्किंत् होता है।

## रघुवंश और वर्द्धमानचरित

रपूर्वश महाकाव्यमें मंगलावरण के जनन्तर किनते लिखा है कि मैं रपूर्वशका बर्णन तो करने देश है, पर मैं देखता है कि ''कहां तो सूर्यसे उत्पन्न हुआ वह वंग, जिसमें रह और ता है कि पराक्रमी पूर्व उत्पन हुए हीं और कहां मोटी बृद्धिबाला में । मैं मलीभांति जानता है कि मैं रपूर्वशका पार नहीं या संकता, फिर भी मेरी मूलता तो देखत कि दिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर जयार समृश्को पार करते को बात सोच रहा हूँ।''

पुष्टेमके उपर्युक्त भावके समान ही वर्डमानचरितमे कवि जसमने जपनी छच्छा प्रविश्वत करते हुए लिखा है कि 'कहीं तो उत्कृष्ट आतके सारक गणपर देवोंका कहा हुआ वह द्राण और कहीं जब्दुक्ति में जिस समृत्रके पारको मनके समान नेगका सारक गरह कर सकता है, ज्या उस समुद्रको मुगुर तार कर सकता है. उद्योगि सही।"

१ रधुवश श२। २. वर्द्धमान च० श४।

रपुरंबके दिवीय सर्गमें बताया गया है कि "कोमल हृदयबाके यहास्ती राजा दिकीयने जावयके द्वारपर सड़ी राजी चुर्वावणाको कीटा दिया जीर अवनेजाप उस नोदमीकी राजा करने करें। यह निस्ती ऐसी प्रतीत होती थी मानो साजाए पृथ्वीने ही गीका क्या पारण कर किया हो जीर जिसके बारो कर ही पृथ्वीके चार समूद हो गर्

'वर्डमानचरितम्' में राजकुमार मन्दनका वर्षन करते हुए कहा गया है कि
''मानो चारों समृद्र हो जिसके चार स्तन है, रक्षाकी विस्तृत रस्सीसे नाथ-बांचकर जिसका नियमन कर दिया गया है जीर जो समीचीन न्यायकची बस्त्रकों ऐपणसे पसुराबो गयो है, ऐसी पृथ्वीकमो गायसे द्ववके समान अवैक रस्तोको दुहा। यदा---

चतु.पयोराशिपयोधरश्रियं नियम्य रक्षायतरहिमना धनम्।

उपस्तुनं सम्बयवस्तकाळवेर्षुदोह गां सन्ययासि गोषकः ॥२।० वर्षमानच ० एषुवंग्रके 'अन्येषु रारमानुचरस्य' ( १।२६ र० ) का प्रमाव वर्षमानचरितके 'अन्येषुरास्तममर्वेढतराजपूर्व' ( १।५२ वर्ष० ) पर तथा रचुवंशके 'पुरन्दस्थीः पुरनुस्यताक प्रविषय पीरामनन्यमानः' ( २।७४ रपु० ) पद्यका वर्षमानचरितके 'नगरं ततः प्रतिनिकृष्य ययी जयकेतर्नभूकृतितार्ककरम्' ( ५।८९ वर्षमान च० ) पर प्रमाव परिलक्षित होता है।

# कुमारसम्भव और वर्द्धमानचरित

कुमारसम्भवने कुछ सन्दर्भाशोका प्रभाव भी बर्द्धमात्वरित पर है। कुमार-संभवमें आया है कि शिवको समाधिको भंत करनेके लिए वब कामदेव चवत्तके साथ पहुँचा तो अशोक, बाम, तिरुक, किंगकार आदि वृक्षोमें पृष्प विकतित हो गये। कुमारसम्भवका यह ववत्तवर्णन वर्द्धमानचितके सम्यतवर्णनेक मिन्नता-बुलता है। इस प्रसंगमे कनेरके फूलनेके चित्रणका प्रभाव वर्द्धमानचरितपर स्पष्ट प्रतीत होता है।

# किरात और वर्द्धमानचरित

किरातार्जुनीयमें आया है कि दौरयोकी मनोजूकूल बार्तोको सुनकर भीम युविष्ठिरको हुर्योधनके प्रति उत्तिजित करते हुए कहते हैं कि धनुको उपेशा करना अस्यन्त अनुचित है। आया आज्य छोड़कर पृथ्वायं करेंगे तो धनुकाँपर विवय प्राप्त करना बहुत हो चरल है। भीमने इस उन्दर्भमें अपने भाइयोंके ठेनका मी जिक किया। युविष्ठिर भीमको उपसात हुए कहने चगे—"जसमयने क्रोध करना अत्यन्त अनुचित है, शान्तिक दुमान युका देनेबाला अन्य कोई साधन नहीं है। शान्ति रखनेसे धनु स्वयमेय हो नष्ट हो बाते हैं।"

इस सन्दर्भको प्रभाव नृपति प्रजापति और सुश्रुत मन्त्री तथा कुमार विजयके क्षेत्र सम्पन्न हुई सभागोछोपर पाया जाता है<sup>2</sup>। भाव साम्यको दृष्टिसे ये दोनों

१. किरातार्जुनीयम्, व्रितीय सर्ग ।

२. वड मानवरितम्, सप्तन सर्ग ।

सन्त्याँमैं कोई विशेष अन्तर नहीं है। कथनकी जोजस्विता, स्वपक्ष समर्थन, राजनीतिक पूर, उत्तेवनापूर्ण बातावरण प्राय: साम्य है। उदाहरणार्थ दो-एक समताबोधक पद्य प्रस्तुत किये बाते हैं।

> विषयोऽपि विशाह्यते नयः कृततीर्थः पयसामिवाशयः । स तु तत्र विशेषदुर्रुमः सदुपन्यस्वति कृत्यवदर्भे यः ॥ किरात० २।६

नयबर्फानि यः सुनिश्चितं यतते तस्य न विद्यते रिप्तुः । नतु पथ्यसुज किमाश्रयः प्रमवत्यस्पमपि प्रवाधितुम् ॥ ७।२६ वर्द्धमान

समङ्क्षिरित माईवं समयं यश्च तमीति विस्तृताम् । क्षितिद्वति कोकमोजसा स विवस्वानिव मेहिनीपति. ॥ किरात० २।३८ सृदुनैव विभिवते कमात्यरिपूर्णोऽपि रिट्डः पुरानियतः । प्रतिवस्त्रसायगायः सम्बद्धिक निर्मृति भूत्रस् ॥ वद्धमान ०।२८ सृदुना सहित सनातन भुवि तेजाऽपि भवत्यसंशयस् । दक्षमाभ विना सतिकया नह निवाित न कि प्रदीपकः ॥ वद्धं० ०) ९

# शिश्चपास्त्रवध और वर्द्धमानचरित

िष्युपालवषको उत्प्रेक्षाओं जीर कत्वनाओका प्रभाव भी बर्द्धमानवरित्तपर है। वर्णन प्रसंगोमे कविने शियुपालवपका अनुकरण किया है। शिशुपालवपमे द्वारिकाको रमणियोका वित्रण करते हुए कहा है—

> स्फुरनुषाराश्चमरी(चजाठेविनिङ्कता स्फाटिकश्रीभपक्कोः । भारका नार्यः क्षणदास यत्र नमोगता देव्य इव व्यराजन् ॥ ३।४३ शिका०

बिस द्वारिकापुरोमे रात्रियोमे दीतियान् चन्द्रको किरणें स्कटिकमय ब्रह्मालकाओ-को इस प्रकारते छिपाकर फैल बातों थी, मानो वे है हो नहीं ब्यात् चन्द्रमाको हवेत चौरनोमें शुभ्न ब्रह्मालकाएँ छिप जाती थी। इसलिए रमणियाँ रात्रिमें उन ब्रह्मालकाओ-पर चढ़कर एसमा स्वित देवियोके समान शोमा पाती थी।

इसी पद्यसे प्रभावित वर्द्धमान चरितमे निम्नलिखित पद्य प्रतीत होता है-

बन्नाम्बराच्छस्फटिकाक्ष्मवेक्ष्मश्रोत्तृहः सङ्कास्थिवचारुरामाः । नभोगता द्वाप्तरसः किमेता इति क्षण पश्यति पारकोकः ॥ ११९७ वर्षक

बहीके निर्मल स्कटिकके बने हुए गगनस्पर्धी भवनोंके ऊपरके मानपर बैठो हुई रमणीय रमणियोको छोग इस दरह देशने ठगते हैं कि क्या दे बाकाश स्थित अपसरा है।

द्वारिकाके भवनोके अवभागमे जटित चन्द्रकान्त मणियोंसे चन्द्रोवय होनेपर

क्षक प्रवाहित होने करता वा, जिससे मेघ सार्यक हो जाते थे। माघ कविने इसी दृश्य-का चित्रण करते हुए कहा है—

कान्त्रेन्दुकान्त्रोत्पञ्जिदिसेषु प्रतिक्षयं हम्यैतकेषु यत्र । डच्चैरचः पानिषयोद्धक्रीवेष सन्हस्तुहः चयसो प्रणास्यः ।। १।४४ माघ इद्यो मावके वाषारपर प्रचित वर्द्धमानचरितमें निम्न पद्य प्रवीत होता है— चन्द्रोत्ये चन्द्रमणिः प्रणवः सीचाप्रमृक्षित्रसनिम्मानि ।

भादाय तोवानि वनीकृताङ्गा यथार्थतां बन्न घनाः प्रधान्ति ॥ ११६३ वर्षे । बहुणर चन्द्रकारमणिके बने हुए प्रवनीको बाहुरकी मूमिसे वे चन्द्रमाका उदय होनेयर जो जल निकत्ता हैं, उत्तके प्रहण करनेते मेथोका द्यारीर तबन हो जाता है. बतएय वे यवार्थताको प्राप्त हो जाते हैं।

भाग कात्मके बोलहर्ने सर्गमें कुछ राजनीति और मीतिको बार्ते बणित हैं। वदं-मानचरितके बार्ट्न सर्गमें भी उसी प्रकारकी राजनीतिक बार्ते कही गयो हैं। बदाः उस सन्दर्भयर भी माथका प्रमास हैं। माधने कहा है कि बुखिल्म तीच भेगीके कोग अपने हितकी बात नहीं सोच सकते, यह कोई बास्चर्यकी बात नहीं है, किन्तु आस्चर्य हस बातका हैं कि वे दुसरोके द्वारा उपदेश देनेपर मी बपना हित नहीं आन पाते।

### चन्द्रप्रभचरित और वर्द्धमानचरित

महाकवि असगने चन्द्रप्रमचरितसे भी उत्प्रेक्षाओं को बहुण किया है। चन्द्रप्रम-काव्यमें क्वाया है कि अगिन ईषनके डेर जलाकर और समुद्र सैकडो नदियोंका जल प्राप्त कर बाहे तुस हो जाय, किन्तु, पुरुष कामसुखके भोगसे तुस नहीं होता।

दहनस्तृणकाष्टसः चयैरपि तृष्येदुद्धिनैदीशतैः ।

न तु कामसुबैः प्रमानहो बळवत्ता खलु कापि कर्मणः ॥ २।७२ चन्द्र ०

इसी पद्यका साम्य वर्द्धमानचरितमे निम्न प्रकार पाया जाता है---नदीसहस्रेरिव थादसांपतिस्तन्नपादिन्थनसंच्येरिव ।

निवास सम्मुज्यति कामघरमरी न काममोगैः पुरुषो हि जातुचित् ॥वर्द्ध० १०।३६

चन्द्रप्रसचरितमें बाया है कि जहाँकी सुन्दरी स्त्रियोंके नेत्रकमछोँकी शोभाके समक्ष अपनी शोभा फीकी पढ जानेसे सन्तापको प्राप्त नीले कमल, हवाकी हिलोरीसे हिलते हुए तालाबोके शीतल वलमें अपने जी को जलन मिटा रहे हैं। यथा---

विद्युतक्षोमानि विकायनोत्पर्कैः सितेतराण्यम्बुरुद्धाणि योषिताम् ।

मरुण्यक्षद्वीचि न यत्र घोराके सुरुत्तिः तागदिव दीर्विकायके ॥ ११३६ चन्त्र०
 स्त प्रकारका भावसाम्य वर्दमानाचरितमे निम्न प्रकार है—
 वेन्नोत्पकान्यामनवाप्य यस्या नोकारकं सत्यरिमृषमानव् ।
 सरस्यापेष पतितं प्रतास निकारसंताचिनिक्ववि ॥ ॥ १९

यह सुन्दर नीळकपळ इतके नेत्रकमलोके बाकारको न पाकर ही मानो अपने मानको छोड़कर पराभवजनित सन्तापको दूर करनेको इच्छासे अपाय सरोवरमें जाकर पढ़ गया है।

क्तप्रवक्तितमें परिसांकालंकार द्वारा जीपूर नगरकी विशेषतासोंका निक्यण किया यात है। बद्धानाव्यतियों उक्त सलंकार द्वारा हो सलका नगरीका विकाण किया है। दोनों वर्गोको देखनेले सल्यत होता है कि वर्द्धमानवरितमें चन्द्रप्रमका भावसास्य प्राच्च किया गया है। यथा---

> सञ्चः रूचेषु नारोणां व्रतेषु न तपस्विनाम् । विरसत्यं कुरुव्येषु मिधुनेषु न काभिनाम् ॥ चन्त्र० २११३९ विरोधः पञ्जरेत्वेष न मनःसु महास्मनाम् । चन्त्र० २११४

प्रसिद्धेनाविरुद्धेन मानेनाव्यमिचारिणा । विणजस्ताविकांश्चापि यत्र वस्तु प्रमिष्वतं ॥च० २।१४२

साम्यता—

दण्को ध्वजे सम्मुरजेषु बन्धो बराङ्गनानां चिकुरेषु मङ्गः सत्यक्षरेष्वेव सदा विरोधो गतावहीनां कुटिछत्वयोगः ॥ वर्द्धमान० ५।९४

प्रसिद्धमानेन विरोधवर्षिना प्रमिण्वते बद्वणिजो निकासम् । सत्तार्किका वासदसद्वित्तराद्वस्तुप्रवरना हि यतः स्ववाचा ॥वर्द्व० ५।१२

कुमार श्रीवमोकी दिग्विजयका चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि 'अनुकूल वायुकी झोंकमें फहराती हुई उनकी सिहादिके चिह्नोंसे युक्त सेनाको व्यवाबोंसे केवल सुर्व ही नहीं खिन गया, किन्तु सनुश्रोका प्रभाव भी वस्त हो गया।" यदा—

सैन्य प्रवेशप्रिक्छवात स्वाध्नन प्रोस्किस्ति स्वर्दीयै.। नाम्बर्दे केन्नक्रमेन सूर्यः तत्रुप्रमानस्य महाप्रमानै.॥ सम्ब्रु ० ४१४६ इस स्वरोत्राका स्वान्तर वर्दमान सर्वेशप्रमानस्य । करियां कर्द्वाध्यक्षोत्रस्याः (यर्द्युः केन्नक्रमेन नामनस्य । श्रीवदुःसहसम्बर्ध्यभूमियैः सक्कं धाम स्वक्रमतिनः॥।।६४ वर्द्युः

रबोंके बोडॉको टावोके वड़नेंचे पृथ्वीमें वो गवेके बालोको तरह वृष्टि उठी उन्नचे केवल समस्त जगत् ही मिलन नही हुआ, किन्तु समृका यश मी मिलन हो गया। धर्मशार्माम्युवय और वर्द्धमानचरित

वर्द्धमानवरितपर सर्वाधिक प्रभाव महाकवि हरिवन्द्रको रवताक्षोका है। इन्होंने वर्मरामान्युदय और वीवन्वरथम्य इन दोनोंसे प्रभाव श्रृहण किया है। यहाँ वर्मरामान्यु- दयकी समानताओंका निरूपण किया जाता है। वर्मवार्माम्युदयके विन्व्यक्तिर वर्णनको समता वर्द्धमंतकरितके विजयार्द्ध वर्वतके वर्णनमें पायी जाती है। यथा---

> विस्तं विक्रोक्य निजमुख्यक्रस्तिमाती क्रोबाट्यविहिप इतीह ददी प्रहास्म् ।

तज्ञानदीर्घदशनः पुनरेव तोषा-

स्क्रीकालसं स्प्रकृति पश्य गतः प्रियेति ॥१०।१९ धर्म०

उज्जल रालोकी दोवालमें वपना प्रतिबिन्न देख यह हायी क्रोवपूर्वक यह समझकर बड़े जोरले प्रहार कर रहा है कि यहाँ हमारा जब दूसरा हायी है और इस प्रहारके जब उसके दाँत टूट बाते है, तब उसी प्रतिविन्नको वपनी प्रिया समझ बड़े सन्तिपके साथ कीलापूर्वक उसका स्पर्ध करने ज्याता है।

उपर्युक्त उत्प्रेझाका प्रभाव बर्दमानबरितमें निम्न प्रकार परिलक्षित होता है---यगसानुदेशं प्रतिबिन्बिनं स्वं निरीक्ष बन्यद्विरही मदान्यः। समेरव वेगेन स्वप्रहारीहिनस्ति को वा महिनां विवेकः॥॥५ ५ दौमान०

वृद्ध व्यक्तिकी कमरके झुक जानेका हेतु यौवनको खोजना दोनो काव्योमें समान कत्पनाके साथ वर्णित है। यथा—

> असम्बन्धत सण्डनसङ्ग्रन्थे क्व से यौवनश्लमेवत् । हृतीव बृद्धो नतप्तकारा, पश्यक्षयोऽभी सुवि बम्बमीति ॥धर्मे० शापर अवबस्य पर्दे परं सिरोधि विधिकं अपुराकं निरुप्त दृष्ट्या। पत्तितं नवपीवन घरण्यासयमन्वेद्द्रसिन्नेक्षते प्रयत्नात् ॥बद्धमा० शावर

# जीवन्धरचम्पू और वर्द्धमानचरित

विजयार्थका चित्रण दोनो कार्ष्योमें समानक्यसे पाया जाता है। बीवन्यरक्यूमें बतामा त्रमा है कि विजयार्थके शिक्षदोर्थर जली हुई नोलमधिको कार्तिकको परस्परासे शिहके बच्चे बहुत दार ककार्य गये थे, स्टलिए वे वास्तिमा गुफामें मी प्रवेश करनेके लिए शंका करते थे, हिचकिचारों थे। यही कारण या कि वे अपनी गर्जनाकी प्रतिब्दानिके द्वारा निश्चय करके ही गुफाबोंमें प्रवेश करते थे। यदा—

यस्सानुनोडमणिदीशिवरस्वरामिः पञ्चाननस्य शिशवो बहु विश्वकथ्याः । सत्येऽपि कन्दरमुखे परिशङ्कमाना निश्चित्य गजेनकृतच्यनिभिविशन्ति ॥ —जीवन्यर च० ३।८

यही करूपना वर्दमानचरितमें निम्न प्रकार पायी जाती है— बरवादमीलाञ्जमहाप्रमाभिस्टेगेन्द्रशावी बहु विभक्तव्य: । गुहाञ्चलं सङ्क्रिमनाश्चिरेज विवेश सत्वासु शुहासु जैव ॥ वर्द्ध० ५३३ महाराव सत्यन्वरको पत्नी विजयके विवयको समता निक्तवर्षनको प्रिया बीरवरीके विवयमें पायो जाती है। यथा---

> सीदामिनीव अख्दं नवसञ्जाति च्ततुमं कुपुमनंपरिवाधमासस्। ज्योत्स्तेव चन्त्रमसमच्छविमेव सूर्यं तं मूमिपाळकमन्यूष्यदायताङ्गी॥ जीवस्यर० ११२७

विश्वक्षतेवामिनवाम्बुवाहं चृतव्रुम नृतनमक्षरीय । स्फारप्रमेवामरूपद्मराग विभूषयामास समायताक्षी ॥ वर्द्धमा० १।४४

जोबन्य रबन्यून निरमालोका नामक नवरीका चित्रण करते हुए कहा है कि इस नमसीके कोटोकी बीन्ति दियों के बाद स्वावके समान सर्वदा हो देवीके नमको हुएण करती रहती है, क्योंकि जिस प्रकार दिवाले व बाद स्वत हि करणोके समृह् स्कृतित होते रहते हैं, उसी प्रकार निरमोका बाद स्वत प्रमोध स-स्वतीप स्वावका कार्यक कर्यावस्त निरमोध स्वावका स्व

इसी कल्पनाका साम्य बर्द्धमानवरितर्मे निम्न प्रकार पाया जाता है— साळो विश्वाळः स्फुरद्युजाळः परैरमेघो निरवधमूर्ति. । सतीजनोरःस्थळसाम्बक्षपपयोषराजीडसदस्बरश्ची ।। वर्द्ध० ५।९

आकाशमे बलकत होती रहती है।

बलकापुरी नगरीका विशाल परकोटा सत्ती के बस.स्यलके समान प्रतीत होता है, क्योंकि योगी ही किरणवालते स्कुरायसान है, और परपुष्यके लिए लगेब है, दोनोकी मूर्ति मी निरवद है तथा दोनों हो को अध्वर—आकाशशोत्रा पक्षान्तरमें बस्त्रशोत्राने पयोषरोका—मेव पक्षान्तरमें स्वतींका स्पर्श कर रक्षा है।

जोवन्घरचम्पूके युद्धवर्णनका प्रभाव भी बद्धमानचरितपर यथेष्ट है। यहाँ समता सुचक कुछ पद्म उदाहुत किये जाते है—

> मस्तै. प्रतिद्विद्यम्ब्रध्युविद्युक्ते. कुःभेषु मग्वशिखरैक्षंक्रसत् गजेन्द्राः। आरावहीनवद्नै. शिखनां समृदैरास्वतुङ्गशिखरा इव शैलवर्गाः ॥ अविक्रम्यः १०१२०

आवन्यर० १०१४ कुम्मेषु मस्त्रीनिंजवहंबद्वर्थैविरेजिरे श्रह्मुच्यैरिभेन्द्राः । आरावहीतैः शिख्निनां समृदेशस्त्रकृटा हव गण्डसीकाः ॥ वर्द्धमा० ९१९४

१ यस्मालमाला स्फुरर सुजाना पबोधरप्रोज्लसदम्बरमी । वसःस्थलीव प्रमदाननानां मनो नरीष्ठति च निर्वराणाम् । जीवन्धर० ३११४

# वृतीय परिवर्त

# ई० सन् ११-१८ शतीतकके त्ररितनामान्त महाकाञ्योंका परिशीलन

- (क) पार्श्वनाथचरित, बरांगचरित और शान्तिनाथचरितके रचियताओका तिथि-निर्देशपूर्वक परिचय
- ( ख ) कथावस्तु, कथानकस्रोत और कथावस्तुका गठन
- (ग) महाकाव्यत्व और वस्तुव्यापार वर्णन
- (घ) प्रकृतिसौन्दर्यऔर चरित्रचित्रण
- (ड) रसभाव, अलंकार और छन्दोयोजना
- ( च ) भाषाशैलो और महदुद्देश्य ( छ ) पूर्ववर्ती काव्योका प्रभाव
- (ज) उत्तरवर्ती काव्योंपर प्रभाव

# चरितनामान्त महाकाच्य (ई० श्रती ११-१४)

दसवी शतीके अनन्तर भी चरितनामान्त महाकाव्य लिखे जाते रहे हैं। यद्यपि यह सत्य है कि चन्द्रप्रभचरित और वर्द्धमानचरितके तृत्य उत्तम कोटिके चरित-नामान्त महाकाव्य दशम शतकके पश्चात नहीं लिखे गये हैं. तो भी ह्वासीन्मख युगकी प्रतिनिधि रचनाओका परिशोलन प्रस्तत करना संस्कृत काव्यकी प्रवित्त विशेषको अवगत करनेके लिए आवश्यक है। इस सत्यसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि काव्य-प्रतिभा किसी भी जाति या समाजकी एक सी नहीं रहती। आरम्भमें जो प्रतिभाएँ अपना चमत्कार दिखलाती हैं. कल शताब्दियोंके बाद उनमें नतनता नामकी वस्त शेष नहीं रह जाती। सस्कत-कार्क्यमें १३वी शतीके उपरान्त नवीनताका प्रवेश प्राय: अवस्ट हो गया । मस्लिम युग साहित्य और संस्कृतिके विकासमें बहुत अधिक सहायक सिद्ध नही हुआ । हिन्दु-राजाओके राजाश्रयमें कविता-कामिनी, जो अपना लावण्य प्रदेशित कर रही थी. १३-१४वी सदीमे उसका वह लावण्य एकाएक पचवटीकी शर्पणलाके समान दसरे ही रूपमें परिवर्तित हो गया। जैन कवियों द्वारा निर्मित सस्क्रत काव्य मी इस प्रभावसे अछ्ते न रहे और नयी उत्प्रेक्षाओं और सन्दर्भोंके स्थानपर पुरानी उत्प्रेक्षाएँ और सन्दर्भ हो आवत्त होने लगे । पार्श्वनाय और शान्तिनाय चरित जैसे कछ चरितनामान्त महाकाव्य दशम शतकके अनन्तर भी लिखे गये हैं. पर इस कोटिकी रचनाएँ बहत ही कम है।

बारहवी सदीके पश्चात् काव्यका नेतृत्व महारकोके हावमें गहुँचा, फलतः मीलिक प्रतिमा, प्रम्भीत काव्यवन एवं सतत कम्यावके कमावने उत्तम कीटिके काव्य प्रायः नहीं लिखे वा सहे। वर्दमान कीट सकलकीति वैसे काव्यवनशीस एवं दृढ कप्यवसायी महारक बहुत कम हुए, फलतः काव्य-प्रतिवासना उत्तरोत्तर विकास नहीं हुवा। बारहवी गति हाखोम्मूच प्रतिमाके दर्शन होने कगते हैं। जतः बस्तुव्यापार, काव्यवसरकार, अलंकुत वर्णन एवं रख-नियोवन उचित जनुगतमें नहीं आ पाये हैं। कवाके सिवसर्व करण्या और अलंकुत वर्णनांका महाया मी चटित मही हुवा है। वर्णन विस्तार करण्या और अलंकुत वर्णनांका महाया मी चटित मही हुवा है। मार्मिक प्रयंगोंकी उद्भावनाएँ प्रायः अल्यक्त कम्पें हुवे हैं। जिस सीन्यर्गनृतिको व्यंजनाते चरितकाव्यमें सहाकाव्यय परिस्कृतित होता है, वह १३-१४वीं शतीके उत्परान्त किसे गये चरितकाव्यमें महाकाव्य परिस्कृतित होता है, वह १३-१४वीं शतीके उत्परान्त किसे गये चरितकाव्यमें महाकाव्य परिस्कृतित होता है, वह १३-१४वीं शतीके उत्परान्त किसे गये चरितकाव्यमें महाकाव्य परिस्कृतित होता है, वह १३-१४वीं शतीके उत्परान्त किसे गये चरितकाव्यमें मही शासकी।

अतएव इस परिवर्तमें ऐसे तीन महाकाव्योंका परिशीलन प्रस्तुत किया जायेगा,

वो अपने-अपने गुग विशेषका प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्चनाथ चरित ग्यारहवी शती-का प्रतिनिधि चरितनामान्त महाकाव्य है, तो वर्दमान मट्टारकका वरोगचरित मट्टारक युग (१३-१४-१६वी) का। शान्तिनाथचरित चौरहवी शतीका ऐसा काव्य है, वो दवेताम्बर श्रति-भृतियोक्षी काव्यप्रतिभारर प्रकाश शान्त्या है।

# पाइबंनाथचरितम

वेईखर्व तीर्यंकर पार्थनायका जीवनवृत्त संस्कृत, प्राकृत, अपभंश और हिन्दीके कवियों के लिए विशेष आकर्षक रहा है। जतः उक्त सभी भाषाओं में पार्थनायके जीवन-वृत्तको प्रहुण कर महाकाव्य लिखे जाते रहे हैं। बादिराज सूरिका पार्थनाय चरित बायमा स्वाक्त कर सहाकाव्य है। यह भी प्रयुक्तचरितके समान हो अपने रचनाविषानसे पाठकोको आकर्य करता है।

### रचविताका परिचय

बादिराज ताकिक होनेके साथ मानप्रवण महाकाव्यके प्रणेता भी हैं। इनकी बृद्धिक्यी गायने जीवन पर्यन्त सुष्कतकंक्यी घास लाकर काव्यद्वन्यसे सहृदय जनोको तृत किया या। इनको तुलना सस्कृतके प्रसिद्ध किन नैपयकार श्रीहपेसे को जा सकती है। बादराज द्रमिल या द्राविक सचके जानाये थे। इस संघम भी एक निन्दसंघ या, जिसकी कसंगल खालाके बन्दर्गत इनको गणना को गयी है। अनुमान है कि असंगल किसी स्वाम या ग्रामका नाम है, जहाँको मृनि परस्परा असंगलन्यके नामसे प्रसिद्ध हुई होगी।

वादिराजको षट्तकंषम्मुख, स्याद्वादिवद्यापित और जगदेकमल्लवादि उपाधियौ यो <sup>२</sup>। एकीमाव स्तोत्रके अन्तमे निम्न पद्य आया है—

बादिराजमनुशान्दिकछोको वादिराजमनुतार्किकसिंहः ।

वादिराजमनुकाब्यकृतस्ते वादिराजमनुमय्यसहायः ॥ एकीमाव २६ पद्य समस्त पैयाकरण, तार्किक और भव्यसहायक वादिराजसे हीन है अर्थात् वादि-राजकी समता नहीं कर सकते हैं ।

सिल्जिपेण प्रशितिक बादों, विजेता और किवके रूपमें इनकी स्तृति को गयी हैं । बादिराज औपालदेवके प्रशिष्य, मितवानरके शिष्य और क्यांविद्विके कही दया-पाल मुनिके सती पी गा पूर बादें वें । बादिराज यह नाम उपायि जीवा प्रतीत होता है। सम्प्रवर, अविक प्रचलित होनेके कारण ही कवि इस नामसे क्यांत हो गया होगा ।

१ स० पं० मनोहरताल शास्त्री, प्र० माणिकचन्त्र हि० जैन प्रन्थमाला, बम्बई, वि० स० १९७३। २. पट्तक चन्त्रुल स्पाद्वादिवचापतिगल्ल बनदैकमक्षत्रादिगल्ल एनिसिरक्षीवादिराजदैवसम्

<sup>—</sup>भी राइस द्वारा सम्पादित नगरतालुकाका अभितेख नं ० ३६ । ३. त्रैलोक्य-दीपिका- । जै० शि० स० प्रथम भाग, १४ ( ६७ ) महित्रवेण प्र०, ४ प० । ४. वही. ३८ पद्या

पार्श्वनाथ बरितको प्रचित्तिमें वादिराजने अपने दादा गुरु श्रीपालवेसको 'सिंह-पुरैकमुख्य' कहा है और न्यायविनित्त्वय विवरणको प्रचित्त्ममें अपनेआपको 'सिंह-पुरेक्स' किका है। इस दोनों पर्वोका आध्य सिंहपुर नामक स्थानके स्थामीले है। अबद श्रीप्रेमीबीका कमुमान है कि सिंहपुर उन्हें बागीरमें मिला हुवा या और वहाँ-पर उनका मठ भी था।

श्रवणबेलगोलके शक संवत् १०४७ के अभिकेश्व में वादिराजकी शिष्पपरम्परा-के श्रीपाल नैविष देवको होयसल नरेश विष्णुवर्धन पोय्हल देव हारा जिनमन्तिरोके जीणोंडार और श्रवियोके आहारदानके हेतु शत्य नामक गाँवको दानकर देनेका वर्णन है। शक संवत् ११२२ में उरकीर्ण किये गये ४९५ संस्थक अभिकेश्व में कताया गया है कि पहर्सनके कथ्येता आंपालंडवके स्वगंवासी होनेपर उनके शिष्य वादिराज (द्वितीय)-ने परिवादिमस्ल नामका जिनालय निर्मित कराया था और उसके पूजन एवं मुनियोंके बाहारदानके होन पर्माचान दिया था।

उपर्युक्त कवनसे यह स्पष्ट है कि बाहिराजकी गुरु परम्परा मठाधीशोको थी, जिसमें दान लिया और दिया जाता था। ये स्वयं जिनसम्बरोका निर्माण कराते, जीजोंद्वार कराते एव अन्य मनियोके लिए बाहारदानकी व्यवस्था करते थे।

देवसेनसूरिके दर्शनसारके अनुसार द्रमिल या द्रविड संबक्ते मृति कच्छ, खेत, वर्षात ( मन्दिर) और वाण्यिक्यमं आजीविका करते थे तथा शीतजबलसे स्वान भी करते थे। दसी कारण द्रमिल संबक्ते जैनासास कहा गया है  $^{'}$ । कर्णाटक और तमिल-नात इस संबक्ते कार्यभिन्थे।

वादिरात सूरिके विश्वयमें एक कया प्रश्नित है कि इन्हें कुछ रोग हो गया था।
एक बार राजाकी समासे दलको चर्चा हुई, तो इनके एक अनन्य भक्तने अपने गुरके
अपवादके मध्ये मुठ हो कह दिया कि उन्हें कोई रोग नहीं है, इस पर वाद-विवाद हुआ
और अन्तर्य राजाने हम्य ही गरीका करनेका निश्चय किया। भक्त घन्याया हुआ
वादिराज सूरिके पास जाया और समस्त घटना कह सुनायी। गुकने भक्तको आवश्यक
देते हुए कहा—"धर्मके प्रसादये ठीक होगा, चिन्ता मत करो।" अनन्तर एको आव
स्तोजकी रचना कर सपनी स्थापि हुए की।

एकीभाव स्तोनके संस्कृत टीकाकार चन्द्रकीर्ति भट्टारकने उक्त कथा पूर्णरूपये तो उद्वृत नहीं की है, पर लिखा है—''मेरे अन्तःकरणमें जब आप प्रतिष्ठित हैं, तब

१. स० प्रो० महेन्द्रहुमार जेन न्यायाचार्य, प्र० भारतीय झानपीठ, काशी, सन् १६५४ ई०।

२. प्रेमी-जैन साहित्य और इतिहास, नम्बई, द्वितीय सस्करण, पृ० २१४ । ३. प्रकणनेमगोनशिकालेख, लेख स० ४१३, पृ० ३१४ ।

४. न्यायविनिश्चम विवरण, काशी, प्रस्तावना, पृ० ६६-६१ ।

मेरा यह कुडरोगाकान्त वारीर यदि युवर्ण हो नाम तो क्या जास्वर्य है । कुछ्याधि-वाकी चटनाका दमर्थन न तो मस्कियेत्र महास्त्रिमें होता है और न क्षन्य किसी सिका-केख है। ऐसा क्षन्तरंग कोई प्रमाण नहीं है, विवसे दक कटनाका समर्थन हो। एकीमात्र स्तोत्रके बतुर्थ पहला जायम केकर हो उक्त घटना कस्पित की गयी प्रतीत होती है।

### स्यितिकाल

वाबराजने वानने प्रत्योको प्रशस्तियोमें रचनाकालका निर्देश किया है। ये प्रत्येवक्तम्प्रतालयं और म्यायकुमुद्यक्टके रचिता प्रमापन्नके व्यक्तालाने कोर व्यक्तकंत रेवके प्रमाने व्यावस्थाता है। कहा जाता है कि चौलुक्वनरेश व्यविह्न हो राज्यभाने रन्तका वहा सम्मान या और ये प्रस्थात बादी गिने वाते थे। व्यविह्न (प्रयम्) देशिया के छोलंकी वंशके प्रतिद्ध महाराज थे। इनके राज्यकालके तीसले स्विपक दानपत्र और अभिलेक प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें चक्ते चत्रका व्यक्तिलेख यक संवत् ९३८ (ई॰ सन् १०१६) का है और अनित्य शक्त संवत् १९५५ (ई॰ सन् १०४२) का है। जतएव इनका राज्यकाल ई॰ सन १०६९-१०४२ ई॰ तक है।

यादिश्यने अपना पार्श्वनाथ चरित विहुचक्रेश्वर या चालुक्य चक्रवर्ती जर्शवह देवको साक्षमानीमे निवास करते हुए शक संवत् ९४७ (सन् १०२५ ई० ) कार्तिक शुक्रजा तृतीयाको पूर्ण किया या । यह राजधानी लक्ष्मीका निवास जोर सरस्वतीको अन्यमृत्ति थी।

यधोषरप्यित के तृतीय सर्गक अन्तिम पद्य और चतुर्व सर्गके उपान्य पद्यमे किन कौशलपूर्वक महाराज व्यविहदेवका उन्तेख किवा है। अत. इससे भी स्पष्ट है कि यसोषरविष्को रचना भी कविने वयसिहके समयमें की है। पार्वनाय चितकी प्रयस्तिके आधारपर व्यविहको राजधानी कटुगेरि नामक स्थान माना जाता है। यह स्थान महास प्रान्तमें एक साधारण गाँव है, जो बादामीसे बारह मील उत्तरकी और है।

डॉ॰ कोयने 'History of Sanskrit Literature' नामक ग्रन्यमें बताया है--- ''दिलाणदेश निवासी कनकसेन वादिराज द्वारा रचित ऐसा ही काव्य है, जिसमें

२ शाकान्ये नगवाधिरनभगवने संदर्सरे क्रोधने मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धिमहिते शुद्धे तृतीयादिने । सिंहे याति जयादिकं बहुमती जैनीकथेयं नया निज्यत्ति गमिता सती भवतु व बन्याणनिप्यत्तये । —पा॰ च॰. प्र० ४ ५ थ्या ।

३ सजोधरवरित, कर्माटक विस्वविद्यालय, घारवार, ११६३ ई० —'जयसिहता' (३।८३), 'रणमुख-जयसिंहो' (४१०३)।

बार सर्ग और २९६ गड हैं। उनके शिष्य वीविषयका समय लगत्रग ९५० हैं। हैं। इससे स्पष्ट हैं कि ग्रें के का बादियाको सोमदेवते पूर्वतर्श मानते हैं और इसका समय स्वतीं वादोका उत्तरार्थ बिद्ध करते हैं। हुक्क् (Hultssch) ने जिला है कि अविदयेक वादीमंत्रिह वादियाक द्वितीयके शिष्य वे और बादबयाक ऐरेपँग तथा शानत्याल केल्युके (सन् ११०३ हैं) गुरू थे।

डॉ॰ कीयने जिन कनकछेन बाहिराजका उल्लेख किया है, वे प्रस्तुत वादिराजधे निम्न कोई वादिराज हैं। हुल्ल्स् द्वारा निर्दिष्ट वादिराज की पार्वमाय करियके रच-यिवासे निम्न ही कोई जन्य व्यक्ति हैं। प्रस्तुत वादिराज व्यवकेमस्ल द्वारा सन्मानित हुए थे, जब इनका समय सन् १०१०-१०६५ ई० प्रतीत होता है। यदा व्यवेक-मलकका समय जनुमानतः सन् १०१८-१०३२ के बीच होना चाहिए।

पार्थनाम् बरितके अतिरिक्त सशोधरबरित, एकोभावस्तोत्र, न्यायविनिश्चय-विवरण और प्रमाणनिर्णय रचनाएँ वादिराजको हैं।

# पार्वनायचरितकी कथावस्तु

पोदनपुर्में अरिवन्द नामका एक अत्यन्त प्रतापी एवं श्रीनिक्य राजा रहता या। यह नगर मी समृद्ध और महिमा मण्डित था। राजा दानी, कृषालु और वशस्त्री था। मन्त्री विषयभृति विकल्पण गृष युक्त या। उसने एक दिन राजाने निवेदन किया कि अब संस्कृति वियय-मोगोसे मुझे वितृष्णा हो गयी है, जत. जब मुझे आत्मकल्याण करनेकी अनुनति प्रदान कीलिए। विद्यमृतिके प्रविज्ञ होनेपर राजाने उसके छोटे पुत्र मस्भूति-की मन्त्री बनाया। विषयभृतिके छोटेसे बढे पत्रजा नाम कम्ट या।

एक समय बजबीर नामका प्रान्तिक शत्रु बरिवन्दका विरोध करने लगा । उसे पराजित करनेके लिए अरिवन्दको मक्यूतिके साथ बाना पढ़ा और उसके बढ़े भाई कमठको मन्त्रित्वपद देना पढ़ा । जब करिवन्द अपनी चतुर्रीणणी सेनाको लेकर चला तो बजबीरने मी सैनिक दौबारी की, पर उसकी सेना अरिवन्दकी सेनाके समल ठहर न सकी और विजयलक्ष्मी अरिवन्दको प्राप्त हुई। वह विजयपताका फब्रुराता हुआ अपने नगरमें लीट आया। ——प्रथम सर्ग

मिनवद प्राप्त करनेके उपरान्त कमठने अपने छोटे माई मरुमूतिकी पत्नी बसुन्धराको देखा । बहु उवके रूप-शैन्यरी अत्यक्ति बाहुन्द हुआ, अदः उवके कमावसे उदके प्राप्त जलने करों । मदनक्तरने उदे धर दश्या। चरुके मारुकी विन्ता हुई और एक मिनने बास्तविक उध्यक्ते जानकर बसुन्धराको कमठकी बीगारीका समावा देकर बुकाया। बसुन्धरा कमठके देखते हो उवके दिकारोंको जान गयी, उपने कमठकी

t, History of Sanskirt Literature (Oxford 1928 ) P. 142.

<sup>3,</sup> Introduction of Yashedhar Charita ( Dharwar 1963 ), P. 7.

व्यक्तिचारके सम्बालका पूरा प्रवास किया। पर बन्तमें उसे हो कमठकी वार्ते स्वीकार करनी पत्नी।

राजा जरिबाचको बायस लीटनेपर जब कमठके व्यक्तियाका पठा चला तो उसने उसे नगर निर्मोदित कर दिया। कमठ वार्यक्ष्योंके आध्यममें गया और वहाँ उसने कार्यस्थ्योंके व्यव प्रहाण करियो। मरुनृति मार्किश बहुत व्यार करता या, जल वहाँ क्ष्यों कोजने चला। राजा जरिवन्द्रने नक्ष्मृतिको कमठके पात जानेसे बहुत रोका, पर फायु-वार्यस्थिक कारण वह रक न सका। कमठ मृताचल पर्यवपर वरस्या कर रहा था। मरुनृतिको आया हुवा जानकर उसने व्हास्को एक चृत्ना उसके कुगर थिरा दी, जिसकी मरुनृतिका प्रणान हो थया। इसर पोदनपुर्ते स्थयंत्रम नामके मृतिराज वधारे, राजा उनकी बन्दनाके लिए क्या।—हिसीस सर्ग

वन्ता करनेके उपरान्त बरिबन्दने मूनिराजने मरुमुदिके सम्बन्धमे पृछा।
मुनिराजने कमठ द्वारा प्राणान्त किये बानेकी घटनाका निकथण करते हुए कहा कि
मरुमुदिका जीन सल्कि बनमें नजभीय नामका हायो हुआ है। जब आध्यमतास्थिको कमठकी उद्युक्ता और नृशंसताका पता चला तो उन्होंने उसे आध्यमते निकाल दिया।
बतद्य वह दुःशी होकर किरातिकें साथ जीवन व्यतीत करने जा। वोबर्गह्मा करनेके कारण उसने मी सल्किशे वनमें कुकबाकु नामक तर्य पर्याव प्राप्त को। मरुमुदिकी माता पुत्र वियोगके दुःखड़े मरण कर उसी वनमें बानरी हुई।

अरविन्द नुपति मृतिराजसे उक्त वृत्तान्त सुनकर विरक्त हो गया और उसने मुनिवृत घारण किये। मनिराज अरविन्द अपनी बारह वर्ष आयु अवशिष्ट जानकर तीर्थवन्दनाके लिए ससंघ चल दिये। मार्गमें उन्हें सत्लकी वन मिछा। मनुष्योंके आवागमन एवं कोलाइलको देखकर बज्जघोष दिगड गया और लोगोको कचलता हुआ आगे आया । जब उसने अरविन्द मनिराजको देखा तो उसे पर्वजन्मका स्मरण हो आया और उनके चरणोमें स्थिर हो गया। अवधिज्ञानके बलसे मुनिराजने उसे मरुभृतिका जीव जानकर सम्बोधित किया । वज्रधोधको सम्बक्त उत्पन्न हो गया और निरतिवार यत पालन करने लगा । संघ सम्मेदाचलकी और चला गया । तपहचरणके कारण बक्रधोध हायी करा हो गया । एक दिन बह जल पीनेके लिए एक जलाशयमें गया और वहाँ अपनी शारीरिक दुर्बलताके कारण पंकमें फैस गया । क्रकवाड़ने जब हायीको देखा तो पर्व जन्मके वैरके स्मरण हो आनेसे उसे मस्तकमें उस लिया जिससे हाथीको मत्य हो गयी । मृयुके समय हायीके परिणाम बहुत हो शुम रहे, जिससे वह महाशुक्र स्वर्गके स्वयंप्रम विमानमें देव हुआ। इधर वानरीचे सर्पके उस कुकृत्यको देलकर पत्थरकी चट्टान गिराकर मार डाला, जिससे वह नरक गया। स्वर्गके वैभवको देखकर तथा अविधिज्ञानसे अपने उपकारीको जानकर उसने मिमपर अरविन्द मृनिके चरणोंकी पूजा को । पश्चात् स्वर्गमें बाकर रहते लगा ।--वृतीय सर्ग

विजयार्थर विकोकोत्तम नामका नगर है। इस नगरका स्वामी विशुद्देग नायका विशावर था। इसकी पत्नी वियुक्ताला नामकी थी। इस दम्मिको मक्सूर्य-का जीव स्वरंगि श्रुप्त हो रिस्मवेग नामक पुत्र हुआ। वह अधि तेजस्वी और पुरुद्द था। एक दिन पूर्वजन्मका स्मरण हो जानेते वह विरक्त हो गया और समाधिगृत नामक मृत-के पास जाकर योक्षा प्रहुण कर लो। एक दिन मृतिराज रिस्मवेग हिमाक्य पर्यतको गुक्कामे कामोत्सर्ग कर रहे में कि कमठके जीव अजगरने, जो कि नरकहे निकल कर अब-गर पर्यापम जामा था, उनयर सपटा और उनके मस्तकमें काट दिया। मृतिराजने इस जसक्त वेदनाको बहुत शानिप्रवंक सहन किया, जिससे उन्हें अच्युत स्वरंकी प्राप्ति हुई। यहाँ वे विशुर्वप्रभ नामके प्रसिद्ध हुए। वह अजगर भी मरकर तमप्रभा नामक छठो मृप्ति (नरक) में जन्मा।

पश्चिमविदेहके अध्यपुर नामक नगरमे वज्जवीयं शासन करता था। इसकी पत्नी विजया नामकी थो। कालान्तरमे विजुत्यम स्वर्गसे च्युत हो विजयाके गर्भसे वज्जनाम नामका पत्र हजा। — चतुर्थ सर्ग

चजनाम घीरे-धीरे बढने लगा और कुछ ही समयमें अस्त-तास्त्रमें पारंगत हो गया । बादमें वह युवराज पदपर प्रतिष्ठित हुआ । बस्तादि पह्यसुत्तुकोका आनन्द लेता हुआ वच्यताम समय यापन करने लगा। एक दिन किसीने आकर आयुषयालामें चक्ररस्त उत्पक्ष होनेकी सुकता दी ।—पद्मास सर्ग

वजनाभने चकरत्नकी पूजा को और याचकोको संबेध दान देकर दिख्जियकै लिए तैयारियों करने लगा। उसने दिख्जियको लिए प्रस्थान किया। चक्रवती च्यानाम-का प्रथम स्कन्यावार शीतोदा नदीके तटरण अस्तियत हुआ। चक्रवर्ती, वेनापित, सामन्त तथा अन्य राजाओने खण्डे-अपने सोध्य निवास स्थानका चयत किया। — चक्र सर्म

चकरतींको तेनाने नदीको पार किया और बारह योजन बानेपर चकरतींका रम कर गया। आप्तमापित वाणी सुनकर उनने मागच व्यन्तरके पास बाण छोड़ दिया। उसे देख व्यन्तर कोषाविष्ट हो गया और उसकी सेना गुढ़के किए सफद हो गया। यो। एक वृद्ध पुण्यने मागचको तमझाया कि वन्छाली पुण्यात्माओसे विश्वह करा वाची। एक वृद्ध पुण्यने मागचको तमझाया कि वन्छाली पुण्यात्माओसे विश्वह करा उचित नहीं है। उनसे साम्य देख बहुत-सो अमृत्य बस्तुएँ लेकर चक्रवर्तीको सेवामे उपस्थित हुआ। बहुति चक्रवर्ती किन्यु नदीकी थाटीमें प्रस्थित हुआ। तम्ब प्रत्यु नदीकी थाटीमें प्रस्थित हुआ। हम प्रवेशक व्याप्त कुमारने नमीभूत हो। विश्वपार्थन पर्युची। इस पर्यंत्रक वासन करनेवाले विव्याप्त कुमारने नमीभूत हो चक्रवर्तीको पूजा को और बनेक बस्तुएँ नेट हो। इत्याप्त देवने चौदह आपूल्य विश्व और गृहाका द्वार बोछनेकी विश्व वतलायो। गृहाके मोतर प्रसिव्द होकर सेनापित ने मेनेककोंको जीत लिया। वहींव चलकर वह प्यम्मचल पर बाया। विदायरोंको पर्यान्त कर विद्यापर कुमारियोक्त पाणिष्णहुल किया। इस प्रकार पर्व्यव्यक्ती विश्व कर वह स्वप्त कर विवाय कुमारियोक्त पाणिष्णहुल किया। इस प्रकार पर्व्यव्यक्ती विश्व कर वह स्वप्त नमरों वापस्त आप्त ।

वजनामको ९६ हवार रानियाँ, ८४ छाव हाची, ८ करोड़ वोड़े बीर इतने ही सवार है। एक दिन वह राजा बनमालीचे प्राचित हो सवारको होभा देखने गया। इस प्रसंगों किहने वचराका बाडा सुन्दर वर्णन किया है। वह चकरतों वनसे वापल कीटने लगा तो वचराको प्रमास हो पुकर वर्णन किया है। वह चकरतों वनसे वापल कीटने लगा तो वचराको प्रमास हो पुकर वर्णा में तर प्रकृतियां उपकार हम प्रवास कर विश्व प्रस्ता हो से प्रमास वापल हो गया और उचने राज्यभार अपने पुक्को होए दिया। क्षेमंकर मृतिके पास जाकर उचने दीका महण कर हो। कमठका बीव उसी वस्ता हो स्वास मृतिक उपर वाण बलाया, जिससे वे बराधायों हो गये। प्रमाधिन पूर्वक हारीर हमाविक्स मृतिक उपर वाण बलाया, जिससे वे बराधायों हो गये। प्रमाधिन पूर्वक हारीर हमाविक्स मृतिक उपर वाण बलाया, जिससे वे बराधायों हो गये। प्रमाधिन पूर्वक हारीर छोनेने प्रकृति समस्त प्रवास कर रहे थे। उस मिला प्रमाधिक हमें स्वास प्रमाधिक हो प्रमाधिक प्रमाधिक हो प्रमाधिक प्रमाधिक हम हमें स्वास हम किया। चक्रवर्तीका जीव मध्य वेवेयकसे ज्युत हो अयोध्या नगरीके वजवाह राजाकी प्रमाकरी नामक रानिके प्रमंग जाया। जमक लेनेते समस्त प्रवाक्त जानक हुजा, जतएव राजाने उसका नाम जानकर राजा। युवा होनेपर राजाने आनक्त हमें राज्यवाहमीको समुद बनाया। —अक्टम सम्त स्वास हम हम दिवा । जानकर ने राज्यवाहमीको समुद बनाया। —अक्टम सम्त

बानर्दने समस्त मण्डोंका उत्पादक जिनव्ह बारम्य किया। उसे देवनेके 
किए सद्गुण सम्प्र, दुवर्ग्त मृति भी बाये। राजा आनन्द जिनवहोस्तव करता हुआ 
तिवास करने लगा। एक दिन वयने द्यामकेकोमें एक द्वेत कैयाको देवकर करता हुआ 
हिमास करने लगा। एक दिन वयने द्यामकेकोमें एक द्वेत कैयाको देवकर विकास 
हो गयी और वयने पुत्र चय्यबाहुको राज्य देवर वनमें तपस्वरण करने चला गया। 
मृति आनन्द तपस्यामें लीन था, कि कमठके जीव विहुने देखा। पूर्वजमसे वैरका 
स्मारण कर उसने मृतिपर आक्रमण किया। शानित और समाधिपूर्वक मरण करनेसे 
आनत स्वर्गम बहुमिन्द हुआ। छहु मास आयुके योष रहनेपर वाराणको नगरीमें रलोकी वर्षा होने लगी। महाराज विद्यसेनको महिली बहुरद्याने सीलह स्वप्न देखे। प्रातः 
पतिसे स्व्योक्ता निवेदन किया। पतिने उन स्वयोक्त प्रकृत हिलोकीनाय तीर्षकरका 
जम्म बतलाया।—नवम सर्ग

बह्यदताने जिनेन्द्रको जन्म दिया । चतुनिकायके देव जन्मीत्यव सम्पन्न करने आये । इत्याणी प्रसृतिगृहर्ते नयी और मायास्यी बालक माताके पास सुला कर जिनेन्द्रको ले लायी और उत्तर बालकको इन्द्रको दे दिया । इन्द्रते वृत्तेप्यवेदार व्यापानिक सम्पन्न किया और पार्थनाय नामकरण किया । पार्थनायका बात्यकाल बीवने लगा । जब ने युवा हुर तो एक दिन एक लनुचरने बाकर निवेदन किया कि एक साधुन्यको पवामिन तप कर रहा है। पार्थनायने अवधिज्ञामसे बाला कि वह कमठका ही औव मनुष्य पर्योग प्राप्त कर कुतप कर रहा है। वे उत्त व्याप्तीके वास गृहेचे और कहा कि पुस्तारी यह तपस्या स्थार्थ है। इस दिसक तपसे कर्म निवंदा नहीं हो सकती है। कृत्य वित्र कहाडीको जला रहे हो, उसमें नाय-नाशिकी जल रहे हैं। बतर लकड़ीको फाडकर नाग-नागिनी निकाले स्थे । पार्थनाथने उन्हें णाश्वीकार मन्न सुनाया, जिससे वे नाग-नागिनी घरणेन्द्र और पद्मावतीके रूपमें जन्म प्रहण किया। घरणेन्द्र-पद्मावतीने आकर पार्थनावकी पूजा की !—दशम सर्प

पार्वनाथकी वैवामें अनेक राजा क्या-रस्त केकर आये । महाराज विववतेनने जनते निवेदन किया कि विवाद कर मुहस्य जीवन व्यरीत कीविए। पार्वनाथने विवाद कर नेते वे स्तकार कर दिया जीर वे विरक्त हो गये। लोकारितक देवीने आकर उनके वैरायक की उत्यक्तियर पुण-वृद्धि की । पार्वनाथने पंत्रमृष्टि कीच कर वीशा बहुण की । उन्हें दूवरे ही जय मनःपर्ययक्षान प्राप्त हो गया। उत्यक्तिय स्थार खुल्मनेद नगरके राजा वर्षायक यहाँ पार्वनायक नामहर पहुंच किया। वनमें जाकर प्रतिमायोग- में जबस्थित हो गये। कमठका जीव मृतानन्द देव जाकरा मार्गति वा रहा वा तीर्य- करके प्रमायक विश्वास कर गया। वह विमान करनेके कारणकी तलाख कर हो रहा था कि उसकी दृष्टि पार्वनाय पर पड़ी। उसने पूर्वनायका स्मरण कर बागवृष्टि की, पर वह पुष्पवृष्टि का गयी। वरणज्ञ-प्रपादतीको जब मृतानन्दक उपद्रवोका पता लगा तो वोनी तरणज्ञ वहाँ जोर प्रमायक पर पड़ी। उसने प्रमायक विभाव किया। भगवानुने शुक्कप्यान द्वारा चारिया कर्मोको नष्ट कर वेवत्यना प्राप्त किया। । वरोज वस्त वस्त वसने के मुक्त प्रमायक कर्मोक ना स्वाप्त कर्मोको नष्ट कर वेवत्यना प्राप्त क्या। । वरोज वस्त वसनायको सुनकर प्रमायक वसने वसने वसने प्रमायक वसने प्रमायक प्रमायक वसने प्रमायक प्रमायक वसने प्रमायक प्रमायक वसने वसने वसने वसने प्रमायक वसने प्रमायक वसने प्रमायक वसने वसने वसने प्रमायक वसने वसने प्रमायक वसने प्रम

ूरको आजाते कुबैरने समयग्ररणकी रचना की। तिर्यय-मनुष्यादि सभी भगवानका उपदेश सुनने बाये। भागव कल्याणका उपदेश सभीने सुना। रत्नवय और तरस्त्रातके समृतको वर्षा हुई। परसात् एक महीनेका योग निरोध कर स्वधातिया कर्मी-का भो नाल क्यि और निर्वाणक्ष्योंको प्राप्ति की।

# कयावस्तुका स्रोत और गठन

पार्वनायको परप्पराप्रसिद्ध कथावस्तु किवने अपनायो है। यह कथावस्तु उत्तरपुरायमें निवद्ध हैं। संस्कृत भारामें काश्यक्षमं पार्थनारव्यक्तिको सर्वप्रसम् पुष्टिक करनेका श्रेव सादिरावको ही हैं। इसके विनवेन (श्र्वी श्रातो) ने पार्थाम्य-वय में इस चरितको संवेपने निवद्ध किया है; समग्र वीवनको कथावस्तु वहाँ नहीं का पायो हैं। अपभ्रममें पद्म कीरिके विक सं १९१६ (ई० १३५) में १८ सिप्योमे पाय-पाह्चरितको रचना अवस्य को है। किव बादिरावने उनत अपभ्रंख पासणाह्चरितको अध्ययन किया हो। विक सं १९८९ (ई० ११३२) में स्त्रीयरने बारद स्वत्यकी बात नहीं है। विक सं १९८९ (६० ११३२) में स्त्रीयरने बारद सम्बद्ध स्त्री स्वा सर्वेश क्ष्य पासणाह्चरितको रचना की है। संस्कृत भाषामें (सन् ११५९ ई०) में माण्यव्यक्त द्वारा और सन् १२५५ ई० में सायदेवसूरि द्वारा पार्यनाय व्यक्तिका गुम्कन सर्वेशयम अमयदेवसूर संख्या देवमससूरि द्वारा विक सं १९६८ (सन्

१, उ० पु०, काशी, ७३ पर्ब, पृ० ४२१-४४२ । २. योगिराज संस्कृत टीका सहित निर्णय सागर प्रेस, मम्बद्दे, सन् ११०६ ई० ।

१११९ ई॰) में किया गया है। जल' काम्यरूपमें बरफ्रंगके पाषणाह्वस्तिक प्रवास संक्रियमें वादियांका हो चरितकाम उनकाब होता है। क्वाबर्डुका मुक्त सेत रिक्रोबरणासि, चरुप्रमाह होने पर विकास उनकाब होता है। क्वाबर्ड्डुका मुक्त सेत रिक्रोबरणासि, चरुप्रमाह हिस विदास किया है। उत्तर १५८ ) एवं उत्तर प्रवास (वक सं० ८२०, वन ८९८ ई॰) है। उत्तर प्रायम विकास प्रया है कि पार्श्वनाय प्रवक्त होनेपर क्रोडा करने वनमें गये, वहाँ उन्हें महीवाल नामक तामक पंचािक तप करते मिला, यह पार्श्वनायक प्रातामत् था। चरुप्रमाह हिस प्रवेच के उत्तर नामपर वे हिस हुए वे। उन्होंने देशा कि नगरके लोग नगरले बाहुर चले जा रहे हैं। पृष्ठने पर पता चला कि कर नामक प्रामु नगरीके बाहर जाया है। वह नहान तपत्वी है, लोग उद्योक्त कितन का है है। पृष्ठने पर पता चला कि कर नामक प्रामु नगरीके बाहर जाया है। वह नहान तपत्वी है, लोग उद्योक्त कि लगा रहे हैं। पृष्ठने पर पता चला कि कर नामक प्रामु कर पर्यास का कि कर नामक प्रामु नगरीके बाहर लगा है। वह नहान तपत्वी है, लोग अपति है । कुम्यरूप्त के स्वास्त कि स्वास कि का है। पर स्वास्त विवास के प्राप्ति के स्वास कि का स्वास्त का स्वास है। वह का स्वास है कि एक समार्य एक प्रयोक्त का स्वस्त है। विवास के प्राप्ति का स्वास है। के स्वस्त के स्वास है। के स्वस्त कि वा कर रहा है। वे वहाँ पहुँचे और उन्होंने हिसक तप करनेते उत्ते रोक क्रीस ववनके नाग-नामितको पानेका स्वास प्राप्त वाया।

उपर्युक्त क्यानकको कविने उत्तरपुराणको उपोका त्यो नहीं लिया है, अपनी करपनाका भी उपयोग किया है। इसी प्रकार पार्चनायपर उपसर्ग कन्नेवालेका नाम उत्तरपुराण और पुण्यस्तर्क सहापुराणने वास्तर आयाँ, जबकि इस सहाकाव्यमें भूता-नन्द नाम बताया है। भगवान् पार्यन्नायको आहार देने वाले राजाका नाम उत्तर-पुराणने यन्य बताया है, जब कि इस काव्यमे पर्नोदर्य नाम आता है। इस प्रकार कवाबस्तका चपन परमरा प्राम प्रयोगे किया गया है।

कथावस्तुका गठन सुन्दर हुआ है, धैबिल्य नही है। श्रृंगारिक वर्णन कथावस्तुको सरस बनानेमें सहयोग देते हैं। पूर्वभवाकी योजना सरस रूपमें की हैं। कविका मन

१ क्रीडार्थस्यमलेनामा निर्यायाद्दशह पुरम्।

आश्रमादिवने मातुर्महोपालपुराधिपम् । —उत्त०, काशी, ७३३६६ ।

अवणवा व पातास्था वरित् पूरिमाएं विकरणेव पार्मावेत वामाणवादीक पत्रोक्त व्यक्ति । अस्मुद्ध क्रांति हुं मानती वृत्ती कावको वन्तकृत-मित्रकृतमाँविक क्रांति नामक्ष्य ने । तसी पुरिकार प्रवस्ता वहा-विद्युव काल एव जनवाद गरिख्यो । कि बीह वागो - कटी मान क्रियु एस बहुदुरित वाहि वागाओ । रिट्ठी य पंत्रिकार क्रांति कालाओ । एक क्रांति कालाओ । प्रदेशी काला क्रांति कालाओ । प्रदेशी काला क्रांति कालाओ । प्रदेशी काला क्रांति क्रांति काला क्रांति क

तिपसवरेहिं समज कीस तो ।

एक्कस्सि दिवसे बिहर'तो । तृतीय खड, १९४१ ई०, स० १९ क ।

४ पारर्वनाथचरितम् १०। ६४-६८।

६ शम्बरोऽप्राम्बरे— उ० पु०, का० ७३।१३६।

<sup>4.</sup> व्योम्नि भूतानन्दस्य गरव्यतः —पा० ७० मा० ११।५८ ।

७. उ० प्र० का० ७३।१३२-१३३।

द, पा० **च**० मा० ११।४६-४७।

महमृतिके पश्चात बच्चनाम चक्रवर्तीके जन्मको घटनाओंके वर्णनमें अधिक स्मा है। सभी घटनाएँ पूरंबलाबढ हैं। कई जन्मोंके आख्यानोको एक सुत्रमें आढळ करनेका सफल प्रमास किया गया है। यदापि बनेक जन्मोके आस्वान वर्णनसे पाठकका मन ऊब जाता है और उसे अगले जन्मसे सम्बन्ध जोडनेके लिए भवावलिको स्मरण रखना पड़ता है; तो भी कवानें प्रवाहकी कभी नहीं है। समस्त कवानक एक ही केन्द्रके चारों कोर चनकर लगाता है। एक मनोवैज्ञानिक तृटि यह दिखलाई पडती है कि कमठ कई भवो तक एकान्तर वैर करता रहता है, जब कि मरुभृतिका जीव सदैव उसकी भलाई करता है, कभी भी बैर-विरोध नहीं करता। अन्तिम पाइवनायके अवमें भी वह कष्ट देता है। पादर्वनाथको केवलज्ञान होनेपर हो उसका विरोध शान्त होता है। अतः इस प्रकारका एकाकी विरोध अन्यत्र बहुत कम आता है। समराइच्वकहा में समरादित्यका वैर-विरोध भी अग्निशर्माके साथ नौ भवो तक चला है। हाँ अग्निशर्माको गुणसेनके भव-में समरादित्य अवस्य कष्ट देता है और उसको चिढाता है, अतः रुष्ट होकर अग्निशर्मा निदान करता है और नौ भवो तक वैर-विरोध चलता रहता है। पार्वनाय चरित-में भी इसी प्रकार वैर-विरोध पाया जाता है। मरुभृति कमठसे अपार स्नेह करता है, पर कमठ उसके निश्वल प्रेमको बाशकाकी दृष्टिसे देखता है। अन्विति गुण कथावस्तुमें निहित है।

### महाकाव्यत्व

प्रस्तुत काश्यमें बारह सर्ग है। मगलस्तवन पूर्वक काश्यका आरम्भ हुआ है। नगर, बन, पर्वत, निरुद्धों, सबूद्ध, उपा, सम्या, रवनी, चन्द्रोद्ध, प्रमात बादि प्राहृतिक दृश्योंके कर्णन, जन्म, विवाह, स्क्रमावार, सैनिक अभियान, यूद, सामाकि उत्सद, ग्रुपार, करक आदि रस, हान, आव, विकास एवं सम्मति-विचतिन स्मिक्ति सुबन्द्र क्षोके उतार-चडावका कलात्मक वर्णन पाया आता है। तीर्थकरके चरित्रके अतिरिक्त राज्ञ-मजुराजा, ठेठ-साहुकार, किराज-मौल, चाण्डाक आदिके चरित्र-चित्रणके साम पश्-निवादों के चरित्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। व्यक्ति क्षित्र प्रकार अपने चरित्रका सिकास या पतन वनके जन्मोने करात रहाते हैं, दशका कुन्दर निक्चण किया गया है। इस सहाकाश्यमें यसस्वान वास्किक उपदेशका समायेश मी हो यया है।

विकोचनानीव सरांसि यस्मिन् विवृत्तवादीनमनोहराणि । नीकोत्पकक्षेत्रमणीयदारासारोहराय्यायदिमन्ति सन्ति ॥ २।०० यदीयदाकोषिकुर्वामरिकस्तकस्कुरन्मणिवादशित्वाप्रचुन्विताः । वहस्तवचर्षासमध्येषे वारिटा विमक्तवणीसरचार्विक्षमस्य ॥ ॥५९

### रसयोजना

काव्य सरस मार्थिक अनुभूतियोको रसात्मक व्यवस्थिक है। सम्पूर्ण काव्या-त्मक उपकरपोले विभूषित होनेपर यदि काव्य रसमर्भिकर्भर नहीं है, तो उस काव्यका काव्यास चहुरयोंको प्रमानित नहीं कर सकता है। रस बीर सुन्दर मान-संनेगोंका कन्योन्य सम्बन्ध है। तसर काव्याम रहा होना व्यवस्थि है। रससे व्यवस्थि काव्या स्वयुंतिता, सावता व्यवस्था है। उससे व्यवस्था स्वयुंतिता, सावता व्यवस्था है। समस्य व्यवस्था क्रियोंने व्यवसे काव्यास काव्यास काव्यास सम्बन्ध काव्यास समाहार किया है। रस समावास काव्याम भावभीगमा तथा वास्तावरम व्यवस्था काव्यास हो। व्यवस्था वास्तावरम व्यवस्था काव्यास हो।

प्रस्तुत काव्यका अंगीरस शान्त है और अंगरूपमें म्यूंगार, करुग, वीर, मया-नक, बीभस्स और रीद्र रसोका नियोजन पाया जाता है। यहाँ रसोंका विश्लेषण प्रस्तुत करनेका बाग्राम किया जायेगा।

### श्रंगाररस

पूर्वार मनकी मावनात्मक बीर कोमलतम अभिव्यक्तिका प्रतीक है। इसमें अनेमावनाका पूरा विकास पाया जाता है। कवि प्रमार में प्रीमी और प्रीमानके हृदयमें उद्देशित मावातृमृतियोका कलात्मक प्रदर्शन करता है। नायिका एवं नामक मध्य मिलत, कटास विवोद, भावमंत्रिमा इत्यादिका मावात्मक और रसात्मक नियोजन करता है कि पाठक काध्याद्वाद्यत करते समय जवले अपने व्यक्तिरका विकास कर देता है। अस प्रकार मध्य की सरस्तामें मन्त अमर उस्त प्रेमात्मक जवत्ते निकल नहीं पाता, उसी प्रकार पाठक भी प्रांमात्के प्रीमल संसार मिलत नहीं पाता, उसी प्रकार पाठक भी प्रांमात्के प्रीमल संसार निकल नहीं पाता है। इस पाइवेताय वितर्भ प्रयादिक दोनों पक्षींका सुन्दर उद्देशात्म हुना है। संयोगके संसार होनेवाली सुन्दर अपूर्वार कृत्यात्मक पाया है। एक-दो उसाहरण प्रस्तुत किये वाते हैं—

अवाग्विसर्गं जनसन्निचौ व्रियैनंत्रभुवां यत्र विविच्य केवलम् । बदन्ति कीलाविलतैविकोकितै. स्मरोपदिष्ट किमपि स्बहृदगतम् ॥ ४।६४

अर्थात्—उस नगरमें नम्न भीहेवाली त्वियाँ अपने पतियोंसे लज्जाके कारण कुछ नहीं कहती। वे केवल अपने लीलापूर्वक फेंके गये कटाक्षीसे ही कामीपदिए मनो-गत क्षित्रपाको प्रकट कर देती हैं।

कविने इसमें नवोदाके हृदयमें अंकुरित श्रेमकी भावनाओका भव्य वित्र उपस्थित किया है।

हित्रयोंकी संयोगकालीन सीन्दर्यकी क्याकृतिका भी वपूर्व वित्रण किया है.— कुची कवाचिद्विनिवेशयन्या तद्यवोश्वृतनवप्रवाकात् । न्याविद्यातिक सम्मयस्य सच्चित्रातिमहोत्तकुम्मी ॥ ८।१२ तत्रकृतै: केसिट्रियंपस्वयै: सुजी निजी क्ष्यन योजयन्युचा । प्रियां सप्पत्रीनवस्प्रजाक्ष्या समस्यत्ते स्मेस्युलो विरेक्षव ॥ ८।१० उस समय किसी स्त्रीते अपने स्तर्गोके अग्रमागपर नवीन आझ एरखंड क्रमा क्रिये ये, अतएव उसके वे स्त्रन कामदेवके चित्तकपो करके अग्रमागपर सुवर्ण कळखके समान जान पक्रते थे।

मुस्स किये गये कैसरके लम्बे-कम्बे पर्छोंने किसी युवाने उस समय अपने बाहुओको युक्त कर लिया या, अत्तर्व सपत्नीके नखलतको बाशंकाने जब उसकी स्त्री कब हो गयी तो उसने मसकरा कर उसकी बोर देखा।

होन्दर्शकनके समय कविकी भावना रंगीन कल्पनाओको ओर रहती है। उक्त पक्षोंमें की गयी कल्पना स्वायेग जूंतारका अनाविक रूप उपस्थित करती है। स्वीय जूंगारके उद्घाटनमें कविका मन अरबिंग्क रमा है, फलत:कही-कही कवि अवसील भी हो गया है। यथा—

> पुष्पञ्जनामभ्गृहमबिष्टाः स्त्रीपुंसरस्युस्सवकण्डवद्याः । अवापुरुरवैने बहिः प्रचारं परिभ्रमद्शृहरवामिरुदाः ॥ ८।३४ भितप्रहारेण नवप्रसुनैः केलीविकासप्रविवधितेन ।

मञ्जन्मन किञ्चन दम्पतीनां यथार्थनामाजनि पुष्पवाणः ॥ ८।३९

संयोगकाछीन अवस्थाओके चित्रणमें कविने सुन्दर उत्प्रेक्षाओं से काम किया है। इस प्रकारके चित्रण हास्यर्गीमत भी हैं।

> रहःपरासृष्टतदङ्शिपरस्य वं प्रमोदयन्तं कृषितासिव प्रियाम् । स्ता जहासेव नवप्रसृनकैर्युवानसन्तर्गतसृङ्गनिस्वनै. ॥ ८।४०

अर्थात्—कृषित हुई प्रियाको प्रशस करनेके लिए ही मानी एकान्तर्में उसके पायक्पी पल्लबोको छूनेबाले युवालोको बनको लताएँ, मीतरमें बैठे हुए भ्रमरोँके शब्दोसे युक्त पुष्पोसे हेंबती सरीली जान पढी।

यहाँ कविने मानिनी नारियोका रूप स्पष्ट कर दिया है, जहाँ वे संयोगकारामें अपने प्रियतमसे रसरासमें रूठ जाती हैं।

पार्यनायचरितमें संयोग ऋंगारके विशोको मरमार है। वियोग ऋंगारका वित्रण, कमठ और बहुम्बराके प्रेमाकर्यण प्रसंतमें प्राप्त होता है। कमठ जब बहुम्बराको देखता है, तो वहका विषयी चित्त उनके कावण्य-मधूमें कुँच नाता है। उस सुन्यरीके समावयें उसे संसारका वैमय कोका प्रतीय होने कगता है। यथा—

> एखा कताङ्गी करपरकवे ताससन्तमाङ्ग्युत्तम्यानिवृत्तस् । निरुद्वपञ्चीन्त्रयवृत्तिषत्तं तं सृत्यवेऽवरक्षद्वि क्षणेन ॥ २११२ पूर्वापराकोषत्रकर्मशून्या तथागतस्येव सतिस्तरीया । बृहत्समारीयतया कृताकृत्या. कृतीऽबकरने सुकरामसाक्षीत् ॥ २११६

जब दूतीने वसुन्धराको आकुष्ट करनेमें असमर्थ रहनेके कारण लौटनेमें विलम्ब किया तो कमठ समस्त इन्द्रिय न्यापारको रोक कर अथमरमें मृत्यु जैसी अवस्थाको प्राप्त हुआ। पूर्वापर विचार करनेमें लखमर्व उसकी नीव बुद्धि उस क्रुयांगीके लीण कटि प्रदेशमें जा सगी और उसीके विचारमें तत्मय हो गयी।

बसुम्पराके वियोगको सहनेमें असमयं वह कमठ नदन-करते पीड़ित हो रुग्ण हो यया। वह अद्योक एरलवीसे निमित परलवश्यापर शयन करता या पर उसे एक क्षण-को भी स्नास्ति प्राप्त नहीं होतो यो। चन्दन विधित जलते उसका छिवन किया बाता या, कटलीवुकके परलबोहे पवन किया जा रहा या। एवं कर्पूर, कुंकुमके जलते तृति लीर शानित प्रदान करनेका उदाय किया जा रहा या, पर उसे हन शीतलीपचारोसे और विधिक वैदना बहती जा रही थी।

> स्थितोऽपि तस्यासवनैश्तोकप्रवास्त्रवयां स विवृद्धनायः । ज्वास्त्रासिवाबुद्ध द्वानस्य स्मरातुरस्यास्य कुतो विवेकः ॥२११६ स चन्दनास्य कणसेकशीतैरावीजित सन्वद्वीतृमाणाम् । सृहचेनापाण्डुरार्भपृत्रेवियानकस्यृष्ट इवासुमूच्छे ॥२११७

#### क्रकण रस

करणा हृदयका अत्यन्त कोमल भाव है। कविने प्रस्तुत काश्यमे कमठके निर्वासित किये जानेपर मस्भूति द्वारा शोक किये जानेके प्रसंगमे इस रसको अभिव्यक्ति की है। कवि शोकामिभत मस्भितिका चित्रण करता हुआ कहता है—

> चित्ते गते ज्येष्टवियोगदुःसमाराक्षमस्वादिव विद्रमीयम् । चित्तम् तस्य प्रतिसप्रवृद्धेनं मोगवान्छां दशुरिन्द्रियार्थाः ॥२।६२

बपने बरे माईके वियोगके बसाहा दु.बको न सह गकनेके ही कारण मानो उस महमूतिका चित्त एकदम कुछ समयके लिए बसका हिलाहित विवेकतुम्य हो गया, उसे किसी प्रकारकों मो मुचि-बुचि न रही। बतत्यव वह बहुत समय तक इन्त्रियोको कियाओंसे सम्बन्धी

भतो वियोगं न सहे दरन्तं कृतागमोऽपि स्वयमग्रजस्य ।२।८२

#### भगातकरम

महमूति जब वनमे गजकपमें जन्मा तो उसे मूनिसंघको देखकर कोष आया और उसने मोदको कुचलना जारम्म किया। गजके इस कुरवसे बारो जोर मगदद मव गयी। गज लुक्त समुद्रके समान मालूम पढता था। उसके जातंकरे खलवली मय गयो। दोषं बीरकारसे लोग पृथ्वोको बहुन करनेवाले दिग्गजों के समान मालूम पढने लगे। वह कुद्र-हायो यमरावके समान मालूम पढता था। कविने इस रोमावकारी दुयका सुन्दर वित्रण किया है।

> त्वस्या गिरिराजसिक्षमः स निवेश वणिजां समञ्जमत् । क्षुमितार्णवरोयदुःस्थतां कृतमीतिर्जनसंहतिर्देषौ ॥३।६६

मयनुषतया समुश्वरत् इङ्ग्यन्तं वनताव्यनिषयौ । वसुषोद्वरनाय दीक्षितात् स्वयमाक्रपृतिवाष्टदिगावात् ॥३।६७

### रौद्ररस

कवि बादिराजने रौडरसकी योजना प्राय: युद्ध प्रसंगोंमें की है। मागप देव चक्रवर्तीके द्वारा चलाये गये बाणको देखकर कोचाविष्ट हो गया। उसके ददनसे रौडता टरकने लगी और वह हुँसता हुवा कहने लगा—

सर्वस्समयोरगीणकोअघूणीविकोषनः । प्रोत्यत्कह्कहाण्यानं प्रहस्येदमणीकथत् ४७।५५ ईरजी तारशस्यैव युज्यते साहसकिया । यशसैवार्थितो नित्य न प्राणे प्राणस्यक्रियैः ४०।०५

अर्थात्—वाणको रेकते ही स्थन्तरप्रमु कोषाविष्ट हो यथा। उसने स्थमी लाल-लाल अत्रोकोको बारो तरफ पुगाते हुए हेंसकर कहा— 'इस प्रकारका साहस उसी पुरुषका हो सकता है, जो सर्वरा कीर्ति हो बाहता है और स्थमे प्राणीकी कुछ भी प्रवाह नहीं करता।

> इति क्रोधोपहासाम्यां यथार्यामेव मारतीस् । अभिजल्पन्तमाचक्युस्तमन्ये क्यातपौरुवाः ॥०।५६ इयमःयुऽत्रवद्या खद्मांभवतः प्रथितोस्तते । सौदामनीव जीमृतात् कस्य शक्या पृथक्रिया ॥०।५९

इस प्रकार कोच और उपहासने यथार्थ वाची कहते हुए उस मागव देवको प्रसिद्ध पीरवयाले योद्धा लोग कहते लगे—देव ! जिस प्रकार मेवने विकलीको कोई पुत्रक् नहीं कर सकता है, उसी प्रकार विशाल और प्रसिद्ध आपको इस लक्ष्मीको कोई आपसे पुत्रक नहीं कर सकता है।

### बोररम

युद-सन्दर्भीमें वीररासके अनेक पद्य आये हैं। योडा, हेनापतियो एवं बोरोंके 
उत्साह भावको सुन्तर व्यंजना हुई हैं। मागाव व्यन्तराके योडा तस्साह भावको अभिव्यंजना करते हुए कहते हैं कि यदि आपकी आजा हो तो दस बीतोडा नवीके समस्य जनको सुनाकर केवल मगर, मण्डोको ही रहने दिया जाये। जारे कससे परिपूर्ण समुद्रकरी 
गर्दके सब जनको सुनाकर लाग्ने याकमी अमृत्ये व्याप्त कर दिया जाये। अध्या आजा 
मिनने ही सुमेदपर्यतको उत्ताद कर फेंक दिया जाये और उसके स्थानपर आपकी कीर्तिलगाका आप्यभूत कर्यवृत्त कमा दिया जाये। यदि जादेश हो तो अपना स्थानिक सारकसूरजकी किरणोंको वश्यमुंक छोनकर ले आया आये। इस प्रकार वश्यमें अपना
प्राक्तम प्रकट करते हुए मागभ देवका हेनापति युद्धको हैतारो करने कमा। मोडाओने 
वनुन्य, सकसर, गरा आदिको यहण कर युद्ध करना आपक्त करने कमा। मोडाओने 
वनुन्य, सकसर, गरा आदिको यहण कर युद्ध करना आपक्त करने कमा। मोडाओने 
वनुन्य, सकसर, गरा आदिको यहण कर युद्ध करना आपक्त करने कमा। मोडाओने

क्षुकाःस्वत्वस्यासान्यचितितिनिहित्वस् । करवास वदीन्या ते शीतीवाकुरतेदस्य ॥०१६५ तिरस्य नीरसं वारिसारसम्पर्यगद्धस्य । वंशादयेस संपूर्णं तव देव ! यसोऽस्यतैः ॥०१६६ प्रकोपतास्त्रया दृष्या त्वर्गारुस्यति ॥०१६६ प्रकोपतास्त्रया दृष्या त्वर्गारुस्यामियस्यतः । प्रागेवात्रति संप्रासाद् स श्रुवं विस्तिविदितः॥०१००

कवि बज्जनामके सेनापतिकी बीरता और उत्साहका वर्णन करता हुआ कहता

<del>}</del>\_

सेनानीश्चकिसंदेशादारूढो हयमुचमम् । दण्डरसम्बन्धसन्तर्णमजिहीतः गृहान्तिकम् ॥७।१२०

चक्रवर्ती वच्ननामकी बाजासे सेनापति दण्डरत्न हाथमें ले लेच्छ घोडेपर चढ़ा और जीन्न ही गहाके पास जा पहुँचा।

> स्वामिनाम त्रिरुच्चार्ये दृदनन्धनबन्धुरम् । कपाटपुटसन्धानं दृण्डाग्रेण जवान सः ॥॥१२९

सेनापतिने पहले अपने स्वामीका नाम तीन बार उच्चारण किया और फिर दकतापर्वक लगे हुए किवाडोको दण्डरलके अग्रभाग से चोट मारी।

### ञान्तरस

महाकवि वादिराजने शान्तिरसका नियोजन अनेक स्वलॉपर किया है। यहाँ एक-दो उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं। एक दिन महाराज अरविन्द आकाश-नव्यक्रको और देख रहे थे। उन्हें एक सुन्दर मेचलाश दिललाई पड़ा। उन्न मेनलप्टको सहसा विकान होते देखकर उनके मन में विषय-मोगों से विरक्ति उदान्न हुई। मन निर्वेदने भर गया। कविने हसीका वर्णन मिनन प्रकार किया है—

> तथाऽम्बुदस्य प्रकृति स पश्यंश्चेतीचकारेति विश्क्तचेताः । अनेन बुद्धं विषयेन्द्रियाणामशास्त्रतस्यं ग्रटता धनेन ॥२।९४

इस प्रकारके कुतुहलको देवकर महाराजको दृष्टि बदल गयी। वे मेथको उस क्षणविनाणिताको देव इन्द्रियोके समस्त विषयोको हो क्षणमंपुर समझने लगे। उनके हृदयमें समस्त पदार्थोके विनस्वर होनेकी अनुमृति होने लगी। और वह सोचने लगा—

वयुः स्वमावाञ्जिमङ्गशीलं निदानमेकं लखु दुष्टसृष्टे । तद्यमात्मानववोषमृदा अनात्मनीनं ददयन्ति यत्नम् ॥ ११९५

यह शरीर स्वभावते ही अपवित्र है, सणभरमें नष्ट होनेवाछा है, पाप क्रियाओं का बीजभूत है, पर अज्ञानके प्रवल अन्यकारसे आवृत्त संसारी बीव उसके असली तस्वको नहीं समझते। वे शरीर के निम्मत्तवे होनेवाले क्रिया-कलापोंको आरमाके क्रिया-कलाप समझते हैं। यह शरीर क्षणविष्यंती है, अतः आत्मोत्यानके लिए प्रयास करना ही श्रेयस्का कार्य है।

स्रवन्नवद्वारमधीनपात्रं क्षेत्रं वयुव्याधिसरीस्पाणास् । सूर्तः परं तत्र निबद्धतृष्णो नाम्नापि तस्योद्विषते विवेकी ॥२।९७

मोज्यं हि अुक्तोज्ज्ञितमेव सर्वं जीवेन पूर्वं मववन्थमाजा। तत्रैव तृष्यस्रविशेषदर्शी कथं न जिह्नेति जनोऽभिमानी ॥११८८

# चरित्र-चित्रण

महाकाव्यमें महच्चरित्रका रहना परम आवश्यक है। नायक पार्श्वनायका चरित्र अनेक भवोके बोच उन्नतशील होकर एक आदर्श उपस्थित करता है। प्रतिनायक कमठ ईच्या, हेप, हिसा एव अशभ रागात्मक प्रवित्तयोके कारण अनेक जन्मोमें नाना कष्ट भोगता है। नायक सदा प्रतिनायकके प्रति सहानुभृति रखता है। मस्भृतिके भवमें वह कमठको कितना प्यार करता है। कमठ उसकी पत्नी बस्त्वराके साथ दूराचार करता है, तो भी राजाके द्वारा निर्वासित किये जानेपर भी वह कमठके पास जानेके लिए वेचैन है । भ्रातृवात्सल्यका इतना उज्ज्वल उदाहरण सम्भवतः अन्यत्र नहीं मिल सकेगा। पार्श्वनाथने नौ भवोमे तोर्थंकर पद पानेको साधनाको है। मरुभृति मन्त्रीके भवमे पादर्वनाथका जीव कमठ द्वारा सताया जाता है, कमठ उसके ऊपर चट्टान गिरा देता है, पर मरुभति समतावर्षक कष्ट सहन करता है, तो भी अन्तमे परिणामीके विलब्ध हो जानेसे वह हाथोको पर्याय प्राप्त करता है। इस हाथोके जन्ममें वह नाना प्रकारके उपद्रव करता है। जब मुनि अरबिन्दका धर्मशंघ उस बनमे पहुँचता है, तो वह गज कोलाहल सुनकर लोगोको रौदना-पछाडना आरम्भ कर देता है। यह हाथी लोगोको उछालता और नष्ट करता हुआ मुनिराजके पास आता है। मुनिराज अविध-ज्ञानसे उसके पर्वजन्मको जानकर भवाविल बतलाते हैं, जिससे उसे विरक्ति हो जाती है। वह शान्त होकर साधना करता है। अहिंसक ब्रतघारण कर अपने जीवनका शोधन करता है। मृत्यु प्राप्त होनेपर सहस्रार स्वर्गमे जन्म ग्रहण करता है। पश्चात् विद्याधर और अच्युत स्वर्गवासी देव होता है। स्वर्गसे च्युत होकर बज्जनाभि चक्रवर्तीका जन्म ग्रहण करता है। यहाँ काम, अर्थ पुरुषके साथ धर्मका सेवन करता है, पश्चात् मोक्ष पुरुषार्थकी प्राप्तिके लिए मूनि बन साधना करता है। इस भवको साधनासे उसे मध्यम प्रवेयकमे अहमिन्द्र पद मिलता है। पश्चात् राजाकी पर्यायमे वह साधना करता है, उसका अकारण शत्रु कमठ उछे बराबर बाघा देता है। उसके प्राणीका अन्त कर देता है; किन्तु वह अपनी सहमशीलता नही छोडता। इसी साधनाके फलसे आनत स्वर्ग-वासी देव होनेके सनन्तर पार्श्वनाथका जन्म घारण करता है और साघना द्वारा कर्मीका विनाश कर निर्वाणलाम करता है। इस प्रकार महत्र्वरित्रकी प्रतिष्ठा कविने की है।

पार्वनायकी सावना, सहवशीकता, उदारता, अहिसक प्रवृत्ति, जीवनीत्यानका संकल्प पाठकोंके लिए अनुकरणीय है।

### उद्देश्य

काव्यका उद्देश वर्म, वर्ष बीर काम पुरवार्षक वेदनके अनन्तर इनते विरक्त कराकर निर्वाण पुरवार्षका उपदेश देश हैं। इस्तारके सुपर बीर आकर्षक पदार्थ जुनावने होते हैं, इसकी साविक विकारीकी नृद्धि करती है। विषय वेदन और क्यांप-अवृत्ति ही बन्यका कारण है। कविने उद्देशको स्था करते हुए स्वयं ही कहा है—

तस्यास्य संस्तिनिदाननिरुद्धकृति राजनयात्रवति सुक्तिरदाग्युक्तिः । दोषप्रकोषशमनक्षवयोरसिदौ प्रष्वंसनं हि सुपरिस्फुटमामयानाम् ॥१२।२५

तत्रादरं कुरुत संस्थिपातमीतास्तस्माध्यरं न परमं नतु पौरुषेपम् । तद्रश्रासिद्धनिज्ञस्यमस्ययामी, कान्त नितान्तमगतान्तमतापत्रास्तम् ॥ १ ९ १३ ०

### प्रकृति-चित्रण

सहाकवि वादिराजने प्रकृतिके रमणीय रूपोका वित्रण कर मावाभिध्यक्तिको स्पष्ट बनानेका प्रयाद किया है। वर्कानु विजय प्रसंग अनेक रस्य क्लोमे प्रस्कृतित हुए है। इस महाकायका पंत्रम सर्ग काय्यकलाको दृष्टित उत्तम है। वित्र मुण् वृद्धमें मानव का बनारेफ करता हुवा कहता है कि उसने राजिये अधिक हिम्मान कर लिया या, अदः अवीर्ण हो बानेके कारण पुम्पके छनसे ही उसे उसल रहा है।

निशि निष्नतया हिमं निपीय प्रसुरं प्रावरिदं वपुष्यजीर्णम् । अवमन्निव वर्तुंखस्थवीय प्रसवच्छन्नतया मञ्कृत्वताः ॥५॥१३

मानव जिस प्रकार अधिक मद्यका पान करनेपर वमन करता है, उसी प्रकार मधक वक्ष भी हिमपान कर पृथ्य रूपमें वमन कर रहे हैं।

हरोबरोंके तटवर्ती वृत्तीपर प्रात: पत्ती बहुबहाते हैं, कवि इसका वित्रण इस्पनाके द्वारा प्रस्तुत करता है कि हिमपातके कारण कमलोंका विनाश हो गया है, अतपन सरोबर तीरवर्ती पत्तियोंकी बहुबहाहटके बहाने रो रहा है।

> सबयोविरुता स्वपन्ननेत्रेस्तुहिनांग्रुप्रमुखाश्व तीरवृक्षाः । भूक्षमन्वरुद्धिवास्मनीनं हिममग्न कमठाकरं प्रमाते ॥ ११३४

क्विने स्वामिके मवसे मावनेवाते हिरणोके जित्रममें करपताकी कितनी ऊँची स्वान की है। यह कहता है कि इन हिरणोने नगरकी रमधियोंके नेन-सीन्यमें के कुरा किया है, जतरुष ये फक्के बानेके मयसे नगरीमें नहीं जाते। यहाँ वनमें इयर-उवर भावते रहते हैं— वनिवानयनाभिरामकीकागुणयीर्पादिव दोषतो जनान्तः । अभिमाक्त्य न विश्विये कुरक्गैः प्रविमुच्यापि वन दवाग्निमीत्या ॥५।००

कवि पनिहारों के पैरोंसे ताड़ित भूतिका चित्रण करता हुजा कहता है कि सूर्यके तीव सन्तापि पिपालाकुळ हुई के समाल मार्गकी घृष्टि पनिहारों के पैरते ताड़ित होनेके कारण होध्यों बाकर ही मानो शिरपर रखे हुए जलके वहोंमें उड़-उड़कर पड़ने कनी। यथा—

> रुषिता इब प्यरश्मितापात् पृथुगन्त्रीयधर्पाश्चवो कनस्य । जविकाश्यरणामिषात्वुद्धा इव चोरप्युत्य श्चिरस्थतोयकुरमान् ॥५।०३

कवि भैसेकी प्रकृतिका चित्रण करता हुआ कहता है—

शिशिरामभुनवतमाळवीथीहतसभ्यन्दिनमाजुमाप्रवेशास् ।

वसुषामधिशिस्परे महिष्यः कृतरोमन्यनवस्त्रमक्तकेताः ॥५।०३

दोपहरके समय सूर्यको उष्ण किरणोके तापको न सह सकनेसे भैसे ठब्खे तमाल वृक्षोंको झाडीमे जाकर बैठ गये और रोमन्य कर अपने मुँहुसे फ्रेन उगलने लगे।

वर्षा ऋतुका वर्णन करता हुआ कवि निदायमें चाण्डालका आरोप कर कहता है कि निदायक्षी चाण्डालके संदर्गते पृथ्वी बराद्ध हो गयी थी, अंदः वर्षाकी प्रथम बूँदें उसे गुद्ध करनेके लिए घड़ाषड वरस रहो है।

प्रथमोदितवारिवाहसुकाश्चिरमस्पृश्वनिदाषद्वितस्य । जगतः प्रविशोधनशकुत्ता इव सुम्भज्जलांबन्दवः प्रवेतुः ॥५७८२ नदियोषे नायिकाओका आरोप कर उनमे मानवी मावोका आस्फालन किया

गया है-

विरहासनादिवाम्बवाहे सुहुरावर्षति पर्वतावर्ताणीः । पत्तिमम्बस्युरापमाः प्रवेगाञ्चहरीहस्तगृहीतपुगपात्राः ॥ ५।८८

वर्षाके प्रारम्म होनेते हो मानो पति स्वरूप समुद्रके विद्योगको न सहन करने-वाली निह्या तरंगो रूपी हाथोमे पान, सुपादी छेकर बेगते पति—समुद्रके पास जाने कर्मी।

सन्धाको कालिमाका चित्रण करता हुवा कवि कहता है कि पर्वतरूपी स्पूल स्वर्गोका आर्तिमन करतेवाले सूरजकपी विटसे संयुक्त सन्ध्या उस समय मदपान करने-बालेके समाव काल हो गयी।

> गिरिपृथुङकुचोपगृदमास्वद्विटवपुरुद्धविकासिनीव संध्या । क्वकिवपृथुवारुजीप्रमाबादिव परिषाटकदर्भना बसूब ॥ ६१५८

सन्वताकोन जातिमासे चक्रवाकोंके सुब्द काव हो गये, इसके ऐसा मालूम पहला था कि वे कपनी प्रेमिकाओंके विश्वोगको न सह सकनेके कारण योकके वयीगृत हो जलती हुई बानिमें प्रवेश कर रहे हैं— कृतसमयससंगं प्रेवसीलवंसीवुं वद्वगृह्यस्यावस्त्रमाहचकवाकाः । विविद्यारिव विचादादुरुज्वक्ष्मं कृषानुं प्रचलकविकसंभ्वारागसंपर्कपिकाः॥१।५९ इस प्रकार कविने प्रकृतिके सन्दर चित्र प्रस्तत किये हैं।

#### अलंकार विद्यान

काष्यमें वीचित्यपूर्ण अर्लकारकी नियोजना बावस्थक मानी गयी है। अर्लकारके काष्यको प्रमित्रणुता वह जाती है तथा उच्छे काष्यमें प्रेयणीमताका संचार होता है। वादिराज दृश्कि प्रस्तुत महाकाष्यमें उमुचित अर्लकार विधान किया है। कविने प्राथा-लेकार और अर्थालंकारोंकी योजना द्वारा काष्ययोगामें उत्कर्ष उत्पन्न करनेका प्रयास किया है।

#### १. उपमा

उपमा बलंकारके विस्लेषणके हेतु कवि द्वारा प्रयुक्त उपमानोंपर विचार कर लेना आवस्यक प्रतीत होता है।

- तयविक्रमाविव ४।९५ विजय रानीके दोनों स्तन कामदेवके नय और विक्रमके समात थे।
- २. पयोदलेखा इव ५।९७-मेघकी रेखाके समान स्यामवर्णकी नागिनियाँ।
- २ स्यामलतेच १९९—नवीन दूर्वाके अंकुर तमालवृक्षीके समान नीले हो गये, अत: पृथ्वीपर गिरा हुआ वर्षाका जल उस दूर्वीपर स्यामलताके समान कोभित था।
- ४. बतुःस्त्रनी कामनुषामिव प्रियः ८।५२—िकती नायिकाने अपने स्ततोंपर पयकुद्मल लगा लिये थे, अतः नायकको वह चार स्तनोंपे युक्त अभीष्ट पति करनेवालो कामधेनुकै समान प्रतीत हुई।
- ४, घेनव इव ९।२७—जिस प्रकार नायोकी रक्षा दण्ड लेकर सावधानीपूर्वक की जाती हैं, उसी प्रकार वह राजा दण्ड—कर द्वारा प्रजाकी रक्षा करने
- कालसर्पदशनाङ्कुरीरव ९।३४—वृद्धावस्थाको समयस्यो सर्पके दौतोसे काटे गयेके समान जसने देखा ।
- परीवाह इव विद्युतावृत. ९।५९—देवागनाश्रोके साथ स्नान करते समय वह विद्युत् विष्टित मेचक समान मालूम पढ़ता था ।
- ८. तारकावृतिमिवेन्द्रमण्डलम् ९।८३--रानीका मुख ताराओसे वेष्टित चन्द्रविम्ब-के समान प्रतीत होता था।
- हुतमुजमरणीव १०।६—जिस प्रकार अर्राणसे अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार बहादत्तासे पाखनाथ उत्पन्न हुए।

- लतासहलैरिव १०।११—देवांयनाएँ सहस्र लताओके समान शोभित होती थी।
- ११. कालकृटमिव ११।११-विषय कालकृट-विषके समान भयंकर है।
- १२. स्थाणुरिव ११।५१ स्थाणुके समान प्रतिमायोगमें स्थिर हुए।
- १३. पातालक्साधरा ११।७१—पिशाच पृथ्वीको भेद कर उस प्रकार प्रकट हुए, जिस प्रकार पाताल फोड़कर पर्वत ही निकले हों।
- १४. निलनीव १२।२०-कमिलनीके समान सभा सुशोभित हुई।
- १५. घूलेटिरिव १।३४—शिवके विषयुक्त गलेमें बिस प्रकार चन्द्रमाको कलाएँ नहीं बढ़ती, उसी प्रकार दुजनके विष-दोषप्राहो कच्छमें कविको कलाएँ कभो नहीं बढ़ पाती।
- १६. वध्रिव ४।४--वध् के समान तारकावली सुमेरका स्पर्ध करती थी।
- १७ सुकल्पवल्ल्येव ४।१८--कल्पलताके समान महिषी शोमित थी।
- १८ निधानगर्भीमिव ४।१११—रत्नोकी स्नानवाली पृथ्वीके समान सगर्भी राजीकी राजाने रक्षा की।
- १९. सौदामनीव जीमूतात् ७।५९—जिस प्रकार मेथसे विजलीको पृषक् नही किया जा सकता, उसी प्रकार आपसे (मागथ देवसे) लक्ष्मी पृथक् नही हो सकती।

#### २. उत्प्रेक्षा

कविकी कल्पनाशक्ति बहुत ही अवल है। उत्प्रेक्षा अलंकारकी योजना द्वारा कविने चमत्कार और रसोत्कर्ष उत्पन्न करनेका प्रयास किया है। यथा—

यतिप्रमादीपनतेन चुता वसन्तक्ष्मीनदसंगमेन ।

सरोमहर्षा इव देव ! सर्वे शाखोरकसत्कुद्मकमारलिखाः ॥ २।३००

मुनिराजके प्रभावके असमयमें ही बसन्त छहमीके नवीन संगमसे उस उद्यानके आप्रवृक्ष कलिकाओंसे व्यास हो गये हैं, और वे ऐसे मालूम पढ़ते हैं, मानो हयसे उनमें रोमांच ही हो आया है।

### ३. रूपक

कवि मनपर हाषीका, नितम्बपर पर्वतका एवं उपदेशपर अंकुशका आरोप कर कमठके विषयाक्षक विकास निरूपण करता हुआ कहता है —

विश्वद्भुको रागगञो ममायमुपेयवांस्तन्त्र नितम्बशैलम् ।

न शिक्षया ते विनिवर्ततेऽसौ रसानमिज्ञोऽघरपरूखस्य ॥ २।४१

कविने सम्यय्दर्शनमें हंस, अनुव्रतमें पद्म और मनमें मानसरोवरका आरोप करते हुए कहा है— कुरु कुञ्जर ! मानसे रति दशसम्यक्त्वमराखराजिते । त्वमगुज्जतपद्मसन्मनि प्रियपुण्याम्बु निगाझ पीयताम् ॥ ३।९०

है सब श्रेष्ठ ! तुम दृढ सम्बग्धर्णनरूपी हंसते बोमित पंच बजुबत रूपी पर्योवे मरे हुए अपने मनरूपी मानस सरोवरमें प्रवेश करी और मिष्ट पृथ्यरूपी बलका स्वाद के तस हो बाजो !

#### Y. सर्चान्तरस्थास

पार्श्वनायको प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि परम कान्तिके धारक आप इस कुरूमें उत्पन्न हुए हैं, यह भी एक विचित्र बात है। यह ठीक भी हैं; क्योंकि देदी-प्यमान मणि पायाणसे हो उत्पन्न होती है।

अतिसर्वस्वधाम्मस्ते कियेते पितरो वथम् । अथवा मणयः किं न पाषाणादुःगतिष्णवः ॥ ११।५

#### ५. अतिशयोक्ति

वानन्दकी युदाबस्याके चित्रणमें कविने अतिश्योक्ति झलंकारका प्रयोग किया है—-

समानमानन्दननामविश्चतस्तदस्य भूनन्दनयौदनोःसवे ।

सपल्यनिहराससमीरणैस्समं पृष् च दीवीं च बगूवरुमुँजी ॥ ८१९८ इस पुत्रका नाम गुणोके अनुवार जानन्द रता गया और ज्यो-ज्याँ इसकी युवावस्था समीप जाती गयी, त्यों-त्यों वैरियोको गरम-गरम स्वासोके साथ इसकी दोनो बाह भी मोटी और जम्मी होती चलती ची।

### ६. उदाहरण

पार्श्वनायके उत्कृष्ट ज्ञानका चित्रण करता हुआ कवि कहता है---तापसैर्विधिता यस्मिन् नित्योद्योधपरश्वधे ।

अख्रियम्त वनेऽतुच्छाः स्वयं दुस्तकंशास्त्रिनः ॥ ९।०

जिस प्रकार कुल्हाड़ीसे वृक्ष काट कर निर्मूल नष्ट कर दिया जाता है, उसो प्रकार पार्श्वनाथने अपने ज्ञानसे तापसियो या अन्य एकान्तवादियों के द्वारा उठाये कुतर्क नष्ठ कर दिये।

### ७. बृष्टान्त

जहात्रयोत्पन्नमपि मध्यं स्टूचनं भवेत्। यजिनामिमुखं पद्ममध्यकं न तु शोभते ॥ १।।३

जिस प्रकार जलाशयसे उत्पन्न हुवामी कमल सूर्वके उदित हो जानेपर क्षणमात्रमें प्रफुल्लित हो उठता है और मनोहर दिखलाई पढ़ता है, उसी प्रकार बडाशय — मूर्क द्वारा बोला गया भी वास्य यदि वह मगवान्के लिए कहा जाता है तो अवस्य ही सुन्दर मालून पहला है।

#### ८ विभावना

कारणान्तरको कल्पना कर कविवे विभावना अलंकारको योजनाको है। यथा—

> वुर्जनस्य बहुच्छित्रं तत्त्रवेष्टुमनीइवराः । प्रविद्यान्ति गुणाञ्चित्रं निहिन्नत्रं घीमतां मनः ॥ १।२५

यशपि दुर्जनका मन बहुत छिद्रवाला होता है, तो भी उसमें गुण प्रवेश नहीं कर पाते और सण्यनका मन निश्छित्र हो होता है, तो भी उसमें गुण प्रवेश कर जाते हैं।

## ९. तुल्ययोगिता

जहाँ गुण अथवा कियादि द्वारा अनेक प्रस्तुत-अप्रस्तुतोंका एक ही धर्म कहा जाये, वहाँ तुत्ययोगिता अलंकार होता है। यथा---

पूर्ण इमस्त्रनीर्थस्याळीडमाख्या विशासले ।

वेड्या इव करैः रागी रथ्याः स्पृक्षति चन्द्रमा ॥१।५४

लिस प्रकार राजिके प्रारम्भ राषी छोव पूर्वकुम्भके समाव स्तत्वाळी सुगन्ति हम्पीते विभूषित वेदमाओंको करों—हार्योधे स्थां करते हैं, उसी प्रकार पूर्ण कुम्परूपी स्त्रां करते हैं, उसी प्रकार पूर्ण कुम्परूपी स्त्रां कालों माणाओं काला उस नगरीको रस्याओ—गांत्रियोको चन्द्रमा करों—किरणोसे स्वर्ण करता है।

#### १० असंगति

कमठके वासनाग्रस्त होनेपर कविने उसकी स्मरावस्थाके चित्रणमें असंगतिका प्रयोग किया है। यथा—

> न्यथत्त वित्ते मुलवन्द्रविम्बं तस्याः स कामानकतीवतारे । कामाय पारेन तथापि तस्य स्मराग्निरुद्वामविवृद्धिरासीत् ॥२।८

कामाण्टिके तीव तापने सन्तम अपने चित्तमें उसने यसपि बसुन्यराके मुखल्पो शीतल चन्द्रविम्बको बारण कर रखा था, पर इस शीतल चन्द्रते भी शान्तिके बदले उसका सन्ताप विद्यात होने लगा।

## ११. सन्बेह

विलासके चित्रपर्मे कविने इस वलंकारका व्यवहार किया है। यथा— अवेदय मूर्त्ति सञ्जनि स्वकासिति व्यवक्ष्यत् कायन कर्कशत्तमी। अहं विपीवास्मि किसकृत हाज्या सर्वेव रागाध्यतिवासितक्यया ॥६।१०५ कोई-कोई युवती तो उस समय खराबते मरे प्याकेमें अपनी छायाको देखकर वों खंका करने छत्ती कि मैंने सराब भी है या मुझे ही सराबने भी छिया है।

### १२. भ्रान्तिमान

वक्षपोष हायीके द्वारा उपद्रव किये जावेपर भ्रान्तिमान् अलंकारकी योजना कर काव्यवमस्कारका सजन किया गया है —

अमञ्जन् गञदन्तकीकिवास्तुरगाः शोणिवशोणमूर्तवः ।

ब्रशिकोटिविदारितोरसो नवसंभ्याज्ञछदस्य विश्रमस् ॥३।७३

हायीके दाँवोंकी नोकसे भीरे जानेके कारण रुपिरते चोड़ोंके धरीर काल हो गये, जिससे चन्द्रकिरणोके तेज द्वारा विदारित नदीन सक्याकालीन सेयमालाका भ्रम सेने सगा।

#### १३. समासोक्ति

उद्यानमें मुनिराजके प्रमावका चित्रण करते हुए कविने समासोक्तिको योजना की है। यथा---

ठपोनियोगाद् यमिनो वनान्ते प्राहुमान् दर्शयतः फळानि । हिरूप्यन्ति वेश्या इव नागवरुषयो नसक्षतावर्जितपत्रमङ्गाः ॥२।१९४

अर्थात्—तस्रकतमे बर्जित पत्रभङ्गवाली नागवस्लियाँ उन मृतिराजके तप प्रमावसे फलोंको दिखलाती हुई पून वृत्तोंका वैस्थाओके समान आलिगन करती हैं।

#### १४. काब्यलिंग

वनमें भ्रमरोंका स्वामाविक प्रवेश होनेके प्रसंगर्में कविने कार्व्यालगकी योजना की है।

यदनेकविचेरनोकहैनिविडं भूरिवरल्कतावृतै: ।

श्रुतिरम्यरवाक्शिक्षीयुखा निविश्वन्ते न परे गुणच्युताः ॥३।२४

बहुत-सी पूरानी-यूरानी लताजींचे आयुत नाना प्रकारके बुजोंके निनिव उस वनमें कर्णप्रिय सब्द बोकनेवाचे घमर ही प्रवेश कर सकते हैं, अन्य नहीं, यह ठीक ही है, गुणवानुका सर्वत्र प्रवेश होता है।

### १५. विशेषोक्ति

पार्श्वनायके गर्में रहनेपर मी माता बहायलाके शरीरमें गर्मवन्य किसी भी प्रकारकी क्लान्तिका वर्णन न करना विशेषोक्ति व्लब्कारके रूपमें वितित किया गया है। यथा—

प्रतिबसद्धि तह्नपुः पवित्रं परममवत्सुरसे नहीनधान्नि । मबति हि कमछं न पहादिग्धं निवतिबसाद्यदि नाम पश्यकस्थस् ॥१०।५ विश्व प्रकार सरोकरमें पंकसे उत्पन्न होनेपर भी कमलका पंकते कुछ भी सम्बन्ध महीं दुवा है, वह कार्नियान् निमंत्र ही शोव पढ़ता है, उसी प्रकार विनेन्न पार्क-नावके पर्ममें रहनेपर भी महारानी बहारचाके सरीरमें गर्भक्य किसी नी प्रकारकी कलन्ति नहीं, बरिक पर्मके कारण उनका सरीर कार्नियान् हो गया है।

#### १६, इलेब

पदों में एकाधिक अर्थोंकी योजना द्वारा क्लेष अलंकारका प्रयोग किया है। यथा—

> नबवाणयुकाः कुजावयो विकटाक्षा विकसः पढाशिनः । प्रतिविभति सरवयोग्नर्ति तस्वो यत्र न वम्यमानवाः॥३।३६

उस नगमें नवबाणपुता:—मबीन बाणवृशींस सहित, कुवातय:—पूर्वीयें उत्पन्न वृत, विकटाश:—दें-मेंद्रे स्कप्ताले, विकला:—पित्रयोंके सक्षींसे व्यास, पाणावी— पत्तेवाले वृत, सत्यात्रीत-आकाशयें क्यांसि पारण करते हैं। दूचरे पतार्मे—नवीन-नवीन बाणींसे पुत्त, नीच जातिवाले, दुर्वसंनीय सारीर वारक, बाकुकता सहित मांस मताच करनेवाले जंतलों मनुष्य श्रोष्ठरचकी उन्नति नहीं करते, वे सर्वदा नीच कार्य ही किया करते हैं।

## १७. बनुप्रास

'मनस्युपादत्त कटीरयी रयी' (४।५२) में अनुप्रासकी योजना की है।

#### १८ यमक

'खबा नता लता' तथा 'खबानतालता' ( ११२७ ) मे यसक है। अनुप्रास्त और यसक तो अनेक स्वकोमें आये हैं। 'नक्तरन्यासरक्रहारिणा' ( ११२८ ), 'तर-क्राङ्गतरङ्ग' ( ११३६ ) एवं 'अवचीदवर्षी' ( ११५९ ) उदाहरण भी प्रष्टम्य है।

#### भाषा और शैली

माव एवं रक्षका निक्ष्यण करनेवाली, प्रसाद गुण सम्पन्न, सरकमायामें भावानू-सार सक्याविकका श्रयोग कर बादिराजने पार्श्वनायचरितमें सरस-शैकीका प्रयोग किया है। काव्यके सम्बन्धमें कविकी स्वयं ही मान्यता है—

अस्पसारापि माळेव स्फुरचायकसद्गुणाः । कच्ठमूचणतां याति कवीनां कान्यपद्धतिः॥१।१५

अश्यसभास और ओक गुणपूर्ण नायक ही काम्यके उत्तम होनेका कारण होता है। वर्णयोजना, सब्द-गठन, वर्णकार-प्रयोग, भावसम्पत्ति एवं उक्तिवीचम्य प्रमृति रीलीके समस्त तत्त्व माने वाते हैं। कविने सैलीको सरस और बाकर्यक बनानेके लिए सुक्ति-वाक्योंका भी प्रयोग किया है। उदाहरणार्य कुछ सुक्ति वाक्य प्रस्तुत किये वाते हैं— दानोषधा मानवार्ग हि ग्रुच्थिः' (२११८)—स्वानिमानियोंको बान वेतेष्ठे स्त्योव होता है, 'गुना हि मुक्यो विकास प्रमुख्यां' (२११४)—द्वराम मानुष्यमं विकास गृण मुक्य रूपके पावा जाता है, 'नेकामिरस्यो एकामिक्येयः' (२१९२) मुख्य करतु नेवांको प्रिय कराती है, 'नहि कर्योगु गुज्यात गुन्यः' (२१६२) अंगको मानुष्यांं मुख्यों के पहुंचानोको वृद्धि नहीं हो तकती, 'नपुंचकस्थास्ति न पूंचुणे श्रीयः' तपुंचककी पृथ्योंके पृथ्योंके पृथ्योंके पृथ्योंके पृथ्योंके पृथ्योंके प्रमानको होती हैं 'वहन्यता न प्रधानकेश्वारं' (५१६) प्रधानको तेवा किसी विवा सक्तवता—शक्ति नहीं आती; 'नु तक्ष्यं पुष्पं रामानवीकें' (५१९५) स्थान व्यक्ति श्रीयत-मृत्वतिको नहीं जाती हैं। 'श्रुद्धा हि नोविवजाः (५१०२) सुद्धानिक प्रवित-मृत्वतिको नहीं जातते हैं। 'पृथ्यों प्रभित्ति प्रवित-मृत्वतिको नहीं जातते हैं।

कविने त्रातुवर्णन प्रसंगमें लम्बे समावोंका भी प्रयोग किया है। बतः पत्रम, यष्ठ और बष्टम सर्वोको वैदर्भी और गौडीके मध्यकी पांचालीमें निबद्ध माना जा सकता है। सामान्यतः इस काव्यको वैदर्भी खैलोका काव्य ही माना जायेगा।

कविने प्रयम सर्गर्मे गृह्विच्छ ( ११६६ ), समन्तमद्र ( ११६०-१९ ), सक्लंक ( ११२० ), बार्दिल्झ ( ११२१ ), सम्मति ( ११२२ ), जिनसेन ( ११२३ ), सनन्त-कीर्ति ( ११२४ ), साल्यकीर्ति ( ११२५ ), सनंत्रम ( ११२६ ), सनन्तर्वोर्म ( ११२७ ), विद्यानन्द ( ११-८ ), विद्येषवादि ( ११२९ ) और बोरनन्दि ( ११३० ) का स्मरण क्या है।

# वराङ्गचरितम्

सहारक युगका प्रतिनिधि चरित महाकाव्य वर्षमानकवि द्वारा विरक्षित वरांग-चरित है। इस सहाकाव्यमे तेरह वार्ष है। सनीका नामकरण कवाबरहुके आधारदर किया गया है। वरांग बाईबर्ग तीर्पकर नेतियाच की रक्षेत्रक के समाकाकीन सीरोदास नायक हैं। इनकी कपावरनु कवियोको बहुत प्रिय रही है। यत. सातवी सतीसे ही उक्त नासकपर सहाकाव्य किसे जाते रहे हैं। संस्कृतक अतिरिक्त कराइमें परीण पश्चित का वरांगचरित एवं हिन्दी लाक्यन्ते और कमजनयन इत दरांगचरित भी कसकम्ब हैं। प्रस्तुत काव्यका परिमाण अनुष्टुप क्योंने १३८२ है।

१. प्रस्तुत महाकाव्य मराठी अनुनाद सहित पं० जिनदास पारर्थनाथ फड़कुले द्वारा सम्पादित होकर रावजी सखाराम रोशी, सोलापुर द्वारा सन् १९२० में प्रकाशित है।

<sup>7</sup> There is one Varangacharita in Kannada written by Dharani Pandit, who flourished A. D. 1950—Introduction of Varangacharita, by Dr. A. N. Upadhya, M granthamala, P. 55.

Introduction of Varangacharita, by A. N. Upadhya, M. D. Jain Granthamala, 1938. P. 55-56.

#### रक्यिताका परिचय

बरीनवरितकी प्रशस्तिके जवनत होता है कि वर्षमान महारक मूलसंच वका-रकारण और. आरती मण्डके हैं। परवादियंत्रानत हनकी उपाधि थी। कहा जाता है कि बलारकारणमें सरस्वती गण्ड और उसके पर्योग भारती, वागेक्सरे, शारस होता प्रयोग दिन के की चौद्ध्वीं शतीते प्रारम्भ हुआ है। सरस्वती या भारती गण्डके सम्बन्धमें यह मान्यता प्रचलित है कि दिगम्बर संघके जाचार्य प्रधानित ने स्वेतान्वरीते विवाद कर पाधानकी सरस्वती मूर्तिके मन्त्रशक्ति हारा निर्णय कराया था। यह विवाद गिरतार पर्वत पर हुआ कहा जाता है। इसी कारण कुन्दकुन्यान्य प्रचलित हुआ।

बेलात्कारगणका सबसे प्राचीन उल्लेख बाबार्य श्रीचन्द्रते किया है। इनके दोला गुरु बाबार्य श्रीनन्दि और विद्यानुरु बाबार्य सागरतेन थे। ये महाराज मोजके समयमें बारा नगरीमें निवास करते थे। इस गणमें दूसरे बाबार्य केशवनन्दि हुए। जननदर सलोपवाशी वपप्रम हुए। इनको लिख्य वरस्परामें नग्रनिक्, श्रीचर, चन्द्रकीर्ति, श्रीचर, वासुपुज्य, नेमिचन्द्र, १ प्रकृत हुए, देवनन्दी, श्रवणक्षेत, वनवासि वस्त्रकीर्ति अभूति हुए। इस वरस्पराकी २६वी पीड़ीमें वर्षमान भट्टारकका उल्लेख मिलता है। विविक्त कार्यक्षी प्रशस्ति हुए।

स्वस्तिश्रीमलसंघे भवि विदित्तगणे श्रीवलाखारसंजे

श्रीमारस्वाञ्चगच्छे सकछगुणनिधिवर्द्धमानामिश्रानः । श्रासोद्रहारकोऽसी सुचरितमकरोच्छ्रीबराङ्गस्य राष्ट्रो सब्बन्नेयांकि तन्त्रतः भवि चरितमिर्द वर्ततामार्कतारम् ॥ वराग० १३।८०

### स्थितिकाल

कि वर्ज्ञमानने अपने गुरुका निर्देश नहीं किया है। जैन छाहित्य परम्परामें एक निवारंक वर्ज्ञमान महारक हैं, जिनका दश्ममस्यादि महाशास्त्र है और वो देवेरकीति-के पुत्र हैं। इनका समय देंग चन् १५५१ के रामग है। वारास्त्रार पार्णे दो वर्ज्ञमान प्रसिद्ध है—प्रवास वर्ज्ञमान वह हैं, वो न्यायविधिकांके कर्दा धर्ममुचयके गुरु वे और द्वितीय हुमक्य बिकालेखके रचियता हैं। विजयनगरके शिकालेखसे अवगत होता है कि वर्ज्ञमानके विकास धर्ममुचय हुए। इनके सम्बग्ध शक्त संबत् १३०७ (देंग सन् १३८५) के स्वाप्यने क्वित्रनाम्पर्स कृष्णमाथका मित्रद वनदाया था।

१, भट्टारक सम्प्रदाय, विद्याधर जोहरापुरकर, शोलापुर, १६४८ ई०, पृ० ४४-४४।

२, वही

इ. स्वरित शुक्रवर्षे १३०७ प्रवर्तमाने क्रोधनवस्तरे फान्युनमाते कृष्णपसे द्वितीयामां तिथी शुप्रवासरे
 । — जैनसिद्धान्त मास्कर माग १ किरल ४ ५० ६० ।

व्यावाचार्य पं॰ दरबारीकाल कोडिबाने न्यायदीपिकाकी प्रस्तादमार्थे किंवा है—''विवयनवर नरेख प्रयम देवराय ही राजाविराव परमेदवर की क्यांचि है विभूषित है। इतका राज्य वस्थवतः १९/८ हैं तक रहा है जीर द्वितीय देवराय कर्न् १९/६.१९५६ हैं॰ तक माने जाते हैं। बतः हम उत्तकेवीने स्पष्ट है कि वर्डवामार्थे क्रिया वर्मभूषण तुतीय (प्रय्यकार) ही देवराय प्रयमके द्वारा सम्मानित थे। प्रयम व्यवस, द्वितीय वर्मभूषण नही; क्योंकि वे दर्धमानके क्षिय्य नहीं थे। प्रयस वर्मभूषण सुन्नकीतिके और द्वितीय वर्मभूषण वस्तरकीतिके किया थे। वत्रप्य यह निश्चयपूर्वक कक्ष्म वा सकता है कि व्यवस्य वर्मभूषण प्रयस्त प्रयस्त के समझालीत है।

इस सन्दर्भमें श्री कोठियाबीने धर्मभूषणको सायणका समकालीन सिद्ध कर

उनके समयकी पूर्वसीमा शक संबत् १२८० ( ई० १३५८ ) मानी है।

इस अध्ययनके प्रकाशमें वर्दमान महारकका समय धर्ममूषणके गुर होनेके कारण ईसवी सनकी चौदहवीं सतोका उत्तराई है।

विन्यापिरिके एक धिलालेखां वर्द्धमान भट्टारकका समय शक संवत् १२८५ ( सन् १३६३ ई० ) खिद्ध होता है । जी डी॰ ए० एक॰ उपाप्यायने बटाचार्य द्वारा विर्पास्य वर्षाव्यक्तिकी संवेशी भरतावनामें बद्धमान भट्टारकका समय १३वी शातीके बादका ही कनुमानित किया है। अतपन बरांग्यादित महाकात्मके रचयिता वर्द्धमान भट्टारकका समय ६० बन्की नौबद्दारी स्वी हैं।

#### कथावस्त

विनीत देखमें रम्या नदीके तटवर उत्तमपुर नामका नगर है। इस नगरमें भीज वेषका राज्ञा धर्मनेत राज्य करता था। इस राज्यको गुणवती नामको पटुरानी थी। यह बहुत हो सुन्दर तीर रूपतती थी। इसने कपनी गतिसे मराल पक्षीको, नेजों से हिंग्बीको और स्वरंखे कोयकको जीत लिया था। समय पाकर इस दम्मतिको एक पुत्र नत्यन्न हुना, विसका नाम दर्गन रखा थया। — अध्यस सर्ग

बुज होनेपर बरांचका विवाह लिल्डवुरके नृपति बेबकेनकी पुत्री सुक्तात्र, सन्म्यपुर्क राजा महेन्द्रदक्षणे पुत्री बचुन्यती, विहरूदिके राजा डिक्त्यक्की पुत्री वहा-स्वी, हस्पुर्वेके राजा सनस्कृतारको पुत्री वसुन्यर, मत्नवदेशके सबिपति मक्तरक्रवकी पुत्री सम्पर्वेणा, कम्पुरके अधिवृति समुद्रदरको पुत्री प्रियवता, निरिद्यवनगरके राजा

१, न्यायदीपिका, बीरसेवामन्दिर, सरष्टादा (वर्तमान दिश्ती ), सत् १६४६ ई०, प्र० पृ० ६६ ।

२ न्यायदीपिकाकारको "कोलिशा" पर उन्हें सायवके समकातीन होनेकी और संकेत करता है—वही, पुरुष्टः

<sup>. ....</sup>चमानन स्वामिना कारितो है आचार्याको स्वत्ति क्षकवर्ष १२६६ परिषाधि संवत्तर वैश्वालगुद्ध १ बुधवारे। - जैनश्वितातेल संग्रह प्रथम भाग, ना० चं० दि० खेन ग्र० वि० सं० ११०४, वेलाक १११ (२७४) पृ० २२४।

४. डॉ॰ ए॰ एन॰ उपाध्ये, बरांगवरित, मा॰ दि॰ जैन प्र॰ मा॰ प्र॰ पृ॰ ४४।

बाह्यापुषकी पुत्री बुकेसी, भीकीबकादुरीचे अधिपति सुमित्रसिक्की पुत्री विश्ववेद्या, वर्गायोख्याचित्रति विश्वव्यत्त्रस्की दूनी प्रियकारियी एवं व्यामारी-पूत्री चनवत्त्राके साथ सम्मत्र होता है। दन पत्त्रिकीक साथ वरांग सांसारिक सुसका उपयोग करते हुए निवास करता है। —द्वितीक सर्ग

एक दिन अगवान् ब्रॉट्टनेविकै प्रधान विच्य बरदस गणवर उत्तमपुरसें पथारे। वर्मतेन नृपति सर्पारवार बुक्तै बनदवाके किए गया। राजा द्वारा प्रक्रण किये जानेपर उन्होंने समतत्व कीर बाचारका उपदेख दिया। वर्रान द्वारा पूछे जानेपर हमक्त्व और सिम्प्रात्वका विदेवका किया। उपदेखते प्रभावित होकर कुमार वर्रागने बगुवद वारण किये। उचने दमक्त प्राण्योंके ताव मंत्री बोर प्रेमका आवरण बारम्म किया। बाह्या और सम्बन्धी आवनावोंका ब्रायाल कारमा किया। वहन-सन्त संचानन एपँ समर परिचालक कलाने यदाता प्राप्त की। — उनीक सर्ग

बरांगके श्रेष्ठ गुणोंकी प्रशंसा सुनकर राजा बसीन बहुत प्रभावित हुजा और उसने तीनती पुनोके रहते हुए भी उसको युवराज पहरर अधियेक कर दिया। बरांगके इस अम्युवयसे उसकी सौतकी माता मृगसेना तथा सौतेके माई सुवेगको ईम्पी हुई। सुद्धि मनोसे मिककर इन्होंने वहयनन किया। मन्त्रीके द्वारा शिवित हुट थोड़ा वराग-को दिया जाता है।—चमुखं सर्ग

बरांग की ही उस पोशेयर स्वार होते हैं कि वह पोशे ह्वाडे बात करते कमता है। वह नवी, सरोवर, वन, बरवीको पार करता हुआ बागे बढ़ता है तथा एक हुएमें वरायको गिरा देता है। वरांग करताबोंका बाल बनाकर किसी प्रकार कुरेएं निक्कता है। मुख-यासके पीड़ित वह नाना प्रकारके विक्तासुर हो विचार मण्य हो जाता है। पुवराज बागे बढ़ता है कि उसे एक स्वाप्त मिलता है। हावीकी सहस्त्राची वह सपने प्राणोंकी रक्षा करता है। एक बिलगी सवयरके उसको रक्षा करती है और हुमारके सरक्रताको परीका करता है। वह स्वाप्त हो स्वार प्रकार हुमारके स्वार स्वाप्त प्रकार के बाते हैं किन्तु सर्प हारा देखित मिस्करायके पूरका विच उतार देशके सराय की मुक्त मिल बाती है। वह वृक्षपर राजि स्वतीत कर प्राट: सामर्श्विक वंकोरते मिल बाता है।—चैक्स सर्ग

वार्षपति सागर्वृक्षिके साथ चक्रमेपर मार्गमें बारह हवार बाकू मिलते हैं। सार्थवाइ ग्रेढावीका बाहुवति युद्ध होने क्यारा है। वह सार्थवाइ देशा राजपृत्तिके मागने लगी तो सागर्वृक्षिको बहुत दुःव हुवा। इस संकटके समय कुमार वर्षाने सार्थवाहिक निवेदन किया कि बाप चिन्ता मत कीविए। मैं समस्त स्वरुपतिकों प्रस्त करता है। कुमार्य बाहुवाँको परास्त करता है। कुमार्य बाहुवाँको परास्त करता है। कुमार्य बाहुवाँको परास्त किया। वह सागर्वृक्षकों प्रमास करते हमता है। स्वरुपति वह स्वरुपति स्वरुपति क्या श्रेष्ठवर्षर निवास करते समता है। स्वरुपति वह स्वरुपति स्वरूपति स्वरुपति स्वरुपति स्वरुपति स्वरुपति स्वरुपति स्वरुपति स्वरूपति स्वरुपति स

जब बोड़ेका पीछा करनेबाळ हाथी, बोड़े छोट बाबे जोर कुमार बरायका पता न चका दो राजा बर्मकेनको मर्मान्तक व्यवा हुई। राजाने गुप्तवराँको कुमारका पता लगाने मेका। वे कूपमें निरे हुए मृत काशको देखकर तथा कुमारके शस्त्रोंको केकर बागव कोटे। कर्त्रे कुमारका अन्वेषण करने पर भी पता व चक सका। अतः राजा वर्मिम, गुणवती आदि विलाप करने लगे। अन्तःपुरने कबणावा समुद्र उसड़ आया।——समस सर्ग

समुराषिपति इन्द्रितेनके पृत्रका नाम उपैन्द्रतेन था। इस राजाने एक दिन कल्किपुर वेदतेनके पास स्थाना दूत सेना स्थार क्रारितस्क नामक हामीकी माँग की। वेदतेन द्वारा हाणो न विश्व जानेते समुराधिपति बहुत रह हुंबा और उसने कल्किपुरपर बाक्रमण कर विद्या। इन्द्रतेन और उपैन्द्रतेन सोगोंकी लोगों बड़ी बीरताते युद्ध किया, जिसमें देवस्त्रकी सेना क्रिन्द्रनित होने क्यों। इसी बोच कुमार वरांगने आकर उसकी सहायता की, जिससे इन्द्रतेन परास्त हो थया। —अक्षम्र सर्ग

जिन्तपुराधीय देववेन कुमारके बल्वराक्रमचे प्रवस्न होकर वहे बपनी कन्या कुनवा और बाधा राज्य प्रवान करता है। एक दिन राज्यकी मनोरमा वामको पूरी कुमारके क्प-गौन्यकी देवकर आसक हो बाती है। वह विरह्ते गलने लगती है। मनोरमा कुमारके पास अपनी जूतीको भेजती है, पर दुराचारसे दूर रहनेवाला कुमार स्पष्ट इनकार कर देता है। मनोरमा विरहालिक्षे जनने लगती है।।—नवस सर्ग स्पष्ट इनकार कर देता है। मनोरमा विरहालिक्षे जनने लगती है।।—नवस सर्ग

बरागके लुन हो जानेपर मुपेण उत्तमपुरके राज्यभारको संमानका है। पर अपनी अयोग्यतालोंके कारण शासनमें असक्क रहता है। उसको इस दुर्वलदा तथा यमियन बुढ़ापेका अनुष्तित लाम उठाकर वकुकाविषांत उत्तमपुरपर आक्रमण करता है। यमियन किन्दुराषिपंते हास्यता मौगता है। दराग इस अवसरपर बाता है और बकुकाविषातिके दौत बहुं कर देता है। उत्तमुद्दको बनता बरोगका स्वागत करती है। पिता-पुत्रका मिलन होता है। —देसस सर्ग

विरोधियोंको क्षमा कर वह राज्यवाखन प्राप्त करता है। वह पिताको अनुभति-है दिग्जिजबके लिए प्रस्थान करता है। वह अपने नये राज्यको राजधानी सरस्वतो नदीके तटपर आनर्तपुरको बसाता है। —प्कादस सर्ग

्षरांगने आनर्तपुरमें सिद्धायतन नामक जैत्यालयका निर्माण कराया और विधि-पूर्वक विग्य प्रतिष्ठा करायी । —हादश सर्ग

एक दिन बाह्यपृहतेमें नृगति बरायने तैल समास होते हुए दीपकको देखा। इससे उसके मनमें बिराक स्टब्स हुई। उसने दीला क्षेत्रका निरमय किया। उसके परिवारक व्यक्तियोंने उसे दीला केनेका प्रयत्न किया, पर वह न माना और उसने नरवार केवांके समझ दिगायर दीका हहा कर ती। बरांगने दुईर तपरवरण किया और शुक्कावानके बलसे उसने वर्षाये हिंदी विमानको प्राप्त किया।—जमोदल सर्ग कथांवस्तुका स्रोत

षावर्षी धतीके महाकवि बटिलके वरांगचरित्रको कथावस्तुका बाधार बहुण कर कवि वर्द्धमानने बपने इस महाकाम्बको रचना को है। कविने स्वयं ही किसा है— नजेडवरैयाँ कथिता कथा वरा वराक्यराजस्य सविस्तरं पुरा । सथापि संक्षिप्य च सैव वर्ण्यते सुकान्यवन्त्रेन सुबुद्धिवद्नी ॥११९१

कवि बर्द्धमानने अटिल मनिके कथानकमेंसे वर्णन और धर्मोपडेशोंको कम्न कर दिया है। दार्शनिक और घामिक चर्चाएँ मी अत्यत्य रूपमें आयी है। कविने क्यानकमें परिवर्तन भी किया है। जटिल मनिने प्रात.कालमें मलिन होते नक्षत्रोंको देखकर बरांगके बिरक्त होनेका वर्णन किया है। वर्डमान कविने वरांगकी विरक्तिका कारण दीपकके तेलके घट जानेसे उसकी मिलन होती हुई ज्योतिका देखना लिखा है। बरांग सोचता है कि जिस प्रकार दीयकके तेलके घट जानेसे दीयककी ज्योति बन जाती है. उसी प्रकार बायके समाप्त हो जानेसे मनुष्यकी जीवन-ज्योति समाप्त हो जाती है। इस स्थलपर कविका यह परिवर्तन बहत हो स्वाभाविक प्रतीत होता है। कविकी कान्य प्रतिभाके समक्ष तस्वविवेचन जैसे नोरस विस्तारको प्राप्त नहीं हुए हैं। जटासिहनन्दीने अपने वरागवरितमें काव्यात्मक वर्णनोंके साथ दार्शनिक विषयोंका पल्लवन प्रचर परिमाणमें किया है; किन्तु वर्द्धमान कविने कथानकको महाकाव्योचित बनानेके लिए वर्णनोका अनावश्यक विस्तार नहीं किया। यही कारण है कि इस महाकाव्यमें वटिल कवि द्वारा वर्णित रस्यातट. धर्मसेनके अन्त.पर. योगभमि वर्णन. यह वर्णन. तपोवर्णन. कर्मोंकी मल और उत्तर प्रकृतियों, जीव-कर्मका सम्बन्ध, कर्मोंके आस्रव और बन्ध, कर्मोंकी स्थिति लोकसंस्थान नरकोंसे नारिकयोंकी आग्र. सस्यक्त और मिध्यात्वकी व्याख्या प्रभति विषयोको स्थान नहीं दिया है।

#### प्रबन्धकल्पना

जानीन्त्रयोके माध्यमधे बाह्यजनत्के को प्रमाव विकार पढते हैं, जबसे काव्यके द्रव्यका निर्माण होता है। कि कपने मानसको बालारिक प्रक्रिया द्वारा उसे उस रूपये वालता है। बहुत बस्कृते क्यापित करना एक बीकिक व्यापार है। महाकाव्यका निर्माण पूर्वपितिक रूप व्यापार है। महाकाव्यका निर्माण पूर्वपितिक रूप व्यापार है। सहाकाव्यका निर्माण पूर्वपितिक रूप विकास कावार कर रूप ये उपस्थित करता है, विवयंते वह अपने पूपको ऐतिहासिकतामें पूरी सदकता रखता है। जटिक कविकी कथावस्तुके बाद जुलना करनेते स्वष्ट प्रतीत होता है कि वटिकक वर्गाणवित्य उपयोग हो। यह प्रकास को प्रवास क्षित होनीवाली अलगाराके स्वामान उसक्य होती है। महाकवि वर्द्धमानने आधिकारिक कथावा ब्राधोणित निर्वाह किया है। वरित निरूपण हो छदय है, विसकी पूर्ति करना और अनुमूर्तिके द्वारा को प्रयो है। वरित निरूपण हो छदय है, विसकी पूर्ति करना और अनुमूर्तिके द्वारा को प्रयो है।

प्रस्तुत काव्यमें क्याकी बन्तित, सर्ग तिभावन और छन्दोमें अभिव्यंवन मे सीनों मिलकर प्रवन्तके बाह्यक्यका निर्माण करते हैं। विचार प्रयान होनेसे एवं काव्यमें प्रकृति चित्रपाकी बन्दता है, फिर मो प्रावात्यक चित्रोंकी कसी नहीं है। क्यावत्य में प्रवेतालावद है, वर्णन या वर्षत्यन चटनाओंके क्रममें बाचक नहीं है। चटनाकी, प्रसंगी और वर्णनोंको इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, जिससे मार्मिक स्वक स्वयं छपस्थित होते गये हैं । राजकमार बरांग जन्म केता है । उसका दस सन्दरियोंके साथ विवाह हो जाता है और उसको योग्यतासे प्रभावित होनेके कारण बड़े पुत्रके रहते हुए भी राजा धर्मसेन उसे यवराज बना देता है। विमाताको यह बात खटकती है, उसका सौतेला वड़ा भाई सुषेण भी राजकृमार वरांगसे ईर्ध्या करता है। विमाता और माई दोनों मन्त्रीसे मिलकर धडमन्त्र रवते हैं और एक दृष्ट घोडे द्वारा कुमारका अपहरण करा देते हैं। घोडा एक अन्यक्षमें कुमारको लेकर कृद जाता है। उस अन्यक्षसे निकलनेमें असमर्वरहनेसे उस दृष्ट घोडेको मृत्यु हो जाती है और कुमार किसी प्रकार बचकर निकल जाता है। इस बोर अरण्यमें उसे व्याझ अजगर, जिल्ल आदिका सामना करना पडता है। वह किसी प्रकार इन संकटोंसे मिक प्राप्त करता है। कदिने इन घटनाओंको सप्राण बनानेके लिए नाटकीय तत्त्वोको योजना की है । फलतः आन्तरिक इन्द्र सहजरूप-में उपस्थित हुए हैं। किसी भी काव्यका प्रवन्य तभी प्राणवन्त होता है, जब उसमें जीवनकी तरह विरोधी स्वरोंके इन्होंसे मधर लयकी निष्पत्ति हुई हो। रामायणमें निरूपित कैकेयी विमाता होनेसे रामको वन भेजतो है, इस काव्यमे मगसेना विमाता होनैसे कुमार बरांगको बहुबन्त द्वारा भयंकर वनमें प्रेषित करती है। कविने आत्मनिष्ठ अनुमृतिको वस्तु-परक विम्बोमें अंकित किया है। इसके आगे कथावस्तु अपनी गतिसे आगे बक्ती है। नायक बरांग अपनी वीरता, दक्षता और कष्टसहिष्णताके कारण लोकरंजक बन जाता है। किइचत भटके रूपमे प्रसिद्ध हो ललितपराधोशकी भी यहमें सहायता करता है। उसके पराक्रमकी गन्ध चारों जोर व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न सन्दर्भोमें घटित घटनाएँ घनीभत होकर कलात्मक रूपमें उपस्थित होती हैं। कविने वरांगका पितासे मिलन भी नाटकीय शैलीमें प्रस्तुत किया है।

बनवाजां के लेकर पिताके विकन तककी घटनाओं में बकता, गति, मंगिया, अनुवाब और पितासकताक तमायेश हैं। यथे राष्ट्र स्थापके परवाह घटनावाँकी गति सरक रेताके कपमें सम्पन्न हुई हैं। बनिवम सर्पमें बरायकी विरक्तिमें बक्दय गाउँकोरता है। अवदोव तमस्त घटनाएँ कईब्दर हैं। काल्य चमरकार नत्त्र्य है। वार्वीमक और नैतिक समस्याओंको सुक्कानेके लिए नायकके जीवनकी विविध्न अवस्थाओंक का विक्रण किया गया हैं। अदः अवस्थकरनामें पूरा उतार-बढ़ाव पाया जाता है। अपरस्म, प्रयन्त्र, प्रयन्त्र, प्रयाद्या, नियतािक कीर नैतिक समस्याओंको सुक्कानेक स्थान पर विवाद स्थापन किया विवाद सम्याद्या स्थापन किया विवाद सम्याद्या स्थापन स्थापन

परित्र चित्रण ही काव्यका प्रयान शहर होनेते आदर्श बरित्रकी स्थापना की गयी है। संकटकी परिवर्शने नायक जे जीवनमें उत्पक्त हुई मावनाकी उरस्ता, हका-गोलवा एवं उत्लाससस सहित्यता उसके चरित्रको मानवर्ताको भावपृत्तिपर प्रतिविद्य करनेमें सत्तम है। जब वह सोपक्के तैलक्त्यको देखकर आयुक्ते अवका अनुमान कर परसे बाहर निक्त्यता हुआ उपस्थी बनानेके लिए बातुर विस्त्रणाई पढ़वा है उस स्वितिमें भी हम उसे पर्कायनवादी नहीं कह एकते हैं। वह हमें कर्मठ और संवारके बीच जूमनेवाला दिखलाई पड़ता है। कविके प्रवन्य नियोजनका यह क्रम उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और कपकोंसे समयेत है। प्रतीक और विम्बन्सियोजन भी प्रवन्यको रम्य और सुदुइ बनानेके साथ उत्कर्षपुक बनाते हैं।

#### महाकाव्यत्व

कथावस्तुके साथ महाकाध्योचित वर्णन भी निहित है। नगर, जरुत, उत्सव, कोइा, रित, विप्रकम्म, विवाह, कुमारजन्म, राज्याभियेक, राज्यमा-भन्त्रणा, दूतप्रयण, अमियान, युद्ध, विजय, राज्य-संस्थापन, विज्ञास्य-निर्माण, विन्वप्रतिष्ठा अभृतिका काव्यास्तक वर्णन किया तथा है। वर्णनोर्से दृश्ययोजना और विन्वयोजना दोनों ही निहित है। शास्त्रीय परिभाषाके अनुवार कथावस्तु सर्गोमें विभक्त है तथा प्रत्येक सर्गके अन्तर्ये छन्द परिवर्तन पाया बाता है।

चरितिनरूपणकी शैली महाकाव्योचित है बौर वर्णनोंमें महाकाव्योचित गरिमा भी निहित है। सज्बन प्रशंसा और दुर्जन निन्दा करता हुआ कवि कहता है—

कृते कवित्वे कविभिम्नोहरे न याति तोषं भुवि दुर्जनो जनः।

अणुक्रमाणेऽपि गुणेऽपि सज्जवास्त्रयापि गुष्यत्ति वतः करोम्बहस् । १।१० इत काव्यका नायक बराग पीरोदागः, सणिय और शीर्ष गृण प्रधान है। यह विनयशोळ, सुन्दर, त्यागी, कार्य-कुशक्, त्रियंवद, लौकप्रिय, स्विर्याच्या, युवा, प्रविभा-वालो, साहसी, कलात्रेमी, लास्त्रामिमानी, शास्त्र यूवं वेवस्त्री है।

पूर्वार और बीररवके वाच वान्तरसका जंगी रूपमें अस्तित्व है। वरव्या और स्थामविकताके कारण वर्षत्र प्रवाद गुण है। मध्यपूर्वके महाकाव्यकी समस्त विवेषताएँ इस महाकाव्यमें विषयान हैं। वर्षन चातुर्व, वावगास्मीयं, कोमलयव्यास और सजीव विवाद एक जाव्यमें बावन्त व्यास है।

#### रस-भाष-योजना

भावविवेचनकी दृष्टिये रसिख्यान्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। काव्ययें किविक करूप सामान्यत: किसी एक प्रमुख भावको व्यंवना करना होता है, यह प्रमुखमाव हो स्थायोमाल बहुलाता है। वरांगचरितका प्रमुख रस शान्त है और स्थायोमाव सम अपने माने कहें हो। वेगीस्थमे ग्रंगार, बीर, करूण और मयानक रसोंका भी समिवेश किया गया है।

#### शृंगाररस

इस रसका स्थायो माद रित है। इस स्थायो भावके अत्तर्गत सर्व प्रथम सहज प्रवृत्ति (Instincts) या वासना है। हमारो प्रत्येक मावात्मक प्रवृत्ति मुकरूपमें या अध्यक्तकपमें सहज प्रवृत्ति या वासना हो कहलाती है तथा यह वासना प्रत्येक प्राणीके मानवमें वदा विद्यमान रहती है। आचार्य अभिनव गुनने 'अमिनव भारती' में स्वादी भावकी विदेवना करते हुए लिखा है—''स्वासित्य 'वैताववावेव । बात एव बलुरिय-तीमि: व्यविद्धिः परोतो मबति।'' अर्वात् स्थायी इतने ही हो होते हैं, नवीत प्रत्येक माणी इतने ही हो को है, नवीत प्रत्येक माणी इतने ही हो करें हैं नवीत भावना भीत्या को के अनुक्प हो विवयके प्रति दृष्टिकोण अपनाता है और इत दृष्टिकोण अनुक्य ही उत्तवा होती है। दिलको मानवा सबसे प्रमुख है, यह प्रथः प्रत्येक कार्यक प्रत्येक स्कृत्य हरें उत्तवा होती है। दिलको मानवा सबसे प्रमुख है, यह प्रथः प्रत्येक कार्यक प्रकृत्य रहती है। वरागवरितके रचयिता कवि वर्दमानने म्हंगार एको योजना करते हुए लिखा है—

> तासां समाजिङ्गमनुस्वनैश्च कटाश्चनिक्षेपनिरीश्चणैश्च । कोपप्रसादैः प्रणयप्रहासैस्तान्तृत्वस्त्रामरणप्रदानैः ॥ शभ्भ अन्योन्पसंचहुनताडनैश्च कचाप्रसकर्षणवन्यनैश्च । करेण पीनस्तनमर्देनैश्च निरन्तरं भोगसुस्त स छेभे ॥ श्रभ्भ ॥

इस सन्दर्भमें संयोग ग्रुंगार है। बराग शाश्र्य है और उसकी रातियां अव-क्रम्बन हैं। रातियोका सुन्दर रूप, उन्मरा योदन, उद्दोपन विभाव है। पुन्वन, कचा-कर्पण स्तृपाल और आदेग, चपन्छा, मद आदि संचारीमाद है। रात स्थायो माव है। पारस्परिक दर्धन, स्वयंत, कचारू पंचादिक द्वारा संयोग ग्रुंगाररस रूपमे परि-णत हो गया है।

### वीररस

बच्च सर्गम बीररसका सजीव विजय हुआ है। सागरवृद्ध अपने सार्गयोके साथ मार्गम बका जा रहा है। काल और महाकाल नामक मोलोके राजा अपने बारह हुआर सैनिको विहित वन व्यापारियोसे युद्ध करने लगते है। दोनो बोरसे बीरतापूर्ण ललकार सुनाई पढ़ती है। तोमर, माला, तलवार, त्रिश्ल, मूद्पर, गरा, डाल आदि अर्थ-शस्त्रीको समक दृष्टिगोचर होने लगती है। युद्धके बाध दोनो ओरके सैनिकोको बीरोचिल प्रेरण देते हैं " जब किरातीको प्रबल सेवाके हारा प्रताहित होकर सार्थवाह महत्त हो पलवान करने लगते है, तो कुमार बराग सार्थवाहोको रक्षाके लिए कटिबद्ध हो जाता है। वह कहता है—

> रे रे किराजाभस ! कि विणियमपोर्ड् प्रकृतोऽपि न छण्जसे किस्। शुरोऽसि चेद्मीय मधुस्स्तास्संप्रामभुसाविद्य कीवार्ड स्वस् ॥ ६।२६ श्रुखा बहुक्तं ववनं स काकोऽप्यजातसामप्येगुगोऽस्य शङ्गः। जवान भूप गदया च सूर्णित वश्चयासास नृषः प्रद्वास्य ॥ ६१२७

१. द्विषट्सहस्र स्तु ६।३।

२. तोमरकन्तलक्षिश्चलहस्ता ६।६।

६, कथ बराका वणिजो ६।२३-२६ ।

मूचे च कोवाम्मम नन्दनं त्यं इत्वा वब रे वासि नृत्यंसकेत्वस् । छित्वा किरस्तेत्र्य नवामि सोधं यमाठ्यं कि बहुमावितेत् ॥ १।११ किरातमुक्तैर्निवितैः सारास्त्रैः सर्वागक्विद्योऽपि वराक्रराजः । अम्येत्य सक्केन निक्ष्य भूमी तं पाठवामास किरातनाथम् ॥ ६।११

क लीकपुर नरेशके ऊपर इन्होनने बाहमण किया। इस सन्दर्भने हुमार दरांग-की बीराताका बहुत हो सुन्दर चित्रण हुवा है। जब लीकपुर नरेशकी तेला पराजित होकर प्लायक करते लगती है तो हुमार वर्षण बीरातपुर्वक युक करता है। इस प्रसंग्ये दोनों बोरको दर्शनित्यों, लक्त-शल्लाको सनसनाहर, सैनिकोंके वागोचे एकका निकलना, एकको नदीका प्रवाहित होना और उपमें हामियोंके किया पेराक कब्लाक्क समान मुखोगित होना बणित है। बीरसक सहायक बोमस्य मी उपस्थित है। मासाहारों काक, मुझ बादि पत्री सम्पर्यक्रमें बानन्यपूर्वक विषरण करते हैं। वथा—

> व्रणात्पक्षाणितेनानुरपृथिन्यां बोशिकतार्णवः ॥ ८१३७ सन्नेभवादसम्बाह्म कष्ठणोपसत्तो सद्यः ॥ सक्तास्करामोपुरिक्षाव्य करिणां कराः ॥ ८१३८ पिशायकाकगुआस्य कुम्बुताः पिशिताबितः ॥ विवेदस्तम् सानन्याः पकास्वादनकम्पदाः ॥ ८१३९

मही पराक्रम, आत्मरका, निर्भयता, युद्ध और साहस झादिके व्यक्त होनेसे शेर-रसका मूर्तिमान् रूप प्रस्तुत हुवा है। स्थायोभाव उत्साह बासम्बन, उद्दोपन, अनुमद और सनारो भावो द्वारा पुष्ट होकर वीररस व्यक्तित करता है।

#### करुणरस

बरायके अपहरणने माता-पिताको मामिक व्यवा होती है। माता मूम्ब्छित होकर भूमिपर गिर बाती है। जब चन्दन, कर्पूर कादि शीतल पदार्थोंका खिचन किया जाता है, तो उसकी मूच्छी हुर होती है और वह विलाव करने लगती है—

हा पुत्र त्यां क्य पश्यामि हस्तिशस्यमनोहरस् । केन संमापणं कुर्वे त्यां विता या विद्रावर् ॥ ७११९ हा मण्डिसकोरेस्यं ! हा मानेत्राध्यमास्करः । हा मानेत्रसमुद्रेन्दों ! हा महास्क्रिपुरक् ॥ ०१३० मधुरं त्यादु युद्धिरणं मोज्यस्यं विष्यवि । आर्ट पेयमपेयं व त्याचि हुर्गं गठे त्युते ॥ ०११२

पुत्रवियोगको वेदनासे उद्देशित मौके उद्गार सहस सहानुभूति उत्पन्न करवेमें समयं हैं।

वरागका वियोग आलम्बन, पुत्रका हास्ययुक्त मुख, मधुर सम्माषण, और

क्रीड़ाएँ उद्दोपन विभाव, मूर्च्छां, रुवन, उच्छ्वास, अलाप, देवनिन्दा बादि अनुभाव एवं विषाद, उन्पाद, मोह, चिन्ता, स्मृति, ग्लानि बादि संवारी हैं। स्वायोगाव सोक है।

#### जास्तरस

इस काम्यका वर्षवधान शान्तरसमे हुआ है। नायक वरांगकी एक दिन ब्राह्म-मूहर्तमें नींद टूट गयी कीर उसने तैजके समाप्त होते हुए मन्द ज्योतिवाले योषकको देखा। वह विचारते लगा—"तैल क्षय होतेने विचा प्रकार दोपक शान्त हो जाता है, ज्यो प्रकार आयुके सर होते ही प्राणीको जीवनलीला समाप्त हो जाती है।" उसकी विचारवारा ब्रोपे कार्य वहती है—

वियोगवन्तो भवभोगयोगा नाषुः स्थिरं नो नवदौवनं व । राज्यं महाच्छेबसहस्रसाध्यं ततो न नित्यं सुवि किविद्दत्ति ॥३३।४ छद्मीरियं वारितरङ्गछोछा, क्षणे क्षणे नाबसुचैठि चाषुः । तारुण्यमेतरसरिदम्बुद्रोपमं नृजां कोऽत्र सुवासिकादः ॥१३।५

इस सन्दर्भमें कुमार वरांगको तत्त्वालके विन्तन द्वारा विरक्ति हो रही है और यह विरक्ति हो भोजका कारण है। वालाहिक सवारात एवं स्वाचेरताके विन्तनसे बात्मिन्तनमें मौज़ेदा आती है। तृष्याका बन्न होनेसे सर्वोचित के उपक्रीक होती है। यही कारण है कि कुमार वरांग बाररममें सीसारिक मोगोंको वियोग सहित, आनु- को सिक्स और मौजाको चयक अनुनय करता है। उसे इस प्रकारके यीपकका दर्शन होता है, विस्कृत के समास हो गया है और जो बब चारी: धर्म: बुलनेवाला है। बत: यह ध्येषक हो उद्दोगन है। अक्की दरंगोंके समान कथ्यीको चंवकता, अनुकी सीयता, यीवनकी सिक्स तरा, अनुमाद है। संचारोगोंको मान कथ्यीको चंवकता, आपूर्ण सीयता, यीवनकी सिक्स तराने में गया है। संचारोगोंको मान सिक्स दिवस हो सिक्स सिक्स सिक्स स्वाचित सामि सिक्स हो। सान्तरस्कर विषय मान सिक्स हो। सान्तरस्कर हिम्म या है। संचारके सामिक का बहुत ही मुन्दर विश्वेषण किया है। सान्तरस्कर हिम्म या है। संचारके सामिक का बहुत ही मुन्दर विश्वेषण किया है। सान्तरस्कर हामची पूर्णवा सिक्स है।

#### अलंकार नियोजन

भावोको सजाने और उन्हें रमणीय बनानेके लिए अलंकारोंका प्रयोग आवस्यक होता है। प्रत्येक कवि मावोमें सजीवता और प्रश्विष्णुता कानेके लिए अलंकारोंका नियोजन करता है। कवि वर्षमानने अपने इस चरितकास्यर्में प्रचलित सभी अलंकारों-का ध्यवहार किया है। प्रतिद्ध और युक्त उपभान रहनेपर भी भावोक्कर्यमें पूर्णवाय सहायक हैं। कवि बारम्पर्से हो सरकवियोधे निवेदन करता हुआ कहता है कि वे ईव्यर्स

१. प्रकारम देशं प्रभया स्थयोग्यं सम्तमुन्मून्य तमोरिषुं च । तैससमे नाशसुपैति दोपस्तमायुवो हानिमवास्य जीवः ११३३।

द्वेषचे रहित होकर मेरी इस कृतिका संशोधन कर निर्मल बना देंगे। इस कथनकी पृष्टिक किए कवि उपमाका संयोधन करता हुआ कहता है—

विज्ञुबुद्धपा कवयो विमल्सरा विशोध्य सिद्धि च नवन्तु मल्कृतिम् । हिरण्यरेता इव सर्वेद्षणं विद्रुरमुरक्षार्यं जनेषु काञ्चनम् ॥१।१॥

हिरम्परेता—अमि उपमान है। जिस प्रकार अमिन सीनेके मैठको जलाकर नष्ट कर देती है और सोना निमंक निकल आता है, उसी प्रकार विशुद्ध बृद्धिकोठ राग-देपछे रहित होकर हस कृतिका संशोधन कर निमंक बना देंगे। किसने पुत्रराज बरागकी तेनिस्ता स्थाक करनेके किए ''प्रहानिक दिवाकरः''— यहाँ में सूर्यके समान कहा है। सूर्ये जिस प्रकार प्रताप और प्रकास होता है, उसरा पुत्रराज बरांगमें भी प्रताप और प्रकास है। वह अपने तेव और पराक्रमसे सभीको अभिमृत करता है।

कुमार वरांगके अपहरणका समाचार सुनकर गुणदेवी मूंच्छित हो पृष्वीपर उस प्रकार शिर गयो, जिल प्रकार विद्याके नह होनेंद्र विद्यावरी पृष्वीपर पिर जाती हैं। यही "क्षित्रविद्ये क्षेतरे" उपमान द्वारा गुणदेवी मूमिमें पिरते एवं स्वायित होनेका वित्रण किया है। आकाश्यमानि विद्यावरीको विद्यावरीको एकाएक विद्या नह हो जाय, तो वह पृष्वीपर गिर जाती है। गुणदेवी सुल और ऐस्वावीके दीच रहती हुई जीवन यापन कर रही है। कहस्मात उसे पुत्रके अपहरणका समाचार प्राप्त होता है और उसके समस्त सुल दुःखों परिणत हो जाते हैं। वर्ष पृष्टिक होकर समिपर जाती है। पौराणिक उपमानो द्वारा नाककी विद्यायतावीपर प्रकार हाला प्या है। इमार वराण जय सामर्वृद्धिक यहाँ कियन स्टके नामके प्रविद्ध हो जाता है, तो कवि उसके स्व क्षका अमन्यंवनाके लिए बाहुदेवका उपमान प्रयुक्त करता है। कृष्ण विद्य प्रकार पर्वृद्धां जम्म कैनेपर भी गोपगृहर्स बृद्धां होने कारण गोपाक कहलाये, उदी प्रकार वरांग राज-परिवारमें कम्म कैनेपर भी गोपगृहर्स बृद्धां हो हो रहनेसे सागरवृद्धिका पुत्र कृष्णवा।

साहित्यक उपमानोको भी कभी नहीं है। बाण लगनेसे वणसे रक्त निकलते हुए सोबा हामी पर बाक्क हुए ऐसे प्रतीत हो रहे वे जैसे पर्यतके खिलार पर पृथ्यत बकास सुरोभित होता है। बानर्सपुर नगरीकी स्थापना कर राजा बराग जपनी पिलसौंके साथ की प्रकार सुक्त के रहने लगता है, जिस प्रकार इन्द्र देवांगनाओं के साथ विद्वार करता है। ( १२१२ )।

उत्प्रेक्षाकी योजना १।१९-२१ में की है। यान्तपरके चैत्यालयमें लगी

१, ४१३१ वरांगचरित ।

२ ७।२५ वही

३. यो बासुदेवी यदुर्वश्राजनमा वृद्धिगती : १।६

४. गजारुदा भटा बाणविद्धा रक्तवणाड्किताः ।

विभाग्ति गिरिक्टस्थपताका इव पुष्पिताः । ८।११६

हुई स्वेत व्यवाएँ वायुके द्वारा बान्वोक्ति होकर पूरपटीत निककने वाके पूनको प्रतिदित्त हुए जानेसे रोकवी हैं। स्कटिक समिवति निर्मित क्याव्याव्य स्वर्थक्यमें क्यों हुई व्यवावित राज्यात्र स्वर्थक्यमें क्यों हुई व्यवावित राज्यात्र स्वर्थक्यमें क्यों हुई व्यवावित स्वर्थक्य स्वर्यक्य स्वर्थक्य स्वर्थक्य स्वर्थक्य स्वर्यक्य स्वर्यक्य स्वर्थक्य स्वर्यक्य स्वयः स्वर्यक्य स्वर्यक्य स्वर्यक्य स्वर्यव्यव्यक्य स्वर्यक्य स्वर्यक्य स्वर्यक्य स्वर्य

### छन्दोयोजना

प्रथम वर्ग १-४३ पर्यन्त बंशस्य और ४३ से ४५ तक मालिनी छन्द है।
दितीय वर्ग १-४१ तक जपजाति और ६२-६३ मंदाकात्ता है।
तृतीय वर्ग १-४१ स्वागता और ५२-४३ मन्दाकात्ता ।
चपुर्य वर्ग १-४१ स्वागता और ५२-४३ मन्दाकात्ता ।
चपुर्य वर्ग १-१५ जमुन्दुए और १९-१८ मुजेगमात ।
पक्ष वर्ग १-१३ जमुन्दुए और ११-१३ मालिनी ।
वस्म वर्ग १-१५ तक जमुन्दुए और ११-१० वाहूं लविकोडित ।
लक्ष्म वर्ग १-१२ तक जमुन्दुए और ११-१० वाहूं लविकोडित ।
वसम वर्ग १-१२ तक जमुन्दुए और ११-१० महाकात्ता ।
वसम वर्ग १-५२ तक उपनाति और ६३-१४ मुगंगमात ।
वसम वर्ग १-५९ तक वक्ततिलका और ६०-११ चाहूं लविकोडितम् ।
एकादस वर्ग १-५९ तक वक्ततिलका और ६०-११ चाहूं लविकोडितम् ।
इस्स वर्ग १ नेपीत् १-५४ तक आर्मा और ५५-५० मुनंगमात ।
अस्म वर्ग १-१९ वर्गात्, ६२-६५ मन्दाकात्ता, ६७-७६ तक हृतविलमित, ७७-८४ वर्माति, १५-८५ वर्ग होत्, १७ सम्बर्ग और ८८ मे अनुन्दुए है।
काव्यमें वर्णित जीवन-मुद्ध

वरांगचरितको रचनाका उद्देश जीवनशोधन है। इस काव्यमें जिन मूर्त्योक्षा निकरण किया गया है, उनमें पूर्णल या मोजको प्राप्ति सबसे बढा जीवनमूत्य है। यत: मोसकी अनुमूर्तिमें मनुष्य अपनी सीमाजीके बण्यनते मुक्त हो दुःखके पूर्ण जमावकी सबस्याको प्राप्त होता है। स्थिक आध्यासिक चेतनाको जायत और पृष्ट कर संयमित जीवन यापन करता है। कवि जीवन-मूच्योका विश्लेषण करता हुआ कहता है— सम्बन्धानं सम्बन्धावतं प्राप्तसम्बन्धान्योः

> पाने दानं जिनपतिविमो. पुत्रनं भावनं च । धर्मध्यानं तपसि च मति साधुसङ्गं वितृत्वन् ेयोमारामक्टनवराः अविसङ्गो रहाज ॥ २।४२

सम्पन्धनं, सम्पन्धानं जीर सम्बन् वारिवपूर्वकं पात्र—उत्तमं व्यविषको दात रेता, जिनेन्द्रको पुत्रा-मिक करता, वर्ष—मुनब्धानं करता, तपदवरणं करता, साथु— सन्वन जीर सदावारीका साथ करता एवं कत्याणकारी मार्गका अनुसरणं करता जीवनस्वस्त्र हैं।

कि बाज्यारियक बीवन-मूर्त्यों के धाव कोकबीवनको भी महत्त्व देता है। वह पर्मबृद्धि, गुरू-विनय, मिन-बन्यु-त्नेह, दीन-बनाय-करणाभाव, शत्रु ब्रोक क्रध्य प्रताप-प्रवर्शनको सानव जीवनके लिए बावरवक मानता है। जीवनका बनियम करण मके ही पृष्ठिकान है, पर संदारके मध्य प्रताप-प्रवर्शनको सानव जीवनके लिए बावरवक सानता है। वोवनका बावरा-प्रवर्शनको जीवनमें उत्तराता ही जीवनकी उत्तर्शक्त है। तीन्य कल्लाको तिनिक्ष लिए कलाजोका वेवन करना भी रष्ट हैं। ''सकलकलायमङ्ग्रक्तो'' (१२.५५) द्वारा समस्त्र कला और सारवींको जावकारी जीवनके लिए मंत्रक्रम मानी पायी है। बरुवित्यात, वापम जयाया (५।८) भी जीवन-मून्योंमें परिगणित है। विवाह और मेगीके देश्योंके विवेद करते हुए कविने सर्वतित्वाम, कुल्योंको उत्तर्शक्त और प्राविक्ष कर्याण भी जीवन-मून्योंमें परिगणित है। विवाह जीर मेगीक देश्योंके विवेद करते हुए कविने सर्वतित्वाम, कुल्यांको उत्तर्श, बुश्चिमाल, पृथ्वी विवय और राष्ट्रक करता हुन कविन करती हिंगों परिगणित किया है। जीवनके लिए मिनताका मून्याकन करता हुन कविन कहती है— मिनताको क्रिक जनुकूल होता है, पृथ्वी साम्य होती है । वा वृत्यां वा वन्यु-वाण्यव स्वेदायोंने स्वेत है । वेवन करती है। वेवन वन्यायव स्वेदायोंने स्वार्ण जीवन सापन करता होती है। है। हो से वन्यु-वाण्यव स्वेदायोंने स्वार्ण जीवन सापन करता होती है। है। हो वा वन्यु-वाण्यव स्वेदायोंने स्वार्ण के विवाद सोवित सापन करता होती है। विवाद सोवित सेवार-सेवयोंने स्वार्ण जीवन सापन करता होती है।

लैकिक दृष्टिसे वरांगकुमारके जीवनिषत्रजाके प्रसंगमे कविने उसकी प्रवृत्तियोंके माध्यमके जीवनमृत्योका निर्देश कर दिया है। वराय कर्षूर, लवंग, कंकोल, सुपाड़ी, तागक्ली—पान आदि परायोंका सेवन करता हुवा अपनी पत्तियोंके साथ नागा प्रकार के भोग मोगने लगा। बत: स्पष्ट है कि कविकी दृष्टिसे दो प्रकारके जीवन मृत्य है— लैकिक बौर आध्यापिक। लोकिक जीवनमत्योमें निम्न लिखित प्रधान है—

कर्परकक्कोककवक्कप्राताम्बृह्यवस्त्रीयसम्बद्धविष्टम् । स्वायं समासाय बहुपकार भुक्के स्म सोगाविजकामिनीमिः ॥ २।५७ ॥ प्रियपिवाकापरसानुविद्धा तद्वास्युधापानविषोगमोहः ।

गन्तुं प्रवृत्तस्य गृहं पराया जब्राह काचित्स्वहमध्यधन्या ॥ २।५० ॥ मोगानुदानान्युरुमान्ययेष्टान् रम्याननेकाश्विककामिनीमिः ॥ २।६१ ॥

१. ३।४३ वराङ्गचरितम् ।

२ कलाकलापसंपूर्णअपुषा बसुधातलम् (४८)

अभिरामगुणारामै पुरयन्बसुधातलम् (४१६)। ३. सरकोतिसाभाग कुलाभिबृद्धवै द्विषौ विधाताय जवाय धात्र्याः (२।१८)

४. सरकारतात्माम कुसाम्बद्धव द्विता विवास विवास प्राप्त स्था ४ लोकोऽनुकूलो घरणी सुसाध्या मैत्रमा च बस्या रिपबो भवन्ति ।

सद्वात्यवाः स्तेष्ठपरा नराणां तस्मीः स्थिरा नन्धुजनेषु सरह । (२।१६)

इस मोगोंके मध्य कविने "न्यायोशास्त्रकटिवनवाः साधवन्ति विवयं" (२१६८) हारा न्यायोशास्त्र वनको हो निवर्गका साधन कहा है। बीवनकी विविध वाकरवकताओं को पूर्विके लिए यन वावरवक है, यर इस धनका अर्थन न्यायोगुक्क होना साहिए। वन्यायोगास्तित वित्तका जीवनके लिए कोई मो महत्त्व नहीं है। अरुपय वीवनकृत्यों न्यायोगास्त्रक, हिल्लुता, विनयशीलता, वैर्य एवं प्रम (२१६३) को मी स्थान दिया है। "वर्गकर्मरहितस्य व पूंचः संप्रवित्त कामिहतकामाः" (३१३५) विद्यान्त स्थान है। "वर्गकर्मरहितस्य व पूंचः संप्रवित्त कामिहतकामाः" (३१३५) विद्यान्त स्थान स्थान

बोवनतरको उन्नत बनानेके लिए मस्यामस्य विवेकका मी महत्त्व हैं। बीवनमूस्योंमें इस विवेकको मो स्थान प्राप्त है। यत. आध्यात्मिक शोन्यपीनुमृति इस
काम्यन्तिरक विवेकको से स्थान प्राप्त है। यत. आध्यात्मिक शोन्यपीनुमृति इस
अण्यत, गुणवत और शिसावताके परियानको स्वच्छा स्वच्छा है। रात्रिभोवनस्या,
गोधित अल-जलका प्रहुण करना, मोनसे रहना, नवनीत त्याग, कन्यस्यण, काओ,
पञ्चोहुम्बरफल, बेलकल, केतको आदि पुत्राके मुझणका त्याग करनेको लिखा
है। मस्यामस्य सम्बन्धी विचार पुत्रपार्थिकयुद्धार्य, उत्पाकाम्ययम्, अमितगति
सावकाम्यरम्प, सागार्थनम्नित्र और काटीसंहित्रा बन्यों भी पाया आता है। कविने
उपावकाम्ययनारि आदे प्रनार्थि उन्त जीवन-मूरपको ग्रहण किया है।

को बन-मृत्योमें मिकको भी स्थान दिया गया है। यदः बीतरायी या गुढात्माओं को उपायना अथवा प्रतिकाश आलम्बन पासर मानवका चयक चित्त व्यामस्के लिए स्थिर हो जाता है, आतम्बनके गुणाँका स्मरण कर अपने भीतर भी उन्ही गुणोको विक-चित करनेको प्रेरणा प्राप्त होती है। चुढात्माके गुणोके कनुगाँमत कामा मिस्या

१ धैम विपदि कर्तव्य साहसं समराङ्गणे ।

औदार्य दानकाले च ध्याने सज्ज्ञानमुत्तमे । ७।७८ ।

२, पूर्वोपार्जितकर्मेश्व कारणं मुखदू खयोः।

कोऽत्र हर्वो निवादो या हालङ्ख्या कर्मणो गतिः । ७।७३

इ. मधं मासं क्षीद्रं पश्चाषु-मरफलानि यस्त्रेन-६१ स्त्रो०, भोक्तव्यं तु निशायां नेत्यं १३१ स्त्रो०; नवनीतं त्याच्य १६३ स्त्रो०।-पुरुषार्थ सिद्धधुपाय, रोहतक सस्करण ११३३ ई०।

४ निशायां वर्जमेहुक्ति-१२६-शिम्बय सन्तास्त्याज्याः १३०-उपासकाध्ययन, श्लानपीठ सं०।

५, जनसकोर्ति जेन ग्रन्थमासा बम्बई, वि० सं० १९७६ ।

६ अ०३ रतो० ११-१६ सागार जनसपुर संस्करण।

७ जाताम्बूर्तं फर्तं रथारमं --२।३७--७१ बाटी संहिता माजिकचंद्र प्रन्थमासा ।

परिचारिको दूर करने क्यमें पुक्वाधंमें रह हो जाती है। बतः किने बीज, शिक्त, ज्ञान और सुन्नके भाष्यार आराध्यको अर्थना करना, जनका प्रतिविध्य प्रतिष्ठित कर पूजन-दर्शन करना तथा नवीन जिनमन्दिरका निर्माण कराकर आराधना करना औवनमूच्य माना है। यहाँ कारण है कि काव्यक मान्य करांग नवीन वैत्याज्यका निर्माण कराकर जिनप्रतिमानी प्रतिश्वा करता है और मिक्तमावना द्वारा अपनी असुम प्रवृत्तिका विरोध कर सुन्न प्रवृत्तिको जानुक करता है। बताया है—

> यः संस्तान्य जिनेशं विधिवत्यब्वायतैर्जिनं यकते । बाह्यगन्याक्षतपुर्वैर्वैवयेर्दोपपूपफ्रकितयहैः ॥ १२११६ ॥ यो नित्यं जिनमर्चति स एव चन्यो निजेन हस्तेन । ध्यावित मनसा द्यांचना स्तौति चै बिह्यान्तैः स्तोतैः ॥१२११०॥

जोनोत्यानके लिए विन तस्त्रीका उन्हें व किया गया है, उनका स्परम्य अविकट्ट के गुणारफ तैतिक चराउन्हें हैं। आरम्प कंपिंगफी महत्ता बराज्यों गया है, पर कन्दमें कंप्योसमयों हो प्रचान वन गया है। किंव कहारा है कि शालारिक विभूतियों जलकी चाराके समान चंचल हैं, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि वैभवों और सण्डम्य सासारिक सुलोके सेवनते मनुष्यको तृति मही प्राप्त होती है। जिल प्रकार निर्धाण जलप्रवाह समुदके आण्वारको प्रदेश अस्त्र वहंच होती है। जिल प्रकार निर्धाण जलप्रवाह समुदके आण्वारको प्रदर्भ अस्त्र वहंच होती है। जिल प्रकार नेव सी मनुष्यको समुदक क्षेत्र वस्त्र वहंच है। ११३।८)। तीनों लोकोमें अस्त्रम्य लिकारालों महिले स्वाप्त क्षान्त्रमा क्षान क्षान किंव सी मनुष्यको समुदक लोकों वस्त्रम्य हाला होता है। श्री अस्त्र क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान क्षान क्षान स्वाप्त क्षान क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान क्षान क्षान स्वाप्त क्षान क्षान क्षान स्वाप्त क्षान क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान क्षान क्षान क्षान स्वाप्त क्षान क्षान क्षान स्वाप्त क्षान क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान क्षान क्षान क्षान क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान स्वाप्त क्षान क्षान स्वाप्त स्वाप

## उपसंहार

भट्टारक युगको इस काम्यकृतिमें गुगबोध सम्यक् प्रकार प्रतिफलित हैं। कविका हृदय युगके प्रमाशित होते हुए भी मानवसामको सपने साथ केकर चला है। बतः रम्यकवाको सरक बोर सीधी जायामें बोड़े-से वर्णनीके साथ प्रस्तुत किया है। टिय-टिमाते तारों के स्थानर पूमिक होती हुई सीधक व्यक्ति मो प्रेरणा और कार्याविकाश करतेका संकेत करती है। कविको दृष्टिमं वीधकता गृत्य भी तारोंके समान हो है। संवेदनाको जागृत करनेके लिए वह प्रकृतिका वावाहन करता है। वीवनमें कटु बीर सबु दोनों प्रकारके अनुभवोंको बावित करतेके लिए नायकको प्रकृतिक सम्पर्के मानु दोनों प्रकारके अनुभवोंको बवित करतेके लिए नायकको प्रकृतिक सम्पर्केम जाना लावस्यक है। प्रस्थराका निर्वाह करने पर मौ कवि वर्षमानमें अपने युगकी विवोधताएँ वर्तमान है। प्रस्थराका निर्वाह करने पर मौ कवि वर्षमानमें अपने युगकी विवोधताएँ वर्तमान है।

१. बरांगचरित १२।१२ ।

- ज्योतिय जीर शकुनों हे प्रति अधिक जास्या ज्यस्त की गयी है। बरांगरे जम्म और विशाहरे कमय केन्द्र और निकोणकी शुद्धि एवं प्रहोंके क्वक होनेकी चर्चा की गयी है। दिवाहमें उत्ता, पात, जामिन (११२४ ता रा४२) आदि शोगोंके निराहरण द्वारा गुद्ध गोगीका क्यम किया है।
- २. विवाहके परचात् वरकी माता द्वारा वचुकोंकी दुवी. जल, गन्य, अञ्जत, बीप आदि मागलिक द्रव्यो द्वारा (२।४७) आरती उतारी गयी है। इस प्रकारकी आरतीकी चर्ची जटासिहनन्दीने नहीं की।
- उत्तम, मध्यम और जघन्य मनुष्योंको व्याख्याएँ तथा युगानुक्य मानव कर्त्तव्यका निक्पण (९।१२-१८)।
- ४. लोकधर्म—दान, तप, शील, पूजा, मन्त्र-पाठ, परोपकारके निरूपणके साथ कलिकालमे गृहिधर्मकी आवश्यकतापर प्रकाश (ततो भज त्वं गृहिधर्ममेव वपन योग्यं तपछी न कालः (१३।२३-२५)।
- ५ बास्तु, मूर्ति, चित्र, संगीत कलाओका युगानुसारी निर्देश (१२१५१-६३)। आक्रमणकारी बलवान् राजाके शमनका उपाय कत्याप्रदान (कन्याधनप्रदा-नेन शमं याति न चान्यया (११।८४) बताया है।
- ६. काव्यवसरकारके हेतु नीतिवाक्योका नियोजन किया है—"भाग्यं सर्वार्थ-सायकम्" (भाइ९), 'जलब्ह्या कर्मणी गतिः" (७१०३); 'काकेन के कर्माकुता न" (१३१९) तथा 'हडू करनता रेवां प्रियते किंग्नु वर्गण." (भाट०) आदि वामय काव्योदक्षे उत्पन्न करते हैं।

## शान्तिनाथचरितम्<sup>र</sup>

मुनिभद्र द्वारा विरिचत शान्तिनायचित्त महाकाव्य है। कविने कालिदात, भारित, मात्र और श्रीहर्षके काव्योमे दोशावलोकन कर इस महाकाव्यकी रचना की है। प्रशस्तिमे कहा है—

ये दोषान् प्रतिपादयन्ति सुधियः श्लीकास्टिदामोक्तिषु

श्रीमझारविमाधपण्डितमहाकान्यद्वयेऽप्यन्यहम् ।

श्रीहर्षामृतस्किनैषधमहाकान्येऽपि ते केवलं

वायन्त्रचिवणंनेन समयच्छान्तेत्वसित्रं गुणात् ॥प्रशः १३ एथ सम्पूर्णं कवायन्तु १९ सामि विसन्त है। कायके अधिकांश कवानक नायकके जम्म-जम्मान्तरीके साथ सम्बद्ध है। तीर्यकर सान्तितायका चरित १४वे समेंछे १५वें सर्गक-—छः समोवे विण्त है।

१, शकुनैर्वार्यमाणोऽपि--८।२७ वरांगचरित ।

२ श्री ५० हरगोविन्यदास वेचरदास द्वारा संशोधित और यशोविजयप्रन्थमाला बाराणसी द्वारा बी० नि० सं० २४३७ में प्रकाशित ।

...

#### रस्रविता

पृणिमप्र सूरि बृहद्गण्डके विद्वान् हैं। इस गण्डके गण्डपति पृणिनप्र सूरि हुए। इतके पट्टर कालक्षमानुसार देवल्यि, मदेदवरक्षि, विजयमेदुस्यि, मामप्रस्तिर एवं गुणमप्रतृति हुए। गुणमप्रतृति व्याकरण, छन्द, नाटक, तर्क, काव्य, जलकार एवं न्याय आदि विषयमें वारंगत विद्वान है। इतकी विद्वानों के किदल सांकित प्रभाव तत्कालीन समस्त प्रमृत अविकारोपर था। दिल्लीका वादवाह मुहम्मदत्ताह—मुहम्मद पुगलक इनका बहुत सम्मान करता था। इनकी विद्वानों वेमास्त्र होकर उसने दन्द स स्वर्णमुद्राएँ मेंट देनी बाही, पर पन्होंने मेंट केनेसे इनकार कर दिया। इनहीं गुणमप्र स्वरिक्त प्रमान हुए। ये भी अपने गुपके समान ही विद्वान् और किस ये। तत्कालीन वादवाह किरीजवाह गुगलक इनकी अत्यन्त प्रतिष्ठा करता था। प्रशस्तिमें वताया है—

तस्य श्रीगुणमद्रस्विसुगुरुः पद्दावतंसोऽमवद् , यः श्रीशाहिसुहम्मदस्य पुरतः इमापाळचुहामणेः ॥' शा० प्रश्न० ७

चातुर्यं गुणमद्रस्रिसुगुरोः शास्त्रेषु सर्वेष्वपि । शा० प्रश्न० ८

तिष्ठिष्यो सुनिमङ्स्स्रिजनि स्थाद्वादिसंभावनः । श्रीपेरोजमहीमहेन्द्रसद्सि प्राप्तप्रतिष्ठोदयः ॥ बा॰ प्रश्न॰ ९

### स्यितकाल

कवि मुनिमद्र सूरिने अपने शान्तिनाथ चरित महाकाव्यमे रचनाकालका निर्देश किया है। अतः इनके स्थितिकालके सम्बन्धमे विवाद नही है। प्रशस्तिमें लिखा है— सन्वस्थितवनीद्वरीकरमक्ष्यनम्बन्नकाशिसंक्यवस्थरे।

बैकमे ग्रुवित बोजवादियों शानितनाथवरितं स्वरच्यत ।। शान्त्र० १० पय स्वांत् इस महाकायको प्रवा वित् सं ९ ११० ( सन् १३५६ ई०) में हुई है। कवि सोरोजवाह तुगलक हे द्वारा सम्मानित या। इतिहासमें बताया गया है कि महस्माद वित्त नुगलक जब जिन्यके विजेहका बमन करते के प्रवत्नमें विजेहका वमन करते के प्रवत्नमें विजेहका वमन करते के प्रवत्नमें वित्तव्यक्त किनारे छानती होते पड़ा था। तो वह बीमार पड़ गया और वही छन् १३५१ ६० में उसकी मृत्यु हो गयी। वह निस्वन्तान या, बतः उसका वचेरा माई फोरोजवाह तुगलक नद्दी पर आसीत हुझा। कोरोजवाह का राज्यकाल सन् १३५९-१३८ ई० है। कविको हती सवस्थाह के द्वारा प्रतिक्र मास हुई यी। बतः काव्य रचनकि समय कविकी सवस्था ४० वर्षके कावार स्व

१. भारतीय इतिहास ' एक दृष्टि; भारतीय झानपीठ १६६९ ई०, पृ० ४९४-१६ ।

फोरोजवाह तुगलक सन् १३८८ ई० तक जीवित रहा है, पर कविका निषम इसके पूर्व ही हो कुका या। शान्तिनाथ काव्यका संघोषन राजवेखर सूरिने किया है। इन राजवेखर सूरिका प्रवस्पकोध नामक प्रवस्य उपस्थय है। इसका रक्ताकाल विक संव १४०५ ( सन् १३४८ ई० ) है।

### कथावस्तु

रलपुर नरेश ओयेणको सिमानिक्ता और शिक्षियनिक्ता नामको दो पालियाँ थी। जनके हन्युपेण और बिन्दुरेण नामके पुत्र थे। स्वक्तप्रामवाडी वर्राण्यद शाहुणको किंग्ला वासीने नामें किंग्लि नामका पुत्र जलस हुवा। वच्छी स्वावारण विद्यत्ती है। जाता है और बही सर्थाकको पाण्यालामें ठहरता है। उच्छी सदावारण विद्यत्तीये प्रमावित होकर तथा उसे विश्व समझ सर्वाक अपनी पुत्री सर्वामामका विवाह स्वक्षे साथ कर देता है। एक बार नगरके बाहर होनेवाछ प्रेस्तवक्की देखकर करिल रात्रिमें पर छोटता है। मार्गम ही बर्चा होने जगती है। यह स्थाने वस्त्र उत्तर दगठमें छित्रा छेता है और नग्न होकर पर आता है। सर्वामाना जेंदू दूरा बहन देती है, किंनु वह सह सहकर टाल देता है कि मेरे बहन मीमें नहीं है। सर्वामाना उसके इस व्यवहारने असन्त्रष्ट होती है और उसे मीचकुनमें उत्तरन्न जानकर रूसी होती है।

घरणिजर बाह्यण जयने पुत्र कपिजके यहाँ जाता है। सरवामामके अस्यन्त आवह करनेपर वह कपिजके दासोपुत्र होने रहस्वका उद्यादन करता है। पतिको अकुलीव जानकर सरवामारा राजा श्रीयेषकी सहायताने पति सुरकारा प्राप्त करती है जोर श्रीयेणके अन्तुपूर्व रहकर वर्षाचरण करती है। इसी समय राजपुत्र सन्दुष्ण और विश्ववेष अनन्त्रमधी वारागनांक सौन्दर्वर पुत्र होने एवं करने लेखे है। राजा उन्हें वस्ताने के बहुत के कारण दिना वर्षाच्या करती है। इसी समय पाजपुत्र सन्दुष्ण अर्थ विन्ता करती है। साम प्राप्त करती है। राजा उन्हें वस्ताने के बहुत केश करता है, पर उनके पुत्र के विरत न होने के सारण निरास होकर जपनी पत्नियो सहित जारकहरण कर लेता है। कपिकके प्रयस्त सरवामामा भी आरक्ष्या कर लेता है द्वितीय प्रवस्त योषण —अविनान्तिता एवं विश्ववनिद्वा— सरवामा परस्तर पुत्र पुत्र के विन्तानिद्वा स्वयं योषण — अविनान्तिता एवं विश्ववनिद्वा सरवामा परस्तर पुत्र पुत्र विन्तानिद्वा सरवामा परस्तर पुत्र प्रवास विवास विन्ता स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं विवास स्वयं योषण — स्वयं स्वयं विवास स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं होते हैं।

एक विदायर जाकाराचे उंतरता है बीर अनन्तमती गणिकाको स्नुषेण और विन्दुरोपकी पूर्व भवकी बहुन बललाता है। इस रहस्पको सुमकर वे दोनो गुद्ध विरत हो प्रवच्या ग्रहण कर केते हैं और तपश्यरण कर कैयस्य प्राप्त करते हैं।

स्वर्गते च्युत होकर श्रीवेणका जीव बक्रवालपुराबीय वर्षकीतिका पुत्र बमिततेज सरमामाका जीव वर्षकीतिको पुत्री सुतारा, अभिगत्तिताका बीव पोदनपुराबीय त्रिपुक्का पुत्र विवय और शिविवन्तिताका बीच त्रिपुक्की पुत्री ज्योतिप्रमा होते हैं। सुताराका विवाह विजयसे और ज्योति-प्रमाका विवाह अभिततेवने होता है। कपिकका

१. सं० मुनि जिनविजयजी, अहमदाबाद व कतकता, १६२४ ई०।

जीव विद्यावरेश व्यक्तिकोष होता है। एक बार जुजारको लेकर विजय विहार किए ज्योतिवर्षमं बाता है। यहाँ पूर्व अपने स्वेहके कारण अवविषोष कंपनम्म बनकर विजयको शोका देता है कीर जुजारका अपहरण कर लेता है। विजय अभिततेवकी सहायताचे अवविषयोक्को पराजित कर सुवाराको प्राप्त कर लेता है और राजभवनमं लोट जाता है।

विजय और समिततेल एक भारणमृतिसे अपनी छह दिनकी आधु धेव जानकर सोझा बारण कर केते हैं और उपस्था करतेले कारण स्वर्गकाम करते हैं। स्वर्ग व्युत होकर स्नितितेल और विजयके जीव क्रम्या गुमानवरीके पात्रा स्तिपितवागरके पुत्र अपराजित जीर कन्तवनीयके क्यमें उत्तक होते हैं। स्वयाप्रमाचार्यको देशनासे प्रमावित होकर स्तितित साथर अपने पुत्र सन्तवीयकी राज्य देकर दीशा धारण कर केता है।

स्वर्गते च्युत होकर व्यराविताका औव रत्यसंवयपुरके राजा सेमंकरके पृत्र बच्चायुषके रूपमें तथा व्यन्तवार्गकों औव बच्चायुष पृत्र बहुस्तायुषके रूपमें कर्ण्यस्था करता है। सेमंकरके दीला प्रहुण कर केने पर बच्चायुष राजा वनता है। बच्चायुष्ट विविजय कर चक्रवर्ती प्रव प्राप्त करता है। बच्चायुष्ट व्यवसे पृत्र सहुस्तायुषको राज्य वेकर प्रवच्या वारण कर लेता है। बहुत कियों तक राज्यबुध्य मोगकर सहस्तायुष भी दीला घारण करता है। मुक्के बनकर दोगोंको वेचवाति प्राप्त होती है। स्वर्गते च्युत होकर बचायुष्ट बोर सहस्त्रायुषकों वा पुण्यस्तिकाणियुरीके नरेश पनरवर्ष पृत्र मेणस्य और बुदरस होते हैं। बनरवके दोला प्रहुण कर केनेपर मेणस्य प्राप्त करता है।

ईशानेन्द्रके मुख्ते मेयरबक्षी प्रशंसा बुनकर एक देव उनकी परीक्षा छेने जाता है। उसकी मायारे प्रेरित हो एक स्पेनक्स्त क्योत बाकर मेयरबक्षी गोदमे गिरता है और मुम्प-वाणीमें समय मौगता है। वैषरब क्योतको समय प्रदान करता है और उसका मारेत बराबर कराना मांस स्पेनको देनेके छिए शरीरसे मास काट-काटकर तुला-पर रखता है। क्योतके भारी होनेचे देनेके छिए शरीरसे जाता है और एयेनके क्योतके सक्केम सम्बन्धे सामेको प्रार्थना करता है। येयरबक्षी दया और वर्षप्रेमको वेस देव प्रसन्न हो जाता है और प्रकट होकर क्षमा-वाचना करता है। इस घटनासे मेघरमको विरक्ति हो जाती है। वह अध्य ता धारण कर ब्यातस्य हो जाता है। ईशानेन्द्रकी सन्दरी परिनयाँ अतिकवा और सकवाकी काम-चेत्राएँ भी उसकी व्यामसे विचलित करनेमें बसमयं सिट होती हैं। इसी समय उद्यानमें घनरथ मनिका जागमन सनकर मेचरव जनकी बस्दताके लिए बाता है।

धनरयको देशना सनकर मेथरय और दहरय प्रवृजित हो जाते हैं और घोर तपश्चरण द्वारा कर्मोंकी निर्जरा कर सर्वार्थिसिद्धि विमानमे जन्म घारण करते हैं। वहा-से क्यत होकर मेघरयका जीव हस्तिनापरके राजा विश्वसेनकी परनी अचिराके गर्भसे तीर्थंकर शान्तिनाथके रूपमें जन्म ग्रहण करते हैं । शान्तिनाथके यवक होनेपर विश्वसेन दीक्षा ग्रहण कर लेता है और शान्तिनाय राजा बनते है । दहरवका जीव शान्तिनाथके पुत्र चकायधके रूपमे अवतीर्ण होता है। शान्तिनाथ दिग्विजय करते है। पटलण्डके सभी राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। छह खण्ड पथ्वी उनके वश हो जाती है और वे चकवर्ती इन जाते हैं। स्त्रीकान्तिक देवों द्वारा वैराग्यके उद्दीप्त होने-पर शान्तिनाथ दीक्षा बहण कर लेते हैं और चक्रायथको राज्य प्राप्त होता है।

समित्र अपतिके यहाँ शान्तिनायकी प्रथम पारणा होती है। वे वष्ट तप प्रहण करते हैं । कर्मश्रंखलाएँ टटने लगतो है और उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है । उनकी समवशरण सभा देवों द्वारा निर्मित होती है और वे समस्त प्राणियोके कल्याणार्थ अपनी देशना आरम्भ करते हैं। चकायुष तीर्यंकरकी देशनासे प्रभावित हो मोक्षमार्गको अप-नाता है। तीर्थंकर शान्तिनाथ शत्रजय गिरियर निर्वाण पद प्राप्त करते है।

## कथावस्तुका स्रोत

इस महाकाव्यकी कथावस्तु मुनिदेव सूरिकृत शान्तिनाथचरितसे संप्रहीत है। कविने कथास्रोतके सम्बन्धमे स्वयं लिखा है-

पुज्यश्रीमनिदेवस्रिरचितश्रीशान्तिहीर्थेश्वर-

प्रस्थाताञ्चतकाध्यद्शनतथा काव्यं मधेदं कृतम् ।

उत्सुत्रं यदि मावि किचिद्पि तद् नाऽऽदेयमेतत् सताम् स्याद ननं न च निर्दृति रचयतीत्याछोच्य बुद्धधाधिकम् ॥

—प्रशस्ति १० पद्म

स्पष्ट है कि इस काव्यकी समस्त अवान्तर कथाएँ मनिदेव सरिके शान्तिनाथ वरित-से प्रहण की गयी हैं। दार्शनिक तस्व और घर्म सिद्धान्त भी उक्त काव्यसे लिये गये है।

कवावस्तको मनिदेव सरिके शान्तिनावचरितसे ब्रहण कर भी कविने प्रौद्ध अभिन्यंजना और सशक्त भाषा शैली द्वारा इस काव्यमें नया जीवन दाल विधा है। परानी घटनाओं को भी काव्यके रम्य वाताबरणमें इस प्रकार उपस्थित किया गया है. जिससे वे नयी प्रतीत होती हैं। कथानककी विविधता और व्यापकता हलाव्य है।

### कथावस्तुका गठन

इस काञ्चके कथानकमें कार्यव्यापारको एकवा और स्वयं अपनेमें परिपूर्णता पायी बाती है। समस्को वित परनावसीको सोकती यायो है। धानिजासका बीक् किवने अपनीकी साधनाके उपरान्त मेधरव होता है। स्वर्धाविद्धि विधानमें अन्य यहण कर पुष्पाविज्ञयका उपभोग करता है। बहांने प्युत हो तीर्थकर धानिजाय होता है। अतः स्पष्ट है कि मुक धानिजायके कथानकके स्पार्ग ओर समस्त घटनाएँ बेककी भाति स्थारी हुई हैं। रत्मपुरनरेश श्रीयंगते उपकथाके कथा अन्यानरको कथाएँ आरम्भ होती हैं। श्रीयंगके कथानकको सरस बनानेके लिए करिक और सरमामाकी अवानर कथा जोड़ी गयी है। श्रीयंग सरस्यामाको अपने यहाँ प्रश्नय देता है। कपिकका आरथान तरकालोन कवित्रत मायदावाँपर प्रकाश शास्त्रता है।

प्रस्तुत काध्यका क्यानक सरक रेखामें बटित नहीं हुआ है। घटनाओमें उतार-पहा है। यिष्टुचेय और इन्दुयेनका अन्तमती बरागनाके अनिन्य कावय्यको देखकर युद्धमें रत हो जाना और पिता श्रीयेन द्वारा अनेक प्रकारित वामाये जानेयर मी उनका अपनी हटकी न छोडना घटनाक्रमको वक बना देता है। श्रेयेन को आत्मसायना करना पाइता है, आत्महत्या करनेके लिए बाध्य हो जाता है। फक्त सायनाकी सोधी रेखा वक हो जाती है। आत्महत्याके पायके कारण बहु नरक जाता है और कथावस्तु वकातिने जागे वढती है।

काम्यका प्रारम्भ कपिछ और सत्यमामाके प्रणयमे होता है। कपिछ अपनी प्रयमी मत्यभामाको अगले भवमे भी प्राप्त करतेका यत्व करता है। श्रीवेण को अपनी साधना द्वारा तीर्थकर शान्तिनाच बनता है, घटनाक्रममे सासान्तिक प्रपवमें फेंस जाता है, फलत. कथावस्तुको विकसित होनेके लिए पर्याप्त करातल प्राप्त होता है। जीवनके विविच क्यायारीका समायेश इस काव्यमे हुआ है। कविने विस जीवन स्थापारको प्रहण किया है, उसे पर्याप्त सरस बनावा है।

किकी मर्मस्वलोकी पहचान भी है। यों तो इस काव्यमं कई मर्मस्वल है, पर एक-दो मर्मस्वलका उत्लेख कर देना पर्याप्त होगा। विजय सुवाराको लेकर बनाविहारके हेतु प्योतिवंतमं साता है। वहाँ पूर्वजनमके त्तेहरू कारण सुवाराको लेकर बनाविहारके हेतु प्योतिवंतमं संवार्त है। वहाँ पूर्वजनमके त्तेहरू कारण कर लेका है। वह स्वल करन्य तहुयन स्वर्य है। स्वाप्त मानविक हर्योका सहयोजन बड़ी हो कुशलताके साथ किया गया है। सुवारा पूर्वजनमके हो अश्वनियोगने पृणा करतो आ रही है, वह कुलीन नारी है। अवएव उसका आवरण बकाशकारके समय भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। इस सम्बन्धित है करने प्रयोक्त कारण सम्बन्धित है। स्वर्तिक उत्तम व्यवस्वरूप है। विरोधी मानोकी पारत्यारिक उत्तम व्यवस्वरूप है। विरोधी मानोकी पारत्यारिक उत्तम व्यवस्वरूप है। विरोधी मानोकी पारत्यारिक उत्तम व्यवस्वरूप है।

मेरपरकी पाणिक परीका स्वयं एक काव्य है। बाज जीर करोतके पूरावण कार्ब्यानको विजय कर दवा और मानवदाका अपूर्व संयम उपस्थित किया है। सनीवेश विज्ञकीके सुकेके समान एक हो जबमें कई चकर जगा छेता है। जठा यह महन्ये भी पर्योक्ष सरक है। कार्बास्तुमें पूर्वारर अन्तितिकाम और प्रसंग विधान कोव्यक पूर्णवाय पाया जाता है। कार्बच्यापारोंके चित्रकोने पटनाओंका स्वरूप प्राप्त नहीं किया है। अप्तिम सगोंकी कथास्तु अकद्य-सी है। यहः धानितामके चक्रवित्यके अननतर पीलित होना, उनका तपस्यवी करना, केवजज्ञान प्राप्त करना तथा निर्वाण प्राप्त करना प्रमुख कृष्य नीरख और घटनाधून्य है। अत्यक्ष अनिवस सगोंकी कथाबस्तु विधिक है। मेरवस्थके समान कथाबस्तुमे पूर्णवाय दुवता नहीं है। आरम्भमे घटनाओंमे तीप्र पाल-प्रतिचात है, पर अन्तमें पर्याचयां, विराप माझ और क्लोकिक घटनाओंका रंग अधिक गाड़ा हो गया है। कलटा शिविकता जा गयी है। समस्त कथाबस्तुको एक साथ देखने-पर उसका विस्थास स्वरित्य प्रतीत होता है।

## महाकाव्यत्व

चान्तिनायबरितमे महाकाव्यके समस्त बास्त्रीय छला वर्तमान है। क्या सर्गबढ़ है, जन्नीस सर्ग है। सर्गान्तमे छन्द-गरिवर्तन पाया जाता है। सन्ध्या, सूर्य, रजनी, प्राद:, मस्याह, मृत्या, ऋतु. पर्वत, बन, समुद्र, युढ, प्रयाण, संयोग, वियोग, जन्मोस्सव आदिका वर्णन पाया जाता है। आरम्भ मंगल नसस्कार किया गया है। सण्डमोका गुण कपन और सल्लोको निन्दा भी वर्तमान है। समग्र जीवनको कथावस्तु-को निबद्ध किया है। नाट्य सम्बियोका सद्भाव एवं जीवनको विविध-पत्नो और यटनाजोंका अंकन भी दक्ष काव्यमें निहित है।

बर्मप्रचार और चरितविकास हस काव्यका उद्देश्य होनेवर भी वस्तु-वर्णनीमे कविने काव्य चमत्कार उत्पन्न करनेका पूर्ण प्रयास किया है। यहाँ कुछ काव्य-चमत्का-रोका वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। कवि होमन्तका चित्रण करता हुआ कहता है—

मम प्रकाशेन निर्यक्षेत्र कि जिनस्य चस्मिन् न जनिर्मेषिष्यति । इतीरबा तु.त्वमरं क्षयं दिनं दिने दिने यत्र दचार तुष्छतास् ॥ १३। ७१ हेमन्तर्मे जिनेश्वरका जन्म न होनेसे हेमन्तके दिन अपने प्रकाशकी निर्यक्तता

हेमन्तर्मे जिनेश्वरका जन्म न होनेष्ठे हेमन्तके दिन अपने प्रकाशकी निरर्षकर समझते हैं। इसी कारण वे दिनानृदिन आरोण होते जाते है।

कवि वर्षामें वर्षका बारोच करता हुआ कहता है— शिक्षण्डकान् भाष्यकोषि पक्षिणः प्रतवेषण्डी भाषाभिजादनात् । प्रतक्षण्डकान् भाष्यकोषि पक्षिणः प्रतवेषण्डी भाष्यकारी ॥३११६० समुक्रस्तीन्वयोष्टा रसं मञ्जूष्णती केतकपन्नतेष्टना । प्रवचयन्ती सुमनोविकाननं वर्षिण माइहुपागमण्डा ॥१११६१ प्रावृहको वसूके रूप प्रस्तुत कर प्रकृतिमें मानवीयता द्वारा चमत्कारका सुजन किया है।

उद्दीपनके रूपमें वसन्तका चित्रण करता हुआ कवि कहता है—
प्रोस्कासचन् कामिमनीसि कामें मानं निरस्यद्वपि मानिनीनास् ।
उम्माद्यन् सृङ्गकुकानि पुप्पैरम्येषुरागान् स ऋतुर्वसन्तः ॥१०।३२

कामी व्यक्तियोंके मनको उल्लेखित करता हुआ और मानितयोंके मानका सण्डम करता हुआ वस्त्य साथा। वस्त्यके सामेखे पुण्योके द्वारा भ्रमर उन्नादको प्राप्त होने लगे। वस्त्यने प्रकृतिने सर्वज उल्लाख स्थात कर दिया, जतः जड़-वेतनका ग्रेद-माव लुस होनेसे समोसे काम-सम्बन्धी तमाव उत्पन्न हो गया है।

कवि शान्तिनायके नश-शिक्का वर्णन करता हुआ कहता है— आरयं थीयूपितन्तुः सुवचनमसूतं मौक्तिकानि द्विज्ञाको विम्यामोष्ट्रपताक्रवतिविक्ष्यत्ये इसम् तालीवनानि । युण्डार्ट्यानुकारा प्रामसक्तिकगणस्यैव नासा विशाज-च्युर्खावीत्रपच्ची जयति जिनविहोस्यविष्यदेशियव्यः ॥१४।१९१॥ शान्तिनायका मक्ष अनुतससूत्र, वचन कमृत्, स्त्यपिक मीतियोके समान, ओस

शान्तनाथका नृज वन्ततन्त्र, वचन वन्त, वन्ताक भावायाक स्वान, वाह प्रवाल या किशलयके समान, भुवरण्ड हाथोके सृण्ड-रण्डके समान, गैडाहायोके समान नाक, जोर्जे लहरीके समान और उनका हास्य छेनके समान उज्ज्वल है।

कविने इस काव्यमें वर्णनात्मक चमत्कारोक्ती अपेक्षा कथावस्तुकी मूल-मुलेयापर विशेष व्यान दिया है। अतः कथानककी विविधता और व्यापकतामे पाठकका मन रम जाता है।

#### रस-भाव नियोजन

भौतिक सृष्टिमं मन अनुकूल-प्रतिकृत परिस्थितियोका स्टब्साल है, पर किंब उनमें कुछ विशेषट छालोको मन:स्थिति, बातावरण, भावना, कस्पना और सुक्ष-दुःख केंकर काव्यका सुजन करता है। अत्यय उद्ये अपनी चित्तवृत्तिको अपक स्तेने हेतु अनेक विषयो, प्रतंगों, व्यक्तिमां और बातावरणीका उपयोग करता पढ़ता है। इन विशिष्ट प्रसंगों और बातावरणोंछे हो विभिन्न प्रकारको भावनाएँ पाठकोंके मनमं उत्पन्न होती हैं। बस्तुत- भावों और विचारोको सबीच बनानेका कार्य काव्य द्वारा ही होता है। बाह्य बनत्वेक साथ भीतरके मानस जनएका चित्रच भी इसमें रहता है। जटा भन्नावाह बनत्वेक साथ भीतरके मानस जनएका चित्रच भी इसमें रहता है। जटा

काव्यमें भावतत्त्व सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करनेवाला है। आब ही कविकी कत्यनाका प्रेरक है, छन्त्वे त्वरूपका विचायक है एवं सम्बद्धका के उत्तरका बोक्नेवाला है। आवंको तोवता वाभिव्यक्तिकी उद्दोपक है। भाव योगेवेगोको संस्कार क्यमें प्रति-छित, समुद्र और पुन: बनुमुत् स्वरूप प्रयान करता है। भाव संक्रमक होते हैं। वर इनको साकार क्य देनेवाले सब्द, अर्थ और कत्यानातत्त्व है। बिना किसी बृद्धि-चमत्कार या बौद्धिक प्रयत्नके भी भावतत्त्वका गहरा प्रभाव काव्यमें रहता है।

कि मुनिजद सूरिने क्वरधारमक इत काव्यमें आवोंका मुन्दर विवेचन किया है। यस, जनूराण, कब्या, कोष, जास्वयं, उत्याह, यस, हास और पूजा इत वी भावों-की हुन्दर विक्यित पायी जाटी है। वाधनारमक स्थित मान किसी निमित्त विधेयके मिन्नते ही उत्युद्ध हो जाते हैं।

इस काव्यका मुख्य या अंबी रख शान्त है और गौण या अंग रूपमें सभी रसी-का परिपाक पाया जाता है।

### श्वंगार रस

किय मुनिनाइने इस कायमाँ अंगरूपमें मूर्गाएका विवेचन किया है। कामविचार-की अविधायताका निक्षण सरक रूपमें प्रस्तुत किया है। प्रीमानिक मनमें संकलार-रूप-की वर्तमान रित या प्रेमको स्वास्त्याय तक पहुँचा कर व्यास्त्याद योग्य बनाया है। कविने कनकभी और अनन्वेचीयके सिक्तमें संयोग मूर्गाएका सुन्दर चित्रण किया है। यथा-

समं स तामी रमते स्म भूपभूः शशीव वारामिकदित्वर्ष्णति । रसैरनेकै परिवोतिषग्रहस्तरिङ्गीमिर्निधिरमसामित ॥ ९१४८१ नितान्तमन्तःपुरमञ्चवर्षिनो विनिर्मिमाणस्य मिथः प्रहेकिकाः । समं वयुमिनृपरेस्तनुभुवः कदाविदासीच्छनदगमस्ततः ॥ ९१४८२

इस सन्दर्भमें अनन्तवीर्थ आरुम्बन है। राजभवनका एकान्त वातावरण और अनन्तवीर्थको चेषाएँ वहीरमा विमान, कनक्योका कटासपात, नेवीका चमकाता आदि अनुमान एवं हुएँ, गोठा आदि सचारी है। इस प्रकार विमान, अनुमान और सचारी भावोके संवीर्थक कनक्योंकी द्वयस्य रित संवीर्थ भूगारक क्यमें परिचत होती है।

#### करण रस

सर्प दशन द्वारा सुताराकी मृत्यु देखकर विजय नाना प्रकारसे विलाग करता है। कविने इस मामिक प्रसंगर्मे करण रसकी सुन्दर योजना की है। यदा—

हसेन मुक्तां निक्तांनिवासी तां प्रेयसी प्रेस्य प्रपात सूनी। आस्वादितोन्सकडबन्सुमुखं पद्योपक्रम्भे प्रथमं निदानस् ॥ ५१९७ पद्याक्शस्त्राकननित्यक्षैत्यगन्भोद्रासासस्त्रीरचेन । स प्राप्तचैतन्यमरो चरेन्द्रस्के विकापानिति मुक्तवैर्वः ॥ ५१९८

इस सन्दर्भमे त्रियावियोग आलम्बन है। निर्कीव शरीरका पृथ्वी पर पड़ा देखना, उसके प्रेमका स्मरण करना, उसके अनिन्य लावण्यका रह-रह कर स्मरण आना

१. शुक्रारे विप्रवस्भारत्ये करुणे च प्रकर्षनत् ।

माधुर्ममार्द्रता याति यतस्तन्नाधिकं मन ।—ध्वन्यालोक, द्वितीय उद्योत ८ का० झानमण्डल संस्करण सत् १८६९।

उद्देश्यन विभाव है। मुण्डित होना, जबीर होकर विलाव करना, जपने वेभवकी निन्दा करना जादि बनुभाव है। श्लानि, उदेग, विधाद, उत्माद जादि संबादी है। स्वायी भाव चीक है। विभाव, जनुमाव, संवादी जादिके द्वारा स्वायीमाव चोक पृष्ट होकर करणरसकी व्यन्नियक्ति करता है।

#### रोदरस

सुवाराका बपहरण सुनकर बांमततेब क्रोबान्य हो जाता है। उसे हिताहितका विचार नहीं रहता। उसके मनमे प्रतिवोधको भावना जागृत हो बाती है। इस सन्दर्भ-में रौदरसको बांमव्यंजना हुई है। यदा—

> डुवैहुछाटे भुकुटि प्रकोपाचामीकृतायाङ्गविकोबनास्यः । कवेष्ठकीर्विवस्ववित्तीयः संस्म्भवान् स्वीववयं प्रतीदस् ॥ ५१११६ भादाय करसङ्कानीक्टरलं कोटीस्कोटेः कुरता विभूवाय् । सीवर्णवस्त्र परिग्रह तर्णे जाणान् सप्रकारच विज्ञाविषः कः ? ॥ ५१११०

प्रस्तुत प्रसंगमें सुताराका वपहरण बालम्बन है। व्यतियोध द्वारा छला जाना उद्दोपन है। बमिततेजके मुलगण्डलपर लालो दौड बाना, उद्यक्षी मौहाँका चढना, असि तरेरता, दीत पोतना, विपादयोंको ललकाराना आदि बनुमार है। उपरा, तमर्प, चंचनता, उदंग, आवेग लादि संचारों मान है। इस प्रकार बालम्बन, उद्दोपन, अनुमार और समारियोते पुर कोम स्वायोगाव रोहरको अमिल्यवित करता है।

### वीररस

विजय और अश्चितिघोषके युद्ध प्रसंगमें वीररसकी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। यथा—-

आहेशतः श्रीविजयस्य राज्ञस्तूर्याण्यवाद्यन्त रणीम्युलानि । यज्ञादमारूण्यं सटा. समग्राः समग्रः समग्रासस्य ॥ ५१३६ संग्रासत्यपुँ नृदस्य हर्याहीस रहुः अरुवस्येरकानि । त्रीव राज्ञस्यमञ्जानि त्रव्यन्ति मुस्समयोजयस्य ॥ ५१३४०

मही बयनियोव जातम्बन हैं। मुतारिका वपहरण, रणप्रयाणको आज्ञा एवं संद्यासद्वयंका व्यवता उद्दोषन हैं। सूरवीरोका एकत्र होना, कववघारण करना आसद्वयंका व्यवता उद्दोषन हैं। सुरवीरोका एकत्र होना, कववघारण करना आप हैं।

#### भयानकरस

भयंकर परिस्थितिके कारण भय उत्पन्न होता है। इसके मूलमें संरक्षणकी प्रवृत्ति पायो जातो है। भय सहचर भावना है और उसकी सहज प्रवृत्ति पटायन या विवर्जन है। विकरालता या प्रबलता मयके कारण हैं। प्रस्तुत महाकाव्यमें भयेकराकृति पुरुषके चित्रणमें इस रसका परिपाक हुआ है। यथा—

> क्यो शिवासंहितिवासिकानि बोराण्यम् वन् परिकोऽशिवानि । वेतालमाकाः किकाहहासं सन्दान् नियकुमंग्यवीत्रम्यान् ॥ १६।११७ एक्सतदन्तनिरागाद् कराकाकारान्यकारावययी व्ययनः । कृशोदरोऽस्युद्धविकोप्यकेसः कोराबाहुहृष्ययिष्यकृष्टः ॥ ।६।१११

भयानक पुरुष बालम्बन विभाव है। भयानक पुरुषके विकराल घारीरकी विलक्षण बालृति, भयोत्पादक व्यवहार उद्दोपन है। रोमाच, स्वेद, कम्प, वैवर्ष्य बादि बनुमाव हैं। शंका, विन्ता, ग्लानि, आवेग प्रमृति छंचारी है। भय स्थायी भाव है।

#### शान्तरस

इस काम्यका अंगी रस जान्त है। पात्रोका निवेंद भाव छोटेसे निमितके मिलते ही उद्बुद्ध हो जाता है। उपदेश अवगधे तत्त्वज्ञानको उत्तर्शि होती है और संसारका यपार्थ स्वक्ष नेत्रोके समस्य उपस्यत हो जाता है। फलतः आरसज्ञान हो मोल प्राप्तिका साधन बनता है। जमिततेवको जब जपनी २६ दिनकी आयुक्त पता चलता है, तो वह संसार, बरोर और भौषोक्षे विरक्त हो बाता है। इस सन्दर्भम शान्तरसके स्वायो-भाव निवेंदको पूर्ण पृष्टि हुई हैं। यया—

> दुर्कमं मतुजनम्म हारितं हा ! प्रमादमदर्भगमेन नौ । इंदर्ज कमारो ! निरायकं सर्वश्वस्वपुरुषायंसायनम् ॥ ०१११६ अन्तराय परमादुर्धना, अयसो विजनुतं न योग्यतास् । वेदमानि जनकि नाववेदसा कस्य हास्यमापि नान्युनिर्मातिः ॥ ७१११६ घलमात्रमापि सेषित मतं भावतो मयति निर्मृत्वप्रदस् । दीपिका विरोत्तवापि किं मूदं नान्यकातिकर निरस्यति ॥ ७११६

मृति द्वारा आयुक्ते सम्बन्ध में कवन —आजम्बन भाव है। यत ओवनके प्रमादको नष्ट करनेका निवार, मृतिवासिक्य उद्देशन विभाव है। पदचासाथ करना, राज्य त्याय कर दाउ पहच करना बनुमाव हैं। उद्देश, विवाद बादि संचारी हैं। निर्वेद, जिसकी उत्पत्ति सत्स्वनानते हुई हैं, स्वायोगाव है।

वानितमायको विरक्ति तथा साथनाप्रकार भी धान्तरसमे शामिल है। प्रस्तुत काम्यको स्वगत्तिकोषण्या यह है कि म्ह्रीयार, रीड, बीर ब्लाहिका प्यंवदान शान्तरस में हो होता है। कोई भी पात्र एक छोटेखे निमित्तके मिलते ही तारिक्क म्लितन बारम्भ कर देता है। बहु किसी मृतिक समक बाकर यह प्रहण कर बारमसावमा करता है। सामारिक स्थितिन कामशुक्ष, यश्च, बन, बनार्जन करता हुवा बम्मुदयको

१, विशेष जाननेके तिए देखें -धन्यातोक, तृतीय उचात, पृ० २३१, ज्ञानमण्डत प्रकाशन, सत् ११६९ ।

कोर बड़ता है। पात्रके मनमें यह विश्वास है कि एक दिनकी व्रतवाबना भी जन्म-अरणके टु-क्षोंने छुड़ा सकती है। जतः कवि पात्रके मार्थों, विचारों और क्रियाओंका ऐश्वा रक्षमय विश्वेषण उपस्थित करता है, त्रिससे तत्त्वज्ञानजन्य निवंदकी अनुमृति होने कमती है।

निर्मल चित्तवृत्तिकी विशेषता बतलाते हुए कविने लिखा है कि निर्मल भावना द्वारा ही संसारके बन्धक कारणोका उच्छेद होता है, यही—निर्मलभावना संसारसमुद्रक्षे प्राणियोंको पार करती है तथा बढ़ी परमानन्दका संचार करती है।

#### अलंकार-संयोजन

यानिताय चरितमे सभी प्रसिद्ध वर्लकारोंका प्रयोग कविने किया है। उपमा-के प्रयंगयें कनेक मीलिक उपमान प्रस्तुत किये गये हैं। इन उपमानो द्वारा जैन संस्कृतिक शिक्षे सहवमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ कतिपय उपमानोका विश्लेषण किया जाता है।

कवि रत्नप्र नगरके सरोवरोका चित्रण करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार लोकायतिकोके यहाँ वारीरसे अतिरिक्त अन्य आत्मा नही है. उसी प्रकार वहाँके सरोवर ही हंसोंके रहनेके योग्य हैं, अन्य मानसरोवर नहीं (१।४०)। इस सन्दर्भमें कविने चार्वाक दर्शनको उपस्थित कर व्यंग्य द्वारा पंचमृत भिन्न आत्माका अस्तित्व प्रदर्शित किया है। 'महर्षयो यत्र मतङ्गजा इव' (१।४५)-अनेकप्रियवचनकथनेऽपि निरीह-तयाशनादिभक्तं मनयो नेच्छन्ति असवा स्वयमेव प्रियवचनान्मक्त्वा पिण्डं नेच्छन्ति । गजा अपि हि परा ग्रासग्रहणे अनुशाधातानुभवात भीताः हस्तिपकेन प्रियंवचनकथनेऽपि स्वेच्छया ग्रासं न गृह्मन्ति । अर्थात् 'मतगज' उपमान जैन साधुओंकी भोजनके प्रति चदासीनता एवं उनकी स्वतन्त्र प्रवृत्तिका संकेत प्रस्तुत करता है । कपिल द्वादश तिलक लगाकर श्रावकके द्वादशवतीसे युक्त होनेके समान रत्नपुर नगरमे सुशोभित होने लगा । इस प्रसंगमें 'वर्तरिवोपासक एव कश्चन' (१।१०७) उपमान द्वारा श्रावकके द्वादश वर्तोका महत्त्व प्रकट किया गया है। यह उपमान जैन-संस्कृतिके आधारभत श्रावक कर्मकी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यतः द्वादश व्रतोके धारण किये बिना कोई भी श्रायक नहीं हो सकता है। विषयोंके वास्तविक रूपका स्मरण करानेके लिए कविने 'किपाक-पाकिमफलानुकृत' (३।९)—विधवृक्षके स्वयं पके हुए फलके समान कहा है। 'पिपाकपाकिफलं' उपमान विषयोंकी आसक्तिका वास्तविक रूप उपस्थित करनेमें पूर्ण समर्थं है । 'वल्गत्कवायकरिसंहतिसिंहजायां भावनां' ( ३।४१ ) में गर्जते हुए कथाय-कपी हाथियोंके लिए प्रशम भावनाको सिंहमार्या-सिंहिनीका रूपक देकर आत्मचिन्तनमें सहायक प्रशम भावनाका मीतमान कप उपस्थित किया है। मंगलकूम्भको देखकर बैस्रोक्य सन्दरीको जो परमानन्द प्राप्त हवा. उसकी अभिन्यंजनाके लिए कविने 'योगीव' (४।१६७)--योगी उपमानका व्यवहार किया है। आत्मसाक्षात्कार करनेवाला

वीतरागी योगी जिस परमानन्दको प्राप्त करता है, वही परमानन्द त्रैकोक्यमुन्दरीको मंगसकुम्मके प्रयोगके दर्शनसे प्राप्त हुआ ।

साहित्यिक उपमानोंका प्रयोग भी प्रस्तृत काव्यमें प्रचर परिमाणमें हुआ है। अभिनन्दिता रानीके गर्भकी सूचमा, मदुता एव आद्धादकताका वर्णन करते हुए 'पीयूषिव' ( १।७५ )---अमृतके समान कहा गया है। इन्द्रवेण और बिन्द्रवेणको प्राप्त होनेवाली विद्याओं, कलाओं और विनय बादिका वित्रण "तुषाररहमेरिव चार-चन्द्रिका:" ( १।८८ )-चन्द्रमाको प्राप्त होनेवाली मनोहर ज्योत्स्नाके समान कहा है। इन्द्रभेण और बिन्द्रभेणको शस्त्र और कलाके ग्रहण करनेमें जो सन्देह उत्पन्न हुआ. उसका निराकरण अध्यापको द्वारा उस प्रकार किया गया. जिस प्रकार नदीका प्रवाह तटवर्ती वसोका ( नदोप्रवाहवत प्रबद्धमलानपि मेदिनीस्त्रान १।११६ ) उत्मलन कर देता है। कपिल सत्यभामाके साथ पंचेन्द्रिय सम्बन्धी विषयसुलको मोगते हुए अपने समयका यापन 'तुषारकालोदितवासरानिव' (१।१२६) हेमन्त ऋतुके छोटे दिनोंके समान करने लगा । 'तुषारकालोदितवासरानिव' उपमान विषयासक्तिमे व्यतीत होता हुआ समय बहुत ही अल्प प्रतीत होने लगता है, को अभिन्यंजना करता है। वर्षा क्टतुके आगमनको-- वधूरिव प्रावृहुपागमत्तदा (१।१३१)-- नववधूके समान कहा है। नववधू उपमान एक साथ अनेक भावोकी अभिव्यजना करता है। पर्वक्रत कर्मीकी कठोरताको 'दारुण एव' ( २,५६ ) कहकर अभिव्यक्त किया है । सत्यभामा जब आश्रय प्राप्त करनेके लिए राजा श्रीवेणके यहाँ गयी तो उस राजाने 'स्तेव' (२)६९) पत्रीके समान अपने यहाँ आश्रय दिया। सतेव उपमान पवित्र और भन्य भावोंको प्रस्तत करता है। बैताइच पर्वतको 'स्फटिकभधरवद' (३।१५) कहकर उसको रजतमयस्य व्यक्त किया है। त्रैलोक्यसन्दरीके रूप-लावण्यका चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि वह युवकोंके नेत्रोंको विस्फारित करनेके लिए रात्रिमे विकसित होनेवाले नीकोत्पलोके हेत् ज्योत्स्नाके समान थी। राजा सुन्दरकी दोनो भुजारूपी स्तम्भ-को प्राप्त कर वह शालमंजीयललिकाके समान सुझोभित होती थी (४।११)। शालमंजी और ज्योत्स्ना ये दोनों ही उपमान इस सन्दर्भमे त्रैलोक्यस्न्दरीके अतिन्द्य सौन्दयके साथ उसकी लोकप्रियताकी अभिन्यंजना करते है। अनन्तवीर्यके प्रताप और प्रभावका वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि जिस प्रकार नदियाँ समद्रको प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस तेजस्वी राजाकी शरणमें सभी सामन्त, महासामन्त और राजा पहेंबते थे ( सुद्रिवाराः किल निम्नगा इव ९।६५ ) । इस राजाके शासनको बन्य राजा मस्तक-पर बारण को जानेवाली (मालमिव ९।६०) के समान कहा है। इसी प्रकार राजा श्रीवेणके यश और प्रतापको-पीयकरप्रभाकरी १।७० चन्द्र और सर्व कहकर व्यापनता, लोकप्रियता एवं तेजस्विताकी विभव्यंजना को गयी है।

पौराणिक उपमानोंमे पौराणिक सन्दर्भोको तो प्रस्तुत किया ही नया है, पर साथ ही काव्यचमस्कार भी व्यक्त हुवा है। श्रीवेणकी देवी अनिमन्दिताने इन्द्रुवेण और बिन्नुषेणकी उस प्रकार प्रसूत किया, जिस प्रकार सुमित्राने करमण और सनुम्मको एक साथ बन्म दिया (प्रधा सुमित्रा सुखे तथा यमी (११७८)। भीषेण राजा इस दोनों यमल पुनोको प्राप्त कर उस प्रकार पुत्रोभित हुआ, जिस्त प्रकार हुख बौर लवको प्राप्त कर सीतापति राम्, चुच और सुकको प्राप्त कर सुर्य एवं बर्ग्डस्थलो प्राप्त कर गणाम सुवीमित होता है। इस प्रसंगमें एक साथ कई पौराणिक उचास्थान प्रस्तुत किये गये हैं। चनर सेठके साथ उसका पुत्र मंगलकुम्म इस प्रकार सीमित होता या, जिस प्रकार शिवसीने साथ कारिकेय, इन्क्रके साथ अपना और कुळाने साथ कायन सुवीभित होता है ( सामाल् वद्यानन हवेष महेस्वरण २११३४) इस प्रसंग्त किये गये है, उनते पौराणिक संस्कृतिकी स्पष्ट सोकी मिल बाती है। इस प्रकार कविने पौराणिक सन्दर्भो हारा गिता-गुनीके सोन्दर्भ, दस्तिरामेको केलिको हार्स, जनुत्रोकों मनोरम विषय पर्य मानवीचित व्यवहारका स्पष्टीकरण किया है।

उपमा अलंकारके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा (१०१५३) में कोकिलोंका स्वागतके लिए कजना: चन्द्रमा चकोरके लिए प्रिय होता है और चक्रवालके लिए अप्रिय इस विशेष कथन द्वारा संसारमे कोई भी व्यक्ति सबका प्रिय नहीं हो सकता, इस सामान्य कयनकी सिद्धि होनेसे अर्थान्तरन्यास (१,३२), बक्ष, पृष्प, फल, रस और माक्षिकोका पूर्व-पूर्व विशेषणरूपमे वर्णित होनेसे एकावली (१।४२); रत्नपूर नगरके उपवनोका मन्दनवनकी अपेक्षा उत्कृष्ट वर्णन होनेसे व्यतिरेक (१।४१), भृतगणाचिनायक होने-पर भी भीमरूप न होना विरोधाभास (१।४३), लक्ष्मोके अस्थिर होनेके हेतुका वर्णन होनेसे हेत् बलंकार (२।५), इन्द्रभवण और बिन्द्रभवण द्वारा अनन्तमतीके देखनेपर उसका अनेक उत्रेक्षाओं में बाशकित किया जाना सन्देह अलंकार (२।९३-९६), बेमेल वस्तुओं का एक साथ वर्णन होनेसे विषम (४।२५) अलंकार, सूर्यके पतनके कारण गुरुत्वके विद्यमान होनेपर उसका पतन रूप कार्य न होनेसे विशेषोक्ति बलंकार (४।८४); लक्ष्मीकी अस्थिरता सिद्ध करनेके लिए पद्यके तीन चरणोका हेत् रूपमें चपन्यस्त होनेसे काव्यलिंग अलंकार (२।३), "एक हायसे ताली नही बजती" इस कथन द्वारा "प्रेम भी एक और से नहीं होता" में देशान्तालंकार (२।६७): जिनेन्द्रमें चन्द्रका आरोप करनेसे रूपक अलंकार तथा अम्बुधिवृद्धि और शास्त्रवृद्धिमे अभेदाध्यवसाय होने से अतिशयोक्ति और दोनोंका एकाश्रय अनुप्रदेश होनेसे संकर बलंकार (१।१२); चर्णादि हेतुके बिना रागादिकायौँकी उत्पत्तिका वर्णन होनेसे विभावना (१।९४); 'नास्तिकभाव' इस सामान्य विशेषणके उपादानसे बहस्पतिमें मृतात्म-अववहारका समा-रोप होनेसे समासोक्ति ( ११९५ ): विद्वानके समान धनवान और धनवान हे समान विद्वान कपिल है, इस कथनमें अन्योत्यालंकार (१।१२९): रहस्यका कथन करनेके

१ कुशोलबाम्यामिव में थिलीपतिर्बु धोशनोभ्यामिन बासरेस्वर । अये रहाम्यामिव गम्धसिम्बरो वृतः स्ताभ्यो परमाणमाव सः ॥ १।०१ साम्प्रिः

लिए हम्पर्येक पर्योका प्रयोग होने बीर दोनों सर्वोके ताल्ययं अववारणयें विश्वेष्यके यो विकार होनेखे स्केशालंकार (२।१९) एवं उज्जावनी नगरीके वर्णन करनेते परिर्वक्या (४।१४०) जलंकार नियोजित हैं।

#### **छ**न्दोयोजना

कवि मुनिमहने छन्दोकी सुन्दर योजना कर संगीत धर्मके साथ रसोत्कर्ष उत्सन्न किया है।

प्रथम सर्ग—१-१५७ तक वंशस्य, १५८ पृथियो, १५९ सम्बद्धा और १६० शार्षुत्र० । वितीय सर्ग—१-१५० तक वर्षवाति, १४१ सम्बाकान्ता, १४२-१४६ तक खार्षुक०, १५७-१४८ सम्बद्धा और १४९ शार्वजिकोडित ।

ततीय सर्ग--१-१४८ वसन्ततिलका, १४९-१५० घार्ट्लविक्रीडित ।

बतुर्वं सर्ग—१-२२४ तक उपजाति, २२५-२२६ वसन्त०, २२७-२२८ शार्द्रलवि०, २३० मालिनो, २३१ हरिणो, २३२-२३३ शार्द्रलवि०।

पंचम सर्ग---१-२१० तक उपजाति, २११ वसन्त॰, २१२ शार्बूछ०, २१३ वसन्त, २१४ मन्द्रफ्रान्ता, २१५--२२० शार्बूछ० ।

यष्ठ सर्ग---१--२२० स्वागता, २२१ मालिनो, २२२--२२३ शार्द्गुळ०, २२४ अश्वरा और २२५ शार्द्गुळ०।

सप्तम सर्ग---१-१५६ रघोद्धता, १५७ हरियो, १५८ शार्दूछ०, १५९ पृथिबी, १६०--१६२ शार्दूछ०।

बच्च सर्ग—१-२२४ द्वविकस्बित, २२५ सार्द्रक०, २२६ इन्द्रबंसा, २२७ २२८ साकिनी, २२९ सिकरियी, २३० सम्बरा, २३१-२४२ सार्द्रक०, २४३-२४४ सम्बरा, २४५-२४६ सार्द्रक०, २४७-२४८ सम्बरा, २४९ सार्द्रक०, २५० सम्बरा, २५१-५२ सार्द्रक०, २५३ सम्बरा, २५४-२५८ सार्द्रक०, २५९ सम्बर काता, २६० सम्बरा, २६१ पृषियी, २६२ सम्बरा और २६३-२६४ सार्द्रक०।

नवम सर्ग--१-२८८ वंशस्य, २८९-३१२ शार्दूलः, ३१३ शिखरिणो, ३१४ मन्या-क्रान्ता, ३१५-३१९ शार्दूलः, ३२०-३२१ मन्याकान्ता, ३२२ शार्दूलः ।

दयम सर्ग—१-३३२ तक उपजाति, ३३२ सम्बरा, ३३४ खिखरिणी, ३३५ खार्ड्सक, ३३६-३७ सम्बरा, ३३८-४० खार्ड्सक, ३४२-४४ खार्ड्सक, ३४७ मन्दाकाता; २४८ सम्बरा, ३४९ खिखरिली, ३५० झम्बरा, ३५१-३५४ खार्ड्सक,

एकादश सर्ग — १~२७५ तक उपनाति, २७६ शार्टूल॰, २७७-२९८ **शार्टूल**॰, **२९९-**

- ३१० शार्दूक०, ३११ बसन्त०, ३१२-१३ शार्दूक०, ३१४ हरियो, ३१५ शार्दूक० ।
- द्वावश सर्गे—१-७९ दुर्वाविकस्तित्, ७७ वंशस्य, ७८-७९ लग्वरा, ८० शाहुं छ०। त्रयोदश सर्गे—१-४३० उपबाति, ४३१ वस्त्रतः, ४३२ रखेदाता, ४३३ शाहूं छ०, ४४४-२५ वसन्तरिकका, ४३६-३७ शाहुं क०, ४३८-४५ सन्तराकाता, ४३९ लग्वरा, ४४० मान्तकाता, ४४२-४३ शाहुं क०, ४४४-४५ मन्याकाता, ४४६ पृथियो, ४४७ शाहुं क०, ४४८-४५ लग्वरा, ४५० शाहुं क०।
- बतुर्वेश वर्ग—१-४ वंशस्य, ५-७ धार्डूल०, ८-११ वंशस्य, १२-१३ धार्डूल०, १४-१६ वंशस्य, १८-२० धार्डूल०, २१ मन्दाकात्ता, २२-२३ वंशस्य, २४ मन्दाकात्ता, २४-२५ लंग्यर, १८-२० वंशस्य, ८८-२६ धार्डूल०, १०-४३ हिएंगी, ४४ वसत्य०, ४५ हरवंशा, ४६ वंशस्य, ४७ काच्यरा, ४८-५० पृथिती, ५१ हरिणी, ५२-२३ वंशस्य, ५४ हरिणी, ५५-५० धार्डूल०, ५८ वंशस्य, ७३-५६ धार्डूल०, ६१-६९ वंशस्य, ७४ मार्डूल०, ८०-८३ वंशस्य, ८४-८५ धार्डूल०, ८५-८५ वंशस्य, ८४-६ धार्डूल०, ८५-८३ स्वयस्य, ८४-६ धार्डूल०, ८५-८५ स्वयस्य, ८४-६ धार्डूल०, १५०-६ वंशस्य, १५५ धार्डूल०, १०० धिवारिणी, १५१ धार्डूल०, १०० धिवारिणी, १५१-१६ धार्डूल०, ११६ वंशस्य, १०५ धार्डूल०, ११६ वंशस्य, १०५ धार्डूल०, ११६ वंशस्य, १८५ धार्डूल०, ११६ वंशस्य, १८५ धार्डूल०, ११६ वंशस्य, १८२-१४ धार्डूल०, ११५-१६ वंशस्य, ११८ धार्डूल०, ११६ वंशस्य, १४२-१४ धार्डूल०, ११५-१४ वंशस्य, १८८ धार्डूल०, ११६-१४ वंशस्य, १८५-१४ वंशस्य, १८२-१४ वंशस्य, १८५-१४ वंशस्य, १८५-१४ वंशस्य, १८५-१४ वंशस्य, १८५-१४ वंशस्य, १८०-१४ वंशस्य, १८५-१४ वंशस्य, १४२-१४ वंशस्य, १४२-१४ वंशस्य, १४२-१४ वंशस्य, १४४-१४ वंशस्य, १४४-१४ वंशस्य, १४५-१४ वंशस्य, १४४-१४ वंशस्य, १४५-१४ वंशस्य, १४४-१४ वंशस्य, १४४-१४ वंशस्य, १४५ वंशस्य, १४५-१४ वंशस्य, १४४-१४ वंशस्य, १४४ वंशस्
- पंचवच सर्ग—१-१२०, १२१ हरिणों, १२२ उपजाति, १२३ इन्द्रवंशा, १२४-३४ शार्दछ ।
- बोड्स सर्ग-१-२७६ उपबाति, २७७-२८० शार्द्रल०, २८१-२८६ वसन्त०, २८७ सम्बर, २८८-२९१ शार्द्रल०, २९२ वहन्त०, २९३ पृथिबी, २९४-९७ सार्द्रल०, २९८ सिसरिमी, २९९-३०२ सार्द्रल०।
- सप्तवश सर्ग---१--२०२ तक अनुष्ट्य, २०३--२०८ वसन्त०, २०९--२१४ शार्ड्ल०, २१५-१६ सम्बर्ग, २१७ शार्ड्ल० ।
- बच्दावश सर्ग--१-१२५ उपजाति, १२६-२७ झार्ट्ल०, १२८-२९ सम्बर्धा, १३६ वसन्त०, १३८-१४० चार्ट्ल०, १४१ मन्दाकान्ता, १४२-१४३ चार्ट्ल०।

### शोकस्थापत्य

संस्कृत बैन कवियोंको यह प्रमुख विशेषता है कि वे काम्यके मर्मस्वलॉपर पहुँच कर ऋंगारकी सुराको सीलकी सुवामें परिवर्षित कर देते हैं। कवियों डारा पहोत तीचंकरोंका चरित बाकन्स गुढ बीर पवित्र है। बत्यूव उनकी भवाविक्ष विजयन में सीयक्कालमें विदार्जन, योजनमें विव्यवनुत्रामीण और वार्थसके प्रारम्भ होते ही अवदा वीक्षमके कित्य सामने ही वे कियी निर्माणको प्राप्त कर विरक्त हो तरस्वर्थ करते हैं। इस प्रकार समस्य निर्माणको मान मुनारकी बरखाती निर्दाशे बारस्य होकर वार्यिक कहासागरने बहुँच जाता है। कितने सत्यमामा, अभिनन्दिता, अनन्तमती, वरांगना, कनकन्नी, मुतारा जादि नारीपानोके चरित्र भी तवास भावभूमियर प्रतिष्ठित किसे है। जाति और कुलने नीच पात्र भी अनने पवित्र और उच्च जावरणके प्रभावसे स्वर्ग जीर निर्मण प्राप्त करते हुए दृष्टिगत होते हैं। पात्रोंके बीवनका आदर्श धर्माणयन है। कात्र हैं—

धर्मं समाश्रित्य गुणाः समस्ता महार्चतामाप्य जगस्त्रयेऽपि । महत्तमानां भ्रवणातिषित्वं जीवामिधानप्रथिता समन्ते ॥ । • १ ॥

जीवनमें दान, बील, तप और भावनाका विशेष महत्त्व है। प्रस्तुत कान्यके पात्र उक्त बारो प्रकारके घर्म तत्त्वोको जीवनमे अपनाते हुए परिलक्षित होते हैं। बढाया गया है—

दानं सुपात्रविषये प्रतिपादनीयं, श्लांख विशिष्य विश्वदं परिपाळनीयम् । तप्य तपुत्र प्रविमायनया समतं, भर्म चतुर्विभमदाहृतवाञ्जिनेशः ॥३।३६॥

अनन्तवीर्यका चरित्र उदयनके चरित्रसे मिलला-जुलता है। जिस प्रकार उदयन वासवदत्ताका बोबाशिकक बनकर उश्वका अनहरण करता है, उसी प्रकार अनन्तवीर्य अपराजित विद्या बनके किरानीका वेश चारण कर दमितारिको पुत्रो कनकश्रीका नृत्य-संगीत विश्वक बनता है और उसका अवहरण कर लेता है। उदयन पदाब्तीके साथ विवाह कर चक्कवीं बनता है पर अनन्ववीर्य दमितारिको युद्धमें विजयो बननेके अनन्तर अर्थकी बनता है। चरित्रके विकासकममें अनन्तवीर्यकों दर्शीक्तयों, विशेष महस्य रखती है। उसके चरित्रका वास्त्रविक कर नेत्रगोचर हो जाता है।

इपसे उसकी स्पष्टवादिता, बीरता एवं अहमाबनाकी सम्यक् अभिश्यंत्रना होती है। पूर्वमक्त सस्वारोंकी अभिश्यंत्रना करनेके जिए कविने सुताराका अपहरण अद्यक्ति पोव विद्यावद द्वारा कराया है। सुतारा उसकी पूर्वमक्तको परती स्वयमामाका और है। अत: उसके द्वार्गमामने उसके हृदयमें मबेदनाएँ उस्त्रम होने उसती हैं। पात्र अपने जीवनमं पूर्वमक्षोके सस्कारोंको बोते चलते हैं। उनके जीवनका संचातन अधित-कर्म प्रस्थाते अनुसार होता है। प्रत्येक पात्रको कर्म सस्कारका पूर्ण विदशास है—

पुराकृतै. सम्पद्वाप्यते गुभै कृतानि नो तानि मया सवास्तरे । ततोऽवसूव च दरिदतासुलं यदस्ति वा हेतुकसत्र हेतुसत् ॥ ९।१५०

१ स्व-नवासदत्ता, चान्वम्बा सस्करण, तृतीय-चतुर्थ अक ।

भेषरबके बरिजयर महामारवमें प्रतिपादित शिवि देशके प्रवासी राजा उद्योतर के बरिजका प्रमास वैकित हैं। दोनों हों क्यानक समान हैं। प्रस्तुक काम्यमं द्वतना
वैशिष्टय है कि मेनर्थ इस घटनावें विरक्त हो जाता है। यह उस तपस्वी बन ध्यानस्य
हो जाता है। अतिक्या और सूक्या नामको देवांगनाएँ भी तवे विचित्तन नहीं कर पाती
है। इस प्रकार बमा और परोपकारका आवार्ष प्रस्तुत कर तीर्षकर पर प्राप्त करनेके
लिए योम्यताका निर्देश किया है। दानी, प्रतायी, तपस्वी मेपरब तपस्याके प्रमावके
स्नान्तिताय तीर्षकरका जन्म पहल करता है। तीर्थकर वैका महत्त्यपूर्णपद एक जन्मकी
सामनादी प्राप्त तही होता। इसके लिए कई जन्ममें सामना करती पढ़ती है। इस
प्रकार कवि मुनिजदने आदर्श और यथार्थ दोनों ही प्रकारके बरिज निक्क किहे है। इस

### ज्ञान्तिन।य चरितपर अन्य कार्क्योंका प्रभाव

प्रस्तुत काव्य काणिदास, भारिव, माय, अस्वयोष, वीरवन्दि, हरिचन्द्र आदि कवियोंकी रचनाओंसे प्रभावित हैं। कवि मूनिबदने महामारतसे आक्यान तो प्रहण किये हो हैं, साव हो चैली एवं विषय प्रतिपादनवें भी महाभारतका बाश्रय प्रहण किया है।

१. उरकृत्व स स्वयं मांसं राजा परमधर्मवित ।

तीलयानास कौन्तेय क्योतेन सर्व विभो । महाभारत ननपर्व १३१ ज्ञ. रत्नो० २६-३४। तयभग इसी प्रकारका आस्थान महाभारत कगपर्वके ११०वें जप्यायमें उद्योगरके पुत्र शिविका भी बितता है। २.३ वें — आणिक १३४२।

र. वल --शास्तिक हरादर ।

# चतुर्थं परिवर्त

इसरनामान्स संस्कृत जैन महाकाट्योंका परिशीलन

- (क) धर्मशर्माम्युदय, नेमिनिर्वाण, जयन्तविजय, पद्मानन्द और नरनारायणानन्द महाकाव्योंके रचयिताओंका जीवनवृत्त
- ( स ) कथावस्तु, कथानकस्रोत और कथावयबोंका गठन
- (ग) महाकाव्यत्व और रसभाव योजना
- ( व ) उपमानोंका वर्गीकरण और विश्लेषण
- (ङ) अन्य अर्घालं कार और छन्दोयोजना
- ( च ) बादान-प्रदान---उन्त काब्योंपर बन्य काब्योंका प्रभाव और बन्य काब्योंपर उन्त काब्योंका प्रभाव
- ( छ ) उपर्युक्त कान्योंका वशिष्ट्य

### इतरनामान्त महाकाव्य

हतरनामान्त महाकार्थ्योव तारार्थ उन कार्थ्योवे है, विनके अन्तर्थे चरित शब्द नहीं आया है। चरितवामान्त और हतरनामान्त महाकार्थ्यों बहुत अधिक अन्तर नहीं है। दोर्त वर्गक महाकार्थ्यों चरित एवं महाकार्थ्यों वर्गक महाकार्थ्यों चरित हार्था अपने तर्द्य समाविष्ट हैं। हतना अन्तर अवदय है कि हतरनामान्त महाकार्थ्यों महाकार्थ्यों का हमान्य अवदय कर चारिय करण पाये वाते हैं। वर्डी चरितवामान्त महाकार्थ्यों मुख्य उद्देश्य चरित प्रतिपादित कर चारियिक अम्युत्वान प्रदिचित करना है, वर्डी हतरनामान्त महाकार्थ्यों का लक्ष्य अलंहत शैकीके महाकार्थ्य कार्यकार्य अलंहत शैकीके महाकार्थ्य प्रणाक अम्युतीकरण करता है। महाकार्थ्यों के तरन और गुण दोनों ही प्रकारक कार्यों मृत्यता चेंदि पर प्रयाप कर्यों कार्थ्यों मृत्यता चित्र पर प्रयाप कर्यों कार्थ्यों मृत्यता चार्याच्याची के है। हतरनामान्त महाकार्थ्यों का हुत्यर नाम शास्त्रीय महाकार्थ्यों मुख्यता कार्याच्याची के है। हतरनामान्त महाकार्थ्यों का हुत्यर नाम शास्त्रीय महाकार्थ्यों सुख्यता कार्याच्याची के है। हतरनामान्त महाकार्थ्यों का ह्या नाम शास्त्रीय महाकार्थ्यों का जा सकता है।

प्रस्तुत परिवर्तमें प्रतिनिधि महाकाव्योका परिशीलन उपस्थित कर यह दिखलाया जायेगा कि सस्कृत काव्योको केवल सस्यावृद्धि ही जैन कवियों द्वारा नहीं की गयो है, अपितु उसम कोटिके काव्योका प्रणयन कर संस्कृत काव्यको गुणवृद्धिमें भी योगदान दिया है। काव्योके जनतमें आये हुए कित्यम तास्विक उपयोक्ति हटा देनेपर ये जैन-काव्य प्रभा और स्वस्थित विवेचनमें अपृत्रालवय जीर नैपपदी कियों में वर्षमें कम नहीं है। काव्यक्रणका चमरकार स्थान-स्थानपर दर्शनीय है। कतियय कल्पनाएँ विलक्ष्यन निवास कर्मनाएँ विलक्ष्यन निवास कर्मनाएँ विलक्ष्यन निवास कर्मनाएँ विलक्ष्यन निवास कर्मनाएँ विलक्ष्यन निवास कर्मना है। उत्पादरणार्थ एक पदा समेश्यमियुद्ध काव्यका उद्युष्ण कर उक्त क्वनको पृष्टिको जाती है। कवि युवताके बोधका वर्णन करता है—

प्रवाळविश्वीफछविद्रसादयः सना वसूतुः प्रमयैव केवळस् । रमेन तस्यास्स्वधरस्य निश्चितं जगाम पोयूबरसोऽवि शिष्यतास् ॥ । १५१ —चर्मठ, बाठ १९१३ ई०

किसलय, बिम्बीफल और प्रवाल आदि केवल वर्णकी अपेक्षा ही उसके लोधके समान में 1 रसकी अपेक्षा तो निश्चय है कि अमृत मो उसका शिष्य हो चुका या 1

इस सन्दर्भमें बमुतके विषयत्वको करूपना नदो है। इसी प्रकार नाकके लिए तराजुकी जपमा (२/५२ सर्म) और मृकुटीके लिए ॐकारकी जपमा (२/५५ सर्म०) भी संस्कृत काव्यमें बमुक्त हैं।

युगक्रमानुसार उक्त विवा सम्बन्धो प्रतिनिधि कार्थ्योका बनुधीलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है।

### बर्मशर्माम्युदयम्

इस महाकाव्यमं पन्रहर्षे तीर्यकर वर्मनायका चरित वणित है। इसकी कथावस्तु २१ सनीमें विभाजित है। वर्म-वार्म-वर्म और वान्तिक अन्यूदय वर्णनका कश्य होनेसे कविने प्रस्तुत महाकाव्यका यह नामकरण किया है। इस महाकाव्यके रचयिता कवि हरियन है।

महाकृषि हरिकन्द्रका जन्म एक सम्पन्न परिवारसे हुआ था। इनके पिताका नाम आर्थदेव और माताका नाम रस्यादेवो था। इनको जाति कासस्य थी, पर ये खैन- धर्माकृष्टमी ये। कविने स्वयं अपनेको अरहन्त भगवान्के वर्ष-कमञ्जेका अरार जिखा है। इनके छोटे भाईका नाम लञ्जन या, जो इनका अत्यन्त आशाकारी एवं भक्त था। किवी प्रमानान्वस्यको प्रवारति में जिला है—

श्वमान्युदयको प्रशस्ति में लिखा है— मुक्ताफलस्थितिरलंकृतिषु प्रसिद्ध-स्तवार्वरेव दति निर्मलमर्विरासीत ।

कायस्य एव निरवशगुणग्रहः स-स्रेकोऽपि यः कुछमशोषमलंबकार ॥२॥

लावण्याम्बुनिधि कलाकुलगृहं सीमान्यसद्मान्ययोः क्रीहावेशम विकासवासवलमीभूषास्पदं संपद्मस् । ग्रीबाचारविवेकविस्सयमही प्राणप्रिया शक्तिन.

द्यवांणीय पतिवता प्रणयिनी रप्येति तस्यामयत् ॥६॥ भहुँग्यहामोहत्वच्चदंग्यस्योः सुरः श्रीहरिचम्द्र भासीत् । गुग्मनाहादमञ्जा चभुष्ठ सारस्वते क्षोतिय यस्य वाच ॥॥॥ भवतेत शस्त्रेन च लहस्येत तिय्योंकुशे राम द्वराखेत । यः परमामादिवदुद्वितेतुः शास्त्राखुराशे रस्यास्साद ॥॥॥

प्रसिद्ध नोमक बधमें निमंत्रमृतिके बारक बार्ट्स हुए, जो बर्णकारोमें मुनाफल-के समान मुशीभित होते थे । वह कादस्य थे, निर्दोष गुष्पाद्धी थे और एक होकर भी सम्मत कुलको बलकृत करते थे । शिवके लिए पार्वतीके समान स्थ्या सामक उनकी प्राणिया थी, जो सीन्दर्यका समृद्ध, कराओका कुल्यम्बन, सौमाय्य और उत्तमभाय्यका कीडाभवन, विलावके रहनेकी अट्टालिका एवं सम्प्रसाकोके बानूपणका स्थान यो। पिवन आवार, विवेक एव आश्चर्यकी भूमि थी। उन दोनोके बहुन्त भगवान्के परणकमलोका अपर हरिचन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुमा, जिसके वचन गुष्पोके प्रसादित सरस्वतीके प्रवादको समृद्ध बनानेवाले थे। उस हरिचन्द्रके एक लक्ष्मण नामका भाई था, जो उन्हें उतना हो दिया था, जितना रामको लक्ष्मण करना हो दिया था, जितना रामको लक्ष्मण

१ निर्णय मागर प्रेस नम्मईमं सर् १८३३ में काव्यमानाके जावने ग्रम्थके स्पने ब्रकाशित । २ ग्रन्थकर्त्त प्रशस्ति —धर्म० श० निर्णयसागर, नम्बई, १६३१ ई०, पृ० १७६ ।

कविका सम्यान विकान या। रपूर्वश, कुमारसम्भव, किरात, शिक्षुपाकवव, वन्त्रप्रमवित प्रमृति काष्यसम्भोके साम तत्वार्धस्म, उत्तरपुराम, रत्तकरस्वयावकावार, उत्तरपुराम, सर्वार्थिखिद प्रमृति धन्योंका मी कम्यान किमा या। दर्शन और कार्यके यो विद्यान्य एक्टे द्वारा प्रतिपादित हैं, उत्ते करियको प्रतिमा और विद्वासका वनुमा सहयमें ही किया या सकता है। रसम्बनिको कविने विद्वान्तक्यमें स्वीकार किया है।

### स्यितिकाल

सहाकवि हरिष्यको स्थितिकाक सम्बन्धे कई विचारधाराएँ उपस्वक है।
यतः हरिष्यः नामके कई कवि द्वुर हैं। प्रथम हरिष्यः नामके कवि चरकतिहताके
टीकाकारके कमें उपस्वक होते हैं। इनका समय अनुमानतः ईसबी प्रथम सातो है।
माधवित्यानको मध्यक्षेत्री स्थासमामें हरिष्यः और महारक हरिष्यको नाम साथे हैं।
माधवित्यक्ति के प्रारम्भ महारक हरिष्यक उत्तर्भक्त किया है। योध्यक्षिको
कास्त्रमीमां और क्यूर्यमंत्रमें महारक हरिष्यक मामिलेख मित्रता है। पाउसको मामिलेख मित्रता है। पाउसको मामिलेख मात्रता है। पाउसको मामिलेख मात्रता है। पाउसको मामिलेख मात्रता है।

स्व॰ श्री पं॰ तार्यूराम प्रेमोनै वर्मश्रामान्युदयकी पाटनकी एक पाण्डुलिपिका उल्लेख किया है, जिसका प्रतिलिपिकाल वि॰ सं॰ १२८७ (ई॰ सन् १२३०) है। प्रतिके अन्तर्में लिखा है—

''१२८७ वर्षे हरिचन्द्रकविविरचितवः'शर्माम्युदयकान्यपृस्तिका श्रीरत्नाकर-सुरिआदेशेन कौतिचन्द्रगणिना लिखितमिति भदम्' ।

श्री पं॰ कैशशबन्त्रजो शास्त्रीने अपने 'महाकवि हरिचन्द्रका समय'' शीर्षक निबन्धर्मे घर्मशर्माम्युदयके ऊपर वीरनन्दोके चन्द्रप्रमंबरितम् और हेमचन्द्रके योगशस्त्र

१. अत्र केषित हरिचन्द्रादिभिव्यस्मित्वं पाठान्तरं पठन्ति—मधुकोशी व्या० माधवनिदान पृ० १७. पंक्ति १०।

२ पदम्बोज्ज्बलोहारी रम्यवर्णपदस्थिति ।

भट्टारकहरिचन्द्रस्य गद्यमन्धो नृपायते ।- हर्षचरित १।११, पृ० १०।

३. हरिचन्द्रचन्द्रमृती परीक्षिताबिह विशालायाम्।—का० मी०, ७० १०, ५० १३६ (बिहारराष्ट्रभाषा संस्करण, ११६४ ई०)।

सत्करण, २५१ र २०) । ४ विदुषक: (स्क्रीधम्) - उज्जुलंता किंच भणक अम्हाणं चेडिया हरियद—गंदियद – कोहिसहा-सत्यक्रमीलं विदुषदी कुकक्ति !

<sup>--</sup> कर्पुरमंजरी, चौखम्बा संस्करण १६४६ प्रथम जवनिकान्तर १० २६।

भासम्भ जनगमित्रे कसीदेवे बजस्स रहुआरे।

सोवन्यवे आ बंधिम्म हरिववे आ आणंही इ०००-गउडवहो, भाग्डारकर आरियन्टल इन्स्टीच्यूट यूना, १९२७ ई० ।

६ पाटलके संबर्गीपाङ्गके पुस्तकमण्डारकी सूची गायकबाड़ सीरिजसे प्रकाशित, मड़ौदा, ११३७ ई० ।

<sup>ं.</sup> अनेकाम्त वर्ष = किरण १०-११, पृ० ३०६-३=२।

श्री के० के० हिण्डीकी ने हरिचन्द्रको बादीमसिंहको पदचात् (ई० १०७५-११७५ ई०) का कवि माना है । पर सहाकवि बादीमसिंहको समयके सम्बन्धसे पर्याप्त मत्रोव है। स्व० श्री पं० नाषुरामकी श्रेमी वादीमसिंहका काल विक्रम सबत्की १२वी शती; श्री प० कैलाशचन्द्रजी आस्त्री अकलकदेवके समकालीन (ई० ६२०-६८० ई०) ब्रीर प्रो० दरबारीलाल कोटियाँ नवम शाती मानते हैं। बत. श्री हिण्डी-की डारा निजीत समर भी निविवाद नहीं है।

१ जेनसन्वेश-- शोधाक ०, भा० दि० जेन संघ मधुरा, १८६० ई०, पृ० २५०-४४। २ इगलकम्मे, बणकम्मे, साडोकम्मे, भाडोकम्मे, फोडोकम्मे, दलक्षाण्याज्ये...

<sup>--</sup>जबामगदसा, गोरे द्वारा सम्पादित सरवरण, पूजा १६५३ ई०, प्रथम आनन्द अध्ययन, पु० = । ३ रगातकम्म वा बागकम्म बा सागादिकम्म वा भाविप्रकम्म वा 'समराइटचक्हा, ५० भगवानदास सरकरण, जहमदाबाद, १६;--४२ ई०, ५० ६३।

४ (पूर्व १०) - भारतीय झानपीठ द्वारा प्रकाशित जीवन्धर चम्यूका खंद्रेजी प्राक्वथन (Foreword),

१. ( पूर्व पृ० )—जेन साहित्य और इतिहास, द्वितीय सस्करण, पृ० ३२१ ।

द श्यामञ्जादयन्द्रोदय प्रथम भाग, माणिकचन्द्र प्रत्यमाता, १६३८ हैं , पृ० १९१ ।

७. स्थाद्वादसिद्धिः, माणिकसन्द ग्रन्थमाला, ११६८ ई०. प्रस्तावना, पूठ २६-२७।

यासेबनक-दर्शनं नग्रारस्-हर्पचरितः, श्रीलम्बा संस्करणः, प्रथम उ०।

नेषध महाकाव्य, चौत्वस्का संस्करण ३।११।

बाया जीर बहुति नेवधर्मे गया। नैवध महाकाञ्चपर धर्मसर्भास्त्रुदयका और भी कई तरहका प्रभाव है।

संश्वार्गाश्वरवा नाम सम्मवतः पारवांम्युवयके अनुकरणपर रखा गवा होना । संस्कृतकाव्योम वस्मुवद नामान्यवाले काव्योम सम्मवतः विनवेकका पार्वाम्यूवय सवसे प्राचीन है। नवी शतीके महाकृति विस्त्यामीक काव्याम्युवय हान्याम्यूव हान्याच्ये हैं, विसका क्यानक बोद्योके सवस्थानी कृष्ण किया पार्वा है। १२वी शतीमे शासिणाय्य कि वें वेंद्रानाय वेदान्यदेशिकने २५ वर्ग प्रमाण 'पादवाम्युवय' नामक महाकाव्य लिखा है, जिससर अव्यवस्थानित रे १६ १६० १० १० कि विद्यापूर्व होना लिखा है। महाकृति बालाप्यके परीवदाम्युवयं नामक काव्यका निर्वेश मी उपलब्ध होता है। १६ सन् १५ उ० में रावनायने विजयनगरके वीर सेनाप्यति साल्य नर्श्वहके चरित की 'सालवान्युवय' नामक महाकाव्यक्ष निर्वेश मी उपलब्ध होता है। १६ सन् १५ उ० में रावनायने विजयनगरके वीर सेनाप्यति सालव नर्श्वहके चरित की 'सालवान्युवय' नामक महाकाव्यक्ष निर्वेश होता है। अतः सह निर्वेश नामक विजयनगरके वीर सेनाप्यति सालव नर्श्वहके चरित की 'सालवान्युवय' नामक सहाकाव्यक्ष निर्वेश नामक स्थानित निर्वेश निर्व

कित हरियन्त्रने जीवन्यरवस्तृका प्रणयन किया है, इसकी कयावरत् अन्तवृक्षा-मणि और रखिनतामणिक बाधारपर प्रवित है। कित वाद्योगेशिहते इन दोनो अन्योको कपादरनु कित परमेट्टोके वानपर्यवस्तृ नामक पुराणचे यहण को हो तो वाद्योगिहरूको समय ८वी शती निश्चत है। यदि इस बनुमानको सही न माना जाय और वाद्योगिहरूको प्रत्योको कथावरनुका बाधार गुणभड़ के उत्तरपुराणका हो माना जाय, और जीवनक्त चम्पूको कथावरनुका बाधार सुत्रवृक्षामणिको माना जाय तो मी हरिचन्द्रका समय ई-सत्यागिल मिलता हो सह सत्वमुक्तामणिको माना जाय तो मी हरिचन्द्रका समय ई-सत्यागिण मिलता है, वह सत्रवृक्षामणिको माना विश्वत्यागिल के स्व

महाकवि असग द्वारा विरिचित वर्धमानचरितमुके अध्ययनसे ऐसा प्रकीत होता है कि कविने कई सन्दर्भ और उरवेक्षाएँ जीवन्यरचन्यु, वर्मश्रमान्युदय और चन्द्रप्रभ

१ नेथध परिश्रोतन –डॉ॰ चण्डोप्रसाद शुक्त द्वारा प्रस्तुत शोध प्रमन्ध, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इताहामाद, १९६० है।

२ पंजाब विश्वविद्यालय सीरिज सख्या २६. ई० १९३७ में लाहीरमें प्रकाशित ।

संस्कृत साहित्यका इतिहास—ते० वाचस्पति गैरोता, प्र० चौलम्मा विद्याभवन वाराणसी, ११६० ई०, प० ६८ ।

४. सस्कृत साहित्य का इतिहास, बही, पु० ३४०।

४. वही, पृ० **व्ह**ृह≀

र व्यश्यिती के राज्यात वान्युरम नामान्त काव्योंकी समृद्ध परम्पर। इन्टिनत होती है। यहांवर्माका रामामपुरम, बाममापु कावका नामपुरम (१४०)-१४२०ई), राजनांव तृतीय का वान्युत्तरायामपुरम (१४२)-१४४६०) और रषुनावकी विश्वास तिरामप्राम्यका रषुनाया-पुरम (१४१) मी श्रीस्ट है। ७. जैन विद्यास्य भास्तर, माग १३, विश्वास १।

जन हितेथी भाग १०. अंक २. ५० ७२ ।

चरितते प्रहण की है। उक्त कावयप्रचीके तुलमात्मक अध्ययनसे यह सहवर्षे ही स्पष्ट हो आता है कि हरिचन्द्रने असमका अनुसरण नही किया, बल्कि महाकवि असमने हो हरिचन्द्रका अनुसरण किया है। यथा—

> प्रियता विभावि नगरी गरीयसी दुरि यत रथ्यपुदतीशुलाञ्चलम् । कुरुविन्द्कुण्डलविभाविभावितं प्रविलोक्य कोषसिव सम्यते सनः ॥ —जीवन्दर०, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, ६१२५

सन्नोस्क्सान्कुण्डल्पन्नागाच्छायावतसारुभिताननेन्द्रः । प्रसाद्यते कि कुवितेषि कान्ता प्रियेण कामाकुक्ति हि सृदः ॥ —वर्धमानचरितम्, सोलापुर, ई० १९३१, ११२६

सोदासिनीय जल्दं नवसन्त्रतीय च्नुद्रमं कुतुमसंपरिवाद्यसासम् । ज्योत्स्नेव चन्द्रमसमच्छविषय सूर्यं त भूमिपालकमभूवयदायताक्षी ॥ —जीवन्धरवस्म् १।२७

विश्युब्छतेवाभिनवाश्युबाह च्तर्द्रुम न्तनसम्बरीव । स्फुरत्प्रभेवामछपद्मरागं विभूषपामात तमायताक्षी ॥ —वर्षमानचरितम ११४४

हरिबन्द्रने धर्मशर्माम्युरयके दशम सर्गमें विन्व्यगिरिको प्राकृतिक सुषुमाका वर्णन किया है। महाकवि असगने इस सन्दर्भके समान हो उत्प्रेक्षात्रो द्वारा विजयार्थका चित्रण किया है। यथा—

> विश्वं विकोक्य निज्ञुउज्वक्तरात्रिक्षे क्रोधाप्पतिद्विष इतोह द्दी प्रहास्स्। तद्भग्नर्दार्घद्शनः पुनरेव तोशस्क्रीलाक्सं स्पृक्षति पृथ्य गजः प्रियेति ॥ —षर्मश्चर्माम्यद्यः, निर्णयसागरः, १०१९

यस्मानुदेशप्रतिबिभ्वत स्वं निरीक्ष्य वन्यद्विरदो मदान्धः । समेस्य वेगेन रदप्रहारहिनास्त को वा मदिनां विवेकः॥

--वर्धमानचरितम् ५।५

वर्षमानवरितके रचिता कवि असगते हस काव्यका रचनाकाल ई० सन् ९८८ बताया है। अत्य र हस काव्यके पूर्व हिर्म्यप्रका समय मानना प्रायः उचित्र है। चन्न-प्रभवितके सर्मसामानुदय प्रभावत है और वर्मसामानुदयके वर्षमानवरित, नैत्रचचित्र एवं वर्षसमामानुदय प्रभावित है। अत. हिर्म्यप्रका समय ई० सन् १०वी सती है।

#### रचनाएँ

महाकवि हरिचन्द्रको दो रचनाएँ उपलब्ध है—धर्मदार्मान्युदय और जीवन्थर-चन्यू। कुछ विद्वान् जीवन्धरचन्यूको धर्मधर्मान्युदयके कर्ता हरिचन्द्रकी रचना नहीं

१. "सबसारै दशनवोत्तरवर्षग्रुवते"—वर्द्धमानचरित प्रशस्ति इस्टो० १८१०४।

मानते, पर यह ठोक नहीं है। यतः इन दोनों रचनाओं में भावों, कल्पनाओं और शब्दोंकी दृष्टिसे बहुद साम्य है।

जीवन्यर चन्यूमें पृष्पपुरुष जीवन्यरका चरित विणित है। क्यावस्तु ११ तम्मीने निमक्त है तथा क्यावस्तुका जाभार वादोबिंग्हको गद्यचिन्तामणि एवं शवचूकामणि यन्य है। में तो इव काव्यरर उत्तरपुराणका मो प्रभाव है, पर क्यावस्तुका मूलस्रात उक्त काब्ययम्ब ही हैं। गद्य-सदमयो यह रचना काव्ययुगोको दृष्टिते सुन्वर है। द्वासारसके समान मधुर काव्यरस प्रत्येक सहस्यको तृति प्रदान करता है।

# धर्मशर्माम्युवयकी कथावस्तु

मंगलस्तवन, सज्जनप्रशंसा, दुर्जनिनन्दा एवं आस्मिनिवेदनके अनन्तर जम्बूरीपके अन्तर्गत भरतक्षेत्रका चित्रण किया है। इस क्षेत्रनें समस्त ऋढि-सिडियोंसे सम्पन्न रत्नपर नामका सन्दर नगर है। — प्रथम सर्ग

हा नगरमें महाप्रवापी महावेन नामका राजा शासन करता था। इसकी रूपवती और गुणवती सुवता नामकी पत्नी थी। इस राजदम्पतीको मन्तानके जगावमें समस्त सुल-वैगन नीरल प्रतीत होते थे। एक दिन उस नगरीके बाहरी उद्यानमें प्रचेता नामक चारण ऋदिवारी मृनिराज पचार। उद्यानपाल चर्ऋतुक्रीके फ़क्र्यूच्य लेकर महाराज महासेनके समक्ष उपस्थित हुआ और हाथ ओडकर मृनिराजके जागमनकी सचना थी।—विशीय सगं

राजा महासेनने नगरके उद्यानमें मृतिराजके पथारनेकी घोषणा करा दी। राजा, सामत्त वर्ग और प्रजा सहित मृतिराजके दर्शन करनेके लिए गया। नमस्कारके परचात् भूमिपर कैठकर उन मृतिराजके पुत्र न होनेका कारण गुछा। मृतिराजने बताया कि पन्नहर्षे तीर्षकर पर्मनाषका जन्म होगा। राजाने वर्मनायके पूर्व मत जाननेकी इच्छा ज्यक्त की।—मृतीय सर्ग

मृतिराजने कहा— "वरख! वातकी सण्ड द्वीपमें पूर्विविदेहकी छीता नदीके तटपर वरस नामका रेश हैं। इसमें समृद्धिते जुक सुसीमा नामकी नगरी हैं। इस नगरी में दशर नामका राजा राज्य करता सा। एक दिन पूर्णमाको राजिमें वन्त्रमहण्की रेखकर ते छे छोता रको असारताका अनुनव हुआ और उसे संवादित दिर्पक हो। यां। एक दिन उसने वर्षाय हिम्म हो। एक दिन उसने अपने विचार मिन्नम्बहलके समक्ष उपस्थित किये। राजाका सुमन्न नामका मन्त्री चार्बाक मतावृद्यायो सा। जत. उसने बारामा के सरितद्यके सम्बन्धमें सका व्यक्त की। राजानी सुमन्नकी मंत्राजी हा स्वयम्बन कर कारामाला बरितद्य विद्ध किया। दशाय अपने पुत्र कतिरावकी राज्यभार धौंपकर विमानहृत मृतिरावकी दिगम्बन दीवान स्वराध अपने पुत्र कतिरावकी राज्यभार धौंपकर विमानहृत मृतिरावकी दिगम्बन दीवान स्वराध अपने पुत्र कतिरावकी राज्यभार धौंपकर विमानहृत मृतिरावकी दिगम्बन दीवान स्वराध अपने पुत्र कतिरावकी राज्यभार धौंपकर विमानहृत मृतिरावकी दिगम्बन दीवान स्वराध अपने पुत्र विद्या सामक दियानमें "तेती स्वाराव्य कर ली। तप्त्रवर्षण द्वारा उसने सर्विदेदित नामक दियानमें "तेती स्वाराव्य स्वराध

१ भी पंजपतालालजी साहित्याचार्य द्वारा निवित और भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा ११६८ ई० में प्रकाशित क्रोनच्यर चम्प्रकी प्रस्तानमा, पुरु ३७-४०।

आयु प्राप्त कर बहसिन्द्र जातिका देव हुआ। यही जोव स्वरित च्युत होकर आवसे छह महोनेके अनन्तर तुम्हारी राती सुबताके गर्नमें आयेगा और पन्द्रहवी वर्मनाव नामका तीर्यंकर होगा"—चतुर्व सर्ग

कुछ समयके परचात् स्वर्गके देशियां सहारानी सुवताको सेवाके लिए उपस्थित हुई। राजा महासेव जब, बंग, आन्ध्र, नैपच, कोर, केरल, कलिम और कुनतल देशके राजाओं से कर प्राप्त करता चा तथा ममं-यायपूर्वक प्रवाहा पालन करता था। एक दिन रात्रिके उत्तराधीं राजों सुवताने सीलह स्वय्य देशे । प्राप्त काल होनेवर रानीने स्वय्योका कल राजां से पूछा और तीर्यंकर पुत्रकी उत्पत्तिको सूचना समझ कर बहु बहुत प्रस्त हुई।—पंचम सम

पुष्यनक्षत्र युक्त माधबुक्ला त्रयोदकोकी शुमवेकार्मे सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुना। भवुनिकाय देवो सहित इन्द्र भगवान्का बन्माभिषेक सम्पन्न करनेके लिए उपस्थित हाला।—पन्न सर्ग

• इन्द्रते साचीको अन्त.पुरमे भेजा। उसने मायानिमित शिणुको महिषीको गोदमे समिति कर तीचेकर धर्मनाथको लेलिया। इन्द्र धर्मनाथको ऐरावतपर सवार कर सुचैक पर्यतपर ले पाया और वहाँ सीरोदकसे उनका अभियेक सम्पन्न करनेका उपक्रम किया।—समस्य सर्ग

शकने बाजक धर्मनायको मुनेर पर्वतको पाण्डुक शिलागर स्थित मणिमय तिहासनपर बैठाकर एक हुनार आठ कजदाकि जलते उनका अभिषेक किया। इन्द्राणी ने उस शिशुको दिश्य वस्त्रामण पहनाये। देशानााओने नृत्यनान किया और सभी देशोने उनको स्तुति को। अभियेकके अनन्तर इन्द्राणीने शिशु धर्मनायको माताके पास सुलाकर मायामयी शिशुको हुर किया। इस प्रकार बन्मोत्सव सम्पन्न कर देशपण स्वर्गणोकको चले गये।—अक्षम सर्ग

बालक पर्मनाय समयानुमार वृद्धि गत होने कयें। शेशव पार कर उन्होंने कियोरा-बस्यांन परायंग किया। इस अवस्यामें उनका तैत्र इस प्रकार बबने लगा, बैसे मध्यानु-के सूर्यका जोर भागे साकत्यसे महायजको अनिका तेत्र बढता है। उनके अग-अस्यग अप्रतिस मुन्दर से। युवा होनेगर उनके सोन्दर्य और पराक्रम पराकाश्चको प्राप्त हुए। महाराज महासेनने सर्वगुणसम्बद्ध समझकर कुमारको युवराजयस्वर प्रतिष्ठित किया। एक दिन विद्यांके प्रतायराजके दूरा उनको युनी ग्रुगास्वतीके स्वयवरका सन्देश लेकर वर्षो । पिताकी आजासे कुमार पर्मगाव भी इस स्वयंवर व सम्मानक होने चला।— नवस सर्या

मागीरपीको पार कर कुमार विन्धागिरिके निकट पहुँचा । युवराजके घनिष्ठ मित्र प्रभाकरने विन्धागिरिको मुषमाका वर्णन नाना तरहसे किया । —दशस सर्ग

सुन्दर सुरम्य बिन्ध्यगिरियर युवराक्षेत्र सैन्य शिविर बाला । उन्होंने स्त्रान कर बस्त्राभूषण बदले । इस समय षड् नद्वतुएँ उनकी सेवाके लिए उपस्थित हुईं । कविने यहाँ उद्देशन क्यमें ऋतुवाँका वर्णन किया है। विशेषतः कामियाँके द्वारा परि-रिवरियाँका विश्वण सम्पन्न हुआ है। ऋतुराज वसन्तसे आरम्न होकर यह ऋतुवणन उत्तरोत्तर गम्भीर होता गया है। —-पुकादश सर्ग

वनन्तर किन्नरेड युवराज धर्मनावसे वनक्रोडाका जनुरोध करता है। प्रसंगवश पुष्पावचनका कामचित्रोंके माध्यम द्वारा सुन्दर वर्णन किया गया है। ---श्रादश सर्ग

दरनतर पूरको मर्नवेचो पोझ होनेपर सैनिकोने सुन्हरियों छहित सर्थ्याके जल-में विहार किया। जलकोडाके समय कोई रमको नहोके समीप मोठी और मिलस्य आभूवर्णोये युक्त पतिके वसस्यजकी तरह किनारेपर पडकर रागये सार-सार नेत्र बजाने लगी। दूसरी और पृथ्य समृह भोजी-माठो नवींक्योंका बळवे सिचन कर रहा या। — वर्षाव्यव सर्ग

जलविहारके अनन्तर स्त्रियोने प्रांगार किया, नवीन वस्त्राभूषण घारण किये। इसके परवात् सन्ध्या, अन्यकार और चन्द्रोदयका वर्णन किया गया है। नायिकाओके प्रसाधन और द्वीप्रेषण आदि भो वर्णित है। —चतुद्देश सग

पुदा दूरीके वचन सुन रसिक गुवक सुरापान करने छगे। कविने इस सर्गमें समायम ससका जो कान्यमय वर्णन किया है। — पचटका सर्ग

ज्याकाल आस होनेपर देशोके विशाल समृहते धर्मनाथकी निद्रा भंग करनेके लिए विश्वय प्रकारते स्तृतिन्याठ किया। स्तृतिन्याठ सुनकर धर्मनाथ बागे और लक्ष्य-चिद्धिके हेतु विदर्भ देशकी ओर प्रस्थान किया। धन-शान्यते समृद्ध विदर्भ देशमें पहुँचनेपर कृष्यनम्पके राज्य प्रशास्त्र विज्ञाका स्वागत किया। —चोकका सर्ग

दूसरे दिन धर्मनाय स्वयंतर मध्यपमे पचारे। सुभद्रा नामक प्रतिहारीने स्वयंतर-मे सम्मिलित हुए राजकुमारोका परिचय दिया। प्रृंपारवती धर्मनायके पृण्यवण कर मुग हो गयो और वरनाला उनके गलेशे पहना दो। धर्मनाय अपनी समस्त नेनाको सुपेल नेनापतिके अधीन कर दिमान दारा वयुसहित अपने नगरमें आये। — समझक्ष सर्ग

राजकुमारके राजयानीमें पहुँचनेपर आनन्दोत्सन सम्पन्न किया गया । महासेन-ने कुमारको राजनीति और धर्मनीतिका उपदेश देकर राज्यसिद्वासनपर बास्ड किया और स्वयं निरक्त हो बनका रास्ता लिया । —अधादन सर्ग

क्षेत्रपति सुपेणके दूतने कहना जारम्य किया—स्वामिन् ! आपके बके आनेके बाद कुटिक राजाबाँके समूदने तेनापति सुपेणको युवके किए लक्कारा । दोनों बोरकी सेनाज्ञांसे दमासान युव्व हुवा । सुपेणने सभी राजाबाँकी परास्त कर विपृत्व पनराधि प्राप्त की है। घर्मनाथने उस धनको राज-कोकमे जना न कर प्रजामे विदरित कर दिया। — प्रक्रोक्षिक्त सर्गे

वर्मनायने पाँच लाख वर्ष पर्यन्त आसमुद्र पृथ्वीका पालन किया। टूटती

उल्काओंको देखनेसे उन्हें विरक्ति हो गयी । लौकान्तिक देवोंने उनके बैराम्यको बृद्धि को और दे अपने पुत्रोंको राज्यभार सौंपकर माध्यक्ला त्रयोदशीके दिन दीक्षित हो गये। मुनि अवस्थामे सर्वप्रथम बाहार पाटलिएतको राजा धन्यसेनको यहाँ हुआ। कठोर तप करनेपर माधी पणिमाको केवलज्ञानको उपलब्धि हुई। इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने सम-वशरणसभाकी रचना की । तीर्थंकर धर्मनाय उपदेश देने सगे । —विंश सग

धर्मनाथने सात तत्त्वोका विशद विवेचन किया। इनकी सभामें ४२ समधर थे। पार्श्वनाथ पहाडपर चैत्र शक्ला चतर्थोंको रात्रिमें आठ सौ मनियोके साथ इन्होंने निर्वाणलाभ किया। -- एकविश सर्ग

# कथावस्तुका स्रोत और गठन

धर्मनायके जीवन सत्र तिलोक्पण्यत्तिमें पाये जाते हैं। माता-पिताका नाम , जन्म-नगर जन्म समय, केवलज्ञानतिथि एवं निर्वाणतिथिका संकेत भो इस ग्रन्थमें है। कवि हरिचन्द्रने अपने इस काव्यकी कवावस्तु उत्तरपुराणसे ग्रहण की है। उत्तर पराणके ६१वे पर्व मे धर्मनाथ चरित आया है। बताया गया है कि ससीमा महानगरमें देशरय नामका राजा राज्य करता या । एक बार वैशास्त्री पर्णिमाको लगे चन्द्रग्रहणको देख कर उसे विरक्ति हो गयी और वह अपने पत्र महार**य**को राज्य देकर दोक्षित हो गया । तपश्चरणक प्रभावसे उसने सर्वार्थिसिट नामक विमानमें जन्म ग्रहण किया । बहाँसे च्यत हो वह रत्नपर नरेश भानकी महादेवी सप्रभाके गर्भमें अवतीर्ण हुआ । माध शक्ला त्रयोदशीको उसने जन्म ग्रहण किया । इसका जन्मोत्सव देवोने सम्पन्न किया और धर्मनाथ नाम रखा गया । इन्होने पाँच लाख वर्ष प्रमाण राज्य किया और उल्कापात देखने से इन्हें विरक्ति हुई । मनिदोक्षा ग्रहण करनेपर पाटलियत्रके राजा धन्यवेणके यहाँ प्रथम आहार ग्रहण किया । वेवलज्ञान प्राप्त कर धर्मोपदेश दिया और सम्प्रेटाचलमे निर्वाणलाभ किया ।

उपर्युत्त पौराणिक कथावस्तुको ग्रहण कर कविने प्रस्तुत काव्यको निबञ्ज किया है। कवावस्तुमे नामोके परिवर्तनके साथ महाकाव्योचित धर्म उत्पन्न करनेके लिए स्वयंदर वर्णन, विन्ह्याचल, षड्ऋतु पृष्पावचय, जलक्रीडा, सन्ह्या, चन्द्रोदय एवं रतिक्रीडाके वर्णन भी प्रस्तृत किये हैं। उत्तरपुराणमें घर्मनायके विताका नाम भान बताया है पर धर्मशर्मास्युदयमे महासेन । माताका नाम भो सुप्रभाके स्थानपर सुवता आया है । कविने

१. स्यणपुरे धन्माजिनो भागुनारंदेन सुख्यदाए स ।

मात्रमिदतेरसोए जादो पुस्सम्मि वस्त्वले । —तिला०, सोलापुर, १६४६ ई०, चतुर्घ अधिकार गा० ५४० ।

२ पुस्सरस पुण्णिमाए पुस्से रिक्खे सहेदुगस्मि वणे ।

अवरण्हे सजार्द धम्मजिणिदस्स केवतं लाणं । —वही, चतुर्थ अ०, गा० ६१२ । जेद्रस्स किन्हचोइसियच्च्रसे जन्मभन्मि सम्मेदे ।

सिद्धो धम्मजिणिदो स्वाहिय अडसएहि जुदो । -बही, चतुर्य ० गा० १९९६ ।

क्यावस्तुको पूर्वभवावसीके निक्पणये आरम्भ न कर वर्तमान जीवनये बारम्भ किया है। रचुवंगके विकोषके समान महायेन मो पुत्र-बिनाये आकान्त हैं। उन्हें श्रिष्ठ प्रकार सुके विका नम्भ नीति-विना पराक्रन, विव्ह-विना वन, पन्प्रमा-विना रामि, नावस्त्रीकी स्वरोध होते हैं, उसी मकार प्रवाद, तसमी बीर वर्ष्ट लाक्स्म विराद स्वरोध के प्रकार प्रवाद, तसमी बीर वर्ष्ट परावस्त्र के साम के सीमारहित मालून पढ़े हैं। वे सोचते हैं कि विवतने जीवनमे पुत्र-सर्थका वर्गीकक सामन्द्र प्राप्त नहीं किया, उसका कन्म थारण करना वर्ष है। प्रता महायेन सामके साम प्रवाद करते हैं। प्रता मामक मृतिके निमन्द पहुँचते हैं। वे उनके समक्ष पुत्रिक्ता व्यवस्त करते हैं। प्रता वर्गन वर्गन वर्ग करते हैं। प्रता वर्गन वर्गन वर्गन वर्गन वर्गन करते हैं। प्रता वर्गन वर्गन वर्गन वर्गन करते हैं। प्रता वर्गन वर्य वर्गन वर्

इस सन्दर्भये पुनर्जन्म और कर्मफलकी सिद्धिके लिए राजा दशरण और चार्वाक-मतानुवामी सुमन्त्र मनीका आराविषयक वार्वालाप मी निबद्ध है। मन्त्रीने आरावरावका लण्डन करते हुए कहा—"'दस धरीरके अविरिक्त कोई मी आराग भिन्न अवस्वीमें न तो जन्मके पहले प्रयेख करती दिखलाई देती हैं और न मरनेके बाद ही निकलते दिखलाई पहती है। जिस प्रकार गुड, जन्न, पानी और ऑवलोंके स्वीगते एक उन्माद उत्पन्न करनेवाली शक्ति प्राहुर्मुल हो जाती है, उसी प्रकार पृष्टियों, अमि, जल और वायुके संवीगते इस धरीरक्सी यन्त्रका संवाजन उरम्ल हो जाता है। अतः आराम और परकोक आकाशकृत्यक्ष समान नहीं है"।

मन्त्रीके उत्पूंक कवनका सण्डन करते हुए राजाने कहा — ''बोब अपने शरीरमें मुखादिकी तरह स्वववेदनसे जाना जाता है। पूर्वमत्रके संस्कारके कारण तरकार उत्पन्न बालक प्राताका स्तनपान करता है। विजातीय मुतीसे चेतन जात्माकी उत्पत्ति नही हो सकती है। जमूर्तिक होनेले जात्मा दृष्टिगोचर तही होती। बस्तुत यह जात्मा जमूर्तिक, निर्वाच, कर्ता, भोक्ता, चेतन और जानवर्शन युक्त है। स्वानुभव द्वारा इसका बस्तित्व चिद्व है। वत्यस्य पूत्रजन्म और कामकलको सिद्धि होती हैं।"

कविने कथावस्तुके लघु कलेबरको पर्णतया सुगठित बनानेका प्रयास किया है।

<sup>्,</sup> न जनमः प्राह् न च पञ्चताया परी विधिन्ने प्रसादे न चान्तः।
पिराह निर्माण व स्थापेटलस्तृभियों न देहादिङ् किन्छाला । धर्मः श्रीक्ष कि स्थापेटलस्तृभियों न देहादिङ् किन्छाला । धर्मः श्रीक्ष व्यवस्थानितानां तंत्रांनां न ज्वाचन प्रमादाः।
प्रहातिष्टिश्चणात्रणेनासुन्मादिनी शास्त्रित्वसम्बद्धितं प्रशक्ते प्रमादे ।
ग्रीक्षात्रिक्वस्थान्तिस्य ह्यादिक्ष्म् स्थाप्यभियान्।
कोत्री सरस्यापित विद्याद्यस्य साम्यन्यस्थानस्य एए। धर्मः विद्याद्यस्य साम्यन्यस्थानस्य एए। धर्मः विद्याद्यस्य साम्यन्यस्थानस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्यनस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्यनस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्यनस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्यस्य साम्यन्यस्यस्य साम्यन्यस्य साम्यनस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्यस्य साम्यनस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यनस्य साम्यन्यस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यन्यस्य साम्यन्यस्य साम्यस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यन्यस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यन्यस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यनस्यस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यनस्य साम्यस्य सा

महासेक्की पुनामाववन्य चिनता बीर उठ किन्ताको चारण मुनिके सम्बुक्त अधिमाधी-करण बारकीय है। इसे मुख्यपिय कहा जा सकता है। रानी सुब्राता स्थाप सर्थान स्थाप स्याप स्थाप स्थ

किन नायकको पौराणिकताक बादरणमें पूर्णतया आवेषित रखा है। वनमें तीयंकर पर्मनायके पहुँचते हो पद्कानुओं के कर-पूष्प एक साथ विकसित हो जाते हैं। पर्मनायके निवासके लिए कुवेरने मुन्दर नगरका निर्माण किया। जन्मके यस अतिकायों-को काव्यका रूप देनेका प्रवास किया है और नायकमें अपूर्व साम्प्रमंका विद्याण करते हुए कहा है कि मार्ग चरुनेके कारण कान्यत न भी होनेपर रूप्तिया उन्होंने स्नान किया और मार्गका वेष बदला। उ हम प्रकार कियंने नायकको पौराणिकतान करर उठानेकी वेद्या की है, किन्तु तीपंकरत्वकी प्रतिष्ठा बनाये रखनेके कारण पूर्णतया उस सीमाका अतिकानण नही हो एका है।

#### महाकाव्यत्व

धर्मदार्भाज्युरयमे बास्त्रीय महाकाव्यके समस्त लक्षण पाये जाते है। चरित्रकी महत्तीयताके साव वर्णन चमत्कारोका भी पूर्णतया समावेश हुआ है। मंगलस्त्रवनके सनन्तर सज्जन-पूर्वन , जन्दुशीय, सुमेर्क, भारतवर्ष, आर्थावर्त, रत्नपुरनगर,

नभसि दिश्च बनेषु च सचरन्तृतुगणोऽध गृणाढ्यमियाय तम् । समप्रभोक्तमिने तदपासनारसम्य समर्थ स्वमवित्रव ॥ धर्म० ११०६ ।

२ देवो यावदिचन्त्रयन्निधभृता ताबव्यकानिर्नामतम्

शालामन्दिरमन्दुराष्ट्रवतभोत्राकारसार पुरम् । बही १०।४७।

३, न घनधर्मपय पृषतोदयो न च तनुत्वमजायत यत्प्रभो ।

तदभिनरपट्टतां न जगज्जनोरसवपुषो वपुषोऽध्वपरिश्रमः ॥ वही ११।४ तदपि रूडिवशास्त्रतमञ्जनो विज्ञितसात्रिकवेषविपर्यस्यः

अयमुबाह रुचि नयनप्रियों न च न कोचन काञ्चनदीधिति । बही ११।८ ।

४ धर्म० शरू-३१।

<sup>0 440 /11 . 56</sup> 

४. वही १।३२।

६ वही शहर।

७ बली शप्तर ।

प-१. बड़ी श४३-८६।

राजो, मुनिबर्णने, उपदेशस्यक्षं, दाग्यत्व-सुर्कं, वृत्रप्राप्तिं, बास्य-गीवनं, युवराजावस्यां, विन्ध्याचर्लं, यव्ह्ऋतुं, युष्पावचयं, बरुक्कीवां, सम्ध्यां, अन्यकारं, बन्द्रोदयं, नृश्विका-प्रशावनं, पानगोध्यें, रात्रिकीवां, प्रमातें, स्वयंवर , विवाह , बुद्ध , एवं वैदास्य प्रभृतिका विभिन्न उत्प्रेक्षाओं और उप-मानों द्वारा वर्णन किया है । वर्धनायके कोबनकी महत्ती घटनाके साथ महत्येरणा और महद्ददेश्य भी बिहित हैं।

महाकवि हरिचन्द्रने अपने धर्मशर्मान्युदयमें प्रसंगवश काव्यका स्वरूप भी निबद्ध किया है। इस स्वरूपके अवलोकनसे निम्न सिद्धान्त प्रस्फटित होते हैं।

- १. अभिनवपद योजना<sup>२</sup> अ
- २ अर्थगर्भत्वे
- ३. उत्कृष्ट अर्घपृर्णता प
- ४. श्रुंगारादि रसयक्तरे
- ५. उपमादि अलंकारोंकी स्निम्धता
- ६ माधूर्य प्रसादादिगण समन्विति
- ७. वर्णनचमत्कार<sup>२९</sup> ८ महच्चरित्रकी स्थापना

१ बड़ी २।१-३४।

२. वही अप्रर-४३ ।

<sup>3.</sup> वहां चतुर्थ सर्ग ।

प्रबद्धी पंचम सर्ग।

<sup>≱</sup> बड़ी **प**छ सर्ग।

६-७ बही नवस सर्गः। ८ वडी दशम सर्ग।

E. बड़ी एकादश सर्ग ।

१० बही द्वादश सर्ग ।

११. वही त्रयोदश सर्ग ।

१२-१६, वही चत्रदेश सर्ग ।

१६-१७ वही पंचदश सर्ग । १८ वही बोड्डा सर्ग।

११-२०, वही सप्तदश सर्ग ।

२१, वही एकोनविश सर्ग ।

२२. बह्रो विकासर्ग ।

२३-२४. ह्यार्थवन्ध्या यदबन्ध्रापि वाणी बुधानी न मनो धिनोति ।

न रोजते लोचनवन्त्रभाषि स्नुष्ठीश्ररक्षीरसरिव्वरेम्यः । धर्म० १११४ । २४-२६ परे पदे मन परार्थ निष्ठा रसस्थिति कामपि नाटयन्त । ११७५। २०-२८ सर्वतोऽपि समनारमापितालंकतिय गिविधेषद्यानिनी । वही ४।४०।

वह, चेतरचनस्कारिणमध्यदारं नवं रसैरर्थभिवातिरम्यस् । वही १०१४ । ३०. बच्चते खेनचरित्रमत्र । वही १।११ तथा "चरित्र महतानवैति " १७।४६।

९. उदास बीर विशद शैली

१०. प्रबन्ध ग्रन्थन<sup>3</sup> को पटुता

११. शब्दार्थसन्दर्भ<sup>४</sup> विशेषगर्भत्व

कविने अपने काव्यके अन्तमें प्रशस्ति अंकन करते हुए लिखा है—

स कर्णपीयुषरसप्रवाहं रसध्वनेर वनि सार्थवाह:।

श्रीधमंत्रमार्ग्युदयानिधानं महाकवि काव्यमिदं व्यथतः ॥ प्रक्षास्त ० वश्य जो रत, रूप और व्यक्ति मार्गका मुख्य सार्यवाह या, ऐसे महाकविने कार्नोके लिए अमृतरसके प्रवाहके सनान यह धर्मधमगिद्भय नामका महाकाव्य रचा है। यदार्थ वर्षनकी विचित्रना रूप पत्ति कविको सहन रूपमें प्राप्त है। प्रस्तुत सन्दर्भमें वस्तु-वर्षनके कष्ठ वराहरण उपस्तित किये जाते हैं।

गंगाका चित्रण करता हुआ कवि कहता है---

त।पापनोदाय सदैव मृत्रयीविह,रखेदादिव पाण्डुरयुतिस् । कोतेर्वयस्यामिव मर्तुरप्रतो विलोक्य गङ्गा वह मेनिरे नरा. ॥०।६४

धर्मनाषके साथी गंगाको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, जो कि सन्ताप दूर करनेके स्रेदसे हो मानो स्वेत वर्णको हो रही है बीर स्वामी धर्मनाथको कीर्तिको सहेलो-सी जान पढती है।

> काञ्चीव रत्नोच्चयगुम्फिता क्षितेर्दिवश्च्युतेवामलमौक्तिकाविलः । कृष्टा सशब्दं प्रहृतदन्तिनौ विराज्ञते राजतश्चक्रवेव या ॥२॥०२

यह गगानदी ऐसी सुचीभित होती हैं, मानो रत्नोके समृद्धे सचित पृथितो की करपनी हो हो, अयना आकाससे गिरी मोतियोको माना हो हो अयना सन्यसहित सोची हुई ऐरायत हायीकी वांदीकी साकल हो हो।

सूर्यस्तिका वर्णन बहुत हो मार्मिक है। आकाशमे विश्वास्त्रीका आरोप कर कवि कहता है—

अस्तं गते मास्वित जोवितेशे विकीणंकेशेव तम समूहै.। ताराश्रुविन्दुप्रकरैवियोगदु खादिव बौ हदती रराज ॥१४।२४

सूर्यके अस्त होनेपर ऐसा मालून पहता या कि आकाशक्यों स्त्रों स्पर्यक्य पतिके नष्ट हो जानेपर विषया हो गयी है, अत. वह अन्यकार समृहके बहाने केश विकोरकर ताराक्य अपूर्विन्दुओं के समृहसे मानो रो हो रही हो।

अन्यकारका चित्रण करते हुए कवि कहता है-

१ चैतोसुर । वहो १।०५ ।

२. अत्युदारम्, वही १७।६५ ।

३ गुम्फविष्यस्यः, बही १।१४।

४. शब्दार्थसन्दर्भविशेषगर्भा, वही शहर्छ।

बस्ताचलाकाकवलीमुक्तेन क्षिप्ते मधुच्छत्र इवार्कविस्ये । इड्डीयमानैरिव चर्ळाराकैनिरन्तरं स्यापि नमस्तमोसिः ॥।४॥२२

वन कालकपी वानरने अपुर्क छलेके समान सूर्य बिम्बको अस्ताचलसे उलाइ-कर फॅक दिया, तब उड़नेवाली मधु-मनिखयोंको तरह अन्यकारसे यह आकाश निरन्तर भ्यात हो गया।

प्रकृतिका चित्रण कविने विभिन्न रूपोमें किया है। प्रकृति द्वारा मानव हृदयके अध्यक्त उल्लासकी अभिव्यंजना करता हुआ कवि कहता है कि सहाराज सहावेनको प्रकृति अपना मंगलस्वबन करतो हुई प्रतीव होती है।

> तन्त्राना चन्दनोहामतिस्टक वदने किल । करोत्यक्षतदुर्वामिर्मगरुं मे वनस्थली ॥२।३३

अपने अवभागमें चन्दर नृजते उत्कट तिकक बृजको वारण करनेवाकी यह बनकी बसुमा अवस्य दूनकि द्वारा हमकोगोश ठोक उक्त तरह मंगकास्तवन कर रही है, जिस्त तरह कि गुलपर चन्दनका बडा का तिकक क्यानेवाको सोमायवती स्त्री अक्षत और इबकि द्वारा किसी अन्यायतका मगक करती है।

व्यक्तिविद्योषके व्यायमनसे म्हाविये परिवर्तन देखा जाता है। धर्मनाथके बनमें गुइँचते हो यहमतुषुर करने-कूलने लगती हैं। "विद्यवेद पुष्पवननी विषय स घन्य." (१०१५३) में किसरीक्ति उक्त तथ्य स्पष्ट हो जाता है। अहावका मानबीकरण करते हुए विनी सूर्यंदर धीवरका ब्रारोध कर विजय विद्या है।

अस्ताद्रिमारुद्ध रविः पयोभौ कैवर्तविक्षसकराप्रवाछ: । आकृष्य चिक्षेप नमस्तटेऽसौ कमात्क्रछीरं मकरं च मोनम् ॥१४।८

सूर्य धीवरकी तरह अस्ताचलपर आरुढ हो समुद्रने अपने किरणक्यी जालकी हाले हुए था, ज्यों ही करूं—कॅकडा, मकर—मगर और मीन—सस्य (पक्षमें राध्यिषी) उन्नके आलग्ने फेंसे त्यों ही उसने क्षीचकर उन्हें कम-क्रमधे आकाशमे उखाल दिया।

स्वी प्रकार सूर्यमें गोताबोर (१४।१७), सूर्यमें मैनिक (१४)१०), बन्द्रमामें उपपति (१४)६२) और उदयावकमें धानुष्क (१४)३४) का आरोप किया है। किस प्रकार कविने प्रकृतियर मानवीय व्यापारोंका आरोप किया है, उसी प्रकार मानवीय भावनाओंका भी। यथा—

राजुनं प्रियविरहार्तवकवाक्याः कारुण्यास्त्रिश रुदिरं घनं निकल्या । यस्त्रातर्जकस्वकास्त्रितारुणानि प्रेक्ष्यन्ते क्रसङ्खिकोचनानि रुस्याः ॥१६।३०

पतिके विरहते दुःली चकवीपर दया आनेते कमिलनी मानो रात भर खूब रोती रही है, इसीलिए तो उसके कमलक्यों नेत्र प्रात:कालके समय जलकणींसे चिह्नत एवं लाल-लाल दिखाई दे रहे हैं।

कवि सन्ध्याको कपालीके रूपमें चित्रित करता हुवा कहता है-

मस्मास्थिप्रकरकपालकश्मलोऽप्रे वः सन्त्यावसरकपाकिनावकीकः ।

तं मास्वरपृद्यति चन्द्रिकोड्डचन्द्रस्याजेनावकरमपाकरेति कालः ॥१६।२२

सन्त्याकाल क्यो कथालोने को जागे भरम, हिह्ब्योंका समूह और कपालक्यों मिलन कर्तुकोंका समूह फैजा रखा या, उसे प्रात काल सूर्यके उदित होनेवर चौदनी, मकान और बदसाफे बहाने कचडाकी तरह दर कर दिया।

मानवप्रकृतिके साथ कविने पशुप्रकृतिका भी चित्रण किया है। नजप्रकृति (१६।४५-४८) में, जस्वप्रकृति (१६।४५-५४) में और ऊँट प्रकृति (१६।५५) में वर्णित है।

सीन्दर्य प्रवाधनका चित्रण विभिन्न प्रकारके किया गया है। राती सुप्रवाकः देवियो द्वारा विभिन्न प्रकारके यूयार प्रवाधन किया जा रहा है। किसी देवीने रातीके सन्दक्षर पृथ्मोते पृथ्मोति जुहाबन्यन किया था, जो तिमुवन विश्वयके छिए कारेदके तूचीरके समान मालुम होता था। किसीने उनने सरीरमें अंतरात समाव्या था। किसीने सन्ते सरीरमें अंतरात समाव्या था, जो मुख-सम्बक्त समीप-सुप्रवास को अमे एक इर्द्र असरपंक्तिके समाय सीपित होती थी। किसी देवीने कस्तुरोरसके सकरोका चित्र वाया था, जो ऐसा बान पढता था मानो उपके तीन्यसंसारकी महराई हो कह रहा है। किस रानो सुवताके बोएका वर्णन करता हुआ कहता है—

प्रवालविम्बीफलविद्रमादयः समा बभुवुः प्रमवैव केवलस् ।

रसेन तस्यास्त्वधरस्य निश्चितं जनाम पीयुषरमोऽपि शिष्यतास् ॥२।५१

हिस्तयम्, विस्थोफल और मूँगा लादि केवल वर्णकी अपेक्षा हो उसके ओठक समान थे। रसकी अपेका तो निश्चय ही बमृत मी उसका शिव्य हो चुका था। कविने नासिका, कर्ण, मुख, पयोधर, कटि, जू. ललाट प्रभृतिका सुन्धर निरूपण किया है। सुवताको मोहोका चित्रण करता हुआ कवि कहता है—

इमामनाजीचनगोचरां विधिर्विधाय सुद्धे. कडशापणोत्सक. ।

लिखेल वक्त्रे तिलकाङ्कमध्ययोर्जुवीर्मिषादोमिति मङ्गलाक्षरम् ॥२।५५

इस निरवद्य सुन्दरीको बनाकर विवाता मानो सृष्टिके ऊपर कलशा रखना चाहता या, इसीलिए तो उसने तिलकसे चिह्नित भौहोंके बहाने उसके मुखपर 'ॐ' यह मंगलाक्षर लिखा था।

कित अपने प्रत्येक उत्पेक्षाको तकसंगत तथ्यके रूपमें प्रस्तुत करना चाहता है। वह मिथ्या बातको मो उत्पेक्षाके आंचलनें बौचकर इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे

१ धर्म० ४।४८ ।

२. मही शहर ।

६. वही शक्रा

४. वही क्षाक्ष

मिथ्या भी सत्य प्रतीत होने लगता है। चन्त्रप्रहणके सन्दर्भमें कवि कहता है कि चन्द्रभाँ पतिहोन गारियोंको सन्ताप उत्पन्न करता है, बतः इसी पापके कारण वह राहुके द्वारा प्रसित होता है—

> सपैक्दा ब्योग्नि निरभ्रगर्मक्षणक्षपायां क्षणदाधिनाथम् । भनाथनारोध्ययनैनसेव स राहुणा प्रैक्षयत गृक्षमाणम् ॥४।४९

तदनन्तर दशरपने एक दिन पूर्णिमाको रात्रिको बब कि बाकाश मेथरहित होनेसे अस्पन्त स्वच्छ या, पतिहोन स्त्रियोंको क्षष्ट पहुँचानेके पापसे ही मानो राहुके द्वारा प्रसे आनेवाले बन्द्रमाको देखा।

चन्द्रप्रकृषके सम्बन्धमें राजा वितर्क करता है कि बना यह मिदरावे भरा हुआ राणिका स्कटिक माँग निमंत कटोरा है? या चंचन भौरोंके समृद्धते चुम्बित बाकाध-गंगाका विकवित व्हेत कमल है? बाबमा रेगवत हानाके हाथवे किसी तरह छूटकर गिरा हुआ पंक्युक गुणालकर है? या नील मणिम्ब दर्गवको आमाचे युक्त बाकाधमें मेंछ चित्र मेरा मन्त्र में प्रविभिन्नत हो रहा है?

किं सीधुना स्काटिकपानपात्रमिदं रजन्याः परिपूर्वमाणम् । चळड्रिरेफोण्ययबुस्वयमानमास्त्रमाङ्गस्ट्रकेषं वा ॥॥॥४॥ रेरावणस्याप क्रास्क्रपंचिक्यवः सपक्को विसकन्द ५वः ।

किं स्योग्नि नीस्रोपस्दर्पणामे सङ्मश्रु वक्त्रं प्रतिबिन्वितं मे ॥४।४१॥

कविको प्रतिमा बनूठो है। वह मैच, चन्द्रमा और चन्द्रन बादि उपकारी और सुखबायक पदार्थोंका निर्माण सज्जन पुरुवोकी रचना करते समय विधाताके हाथसे गिरे हुए परमाणुनों द्वारा मानता है। यथा—

साधोर्विनिर्माणविधी विधानुबस्युता. कर्यचित्रसमाणवी थे । सन्ने क्रुतास्त्रैरुकारियोऽम्ये पायोदण्डम् त्रुत्वस्वस्त्राधाः ॥१११९ खलकी वययोगिताका चित्रण करता हुवा कवि कहता है— अहो खलस्यापि महोपयोगः स्नेहत् दुर्श यप्यस्तिकिने । साक्रमास्त्रित्वात्रमेताः और अस्त्यस्वतिक यावः ॥।१०६

बहे बाहचर्यकी बात है कि स्वेहहीन खर--ुउनका भी बढ़ा उपयोग होता है; बयोंकि उसके संसर्गत रक्तार दिना किसी नृष्टिक पूर्ण बातन्य प्रदान करती है। ( अप्रकृत अर्थ )—कैसा बाहचर्य है कि तेल रहित खलीका भी बढ़ा उपयोग होता है, बयोंकि उसके सेवनसे गार्थे दिना किसी बाधातके बरतन मर-मरकर दूध देती हैं।

### रसभावयोजना

धर्मश्रमान्युवयमें स्रृंगार और शान्तरसका अपूर्व वित्रण हुआ है। कविने माव शीन्तर्यकी व्यापक परिधिमें कल्पना, अनुभूति, संबेग, भावना, स्वायी और संवारी मार्थोका समावेश किया है। हृदयको रंजित या द्रवित करनेवाकी अनुभूतियोंका समावेश प्रस्तुत काम्बर्स वर्तमात है। मार्बोकी उसक्-पुनड है, पर शीमाका वरिक्रमण नहीं है।
ग्रंगारवती हरितनीपर सवार हो स्वयंतर भूमिन राजालोका निरोक्षण कर रही है, वह
क्रमश. एक-एक कर राजाजोकी छोड़तो जाती है, पर जब घर्मनायके निकटन पहुंचलेगर
पुनदा हरितनीको जागे बढ़ाने जगती है, तो उसके मनमें अपूर्व इन्द्र होता है। वह
पर्मनायके जागेस जाना नहीं चाहती। सुभदा हरिता की विकट साने के बाना चाहती
है, तो ग्रंगारवतो उसके सरकत्र जंकर लीवकर रोक देती है। यथा—

मार्व बिदित्वापि तथा करेणुं सरुवाः सहासं पुरतः क्षिपन्त्वाः । चेळाञ्चळं सा चलपाणिपद्मा प्रोतस्त्रय लज्जां इतमाचक्षं ॥ १०।०९

महाराज महालेन अनिन्य सुन्दरी सुज्दाको एकटक दृष्टिये देखने करी। जनकी तिवारसारा नदीके बावर्त-दिवर्दीके समान पक्कर कमाने की और वह सोचने कमे— "विच विचाताने नेत्र करू पकोरोके किए चौदनी तुज्य इस मुद्रवाको बनाना है, वह अन्य ही है जन्मसा चेदनमाशन्तित—चेदजानसे सहित; (पत्रामें चेदनासे सहित) प्रकृति बह्यासे ऐसा बमन्द कान्ति सम्मत्रकर केसे बन सकता है? ऐसा प्रतीत हांता है कि विचाताके करेतसे सुगन्ति, स्थुने कल और कस्तुरोसे मनोहरूप्य केकर ही इसका सुजन

> ककार यो नेत्रककोरचन्त्रिकामिमामनिन्दां विधिरन्य एव सः । कुतोऽज्या वेदनया,न्वतास्तोऽप्रधूद्मस्वतृतिरूपमीद्वाम् ॥ २।६४ द्वमोपकास्त्रीरममिकुकाण्डत फळ मनोज्ञां स्थानामितः प्रमास् । विधातुमस्या इव सुन्दर्रं वदु कुतो न सारं गुणमाददे विधिः॥ १।६५

किन अर्थनारीस्वरको कस्पनाका जीवित्य दिललाता हुआ विवजीकी मावनाका विस्त्रेयण करता है। शिव जब सह देलते हैं कि लक्ष्मी सुन्दर नेत्रवाले विष्णुको छोड़-कर वात वस्पके पास चलो गयी, तो उन्हें यह चिप्ता उत्पन्न होती हैं कि कही गर्दाती उन्हें छोड़कर अन्यत्र न चली जाये। अत्यत्य वे पार्वतीको अपने सरीरार्थमें ही बढ़ कर लेते हैं। यथा—

> यरपुण्डरीकाक्षमपि व्यवास्य समराकृतेस्तस्य वद्य गता श्री: । सेष्यं विरूपाक्ष इता व्यवासीदेहार्चनद्वां किल शैलपुत्रीम् ॥ १।२१

राजादशरम अत्यन्त सीभाग्यशाली है। पृष्ती, कोर्त्ति और रितने एक साम उसका वालिगन कियादा।

सरागमुर्व्या सृगनामिद्रम्माद्वारकपूरेपदेन कीर्त्या । श्यापि दन्तरुबद्दरमञ्जलेन स एकहेलं सुमगोऽबगुढः ॥ ४१६६ तरीके बद्याने पदाने कपनके क्याने कीर्तिने क्यान कोर्तिने क्यान

कस्तुरीके बहाने पृथ्वीने, कपूरके बहाने कीस्त्रिने और बोठोंको लाल-साल कान्तिके बहाने रितिने एक साथ उसका जालियन किया बा—सस्तुत: वह राजा बड़ा सीमाय्यसाली पा। शिष्ट हास्पका पित्रण करता हुवा कवि जन्म समयके जवसरपर देवोंके पथा-रनेके स्वस्य रेरावत सूर्यको रक्तकाल समावकर अपनी सुंद्रशे स्वीपता है, पर जब सूर्य उसे मर्ग लगता है तो वह संप जाता है और सुंद्रको फड़फड़ाने नगता है। उसकी उस स्वितिको देवकर आकारमंत्र समोको हेंसी मा जाती है।

रक्तीत्पकं हस्तिपत्रविकस्यि तीरे त्रिस्रोतसः स्फुटमिति त्रिदसहिपेन्द्रः ।

विम्यं विकृष्य सहसा तपनस्य मुख्यन्तुन्वन्करं दिवि चकार न कस्य हास्यम् ॥ ६।४४

पुत्र वात्सत्यका मर्गस्यश्ची चित्रण किया गया है। महाराज महावेत पुत्रके यरीरका समागम प्राप्त कर जातन्वसे अपने नेत्र कन्य कर केते ये और उससे ऐसे बात पहते ये मानो गाढ़ आंकिंगन करनेते एतका यरीर हमारे भीतर कितना प्रसिद्ध हुता। यही देखना चाहते हों। यर्गनायको गोदमें रख आंकिंग करते हुए राजा हणीतिरेकते कब कोचन कन्य कर केटो ये तब ऐसे प्रतीत होते थे, मानो स्पर्धजन्य मुखको खरीर रूप परके मीतर रख दोनो किवाड़ हो नन्य कर रहे हो।

> उश्मक्रमारोप्य तमक्रजं नृष परिष्यजन्मीखितकोचनो वमौ । अन्तर्विनिक्षित्य सुर्ख वपुर्गृहे कपाटयो: संघटयन्निव द्वयम् ॥ ९।१९

बोररसका प्रसंग सुरोगके पुरुषके वनस्यर जाया है। धर्मनाथ-विरोधी नृगित 
युद्ध करनेके लिए सक्द है। इस समय सुरोगको निमार्ग युद्ध बाध बजने कमते हैं, 
स्वान्य स्वान्य स्वान्य करनेके लिए गर्जना करते हैं। हवंके कारण कुर्बारोके 
सरोगमा हाथी विजय प्राप्त करनेके लिए गर्जना करते हैं। हवंके कारण कुर्बारोके 
सरोरीयर बहुत आरी रोमांव निकल कर कन्वब समान प्रतीत हो रहे ये, अत. 
जनपर जब वे बास्तियक कवच पहनते थे, तो तंग हो जानेके कारण बच्छे नहीं कराते 
थे। जिस प्रकार आधी मेश समुद्धका सामना करती हैं, उसी प्रकार सुपेवकी वेनाने 
केंद्र सुपीयर केवन आदे हुए अंगरेशके राजाका सामना किया। उस समय शानुसेनाओंके सुवर्णमय कवचीयर तत्वारके आधारते जो जिल निकल रही थी, उसकी 
सुपेवने अपु-तेनाओंको ऐसा देखा, मानो उत्सुक होकर बिताको अग्निने ही उन्हें स्थास 
कर लिया हो। उस समय गुद्धपृत्ति बाणोंके स्थास की और वर्षोक्तियों सुनाई पढ़ रही 
थी। सथा—

युद्धानकाः स्म तज्ञीमाः सदानव नदनित नः । बहुँदिरं ज्यापोष्यैः सदानवनदन्ति नः ॥ १९।४७ निर्दिनवादारिताराविद्दयायकनिर्मतः । न स्मार्थेक्टवय्यायकृत्वदी दोनेरतीयतः ॥ १९।५८ बम्मोपियिक करपान्ते राष्ट्रकरकोकभीषणः । स्वक्रिको न स भूयावैस्तव वेकावकैरित ॥१९।८१

इसी प्रसंतमे रौदरस भी आया है। वर्षोक्तियाँ एवं क्रोधकी अभिन्यंबना इस रसका संबाद करती हैं (१९४१-४२) वान्तरस इस काम्यका अंगीरस है। द्यारव और वर्मनायको विरक्षिक जवसर-पर इस राज्जी निम्पत्ति पूर्णक्येण हुई हैं। व्यारव सोचवा है—"जिव प्रकार समुद्रके भीच व्यक्तेमाले कहाजते विक्टं हुए पत्तियोको कोई माराण नहीं है, उसी प्रकार विपत्तियोक सानेपर इस जोवको कोई दारण नहीं है। यह लक्ष्मी विरकाल तक कर्त्ये रही, किर भी कमी मैंने रहका हृदय आई नहीं देखा बता विद्यानोंके अति इसका स्मेह स्विर नहीं रहुवा वो कुछ भी बनुचित नहीं है। वोपके वारीरकी तरह आरम्भमें ही मनोहर विवत्नेवाल क्ष्म मोनोमें नव में किशो प्रकारका विवत्ता नहीं करता, यह: मृगतुकाको जल समझनेताला ध्यासा मृग हो प्रवादित होता है, वृद्धियान मृगुष्य नहीं। मृत्यक्षे वारीरमें कृटिल केशक्षण लहरों से युक्त जो यह लोचर्यक्षी सरोवर लक्षावक मरा है, उसे बुढ़ाया रावचाको सिकुडनोले बहाने मानो लहरें लोलकर ही बहा देता है। योजनक्षी रत्य कहीं विर यारी, स्वाट उसे लोजनेके लिए हो मानो बृद मनुष्य अपना पूर्वमा स्वक्त कर नीचे-नीचे देलता हुआ पूर्वणी पर द्यर-उधर चलता है। बत: मृत्यु प्राप्त होके पर देता है। यदा मृत्यु

> उपातमे तहिश्दामबक्ष्यं पर्यामि किञ्चिष्ठाणं न जन्तीः । अयारपायोनिधिमध्यपाठियोगाच्युतस्येव विहङ्गमस्य ॥भा५१॥ अहेरियापाठमनोरमेषु मोगेषु नो विश्वसिमः कर्यक्षित् । सृगः सतृष्णो सृगतृष्णिकासु प्रतायते तोयधिया न घीमान् ॥भा५॥

उल्कापात देवकर धर्मनाथका चित्तन वैराग्यका कारण हुआ। वह भी सोधने लगे कि यह जीवन वायुवे हिल्ली हुई कमलिनोके दलपर स्थित जलको बूँवको लागाके समान नवर है, तब अमुदकी तराके समान तरल संसारके जसार सुबके लिए यह जीव नगेड दुःसो होता है। स्तियों, जो कि मोणका सावन है, उनका योवन अस्पिर है। लक्ष्मी भी कमलपत्रपर स्थित जोशिबन्दुके समान विनाशीक है। जतएव शास्वत सुख प्राप्तिके लिए सत्त करना आवस्थक है।

> सारङ्गाक्षीचळवागङ्गनेत्रश्रेणोळीवाकोकसंक्रासितं चु । ध्याळोळत्वं तस्त्रणाद्धवरण्य भने गुणां इन्त तारूवळदसी: ॥२०।३५ वरसंसवतं प्राणिनां क्षीरनीरन्वायेनोऽचैरङ्गमण्यन्तरङ्गम् । आयुर्क्षदैवीति चैचनदास्या का बाक्षेषु स्त्रीतनुर्जादकेषु ॥२०।३२

#### अलंकार योजना

कान्यमें स्थाइतिका वर्णन प्रायः तीन प्रकारते किया जाता है। प्रस्तुत मुख बादि वर्षोक्त वनलंकुत या वरक स्वामाधिक वर्णन। दुवरा, प्रस्तुतका क्रमस्तुत प्राइतिक वरमानो द्वारा वर्णकृत या समस्कृत वर्षन। इस प्रकारके वर्षनमें वयसेय और वर्षमानके वैच क्य या पर्यका सावृद्ध दिखामा जाता है। तीक्षरा है उस कर क्षीन्यसेत प्रमासिक वातावरणको उपस्थित करना । महाकवि हरिचन्द्रने क्य, व्यापार या मावको मूर्तकपमं अस्तुत करवेके लिए सहसामुम्दित अववा करवानका प्रयोग विद्या है। अवकार योजनाका मुक्त उपमानों में है, अदः घर्मधर्मामुद्रवमें प्रमुक वर्णकार विदेशवाके पूर्व उपमानोंका स्थित वात्रकार है। मुक्त बीर परस्यरा प्राप्त कर्णकारोका नियोजन रहनेपर यो कवि हि हिस्सन वात्रकार है। मुक्त बीर परस्यरा प्राप्त कर्णकारोका नियोजन रहनेपर यो कवि हिस्सन वात्रकार कार्यकारमानीय उपया करनेका पूरा प्रयास किया है। अध्यामान्यूयम में प्रयुक्त उपमानोंको मुक्सोतोको दृष्टिये निम्नकिविद ब्यॉमें विपक्त किया आध्यत है.

# (१) अग्नि

तेज, चमत्कार, प्रभाव एवं सर्वस्व विष्यंस करनेकी शक्तिका निरूपण करनेके लिए बांज, दोप या प्रकाश उपमानको प्रस्तुत किया गया है। इस व्येणीके उपमान धर्मशर्माम्बद्ध में निम्नाकित हैं—

- १, अनलपुञ्जलीलाम् ७।२२ अग्निके समान सुवर्णमय सुमेरु पर्वतः ।
- २, कृष्णवत्मेव कृतान्तः २०।१० —अन्तिके समान सर्वभक्षी ।
- ३. तनूनपादिव अविनीत १८।३४—अग्निके समान अविनीत या उद्ग्ड राजा।
- ४. दीप इव १।३९, १२।१६—सुमेर पर्वतके ऊपर बाकाश ऐसा मालूम पढता है, जैसे शिखाके अग्रमागपर लगे हुए मेचक्यी अंजनको ग्रहण करनेकी इच्छासे किसी स्त्रीने दीपकके ऊपर बरतन बाँचा कर दिया है।
  - ५. दीपस्त्वम् ८।५४--काम शलमको जलानेके लिए तुम दीपकके समान हो ।
- ६ अस्मसंचय इव वियोगमानाम् १२।२९—वियोगिर्योकी अस्मके समान केतकीकी परान-पूछि।
  - ७. वर्तिदोपस्येव ज्वलन्ती २१।४—दोपकको जलतो हुई बत्तोके समान उल्का।
- ८. बह्मिबत् प्लुष्टकर्मगहनम् ५।८५ अग्निके समानं कर्मरूप वनको जलाने-बाला।
- स्नेहपुर इव क्षीणे प्रदीपा महीभुजः १९।५९—तेलके क्षीण होनेपर बृझते हुए दीपकके समान ।

### (२) अन्यकार-प्रकाश

बोबनमें उत्साह, प्रेरणा और प्रगतिका महत्त्वपूर्ण स्वान है। कवि उक्त तथ्यो-की अभिव्यंजनाके लिए प्रकाश और इनके विरोधी भावको अभिव्यक्तिके लिए अन्यकार-उपमानकी योखना करता है।

- १०, तमसेव मदः ७।४२--अन्बकारके समान काला मद ।
- ११. नीराजनेव या २०।८—बारतीके समान उल्का।

### (३ ) बस्त्र-शस्त्र

कठोरता, तीहणता, कुशता, उज्ज्वस्ता, तेबस्विता एवं प्रभावाधिकताकी अभिव्यंत्रना करनेके लिए कविने अस्त्र-शस्त्र समहस्रे उपमान संबित किये हैं।

१२. असिरिव नर्मदाप्रवाहः १२।६३ — उल्वारके समान उज्ज्वल नर्मदाका प्रवाह ।

१३. कनकभत्त्विरिव ११।१२ — कामदेवरूप वानुष्कके सुवर्णसय आलेके समान ।

१४. कृपाणपुत्रीमिव षट्पदाविलम् १२।३५-- छुरोके समान भ्रमरपंक्ति ।

१५ नियञ्जानिव तरून १२।२३ -- तरकर्सोके समान वक्ष ।

१६, पाशपरेण पाशीरिव मयूली: १४।२ — बश्णके पाशोंके समान नी चेको लटकती सर्थ किरणों से।

१७. पाशाविव २।५७ — पाशोके समान कान कपोलोंके सौन्दर्यरूपी स्वल्प जलाशयमे आबद्ध ।

१८. पुष्पधन्तन तूर्णामव ५।४८--कामदेवके तूर्णीरके समान चूडाबन्धन ।

१९. बंडसन्धान इवोदयाद्रिः १४।३४—धनुषपर चढ्ढे हुए बाणके समान उदयाचल।

२० वजसारीरव ९।२८--पराक्रममें धर्मनाथ वजसारके समान दृढ ।

२२ स्वर्णसायकततीरिव ५१४—सुवर्णमय बार्णोको पंक्तिके समान—बिजलीके समान कान्तिवाली देवियाँ सुवर्ण बाणोके समूहके समान प्रतीत होती थी ।

### (४) आकाश

स्वच्छता, निर्मलता, ब्यापकता और विशालताकी अभिज्यक्तिके हेतु आकाश उपमानका प्रयोग हुआ है।

२३. अन्तरिक्षसण्डं अम्बु १०।२९—आकाशके खण्डके समान नर्मदाका स्वच्छ जल।

२४. आकासदेशा इव ४।५—ताराश्रीसे सुशोभित आकास प्रदेशके समान धान्ययुक्त खेत ।

२५. शारदाभ्रमिव वृषभ ५।६० —शरदकालीन वाकाशके समान श्वेत वृषभ ।

# (५) बाभूवण और शृङ्गारप्रसाधन सामग्री

वर्मधर्मान्युदयमे उपमानोका चयन आभूषण और प्रशुंगार प्रखावन सम्बन्धी सामग्रीसे भी किया गया है। इस क्षेत्रसे बहोत उपमान सौन्दर्यको अभिन्यंजनाको चमरकारपूर्णं बनानेमें पूर्णं सम हैं। २६. कण्डलकोमसा १२।३०--कण्डलके समान काली भ्रमरपंक्ति ।

२७. काञ्चोव ९।७२-रत्नोंसे खचित पृथ्वीकी करधनीके समान गंगा नदी।

२८. विवरण्युतेवामलमीलिकाविलः ९१७२ —आकाशसे गिरी हुई निर्मल मोतियों-क्षी मालाके समान गंवा नदी ।

२९. रत्नकष्टिकेव १६।३६ — मूंगाओंको मालाके समान नवसतोकी पीर्कः। ३०. लगिव १६।७९ — मालाके समान बाजाः।

# (६) अङ्गेपाङ

सुन्दरता, सुकुमारता एवं उन्नताको व्यंजना करने और विषयको प्रमानोत्पादक बनानेके लिए सरीरावयवोंको उपमानके रूपमें बहुण किया है।

३१. जवनस्थलीव ७।५६-स्त्रीकी जवनस्थलीके समान तटाग्रभमि ।

३२. वस्तसमध्तः नवकुन्दलता ११।५९—दौरोंके समान कान्तिवाली कुन्दकी खिली हुई नवलता ।

३३ दशनैरिव ११।८—दाँतोंको तरह करवक कलियाँ।

३४. दशनप्रभेव कीति. १७।७६-दाँतोंकी प्रभाके समान उज्ज्वल कीति ।

३५. घुर्जेटिजटाजूटाग्रपिङ्गत्विषि ७।६७—शिवके जटाजूटके समान पीतवर्ण सुवर्णोचलका शिखर ।

३६ नखक्षतानीव दलानि ७।५९—कमिलनीके खाल पत्ते सम्भोग कालमें किये गये नखक्षतके समान ।

३७. नयनमिव महोत्पलम १३।१२--नेत्रके समान नोलकमल ।

३८ नसस्येव १४।३६ — पूर्वदिशारूपी स्त्रोके स्तुनपर किये गये नसक्षतके समान ।

३९. लोचनवच्चरित्रम १७।७६ -- लोचनके समान निर्मल चरित्र ।

४० श्रोनयनयोरिव ५।६८--- लक्ष्मीके नयनयगळके समान मत्स्य यगल ।

४१ सितैकवेणीमिव ७।१७--व्वेतवेणीके समान आकाशगंगा ।

४२ हृदयस्थलोव बृद्धि. १७।७६ —वक्षःस्यलके समान विशाल बृद्धि ।

### (७) कीट-पतंग

भ्रमर, शलम आदि कोट-पर्तन मानवके प्राचीनकाल्से बहुबर रहे हैं। इस श्रेणीके उपमानों द्वारा कवि सौन्दर्यकी एवं प्रेमकी समिन्यंत्रनाको समक्त बनाता है।

४३, उड्डीयमानै: चञ्चरीकैरिव तमोभि: १४।२२—उड्ते हुए भ्रमरीके समान अन्यकार ।

४४. मचुत्रता इव ९।२७----मुखकबलपर सङ्रानेवाले भ्रमरीके समान जलकाविल । ४५. मधुच्छत्र इव १४।२२--मधुक्तके समान सूर्य विस्व ।

### (८) खनिज और घात

मणि-माणिक्य रमणीय और मृत्यवान् होनेके कारण सामान्य व्यक्तिमेंके साय कवियोंके लिए भी जाकर्षणके केन्द्र हैं। इस क्षेत्रसे प्रकृण किये गये उपमानों द्वारा विभिन्न प्रकारके भायोंको अभिव्यंजनामें असिवयाता सरफा होती है।

४६. आयसपिण्डयोरिव १२।१९—सन्तप्त औहपिण्डोके समान मेल ।

४७. कनकरिचकपोले ८।३५—स्वर्णकी कान्तिके तुल्य कपोल ।

४८, त्रपुणीव सन्मणि १८।२० — रांगामें उत्तम मणिके समान हो सारहोन है — अयोग्य कार्यमे योग्य व्यक्तिको नियोजित करना ।

४९. रत्नराशिवत ५।८५---रत्न राशिके समान सदगुणोंसे युक्त ।

५०. सुवर्णोज्ज्वलमानुगोलम् १४।११—सुवर्णके समाव उज्ज्वल और प्रकाशमान सर्वपिष्ट ।

५१. स्फटिक इव १३।५०-स्फटिकके समान उज्ज्वल नेत्र ।

५२. हेमकान्ति पाण्डच. १७।५८—स्वर्णको कान्तिके समान पाण्ड्य नृपति ।

### (९) गहसेवक

५३. दूत इव १३-२३---दूतके समान हंस ।

५४. वृत्तान्तसाक्षीव ४।१—वृत्तान्तको साक्षात् देवनेवालेके समान, गवाहोकी तरह ।

५५. बेत्रीव ३।३२--प्रतिहारीके समान पदन ।

५६ सौविदल्लैरिव १०।३५-- दवेत केशवाले कंचिकयोंके समान चन्दन वक्ष ।

# (१०) गृहोपकरण

गृहोपकरणसे प्रहीत उपमान वर्णन चमत्कारके साथ चंबलता, वृद्धता, पृष्ठलता एवं सीन्दर्यकी अभिन्यंजना करते हैं।

५७. क्याटमिव ६१४७—काले मेघोके समृह चन्द्रलोककी प्रवोलीमें लगाये गये लौह-क्याटके समान ।

५८. हुम्भयुग्ममिन ५।८४--कुम्भ युगलके समान मंगलमय ।

५९, घटेव कुचः १३।३३---घटके समान स्तन ।

६०. जलयन्त्रषटीगुणोपमानं १३।६८—षटीयन्त्रकी रस्सियोके समान नारियोके गलेकी मुक्तामाला।

६१. तीर्थपद्धतिमिव ५।५८—सोहियोके समृहके समान स्वप्नसन्तति ।

६२. तृषकुटीरनिभे ११।४४--तृणकी कुटोके समान स्त्रियोंके हृदयमें।

- ६३. निगलवलबतुल्या ८।१०—देवींकी टूटती हुई बेड़ियोंके समान भ्रमर-पंक्ति
- ६४, मीराजनापात्रमिव १।६५—आरतोके सात्रके समाच रात्रि वन्त्रमाको घुमाती है।
  - ६५. पताका इव ३।२६--पताकाके समान भ्रमरपंतित ।
  - ६६. पात्रमिव १।३९-दीपकवर अधि रखे पात्रके समान आकाश ।
  - ६७. पुत्रिकेव ६।२२--स्फटिकमणिकी पुत्तळी--गुड़ियाके समान सुवता ।
  - ६८. रजतम्ब्रक्टलेब ९१७२---ऐरावत हायोकी बांबोको साँकलके समाग ।
  - ६९. वजार्गस्वत १४।२६--वसकी सर्गलाके समाय मधास दघट ।
- ७०. प्रुक्कुलेव १।५२--भ्रमरपंक्ति पविकोंके चंक्क नेक्कि वाँक्नेके लिए कीकप्रस्ताके समान ।
- ७१. तुलेव २।५२-चतराजूके समान नाक, रानीको नाक तराजूके समान बी । यह उपमान बिलकल नवीन है ।
  - ७२. सिंहपीठमिव ५।८४--सिंहासनके समान उन्नतिको दिखळानेवाळा ।
  - ७३. स्तम्भ इव ४।३--स्तम्भके समान मेर ।
  - ७४. स्तम्मनिम २।४१--सुवर्णनिमित स्तम्मके समान उद यगल ।

### (११) गह-नक्षत्र

प्राकृतिक बस्तुऑमें मानवीय व्यापारोंको अभिव्यक्त करनेको पूर्ण क्षमता है। सूर्य, चन्द्रादि प्रहु, नक्षत्र एवं प्रकोर्णक आदि उरमान छौन्दर्य, शोल, शोतलवा, माधूर्य, तेज, ओज, शामगुरुवा प्रमृति मायोके समिज्यंत्रक है।

- ७५. बनरोरिव १९।६-सर्वके समान प्रभवन्ति ।
- ७६. उडुपकरा इव मोनितकाः १०१३७ --नक्षत्रोंके समान गजमुनता ।
- ७७. चन्द्रमण्डलमिब २।३७—जिस प्रकार सूर्यं लपनी किरणोंको चन्द्रमण्डलमें प्रविष्ट कराता है, उसी प्रकार राजाने देवियोको अन्त्र परमे मेका १
  - ७८. चन्द्रमारकान्द्रिकमेव १८।२--चन्द्रिका सहित चन्द्रमाके समान कान्ता सहित वर्मनाय ।
- ७९. चन्द्रवन्नयनवस्थ्यमम् ५।८३---बन्द्रसाके समान नेत्रोको त्रिय कगतेवाला पुत्र ।
- ८०. चान्द्रमधीकलेव ६११४—विध प्रकार शिवनीके मस्तकपर चन्द्रमाकी कला शोभित होती है उसी प्रकार शब्यापर बालककी कान्तिसे माता सुशोभित हुई।
  - ८१. ज्योतिर्महाणामिव ९१४-मह मण्डलके समान ।
  - ८२. तरुपेन्द्रः ६।११--पूर्णबन्द्रमाके समान बौरवर्णवाळी ।
  - ८३. नबोदितमिन्दुमिव ७।१---नबीव उदित बन्द्रमाके समान बास्कः ।

८४. तारका इव ५।२३ -- तारागणोके समान देवियाँ।

८५. नवोदितस्यन्द्र इव ७।७ — उदयायलके शिखरपर नवोदित चन्द्रमाके समान प्रमामण्डलके श्रीच मगवान जिनेन्द्र ।

८६. पीयुषधास्तीव १७।९-चन्द्रमाके समान धर्मनाथ ।

८७. पूर्षेव १७।११० — सूर्यके समान तेजस्वी धर्मनाय ।

८८. मानुस्तमासीव ४।६७-जिस प्रकार सूर्य अन्यकारको नष्ट करता है, ससी प्रकार वचनोंको नष्ट करता हुआ।

८९ मानुबद्भवनकोविदम् ५।८३ —सूर्यके समान जनानेमें निपुण पुत्रको ।

९०. मानुमानिव २१।१६७--सूयके समान मास्वर तीर्यंकर ।

९१. यामिनीपतिर्यया ९।२—चन्द्रमाके समान बानन्दरूपी जिन ।

९२. विधोः कलामिव पाण्डुशिलां ७।६७—वन्द्रमाको कलाकै समान पाण्डु-शिलाको ।

९३. विवस्वानिव २१।१६६—जिस प्रकार सूर्यं कमलिनीको बानन्वित करता है, उसी प्रकार वर्मनायने समाको बाह्यदित किया।

९४. शशीव १७।८-चन्द्रमाके समान कुमार ।

९५, शक्षीव धनंबनं विवेश १२।२६ — जिस प्रकार चन्द्रमा धनमें प्रवेश करता है. उसी प्रकार धर्मनायने वनमें प्रवेश किया।

, उसी प्रकार धर्मनाथने वनमें प्रदश किया ९६. सवितेव ९७७ सूर्यके समान बालक ।

९७ सुरगुरुभुगुपुत्राभ्यामिव ९।३६—गुरु और शुक्रके समान कृण्डल ।

९८. स्यौगराशेरिव १७।४४-सूर्व किरणके समान अंगराज ।

९९ सैहिकेयनिकुरम्बकैरिव ५।६—मुखचन्द्रको ग्रसनेके लिए राहुके समान भ्रमराविल ।

१००. संचूणितोडुनिचया इव ६।४२ — चूणित नक्षत्र समहके समान हार ।

### (१२) जल एवं जलचर

जल उपमान भावोकी तरलताके साथ सौन्दर्यका अभिव्यंजक है। यह तस्य चरम सत्यकी उपजिष्म भी सहायक है। जलबर पत्नी हार्दिक भावोके प्रतिपादनमें सहायक है। साधारणतम जल सार्दिक भावका प्रतोक है।

१०१ पयसामिव १७।४१--- दूध या जलके समान उज्ज्वल यश ।

१०२. प्रस्वेदाम्बु इव इव १२।६२ — विन्ध्याचलके शरीरसे निःसृत स्वेद जलके समान नर्मदाका प्रभाव ।

१०३. मीनयुग्मवत् ५।८३--मीनयुगलके समान जानन्ददायक ।

१०४. राजहसौ इव ६।८-कीचडयुक्त मृणास्र उखाडे हुए राजहंसींके समान ।

१०५. शकरीव १७।९८—मछलोके समान चंचल दृष्टिवाली रसवत् नारिया ।

### (१३) जंगकी पञ्

हिंह, ब्याग्न, हरिण बादि जंगली पशुक्रोंसे भी कवि समुदाय उपमानीका क्यन करता है। इस प्रकारके उपमान भीषणता, प्रेम, शूरता बादि भावोंकी अभिव्यक्तिको सहज बनाते हैं।

१०६, कण्ठीरव इवारामः ३।२५-सिंहके समान मर्यकर वन ।

१०७. केसरीशमिव ५।८२—सिंहके तुल्य पराक्रमी पृत्र ।

१०८, शरममिव जिनपति ८।१-अष्टापदके समान जिनपति ।

### (१४) विगवाची

विग्वाची उपमान मी काव्यके छिए महस्वपूर्ण हैं। कवि इन उपमानींका प्रयोग सौन्वर्य बोषको सुखक, बनानेके छिए करता है।

- १०९ दिग्मिरिव स्त्रीभिः ३।७० श्रुद्रतेजको उत्पन्न करनेवाली दिशाओं के समान अन्य स्त्रियाँ।
- ११० पौरन्दरी दिगिव ६।१—मेरु पर्वतसे छिपे हुए चन्द्रमाको घारण करने-वाली प्राची दिशाके समान ।
  - १११. प्राचीव ३।७० -- पूर्व दिशाके समान धन्या नारी ।
- ११२. प्राची मानुमिन ६।१३-—पूर्व दिशा जिस प्रकार सूर्यको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सुद्रताने पुत्र उत्पन्न किया।

# (१५) विक्य पुरुष और विक्य पदार्थ

स्वर्गीय देवो-देवता एवं दिष्य पदार्थ अमृत आदि उपमान कोमल मावनाओं को अभिव्यंजनामें अत्यन्त सहायक हैं। कवि हरिचन्द्रने इस अंगोके उपमानोंका व्यवहार प्रपुर रूपमे किया है।

११३, अमृतप्रपां गिरम् १२।३९-अमृतकी प्याऊके समान वचन ।

११४, इन्बोक्बारपरिवेष इव १।८६—पूर्ण चन्द्रके परिवेषके समान विशाल प्राकार ।

- ११५. कल्पद्रुमा इव ६।४१--कल्पवृक्षके समान देव ।
- ११६. कामारामा इवारामं ३।१७-कामोपवनके समान नारियाँ।
- ११७. कामधेनुरिव १९।९३--कामधेनुके समान अभीष्टफलदायक भक्ति ।
- ११८. कृतान्तदूता इव पिकाः १९।३८--यमराजके दूतके समान कोयलें।
- ११९. जिच्यु इव पौरजनः ४।२१--इन्द्रके समान नागरिक ।
- १२०. तह्डिल्लतेव १।६६—विद्युत्के समान सुवर्ण कलशोंकी प्रभा।
- १२१. पिकाच्येव १८।१६--पिशाचीके समान करमी ।
- १२२. पोयुषधारागृहं प्रतिबिम्बम् ९१३४-अमृतके वारागृहके समान प्रतिबिम्ब।

१२४. पीयूवधाराभिः बान्भिः १७।१०३—अमृतवाराके समान वचनोंसे ।

१२५, भवनामरा इव चमूचराः ९।५३- भवनवासी देवोके समान सैनिक ।

१२६, मनमध्द्रमप्रसूनीरव लाजैः ९।५४---पारिकात पुम्पोके समान लाजा ।

१२७. वेतालवत् अभ्यकारः १४।२१-वेतालके समान भयंकर अन्यकार ।

१२८ श्रिय इव स्वियः १२।६२ — छक्ष्मीके समान स्त्रिया ।

१२९ श्रोस्वरूपमिव ५।८२--- छक्ष्मीके सौन्दर्यके समान सुबता ।

१३०. सहस्राक्ष इव ३।१४—इन्द्रके समान राजा।

१३१. सुधमॅब २०१२ —देवसभाके समान गोछो ।

१३२. सुषामिव ५।२७---अमृतके समान वचन ।

१३३. सुधाधारा इव ३।६१ - अमृतधारा के समान दन्तकरण ।

१३४. सघा इव २।३६—अमतके समान सकमार तारुवा।

# (१६) धार्मिक व्यक्ति और वस्तूएँ

पवित्रता, त्याग, संयम और शीसकी अभिव्यंजनाके स्टिए कवि धार्मिक व्यक्ति एवं वस्तुओका उपमानके रूपमे प्रयोग करता है।

१३५. अम्बरमुनीनिव सप्तदीपान् ६।२०—सप्त ऋषियोके समान मगलदीप ।

१३६, काकृत्स्य इव स ९।५१--रामचन्द्रके समान धर्मनाथ ।

१३७ पुष्पविपणि. इव ६।१५ -- पुष्पकी दुकानके समान बालक ।

१३८. पुण्यपुञ्जमिव ३।३९—पुष्यसमृहके समान मनि ।

१३९. सीतामिन काननस्वछी १०।५६—सीताके समान वनस्वली ।

# (१७) नदी एवं उसके उपकरण

१४०. अम्बरनिम्नगेव ६।४७---आकाशगंगाके समान देवोके विमानोंकी व्यकाएँ।

१४१. कन्दिलकायाम्युवरङ्गमङ्गुराः क्रुन्तलाः ९।२७---यमुनाजलकी तरंगोंके समान टेड्रे-मेड्रे सम्बन्धक केश ।

१४२. जाह्नवीयमिव ५।४७--जाकाश्वयमाके प्रवाहके समान छत्र ।

१४२. वारीमिव नीविः १८।२३—नौकाके समान नीवि ।

१४४. दिया जालूबीविषय ५।६४—यो मानोंमे विमक्त आकाशनंशके समान यो मालाएँ।

१४५. तटो. नितम्बनीः ७१८ - तटोके समाम स्त्रिबी ।

१४६. नवास्रबोरिमः इब १०१२३—गैरिक नदी स्विर नदीके समान ।

१४७. प्रौडनदीव सा १७।६५-प्रौडनदीके समान वह ।

१४८. मच्द्द्वीपवतीव १।३१---गंगाके समान सम्बन्धेका पवित्र और निर्मल व्यवहार ।

१४९. वैवस्वतसोवरोव १।३१ — यमुनाके समाप्त कृष्ण — कपटमय दुर्णनींका व्यवहार ।

१५०. सरित इव तरुष्यः १३।९--नदियोंके समान स्त्रियाँ।

१५१. सरितमिव प्रवाहान् देवेन्द्रान् १६।३९—-नदियोकै प्रवाहके समान देवेन्द्रोको ।

१५२. खिन्धुप्रियायाः ८।२५ - नदीरूपी प्रिया ।

१५३. स्फूटफेनपुञ्ज इव ७।१४--- निर्मल तरंगोके समान स्वेतपताकाएँ।

### (१८) नर-नारी

इस बराचर कृष्टिमें नर-नारीका प्रमुख स्थान है। कबि समस्य दूरस-जगत्से उपमानीका स्थम कर कास्यका सुजन करता है। बहु नारीके उपमान द्वारा कीमक भावोंकी और पुरुषके द्वारा कटोर मानीकी अध्यक्षना करता है। शिखुक्यों भी स्ही दोनोके अन्तर्येख समस्विह हो जाता है।

१५४. अपरा श्रुङ्गारवतीव १८।६—दूसरी श्रृंगारवदीके समान पृथ्वीको ।

१५५. अमीका इव ७।५०-कामुकके समान बायु ।

१५६. कुलस्त्रिय. यथा महापर्याः ११।४८ — कुलस्त्रियोंके समान बड़ी-बड़ी नदिया ।

१५७. कैवर्तवत् रविः १४।८--धीवरके समान सूर्य ।

१५८. खल इव ११।३२--दुर्जनके समान वर्षाकाल ।

१५९. ब्रह्मिल इव सागरः ८।१८--पागलोके समान समुद्र ।

१६०. घटबोड्येब १८।२४- घटबारिणी-पितृहिरिनके समान लक्ष्मी ।

१६१. तनुजमिव ३।२०--पुत्रके समान शाखानगर।

१६२. प्रगल्भवेश्यामिव ७।३३--प्रौडवेश्याके समान बन्दमपंकि ।

१६३. युवतिवृष्टिरवासवपाटका ११।२८ — लाख-लास दिसनेवाकी युवतियों-की वृष्टि के समान गुलाव पृष्ट ।

१६४ रकस्वलास्रवन्ती ७/५३ — रजस्वला स्त्रियोंके समान गन्दे पानीवाली निष्यों।

१६५. बधुमिव २।३४--वधुके समान पृथ्वीका उपमोग ।

१६६. वधूमिव क्षितिम् १८।५७—वधूके समान पृथ्वो ।

१६७: विट इव १३।४८--विटकी तरह जलसमूह।

१६८. शिशुरिष मधु ११।८<del>---वारुक</del>के समान व**र**न्त ।

१६९. रोल्यसम्या स्व ९।५०—नटोकी तरह दृष्टि । १७०. सखीव प्रत्यूपानिकलहरो १६।१३—सखोके समान प्रातःकालकी बायु । १७१. सखोमिय जन्मपूमिम् १७।६१—सखोके समान जन्मपूमि को ।

१७२. ह्रीता बघूबत् नगरी ४।१४--- छण्यालु स्त्रीके समान सुसीमा नगरी । १७३ एकगोत्रामव भवितयं ६।२५--- एक परिवारके समान तीनों लोक ।

## ( १९ ) नुपामात्य

कविको राजाध्य प्राप्त हो अववा नही, पर वह कविषय उपमानींका प्रयोग राजामात्य वर्गसे अवस्य करता है। महाकवि हरिबन्दने अपने वर्मसामीध्युदय काव्य-में इस सेंगीके कुछ हो उपमान प्रयक्त किये है।

म इस श्रणांक कुछ हा उपमान प्रयुक्त किय ह । १७४. विजिलीयुन्पतिमित्र पर्योधिम् ७।१३—विजयाभिलायो राजाके समान

१७५. क्रितीश इब अद्रि: १०।१६--राजाके समान विन्ध्य पर्वत ।

### (२०) पयोब

समद्र ।

कवि पयोद, मेव आदि उपमानोका व्यवहार भी ययेष्ट रूपमे करता है। धर्म-शर्माम्युदयमे इस श्रेणीके उपमान बहुत कम है।

१७६, कादम्बिन्या इव ३।४—मेघमालाके समान ध्वति ।

१७७. कादम्बनी लीनतडिस्लतेव सा १७।११—विजलीसे युक्त मेघमालाके समान ऋंगारवती।

## (२१) पर्वत

वर्षश्मान्त्र्ययं वर्षत सम्बन्धी उपमानोका व्यवहार भी वाया बाता है। १७८. ब्रिटराज हव ७११५—वर्षतराज सुमेक्के तमान सुवर्ण कालि। १८९. कमकपिरित्व ८:३९—सुवेरके समान जिनेन्द्र। १८०. कुमकपिर्ता हव २११४—कुशक्कोके समान महोत्मल हाथी। १८१. कुश इक करिय: १०।२०—पर्वतके शिक्तरके समान हाथी। १८२. पूर्वशिकाय तुक्तपुष्ठ इवाय १५५६—च्वायके समान सहामा हाथी। १८२. वर्षशिकाय वर्षके समान सुवी । १८३. राजवादिमिय राम्पसियुरम् ५५५९—विजयायके समान हाथी। १८८. विजयावरीका इमान हाथी।

## (२२) पक्षी

पिस-जगत्मे कवि हरिचन्द्रने निम्न उपमानोका चयन किया है---१८५. चकोरीव चलु. १७।५६---चकोरीके समान दृष्टि ! १८६. पोताच्च्युतस्येव विहंगमस्य ४१५१--बहाबसे बिछुडे हुए पक्षीके समान । १८७. मेवखण्डं सहेमकुम्मस्य मयूरातपत्रं ७११८--सुवर्णकरुशसे युक्त मयूर पिच्छके छत्र समान सूर्यकान्तिसे युक्त मेचलच्ड ।

छक छत्र समान सूर्यकान्तस युक्त मथसम्ब । १८८. राजहंसीय सा १७१६—राजहंसिनीके समान वह ।

१८९. शिखण्डिनीनामित्र चेहितानि १७।८५ — मयूरियोंकी चेहाके समान स्त्रियोंकी चेहाएँ।

१९०. शुक्चञ्चुरक्तमिव १४।३६--तोतेकी चोंचके समान अर्घोदित चन्द्रमा ।

### (२३) पालतु पश्

पहु-जगत्से भी कवि उपमानोंका चयन कर मृदुछ और कठोर भावनाओंको अभिव्यक्ति करता है।

१९१. मत् इव ११।३८—कामदेवके मंदोन्मत्त हाबीके समान भ्रमरसमृहसे युक्त केतकोका वृक्ष ।

१९२. महिषीभिरेव ४।३८ — जिस प्रकार भैसा निराझ हो भैसे कि साथ वनकी कला जाता है, उसी प्रकार छत्र निराझ हो अपनी रानियोंके साथ वनमें कले गये।

१९३ वारणेन्द्रमिव दानबन्धुरं ५।८२-हाथीके समान दान-जलसे युक्त ।

१९४. वाजिनाम् फेनलेसा इव ३।२८—सूर्यके घोडोके फेनके समान वृक्षीके पुष्प ।

. १९५. धौरमेयमिव धर्मधूर्धरम् ५।८२ — वृषभके समान धर्मकी घुराको घारण करनेवाला ।

## (२४) पुष्प-पल्लव

पुर्णोके तीन्दर्ध और तीरस कविसोंको हो नहीं प्राणीमात्रको अपनी जीर आकृष्ट करते हैं। कवि विभिन्न प्राथीकी अभिव्यक्तिके लिए इस खेत्रते उपमानोका व्यान करते हैं। महाकवि हरिवन्द्र ने अपने वर्मवर्माम्यूट्य काव्यमें पुण्णोक्षे मनेक उपमान प्रहण किये हैं।

१९६. बब्जसारैरिव ९।२८—कमलके सारके समान सौकुमार्य ।

१९७, इन्दीवरमालिकेव १।५६-नीलकमलके समान सुर्याख्योंकी पंक्ति ।

१९८. कुमुद्वतीमिव एना १७/४४--कुमुदिनीके समान भ्रृंगारवतीको ।

१९९. कुमुद्वतीनामिव १८।२--कुमृदके समान नेत्र ।

२००. कुमुदवत् स्त्रीमुखं १५।२---कुमुदके समान स्त्रीमुख ।

२०१. नवपत्छवचक्कसाः धूनां रसमा ११।३१ — नवीत पत्तोके समान चंचल कृत्तोकी जिल्ला।

२०२. पद्म इव १।३३---कमलके समान ।

## संस्कृत कान्यके विकासमें जैन कवियोंका योगदान

२०१. पष्पिनीम् ११/१६६--- कपछिनीके समान समा । २०४. बुषप्रसूर्तिरव १/५४-- पुष्पोके समान । २०५ मालती दव २/३६--- मालतीके समान सुकृषार । २०६. सरोजसारित्व २/३६--- कपछके समान मुक्क बौर सुम्बर । २०७. सरविकसारयित्त १३/१२--- कपछके समान मुक्क

### (२५) रोग और ओषधि

148

२०८. जीवधचूर्णवत् ११।२४—जीवधके चूर्णके समान पृष्पोका पराग । २०९. वश्योवधिमिव चूतमञ्जरो १२।४६—वश्योवधिके समान आजमंत्ररो ।

## ( २६ ) रोमांचादि

द्वास्य, रोमांच आदि विषयक उपमान भी धर्मशर्मान्युदयमे प्रयुक्त हैं— २१०. अट्टहासा इव रेजुरासा १७।२४—अट्टहासके समान दिखाएँ। २११. पक्केस विदल्तिर्शवनरात्रिमञ्जरोगिः १३।१४ रोमाचके समान चंचल

तरमें। ११२, विह्नारवैरिवालपन्तो १३।१५—प्रश्नियोकी अध्यक्त मधुर व्यक्तिके समान।

२१३. स्मितमिव नवफेनं १३।१५ — हास्यके समान नवफेनसे युक्त ।

# (२७) स्रता

लताएँ अपनी सुकुमारता और नयनाभिरामताके लिए प्रसिद्ध हैं। महाकवि हरिचन्द्र ने लताओसे अनेक उपमान प्रहण किये हैं।

२१४. गुणलतेव भ्रमरावली ११।७१—प्रत्यंचारूपी लताके समान भ्रमरावली।

२१५ लतेव १२।८ — लताके सनान कोई स्त्री।

२१६, पारिजाततस्मञ्जरोमिव ५।३८—कल्पवृक्षकी मंजरीके समाम मुद्रता । २१७ शैवालदलान्तरीयम् ७।५६—शैवाल रूपी वस्त्रको ।

२१८. पुष्पबल्लीप्ररोह इव ८।३२—पुष्यलताके नवीन अंकुरके समाम इस्तपल्लव।

२१९. शैवास्त्रवल्लीविलासं ९१६५-कौवास्त्रस्ताको शोमाके समात स्त्रसमूह ।

## (२८) वक्ष-वीरुघादि

२२०. कल्पहुमा इव ६।४१---कल्पवृक्षके समान देव ।

२२१. चान्दर्नरिव १४।८४—चन्दनवृक्षके रसके समान चन्द्रतेव ।

२२२. तरुरिव ८।५१--सघन छायादार वृक्षके समान आनन्ददायक जिन ।

२२३. द्रुम इव व्योमाग्रे १६।२१—वृक्तके समान आकाशाग्र ।

२२४. नवबीजराजि उन्ते १७।२—जीमान्य एवं भाग्योदय रूप वृक्षीकी नूतन बीयो गयी पंक्तिक समान रंगभूमि ।

२२५, यसस्तरोबींजकणा इव मौक्तिकीषा. ४।२९—महाराज महासेनके यश-रूप वृक्षके बीजकर्णोंके समान स्त्रियोके नृटित हारोंके मौक्तिक ।

२२६. रम्भेव रम्मा ६।४९--कदलीके वक्षके समान रम्भा-अप्सरा ।

२२७. वनमिव १३।४--वृक्षसमूह वनके समान मयूरपत्रके छत्रोका समूह ।

## ( २९ ) समय-विवसावि

प्रकाश, अन्यकारको जाशा और निराशाका प्रतीक माना गया है। दिन, रात्रि और समयके अन्य विभागोका अन्य कवियोके समान हो महाकवि हरिचन्द्र ने भी प्रयोग किया है।

२२८ मृतिमन्त इवर्तव ३.११—मृतिमान् ऋतुर्शोके समान सेवक।

२२९. रजनीविरामवदाण्य १८।४९—रात्रिके अवसानके समान अन्त होने-बाला राज्य ।

२३०. शारदी रजनीव ५।६२--शरद ऋतुको रात्रिके समान सुबदना रानी ।

२३१ साम्ब्यसम्बद्धित अङ्गरागम् ५।४९—सन्ब्याको क्षोमाके समान अंगराग।

२३२. सायमिवावसानम् १,२४ — जिस प्रकार रात्रिका प्रारम्भ सच्याको नष्ट करता है, उसी प्रकार दुर्जनका दोष दुर्जनको नष्ट करता है।

## (३०) समुद्र और सरोवर

मदी-नदके समान समुद्र और सरोवर भी उपमान चयनके स्रोत हैं। संस्कृत काव्योमें इस श्रेणीके मुक्त उपमान प्रवृर परिमाणनें पाये जाते हैं। महाकवि हरिचन्द्र ने भी इस कोटिके उपमानोका व्यवहार किया है।

२३३. अध्यिवीची २०।१४ — प्रमुदको तरंगके समान तरल ।

२२४. अस्भोधिरिव १९।८१ — जिस प्रकार प्रलयकालमें लहरोंसे भयकर दिखनेवाला समुद्र तटवर्ती बृक्षो द्वारा नही रोका जा सकता, उसी प्रकार तलवारीसे भयकर दिखनेवाला सूर्वेण अन्य राजार्जी द्वारा नही रोका जा सका।

२३५, उदन्दन्त इव तडागाः ४।८ —समुद्र के समान तालाब ।

२३६, गृद्धमणिमण्डलमम्बुराशेः वेलेव ६।१—गुप्त मणियोकेसमूदको घारण करनेवालीसमृद्धकी वेलाकेसमान ।

२३७. तोयराशिमिव पालितस्थितिम ५।८४-समृद्रके समान मर्यादापालक ।

२३८. निर्मलसर इद कत्रमण्डिदम् ५।८४—निर्मत सरोदरके समान सन्तापको दूर करनेवाला । २३९. पयोषिवेला वोषीय सा १७।८१—सौभाग्यरूपी समुद्रकी बेलातरंगके समान गोमित बरमाला ।

२४०. दग्धाव्यिरित ७।१४--क्षीरसागरके समान देवसमृह ।

२४१. व्योममहाम्बराशी ७।१६--आकाशरूपी महासागरके समान ।

२४२ सर इव ८।५१ — सरुस्यलमें प्याससे पीड़ित मनुष्यके लिए सरोवरके समान सुखदायक जिन ।

## (३१) सरीसृप

कवियोंके उपमान क्षेत्रमें उरगादि सरीसप भी सम्मिलित हैं।

२४३. अधीयमुजङ्ग लोकम् ७।१३ — समस्त नागलीकके समान चन्दनके धूमसे स्थान आकाल ।

२४४. बहिगभेंव २१।७४—मध्यमे मिले सर्वौके समान तरंग।

२४५. सरिदुरगीव १०।२८-सर्पिणीके समान नर्मदा नदी ।

## ( ३२ ) साहित्य क्षेत्र

बमूर्त उपमानोमें वाणी और अर्थका सम्बन्ध तथा इनसे सम्बन्धी अन्य उपमान प्राचीनकालसे ही व्यवहृत होते आ रहे हैं। धर्मश्रमीम्युदयमें इस अेणीके उपमानोंका व्यवहार हवा है।

२४६ अर्थमिव तम ९।४८-अर्थके समान धर्मनाथको ।

२४७ ओंकारवत ९।४७ -- ओकारके समान शंखध्वनि ।

२४८ ओमिति २.५५ — भृकुटिको ओम्के समान कहा है। यह उपमान भी नया है।

२४९. चतुरातिगभीरमयं भारतीव ६।१—चतुर एवं गम्भीर अर्थको घारण करनेवाली वाणीके समान गर्भवती सुवता ।

२५०. भाष्यमिव ५।३०--भाष्यके समान विस्तार ।

२५१. मन्त्राक्षरनिकरैरिय सीकरैः १३।३८— मन्त्राक्षरोके समान अलकर्णीसे मुख्छित ।

२५२ रसंभावादव २।९—जिस प्रकार भाव रस्रोका अनुगमन करते हैं, उसी प्रकार पुरवासियोने राजाका।

२५३. वैदम्मी रीत्येव १९।१० — विस प्रकार वैदर्मीरोति गौडोरीतिसे रिचत काव्यके प्रति ईर्प्या रखती है, उसी प्रकार राजसमूह म्यूंगारवतीके प्रति ईप्या रखता है।

२५४. साधुशब्दा इव क्षितीश्वरा: ९।४८—निर्दोष शब्दोंके समान राजसमह।

२५५. सुकवे: भारतीय नृपित्रया ५।५७—उत्तम कविकी वाणीके समान नपपली।

> २५६. सूत्रवत् ५।३०-सूत्र के समान संक्षिप्त बदन । २५७. वागर्याविव ३।७४--वदन और अर्थके समान उन उम्यतियोंको ।

## (३३) विविध विषयक मृतं, अमृतं उपमान

मुख।

धर्मधार्मान्युदयमें कृतिथय ऐसे उपमान हैं, जिन्हें किसी विशेष श्रेणोमें स्थान नहीं दिया जा सकता है। अतत्व इस प्रकारके उपमानोंको विविध विषयक कहा गया है।

२५८. इष्ट्रसिद्धेरिव द्वारं ३।१८--इष्ट्रसिद्धिके द्वारके समान नगर-द्वार ।

२५९. बौद्धत्यमिव ३।३५--उदृण्डताके समान रथ ।

२६०. कीर्तिरव १।५४ — कीर्तिके समान गोपंकि।

२६१. कर्म इव शशी १४।३८ — कच्छपके समान चन्द्रमा ।

२६२. कन्दर्वदर्पण इव ६।६--कामदेवके दर्पणके समान सवताके क्योल ।

२६३. गर्व इव दूत: १९।४--- अहंकारके समान दूत ।

२६४. गृहानिव ३।१०--गृहोके समान राजाओको । २६५. गोमयेन तमसा १४।२५---गोबरके समान अन्यकार ।

२६६. द्विषद्यशांसीय फेनिलाननाः ९।६३—शत्रुओंके यशके समान फेनिल

२६७. जबनिकामिव लज्जाम १५।२७-परदाके समान लज्जाको ।

२६८. निधिरिव ८।५१--वरिद्रके लिए निधिके समान ।

२६९, निर्मृष्यमानः त्रुटक्किः पापसनैः इव ६।३५—टूटते हुए पापाशोके समान भ्रमर ।

२७०. फेनलवा मुक्ताप्रकारा इव ७।६३ — फेनलव हारके टूटे हुए मोतियोके समातः।

२७१. मुकुरवत् ११।३-दर्पणकी तरह धर्मनाय ।

२७२ मृतिमान् विनय इव ३।३६--मृतिमान् विनयकी तरह राजा।

२७३. रबस्याक्ष इव १।४०--रबकी घुरीके समान सुमेर ।

२७४. वसनमिव शैवलं १६।२७—वस्त्रके समान शैवाल ।

२७५. बात्येव जरा १८।११—औषीके समान बुढ़ापा ।

२७६. श्रेयसो बास्यानीक २०।८३—कल्याणको भूमिके समान स्वर्णमयी वेदी ।

२७७. सित्वामरालीकटाक्षविद्येपपरम्परेव ७।१२ — वमरपंक्ति लक्ष्मीको कटाक्ष-परम्पराके समान । २७८. व्यक्तस्कुलिङ्गाः रत्नसंबाः ७।४७—घोड्रोंके खुर प्रहारसे अम्मस्कुलिय रत्नसम्बक्ते समान ।

२७९. मज्जनाय कृतप्रयत्ना इव १।४९—स्नान करनेके लिए प्रयत्न किये गये के समात ।

#### उल्पेका

उत्प्रेक्षा अलंकारको योजना अनेक स्वलोपर है। यहाँ वेवल एक ही उदाहरण दिया जाता है। कवि घन-धान्यते समृद्ध उत्तरकोशलका वर्णन करता हुआ कहता है— अन्त्रवणालीचवक्केत्रस्थमापीय पण्डेक्षरसासवीधमा।

यम्ब्रप्रणाळीचपकैरतस्रमापीय पुण्डेक्षुरसासवीषम् । सन्दानिळान्दोळितशास्त्रिपणी विष्णाते यत्र सदादिवोवीं ॥१।७५

मन्द-मन्द वापुसे हिल्ते हुए यान्यसे परिपूर्ण वहाँकी पृथ्वी ऐसी जान पडती है, मानो यन्त्रीके पनालेरूप प्यालोके द्वारा पीडा और दक्षुत्रोके रसरूपी मदिराकी पीकर नवासे ही अन रही हो।

#### अर्थात्तरत्यास

धर्मशाभी प्रविध अर्थान्तरन्यासकी योजना कई स्वलोंपर विद्यमान है। कांव दुर्जनीका वर्णन करता हुआ कहता है कि दुर्जन किसी बडे पदको प्राप्त कर लेनेपर भी सफ्जनोके सनयें किसी प्रकारका चमत्कार उत्यक्ष नहीं करते।

उद्यासनस्योऽपि सतां न किचिन्नाच<sup>.</sup> स चित्तेषु चमस्करोति ।

स्वर्गादिश्वहायमधिष्टिगोऽपि काको बराकः लालु काक एव ।। 1३० नीच मनुष्य उवच स्वान पर स्वित होकर मी सब्बन मनुष्योके चित्तमें कुछ भी चमस्कार नहीं करता। यह ठीक हो हैं; यत कीबा सुमेद पर्वतके शिखरके अप्रभाग पर भी क्यों न बैठ जारे, पर आविर नीच कीबा कोबा हो रक्षता है।

#### असंगति

असंगत दातोका नियोजन कर कविने अपने वर्णनोको चमलकृत दनाया है। यदा---

कोऽन्दुकं क्ष्ट्रणमध्यिमागे मुखे च लाक्षास्समायताक्षी । तमुग्मुक वीक्षितुमीक्षणे च सचारवामास कुरक्षनामिस् ॥ १०/८० वर्मनावको देलनेकी उत्पुक्ताके कारण किसी विशालाक्षीने हायमें नृपुर, चरणमें कंकण, मुखमें लाक्षारण और नेत्रोमें कस्तुरी वारण की यी ।

## उल्लेख

एक ही वर्णनीय विषयका निमित्त भेदसे अनेक प्रकारका उल्लेख कर इस अर्लकारकी योजनाकी गयी है। प्रक्षिप्य पूर्वेण मही महीभृष्करेण याग्यीकुरुतेऽपरेण । भन्तययाप्तुं प्रहक्ददुकांस्तान् हस्ता जिनागारमिषादुदस्ताः ॥शार०

पृथ्वी जिन प्रहरूपी गेंदोको पूर्वाचल रूप हायसे उछाल रूप अस्ताचल रूप दूसरे हाथमें सेल लिया रूरती है, उन्हें बीचमें ही केनेके लिए इस नगरीके जिनमन्दिरों-के बहाने मानो बहुतसे हाथ उठा रखे हैं।

### तद्गुण

अहाँ कवि अपना गुण छोडकर संगोके गुण-प्रहण कर वर्णन करता है, वहाँ तद्गुण अलंकार पासा जाता है—

> मुहुर्मुहुः स्फाटिकहर्भ्यमित्तौ निरीक्ष्य रागापनिनीषयास्ये । स्वच्छानपि कान्तरदच्छदामां दन्तदछवि यत्र वधु प्रमाष्टिं ॥॥१२

बहाँ किसी स्त्रीके दौतोकी कान्ति बहुत ही स्वच्छ है, परन्तु बोठको लाल-लाल प्रमादे उससे कुछ-कुछ लालो आ गयी है, परन्तु वह स्त्री अपने मुँहमें लाली रहने हो देना नहीं चाहती, जतएब स्कटिक सणिसे बने हुए मकान की दोवालमें देख-देख कर दौतोकी बार-बार स्वच्छ करती है।

### भ्रान्तिमान

भ्रमसे किसी अन्य वस्तुको अन्य वस्तु मान लेनेसे भ्रान्तिमान् अलंकारका सुजन होता है। महाकवि हरिवन्द्रने इस अलंकारका नियोजन करते हुए कहा है—

विमय विकोक्य निज्ञुस्त्रवकरत्निको क्रोधाध्यतिह्वय इतीह ददी प्रहारस् । तद्भग्नदीर्घदशनः पुनरेव तोषास्क्रीकाळसं स्प्रशति पश्च गजः प्रियेति ॥१०।१९

इपर देखिए, उज्ज्वक रानोकी दोबालमे वयना प्रतिबन्ध देख, यह हामी कोषपूर्वक यह समझकर वहें जोरते प्रहार कर रहा है कि यही हमारा घण हुस्पर हामी है। जीर इप प्रहारने जब उसके बींट टूट जाते हैं, तब उसी प्रतिबन्धकों अपनी प्रिया समझ वहें सन्तोषके साथ कोकापूर्वक उसका स्थार्च करने कमता है।

## व्यतिरेक

उपमानकी अपेक्षा उपमेयके उत्कर्ष वर्णन द्वारा व्यक्तिरेक अलंकारकी योजना की गयो है। यथा—

तदाननेन्दोरिवरोहिता तुलां सृगाई चिक्तेऽपि न लजिजतं त्वया । यतोऽसि कस्तन पयोधरोक्षतौ स सृढ यत्राभ्यधिकं व्यराजत ॥२।६०

र बन्द्र, उस मुबदाके मुक्त-क्यको पुलनाको प्राप्त होते हुए सुझे क्लिमें छण्या भी न आरी? जिन प्योक्षरोको उसविके समय उसका मुख्यक्षिक सोमित होता है, उन प्योक्षरोको उसविके समय तेरा पता भी नहीं कलता। यहाँ उपमेय मुख्ये उपमान क्यूको अपेका उसक्यें व्याप्त है।

#### विशेषाभाम

यवार्षत: विरोध न होनेपर विरोध जैसा आमास होनेसे विरोधामास अर्लकार होता है। यथा---

अङ्गोऽप्यनङ्गो हरिणेक्षणानां राजाप्यसौ चण्डरुचिः परेषाम् ।

मोगैरहीनोऽपि हतद्विजिद्धः को वा चरित्रं महतामबैति ॥१०।४५

यह राजा यद्यांज अंग है—जमापि मृतनयनी रिज्योंके किए समंग है—काम है। स्वयं राजा चन्द्र है, फिर भी अञ्चलेके लिए चण्डक्वि—सूर्य (प्रतायों) है और स्वयं भोगोसे बहीन—सेपनाग है, फिर भी द्विजिद्धों—संगोको नष्ट करनेवाका है जयवा यह स्वया है कि महापूरपाके चरित्रको कीन जानता है।

### परिसंख्या

किसी वस्तुका एक स्थानमें निषेष कर किसी टूसरे स्थानमें स्थापन करनेसे परिसंस्था अलंकार होता है। यथा---

निशासु नून मछिनाम्बरस्थितिः प्रगल्मकान्तासुरते द्विजक्षतिः ।

यदि क्विपः सर्वविनाशसंस्तवः प्रमाणशास्त्रे परमोहसंभवः ॥२।१०

महासेनके राज्यमें राजिमें ही मिन्न आकाशका सद्भाव था, अन्यज मिन्न बस्त्रका सद्भाव नहीं था। द्विज्ञति—स्ताधात केवल प्रोद स्त्रोके संमोगमें ही था, अन्यत झाहणादि वर्णों अथवा पित्रयोका जाशत नहीं था। सर्ववित्रायसंस्त्रव—सर्वा-वहारिलीण क्विण् प्रत्यवका ही था, अन्य किसीका समूल नाश नहीं था। परमोह-सम्भव—उत्कृष्ट तकका सद्भाव न्याय-शास्त्रमें ही था, अन्यत्र अदिश्वय मोहका सद्भाव नहीं था।

जनुशस, यमक जोर स्केषकी दुग्टिसे स्थारहर्वों जोर उन्नीसवां सर्ग प्रसिद्ध है। हिरिचन्द्रने वर्षसम्मित्युक्त उन्नीसवें समीग एकासर और द्वायतर वित्रकी मोत्रिजा की है। सर्वतीमद्र (१९८५-८६), मुरजबन्य (१९,९३-९४), गोम्प्रिका बन्य (१९१७८), जर्भमम (१९१८४), योडसद्य प्रसन्य (१९१८-९९) एवं चक्रतस्य (१९१८-१९) वियोग प्रसिद्ध हैं।

धर्मशर्मास्युद्धमे उदात्त भाषा शैली, उत्कृष्ट कवित्व, उच्चकल्पना एवं गम्भीर रसयोजना वर्तमान है। बीर्धसमास और ससन्वि प्रयोग भी पाये जाते हैं। यदा---

> सुधासुभारहिमसृणाढमाळतीसरोजसारैरिव वेशसा कृतम् । त्रने त्रवैमीरच्यमतीस्य सः दुधी सुमध्यमा मध्यममध्यमा वयः ॥३।३ ६

कुन्दर कमरवाकी उस सुवताने घोरे-घोरे मौग्व्य अवस्थाको व्यतीत कर ब्रह्मा द्वारा अमृत, चन्द्रमा, मृणाल, मालती और कमलके स्वत्ववे निर्मितको तरह सुकुमार तारुष्य अवस्थाको घारण किया। वर्गवामी-मुद्यके बन्तिम सर्गर्ने जैनावार और जैनदर्शनका विवेचन किया है। आरम्पके १२६ वर्षोमें बात तत्त्रीका विस्तारपूर्वक वर्षण है और १२४ वें पदसे सर्गान्त पर्यन्त आवकाबार एवं गुन्यावारका निरूपण है। गृहत्यके द्वादशतत, सरुकेखना सम्पन्यक्त, बातें-रौट स्मानका त्याग एवं निकाल भगवद्-बन्दनाका विवान किया है। सनागार वारितका विवेचन करते हुए कहा है—

अनागारं ब्रतं हेया बाह्यात्यन्वरमेहतः । योदा बाह्यं जिनैः प्रोक्त ताबस्संक्यानमान्तरस् ॥१११९५५ यारितको गुस्यः यञ्च क्याताः समितयोऽपि ताः । जननारपाकनारयोषाहरः । तम्मातरः स्वताः ॥१९१५५॥ जान, दांत और बरिजको परिभाषा बतलाते हुए किला है— तस्वस्थावगतिकानि अञ्चानन्तरस्य दर्गानस् । पाणाम्बरिजिसन्त वारियं जनकोते जिजै ॥१९१६६

तीन गुप्तियां और पांच समितियां मृनिवतको जनक, पालक बीर पोषक होनेसे अष्टमातृकाएँ कहलाती हैं। तत्त्रीका अवगम ज्ञान, श्रद्धान होना दर्शन और पापारमसे निवन सोना चारिज है।

### छत्वोग्रोजना

प्रथम सर्गः---१-८४ उपजाति., ८५ मालिनी, ८६ वसन्तरिलहरू ।

डितीय सर्ग.—१-७४ वंशस्य, ७५ शार्दूलविक्रीडितम् ७६ द्वृतबिलम्बित, ७७ शार्दूल-विक्रीडितम्, ७८ शालिनी, ७९ शार्दूलविक्रीडितम् ।

तृतीय सर्गः— १-७२ अनुष्टुप्, ७४ शार्द्गलेवकोडितम्, ७५ द्वविलम्बित, ७६ शार्द्गल-विकीडितमः ७७ शिवरिणी ।

चतुर्वं सर्गः —१ उपेन्द्रवच्चा, २-९१, उपजातिः, ९२, द्रुतविरुम्बित, ९३ पृथ्वी ।

पंचम सर्गः --१-५१ वसन्ततिलका, ५२ शादूलविकीडितम्, ५३ मालिनी ।

षष्ठ सर्गः--१-८६ रयोद्धता, ८७ वसन्तितिलका, ८८-८९ शार्द्दलविक्रीक्तिम्, ९० मालिनी ।

सप्तम सर्गः -- १-६६ उपेन्द्रवच्चा, ६७-६८ शादुंलविक्रीडितम् ।

अष्टम सर्ग--१-५५ मालिनी, ५६ हरिणी, ५७ मन्दाकान्ता।

नवम सर्गः— १-७८ इन्द्रवशा, ७९ हरिणो, ८० शार्द्रलविकोडितम् ।

दशम सर्गः—१-९ जपजाति , १० सन्दाकात्ता, ११ मालिको, १२ जपजातिः, १३ वसन्दितलका, १४- ६ उपजातिः, १७ पृथ्वी, १८ वंशस्य, १९ वसन्दितलका, २४ - उपजातिः, २१ मजंगप्रयातम, २२ व्रतिलम्बित, २३

१. आर्त रौब्रे परिस्याच्य त्रिकातं जिनवन्दनातः। २१।१४६

बंशस्य, २४ बोषक, २५ वसन्तितिकका, २६-२० वंशस्य, ३१ वसन्ति तिकका, २२ उपवाति, २३ इन्द्रबंशा, २४ मन्द्राकान्ता, ३५ पृष्यो, १६ उपवाति, २७ दुनिवलम्बित, २८ मालिनी, ३९ वंशस्य, ४० वसन्ति-तिकका, ४१ वंशस्य, ४२ प्रमिताक्षरा, ४३ वसन्तितिकका, ४४ उपवातिः, ४५ ललिता, ४६ वसन्तितिकका, ४० वंशस्य, ४८ विपरीतपूर्या, ४९ वसन्तितिकका, ५० उपवाति, ५१ गुजंगप्रमातम्, ५२-५३ वसन्तितिकका, ५४-५५ उपवाति, ५६ वंशस्य, ५७ आईलविकोदितम ।

एकादरा सर्गः.—१-७१ दूनविकास्वत, ७२ मालिनी । द्वादरा सर्गः.—१-६० बंशस्व, ६१ बार्ड्लविकीदितम्, ६२ मृत्यो, ६३ मृत्याकारता । त्रयोदरा सर्गः.—१-६९ पुण्यताचा, ७० मालिनी, ७१ बार्ड्लविकीदितम् । बतुर्देश सर्गः.—१-८२ उपनातिः, ८३ मृत्याकारता, ८४ बार्ड्लविकीदितम् । पंचयत्त सर्गः.—१-६९ पुण्यता, ७० बम्बतिका । विकास सर्गः.-१८३ पुण्यता ८५ विकासिका ।

षोड्य सर्गः—१-८३ प्रहॉपणो, ८४ शिक्षरिणो, ८५-८७ शादूंकविक्रीडितम्, ८८ वसन्त-तिलका । सतस्य सर्गः—१-१०८ वपजाति , १०९ वसन्ततिलका, ११० शादंकविक्रीडितम ।

अष्टादश सर्गः — १-६५ वशस्य, ६६ शार्द्भविकाशितम्, ६७ हरिणी । एकोनविश सर्गः — १-६५ अनुष्ट्ष् , ६६ तोटकवृतः, ९०-६९ वतन्तित्वकाः, १०० छलिताः, १०१ शार्द्भविकाशिदयः, १०२ स्नविणीः, १०३ सालिनीः,

विद्या सर्ग — १-१०० पालिनी, १०१ मालिनी । एकोविद्या सर्गः — १-१०२ बनुदुष् १८३-१८४ घाईलविकोविदम्, १८५ मालिनी । प्रयस्ति — १-२ समलालिकका, ३ बाईलविकोविदम्, ४-७ उपजाति , ८ सस्तितिलका, ९-१० साईलविकोविदम् ।

#### आवान-प्रदान

महाकवि हरियन्द्रने अपने पूर्ववर्ती किवयों के काव्यों ते प्रेरणाएँ, उत्येकाएँ एवं उपमान साम्यता यहण की है तो अपने उत्तरवर्ती कवियों पर प्रभाव भी बाला है। पूर्वयों के छेत सामें महाकवि कालिदासने विदर्भराज भी मकी बहन राष्ट्रपतीके स्वयंवर का वर्णन किया है। हरियन्द्रने हस राष्ट्रपती स्वयंवर से प्रेरणा प्रहण कर पर्सद्रमानिष्ठ्य के सनहवें सर्गने कुण्डिनपुरायीश प्रवास्तावकी पृत्री म्हणायतिके स्वयंवरका वित्रण किया है। योगी वर्णनीम जनेक समता और विषमताएँ उपलब्ध है। महाकवि कालि-सामने किला है कि स्वयंवर भूमिन अबको देखकर अन्य राजा बर्टुसतीके विषयमें निराश हो गये। स्था— रतेर्गृहीत।सुनयेन कामं प्रस्पर्पितस्वाङ्गमिवेश्वरेण ।

काकुरस्थमाकोकवर्ता नृपाणां मनी वभूवेन्दुमतीनिराशम् ॥ रघुवंश ६।२

कामके मस्य होनेके उपरान्त रतिके ममंत्री विलाप और उसकी प्रार्थनाको सुनकर ही मानो भाषान् शंकरते पुनः अपने सारीरको प्राप्त किये हुए कामदेवके समान अति पुन्दर राजकुमार अवको देखते हुए राजाओंका मन इन्दुमतीके विषयमें निरास हो गया।

महाकवि हरिषद्भने बताया है कि धर्मनायके छोकोत्तर रूपांतिशयको देखकर स्वयंवरमें पथारे हुए राजाओके मुँहुपर निराश होनेके कारण कालिमा छा गयी।

निःसीमरूपातिशयो ददर्श प्रदद्यमानागुरुपूपवर्ग्या ।

मुखं न केषाभिष्ठ पार्थिवानां छजामचीकृचिंकयेव धृष्णम् ॥

धर्मशर्मास्युदय १७।५

अयं स कामो नियतं भ्रमेण कमप्यधाक्षीत् गिरिशस्तदार्नाम् । इत्यज्ञतं रू।सवेक्ष्य जैनं जनधिनाधाः प्रतिपेदिरे ते ॥ धर्म० १०१६

पर्मनायके लोकोत्तर रूपातिशयको देख जलती हुई अगुरुप्प बत्तियसि किस राजाका मुख लग्जाकमी स्थाहीकी कूचीले मानो काला नहीं हुआ था। राजाओंने जनके आश्चयकारी रूपको देखकर हम समझा था कि यह कामदेव हैं, शिवजी ने भ्रमवश किसी अन्यदेवकों ही भस्म किया है।

उपर्युक्त दोनों सन्दर्भोंने व्याजनावृत्ति द्वारा नायकोके सौन्दयीधिक्यका चित्रण किया है। पर निःसोमरूपातिधायको देखकर अन्य राजाओंके मुखपर कालिमाका छा जाना—विशेष भावोंको अभिव्यंत्रना करता है।

स्वयंवरमे सम्मिलित हुए राजाओका विलास-वैभव भी दोनों कवियों द्वारा प्रायः समान रूपमे बणित है। यदा---

स तत्र मञ्जेषु मनोञ्जवेषान् सिंहासनस्थानुवचारवन्स् ।

बैमानिकाना मस्तामपश्यदाकृष्टलीलाञ्चरलोकपालान् ॥ रघुवंश ६।३

रत्नजटित सिंहासनपर बैठे हुए राजा विमानोमें बैठकर विहार करनेवाले देवोंके समान मालूम होते थे।

महाकवि हरिचन्द्रने लिखा है-

श्कारसारङ्गविहारखीकाशैलेषु तेषु स्थितभूपवीनाम् ।

वैमानिकानां च मुदागतानां देवोऽन्तरं किंचन नोपलेमे ॥ धर्म॰ १०।४

र्म्यागरक्षी हरिणके बिहारके लिए क्रीडा पर्वतीके समान उन मंत्रींगर कैठे हुए राजाओ और स्वयंवर विभिक्तो देखनेके लिए आये हुए देवीमें कुछ भी अन्तर नहीं था।

राजकुमार अजके मंचपर आस्ट होनेका वर्णन करता हुमा कवि कहता है--

बैदर्मनिर्देष्टमसौ कुमारः क्छुप्तेन सोपानपथेन मञ्चम् ।

क्षिकाविभन्ने स्नाराजशावस्तुङ्गं नवीत्सङ्गमिवास्रीह ॥ रघुवंश ६।३

जिस प्रकार कोई सिंह-शावक सीडीकी तरह बने हुए पत्वरोंके डोकों डारा सुकार्यक पहाड़की चोटीपर चड़ता है, उसी तरह राजकुमार भी सुन्वर सजी हुई सीडियोंने राजा भोजके बनाये हुए मचपर चड़ा।

> इसी कत्पनाको एक नया रूप देते कवि हरिचन्द्रने स्थिता है— अयोऽङ्गिनां नेषसहस्रपात्रं निर्दिष्टमिष्टेन स सक्क्युरुचै: । सोपानवार्गेण समारसीह हैंसे सरुवानिक वैजयन्त्रता ॥धर्मः १९१०

तदनन्दर मनुष्योके हवारो नेत्रोके पात्र भगवान् वर्मनाय किसी इष्टजनके ढारा दिखलाये हुए भुवर्णमय उन्नत सिंहासनपर श्रेणोशांकी उस प्रकार आरूड़ हुए जिस प्रकार इन्हें वैजयन्त नामक वपने भवनमें बारूड़ होता है।

दोनों कवियोको उपमाओमें निजी विशेषता है।

इन्द्रमतो-स्वयंवरमें सुनन्दा और श्वंगारवती-स्वयंवरमें सुमझ स्वयवरमें सम्मि-लिख राजकुमारोंका परिचय देती है। दोनोको परिचय शैली समान है। यथा—

ततो नृपाणां श्रुतवृत्त्वंशा पुबन्त्रगरुमा प्रतिहाररक्षी ।

प्राक् सन्निकर्षं मगधेश्वरस्य नीःवा कुमारीमवदस्सुनन्दा ॥ रघुवंश ६।२०

वर्मशर्मान्युदयमें सुभद्रा राजकुमारोका परिवय देती है---अथ प्रतीहास्पदे प्रयुक्ता श्रतात्विकद्मापतिवृक्तवंशा ।

प्रगत्सवागित्यनुसालवेन्द्रं नीत्वा सुभदासिद्धे कुमारीम् ॥ वर्मः १०।६२ स्ययंवरमें निराश हुए राजाओ हारा मुद्दः विवाहके कनन्तर रोगों ही नायकोके पिताओका मुहस्यायमधे विरक्त होना और नायकोंका राज्यनार बहुल करना प्रायः समानस्यमे वर्णित हैं। स्वापि रोगो कास्पोने तस्यमें निरूपक्की प्रति समान है. पर

दोनो कवियोकी उरप्रेक्षाएँ, करपनाएँ और विषय उपस्थापन शैली शिक्ष-मिन्न है। कुमारसम्भवमें पार्वतीके यौवनारम्भका मार्थिक विश्वण पाया जाता है। उसका बचपन व्यतीत होता है और यौबन फूट पहता है। महाकवि कालिदासने लिखा है—

> असभृतं मण्डनमङ्गयष्टेरनासवारुयं करणं मदस्य । कामस्य प्रत्यव्यविशिक्तमस्यं बाख्यात्वरं साथ वयः प्रपेदे ॥

> > कुमारसम्मव १।३१

पार्वतीका बचपन बीत गया और उनके शरीरमें वह यौवन फूट पड़ा, जो शरीरको लताका स्वामाविक ग्रंगार हैं, जो मदिराके बिना ही मनको मतवाला बना देता है और जो कामदेवका बिना पृष्पोंका बाण है।

जप्युक्त पशके प्रथम पादको ग्रहण कर हरिचन्द्रने वृद्धावस्थाका अत्यन्त सजीव वर्णन किया है। यथा--- असंभृतं मण्डनमङ्ग्यष्टेर्नष्टं स्व मे यौवनरानमेतम् ।

ह्वीय बृद्धों तरपूर्वकाय. यस्यन्य-रोध्यो सुवि बन्धसीति ॥ धर्मः भाष्य जो बिना पहते ही रागीरको सर्वेक्षत करनेवारा सामुखण वा, वह मेरा यौकत क्ष्मी एल कहाँ पिर चया ? सानो उन्हे क्षोत्रनेके दिल् ही नृद्ध सनुष्य अपना पूर्वमाण स्वकाकर नीय-नीय देखता हवा पुरिचीपर दशर-स्वप्टर चकटा है।

महाकवि हरिचन्द्रने कुमारसम्भवको यौजनवालो कल्पनाको किछ प्रकार वृद्धावस्थाके मामिक चित्रणमें परिवर्तित कर दिया है, यह कम प्रशंस्य नही है।

## शिशुपालवध और वर्मशर्मास्युवय

ष्ठियानस्य सौर धर्मशर्मान्युद्यसं वर्ष्य वस्तुसीकी स्रदेशा बहुत समता है। संधानान्युद्यको ५-१६ सर्ग वर्ष्य वस्तु विश्वपालयको ३-११ सर्गकी वर्ष्य सद्धी प्रायः मिलती है। पर्वत, नदी, मुर्धोदय, मुद्धांदय, वृद्धान्यस्य, जन्कोद्या, प्रमात, यात्रा, अन्यकार, अञ्चलनंत एव गाविका त्रधान्य दीनो महाल्यामाँ स्थान स्वयं सौलत है। महाकृष्टि हर्षाच्यन्ते विद्यालयस्ये पूर्वतमा प्रेरमा प्राप्त को है। माध-के देवतक वर्णनका अनुकरण हरिच्यन्ते पर्ध्यानान्युद्यके विन्ध्यावल वर्णनमें किया है। मही समतास्यक कृष्ट पद्य प्रस्तुत विचे साते हैं—

> दृष्टोऽपि शैक स मुदुर्मुरारेरपूर्ववद्विस्मयमाततान । क्षणे क्षणे यद्मवतानुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ शिद्ध० ११९०

रैनतकको पहले भी श्रीकृष्णने कई बार देवाया, परन्तु इस बार बहु समे बारवर्षको उत्पन्न कर रहा था। रमयोबदाकास्वरूप हो बहु है, बो क्षण क्षणमे मयीनदा थारण करे।

उपर्युक्त पद्यसे प्रभावित होकर हरिचन्द्रने लिखा है-

स रष्टमात्रोऽपि गिरिगरीबांस्तस्य प्रमोदाय विसोर्बसूव ।

गुणान्तरापेद्यमभीष्टसिद्धये नहि स्वरूपं रमणीयताया. ॥ धर्म० १०।१४

बह विज्ञाल पर्वत दिखलाई पढते ही भगवान यर्थनायके लिए आवन्ददायी हो गया, सो ठीक हो है, क्योंकि जमीष्ट सिद्धिके लिए सुन्दरदाका स्वरूप किसी दूसरे गुकको अपेका नहीं रखता।

विश्वपालयमं रैतरक पर्यंतकी शोगाका वर्णन दारक सारची करता है और वर्णयान्त्रपूर्व प्रभावर मित्र । यह प्रवंत नी दीनों काव्योका स्थान है। प्रवर्ष माव कर्लिह हेरियम्ब्रेन प्रेरमा दो बहुन की ही है, साब हो रैतरक वित्रयका जनुकरण भी किया है। यथान

> उच्चारमञ्जेऽय गिरां दथानसुच्चारणस्यक्षिमणास्तरीस्तम् । उन्हरूथरं इच्द्रमदेश्य श्रीरिसुष्टरथरं दास्क इस्पुवाच ॥ सिग्र० ४१९८

सस पर्यतके ऊँचे प्रदेशोंमें पक्षी शब्द कर रहे थे। उसे देखनेकी इच्छाते श्रीकृष्णने उत्सुकता पूर्वक गरदन उठायी। उनको उत्सुक देखकर उत्तिकृषण दास्क उनसे इस प्रकार कहने लगा--

सुहत्तमः सोऽथ समासु हत्तमः प्रमाक्तरक्षेतुमिति प्रमाकरः ॥१०।३५ धर्म०

त्तदनत्तर वह मित्र प्रमाकर वो कि सभाओं में हृदयगत अन्यकारको नष्ट करनेके लिए साक्ष त् प्रमाकर— सूर्य या, अगण्यन्द्र भगवान् धर्मनायको पर्वतको शोभामे व्यापृत नेत्र देल वहे उल्लासके साथ इस प्रकार बोला।

शिवुपालवयहे सप्तम सर्गम वननिहारका वर्णन है। बादवावनाओने पूर्णावक्य कियाँ हैं। माध कविने इस सन्दर्भने जलकीश, नामा प्रकारके विकास और विहारीका स्त्रीन विकास किया है। कवि हरिक्य इस वर्णने बहुत प्रमाधित है, उन्होंने प्रमाध्य धर्मान्युदयके बार्ट्स संग्ते पूर्णावक्य और तेरह्वे सर्गमें जलकीशका निक्षण किया है। विवयको स्वापना एवं काव्यास्तक वमस्तारके किए हरिक्यक माधके लक्ष्मी है। वयचि हरिक्यको वर्णनर्गलों माधके सम्भावकों कार्यस्म बताया गया है—

> अनुगिरसृतुमिर्विवायमानामध स विकाकथितुं बनान्तकक्ष्मीम् । निरगमदृमिराद्धमादक्षानां भवति महत्सु न निष्फकः प्रयासः ॥ शिद्यु० ७।१

इस प्रकार ऋतुओं के प्राटुभांक बाद, श्रीकृष्ण देवतक पर्वतक प्रत्येक शिखर-पर बिक्सो हुई वनको शोभाको देवनेके लिए शिविरक्षे बाहर निकले, और यह ठीक भी है कि श्रेष्ठ धनकों को सेवामें तस्पर रहनेवालोका प्रयस्त मर्प्य नहीं जाता।

उपर्युक्त सन्दर्भते प्रभावित हो हरिचन्द्रने लिखा है कि उनके नायक धर्मनाय भी श्रीकृष्णके समान वन शोभाको देखनेके लिए शिविरसे बाहर निकलते हैं। यहाँ पर्याप्तरूपमें मावसाम्य पाया जाता है। यथा—

दिरक्षया काननसपदा पुरादथायमिश्वाद्धपतिर्वनिर्वर्यौ ।

विधीयतेऽन्योऽप्यनुयायिनां गुणैः समाहितः कि न तथाविधः प्रशुः ॥

धर्म० १२।१

तदनन्तर इस्वाकु वंशके अधिपति भगवान् वर्मनाथ बन-वैभव देखनेकी इच्छाते नगरके बाहर निकले, सो ठीक ही है, यत. जब साधारण मनुष्य भी अनुयायियोके अनुकुल प्रवृत्ति करने लगते है, तब गुणवाली उन प्रभुका कहना ही क्या ?

माम काव्यमे बाया है कि यदुवंतियोंने स्त्रियो सहित विहार किया। किंव हरिकटने भी मामके ही समान इश्वाकु बित्रयोंको स्त्रियों सहित ही विहार कराया है। स्त्रियोंको साथ ले जानेका हेतु दोनों काव्योंमे समान हो बणित है। यया—

> दर्भत सुमनसी बनानि बह्वीयुंबिठयुता यादवः प्रवातुमीयुः मन,सश्चयमहास्त्रमन्यथामी न कुसुमपञ्चकमण्यकं विसोह्नस् ॥शिश्च० ०।२

यबुर्विधर्योंने स्वियोंके सहित ही अनेक प्रकारके पुष्पीते परिपूर्ण वनमें विचरने-की ६ण्डा की। स्त्रियोंके सहित जानेका कारण यह है कि अमोधास्त्र स्वरूप पौच फूठों-के बाणोको भी सह नहीं सकते थे।

> इसी आशयको कवि हरिबन्दिने निस्न प्रकार स्थक किया है— विकासियुष्यद्वणि कानने जनाः प्रधातुमीयुः सह कासिनीगयौः। स्मश्स्य पञ्जापि न पुष्यमागणा सबन्ति सङ्घाः किमसंख्यता गता.॥

> > धर्म० ११**।३** । ही जामा सच्छा

विकसित हुए पुष्पवृद्योंसे पुक्त वनमें मनुष्योंने स्त्री-समृहके साथ ही जाना सच्छा समझा; स्पोक्ति जब कामके पौंच ही बाण सहा नहीं होते, तब असंस्थात बाण कैसे सहा हो सकेंगे ?

शिवृपालवर्षके अष्टम सर्गमें आया है कि वन विद्वारसे यकी हुई बादवानाएँ अपंतिमीलितनेता होकर जलाश्यकों और बढ़ी। कवि मापने इस जलकीहाके प्रसंगको उपमा और उरुरेकाओ द्वारा पर्यास सरस बनाया है। कवि हरिचन्द्र भी जलकोहाके सन्दर्भमें मापसे प्रभावित है तथा जनेक स्थलोपर उन्होंने मापका अनुसरण किया है। प्रधा----

आयासादकपुत्रस्तने स्वनद्भि श्रान्तानामविकवकोचनारविन्दै.।

अभ्यम्मः रूपमिष योषितां समृहैस्तैरुर्सीतिहितयकत्पदं प्रथेके ॥ शिक्कु० ८११ वनविहास्के परिवासे पक्षे हुई जबत-विशाल उदोजवाली पुवतियाँ अविकवित कमल-ममनोते किसी प्रकार देख-माल करतो हुई जलायपकी और चली । उक्त ब्रायप-को ग्रहण कर वरिचारने तिला है

द्विगुणित्मित्र मात्राया वनानां स्तनअपनोद्वहनश्चमं वहन्त्यः ।

कलविहरणवाण्डया सकान्ता यसुरथ मेकश्वरूपकां तरुण्यः ॥४मे० १३।१ त्रवनन्तर वनविहारते जो मानो दूना हो गया था, ऐहा स्वन तथा जवन यारण करनेका सेद बहुन करनेवाली तल्यां जलकीहाकी इच्छाचे अपने-अपने पत्तियोके साथ नर्मदा नवीकी और चलीं।

इस सन्दर्भमें दिन्दांके चलनेके समयका निरूपण माथ काव्यकी अपेक्षा सर्म-वार्माम्युद्धयने अधिक चमत्कारपूर्ण है। माधमें बताया गया है कि काली भौहवाली रामिष्यों कम्योशे कत्या न विलाकर अंगोबद्ध हो चन रही थी तथा उनके पूचल वितस्य आपसमें पक्का-बुक्की कर रहे से। अतः वह रास्ता विस्तृत होनेरमें में एक्टम तंय हो गया। चने नृत्योंकी आयादी स्नोतक मार्ग द्वारा रमिष्यों तालाबकी और जा रही थी। बायु द्वारा बुक्तीकी सामार्थ दिल रही थी। सूर्य उत्युक्तावया उन्हों रिक्त स्थानींसे करों द्वारा स्थाक कर रहा थाँ। किसी कमतनुत्वी रमगीकी सोमासे हार मानकर सूर्य-

१ यान्तोनां सममसितभुवां-शिशुपात ८।२।

२. नोरन्धद्र मशिक्षिरी भुवं अजन्ती --वही पाइ।

की किरनोंचे कानत हुई उठ रमणीको छेवा करवेके किए कन्द्रमा स्वेतक्रम केकर बाया और सामी ओरिकर कार्य करने क्यां। कोई पूरून, समुदायके कारण सपनी जियतमाके करर सपना दुण्टा तान छावा कर रहा था। इसने सम्य स्वरीवानी रसणियोको अपेक्षा उठ रमणीकी छावा स्विकतर हो गयी थाँ।

द्वी सल्यमंको वर्मयामान्युवयमें मॅकित करते हुए लिखा है कि जिनका चित्त जलसमूहके आजितनये जल रहा है, ऐसी वे दिनयों खेद समूहके इन्छे हो तो जान पहती थी, मानो जलने अनुरागके साथ शीझ हो सामने आकर रहाले हो जनका आजितान कर लिया हो। विधित्त जलर रहाले हो जनका आजितान कर लिया हो। विधित्त जलर रहाले हो लिक लिए लिए से स्वाचित हो रहा था, मानो खेद समूहके कारण जनकी खिहाओं का समूह ही सहर मिकल रहा हों। उन दिन्यों के पीच पित्यों के हायमें दिन्य नीन मानूर पत्र के छने। जो समूह हुए हो हो हा हिए साथ स्वाचित हो रहा था, मानो खेद समूहके कारण जनकी खिहाओं का समूह पत्र के छने। का से समूह या, वह ऐसा जान पहरा था, मानो केमल हाथों कर स्पित हो यह पत्र प्रका कर बन हो प्रेमवया जन दिन्यों के पीछ लग गया थो। किसी मुनवनी स्त्रीके मुककी कोर गमकोपी प्रमारोका को समूह वृक्षके जकमानवे शोझ हो मीचे बा रहा था, बहु पूर्णवि-रास्थित जनकारों प्रस्ति व चन्द्रमाकी भानितों आकारोके उत्तरते हुए राहकी योभाका हरण कर रहा था।

उपर्युक्त सन्दर्भोकी तुल्ला करनेसे हिर्चन्द्र में कल्पनाकी उद्यान अधिक दूर तक दिखलाई पडती है। इसी प्रकार धर्मधर्माम्युदयके ५वें सर्गमें और माधके प्रथम सर्गम नारद और देवागनाओं के नभोवतरक में कुछ साम्य सा प्रतीत होता है।

# दशकुमारचरित और वर्मदार्माम्युदय

महाकवि हरिचन्द्रका अध्ययन बहुत ही बिघाल और व्यापक है। उन्होंने अपने समय तक निमित्र समस्त साहित्यका अध्ययन किया था। दण्डीके दशकुमारचरितको एकाच करूपना व्यों की त्यों पानी जाती है। समंत्रमान्युय्य महाकाव्यके हितीय सर्पय महारानी सुतराके नव-पिल तीन्दर्यका प्रदर्श चित्रण किया गया है। किन कहता है कि ऐसा लगता है मानो समस्त सीन्दर्यसे हेय रखनेवाले बह्याबी द्वारा इस सुबताको रखना चुणालर त्यायदे हो गयी हो। दनको चुराईको तो तब जानें, जब ये ऐसी हो किसी करण सुन्दरिको बना दें। यथा—

१ एकस्यास्तपनकरैं :- बड़ी ८।४।

२ स्वं रागाव्यपरि-वही ८१६।

३. जलभरपरिरम्भवत्तिकता —धर्मशर्माभ्युदय १३।२।

क्षितित्तलिनिनेशनात्—वही १३।३।

१. प्रियकरचनितं विसासिनीनौ—वही १३१४ । 4. इह मृगनयनासु—धर्महार्माम्युद्य १३१४ ।

## समग्रतीन्दर्वविधिष्टिको विजेर्चुणाक्षरम्याययसादसावभूत् । तदास्य जाते नियुनत्वमीदर्शीमनम्यरूयां कुक्ते यदापरम् ॥ धर्म० २।६१

तत्त्व वाल (लडुकर्त्वमाध्यामनम्बद्धरा कुषत यदायस्य ॥ समर्थ ११३ । यही उद्योक्षा महाकृषि दण्डीके दशकुमारचरितमें निम्न प्रकार पायो जाती है। ''असमाध्ये स्वस्ता कियाया स्वसेता चलालस्त्रातीय विधिता । सो चैक्स्प्रपूर्वेतियो

"ललनावनं सुवता विधाता नूनमेषा युगांतरत्यायेन निर्मिता। नो चेरस्त्रभूरेवेविधो निर्माणनियुषो यदि स्थालहि तत्समात्रकावण्यमन्यां तरुणो कि न करोति"? इति स्विस्मयानुरागं विलोकस्तरतस्य समसं स्थातु लज्जिता सतीः ।

बनतीसुन्दरीको लावण्यमयी प्रतिमादेखकर ऐसा ज्ञात हुआ कि जब जहादेख पृष्टिमें शिक्योंको एका करते लगे तब युगाशारमाध्यसे यह सुन्दरी बन गयी, अस्यया इसके समान और शिक्या जिल्हीन क्यों नहीं रची? श्रीद वे ऐसी रचना कर सकतेमें प्रयोग होते, तब न करते। यह तो वोली से बन गयी, बह्याचीने जानकर नहीं रची। नहीं तो और तहाजियों वे अवस्य बनाती।

इस सन्दर्भमें अवन्तिसुन्दरीका जो लावण्य वींगत है<sup>२</sup>, महाकवि हरिचन्द्रने भी वैसा ही सीन्दर्भ चित्रित किया है

## हरिचन्द्रका प्रभाव

सहावित हरियनके वर्गवासीन्युद्धका प्रमाव श्रीहर्षक्कत नैववचरितपर लखित होता है। डॉ॰ जी चण्डिकाप्रवाद खुक्लने अपने 'नेवय-गरियोलिन' नामक स्रोप-प्रत्यमं लिखा है—'श्रीहर्ष वर्गवासीन्युद्धय काम्यवे पूर्व गरिवित वास्त पहते हैं। नैपवमं एक स्थानपर तो उन्होंने स्वैयके सहार रहका नामोक्तक भी कर दिया है वरण स्वयंवरके अन्तमं नकते वरदान देते हुए कहते हैं—'' आपके अंगका संयोग पाकर पूर्वामें म्लानि (मुरलाहट) न होगी, और उनमें दिव्य सुगन्य वा वासेगी। मुसे पुप्तके अतिरिक्त कोई ऐसी बस्तु नही दिवाई पहती वो चर्म तथा श्रेय (चर्गवर्म) दोनोंका सावक हो।'' व्यत्ति चर्मवर्मक एक साव वेककर उत्तवे वर्मवर्मान्युद्धका संकेत समकात हाविव-प्राणायाम है, किन्तु अनेक स्वनोमें भावसाम्य तथा चर्मनखेली-साम्य देवकर यह अनुमान करना सुसम्मब है।''

महाकवि हरिचन्द्रने महावेनकी महिषी मुख्ताके अनिन्छ लावध्यका चित्रण करते हुए कहा है कि विवादाने संखारकी समस्त सुन्दर वस्तुओका सार लेकर इस महिषीके मुखका सुत्रन किया है। यदा—

१. "दशकुमारचरितम्" श्री ताराचरण महाचार्य कृत बातविबोधिनी सस्कृत टीका सहित, चौलस्वा संस्कृत सीरिन आफिस बाराणसी द्वारा श्रकाशित, ई० सन् ११५८, पूर्व पीठिका, पथम उच्छ्यास, ४० ००।

२ वही, पृ० ८४-८६ तथा धर्मशर्माम्ब्रुदय २१४३-४४।

३. मै पथचरितम् १४।८६ ।

४ नैवम परिक्रीसन, हिन्दुक्तानी एकेडेमी, उत्तरप्रदेश, इसाहाबाद, सन् ११६०, पृ० १४२ ।

बुमोत्पकात्सौरममिञ्जकाण्डतः फर्छ मनोहां स्टानामितः प्रमास् ॥ विभातुमस्या इव सुन्दर वयु कुतो न सार गुणमाददे विभिः ॥ धर्म० १।५ ६

विचातुमस्या इव सुन्दर वधु कुता न सार गुणमादद ।वाघः ॥ भ्रम० गार र ऐसा लगता है कि विधाताने इसका सुन्दर शरीर बनानेके लिए कमलसे सुगन्य,

ईससे फल और कस्तूरोसे मनोज प्रभा लो है। नैषयमें दमसन्तीके मुख सौन्दर्यके निर्माणके हेतु चन्द्र, उत्पल और मृगनयन बादि सार लिये जानेकी कस्पना की गयो है। यथा —

> हतसारभिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा । कतमध्यविकं विकोक्यते धतगम्मीरखनीखनीकिमाम् ॥ नैषध २।२५

दमयन्तीके मुखकी रचनाके लिए विधाताने मानो चन्द्रमण्डलका श्रेष्ठ अंश ले लिया था, जिससे चन्द्रभाके मध्यमे गर्त बन गया और वह गर्त इतना गहरा हुआ कि उस पारके आकाशको नोलिमा विखलाई पहने लगी।

दमयन्तीके नेत्रीको रचनाके लिए बडे प्रयत्नके साथ इसके परुकरूपी सन्त्र द्वारा चकोरनेत्रीसे, मृगनयनोसे तथा कमर्लोसे अमृत-प्रवाह पूर्ण यह श्रेष्ठ भाग निकाला है। यथा—

> चकोरनेत्रैणदगुत्वलानां निमेषयन्त्रेण किमेष कृष्ट । सार. सभोदगारमयः प्रयत्नैर्विधातमेतक्वयने विधातः ॥ नैषध ०।३०

धर्मशर्माम्युदयमे सुवताके नेत्रोका वर्णन करते हुए लिखा है—

चकार यो नेत्रचकोरचन्द्रिकामिमामनियां विधिरन्य एव स. । कृतोऽन्यथा वेदनयान्वितासतोऽप्यभृदमन्द्रचतिरूपमीदशम् ॥ धर्म० २१९४

स्पष्ट है कि नैपषकारने अपनी कल्पनाको उक्त धर्मश्रमीम्युदयकी कल्पनासे

पत्लवित करनेमे प्रेरणा प्राप्त को होगी। धर्मशर्मास्युदयमे विदर्भाषिपति प्रतापराजकी दुहिता प्रांगारवतीके सौत्दर्यवर्णन प्रसंगमे कविने कहा है—

> प्तां धनुयष्टिमिनैष मुश्यिमहोस्मध्यां समबाप्य तन्त्रीम् । नृपानशेषानपि छात्रवेन तुल्यं मनोभृरिषुमिर्जवान ॥ धर्म० १०।१४

पुरायसमाना काववन तुल्य समाश्रूरश्रासकाशना। यसक ग्रामध मुट्टीमें पकडे जाने योग्य कटिवाली इस सुन्दरीको अपनी धनूर्वता बनाकर कामदेवने सारे राजाओंको एक साथ अपने बार्णोका लक्ष्य बनाया।

नैषयमें आया है कि नलको अन्त पुरमें दमयन्ती श्लीणकटिप्रदेशवाली कृषुमधनु-लवा-ची प्रतीत होती है। कवि श्रीहर्षने सम्भवतः वर्मशर्माम्युदयके उक्त पश्चने प्रेरणा प्राप्त को होगी।

> सेयं सदु: कौयुमचापयष्टिः स्तरस्य मुष्टिमहणाईमध्या । तनोति नः श्रोमदपाङ्गरुकां मोहाय या दक्षितीववृष्टिम् ॥ नैषषः ॥२८

मृद्रोमें प्रहणयोग्य कटि प्रदेशकाठी यह सुन्दरी मदनको कुसुन-बनुस्ता हो है, जो हमें मोहित करनेके किए अपने श्रोमान् अयांगीसे कटाल-बाणोंकी वृष्टि करती है।

र्युगारवतीके स्वयंवरका प्रभाव भी दमयन्ती स्वयंवरपर प्रतीत होता है। स्वयंवरमें प्रधार राजकुमार विदर्भराजदृहिता प्रशारवतीको देखते हैं। कवि हरिचन्द्रने उनकी हत दिष्टका निरूपण करते हुए कहा है—

यद्यत्र चक्षुः पतितं तद्के तत्रैव तत्काःन्तिज्ञके निमग्नम् ।

सेपाक्रमाओ ६ थितुं सहस्र नेताच भूताः स्ट्रहवां बसूदः।। धर्म० १०।१५ प्रक्लारवरीके जिस अंगमें चतु पहते हैं, बही-बही क्रांतिक भी जरूमें दूव जाते थे। जतः अवशिष्ट अंग देखनेके लिए राजा लोग सहस्र नेत्र होनेकी इच्छा करते थे।

दमयन्तीके रूपमाधूर्यका पान करते समय नलके नेत्रोंकी भी लगभग ऐसी ही स्थिति हुई है। दमयन्तीकी शृष्टि भी नलके रूपको देखनेमें इब गयी है।

तत्रेव मन्ना यदपश्यदमे नास्या दगस्याह्मस्यास्यदम्यत् ।

नारास्यहर्त्य विहि बुद्धिकारां विश्विष्ठवा विश्विष्ठवा विश्वाधिकायः ॥ नैयक्ष ८१९ मारास्यहर्त्य विहि मुलके जिस ज्ञान तर पड़ी, उत्तीने हृद कर रह गयी, हूसरे जयको प्राप्त नहीं हुई। पर बहुत देर तक रुक्त-एक कर पक्षक गिरनेले उसकी बृद्धिका विष्ठिय होनेके कारण वह ज्ञान अंतीका देश पायी।

धर्मशर्माम्युदयमे बताया गया है कि दिश्यागनाएँ प्रथम महासेनको सूत्ररूपमें अपने आगमनका प्रयोजन कहती हैं, पदचात भाष्य कर विस्तृत रूपमे समक्षाती हैं।

उन्तमागमनिमित्तमारमनः सुत्रवरिक्रम्वि बरसमासतः।

तस्यभाष्यमिव विस्तरान्मया वर्श्यमानमवनीपते ऋणु ॥ धम० ५।३०

इस उरग्रेक्षाका प्रभाव नैषधके उस सन्दर्भगर है, जिसमे दमयन्ती देवोंकी प्रत्युत्तर देते समय दूसरूपमे प्रच्छा नलये प्रार्थमा करती है।

स्त्रिया मयः। वाग्मिषु नेषु शस्यते न तु सम्यग्विवः तिसुत्तरम् ।

तदत्र मद्राधितस्त्रपद्रती प्रवन्धतास्तु प्रतिबन्धता न ते ॥ वैषध १।३७

मेरी सुत्ररूपमें कही हुई बातके प्रति हे दूत, तुम भाष्यकार बनना दूषणकार नही, क्योंकि मैं अवला उन विदानोको उत्तर ही क्या दे सकती हूँ।

इस प्रकार नैषधमें कई उत्प्रेक्षाएँ धर्मशर्माम्यदयसे प्रभावित प्रतीत होती हैं।

## धर्मशर्मान्युदय और पुरुदेवसम्पू

हरिचन्द्रका प्रभाव पृथ्येवचन्पूपर मी यचेष्ट है। घर्मशर्मान्युद्यके बष्टम सर्गका वस्तुवर्णन पुष्टेवचन्पूके पंचम स्कन्यमे प्रतिबिन्बित है।

## नेमिनिर्वाणकारुवम् ।

इस महाकाश्यमें काश्यवमत्कारके साथ हृदयकी मामिकता पर परपर लक्षित होती है। पन्टह सर्गोमें तीर्यकर नेमिनायका जीवनवृत्त अंकित किया गया है। इसके रचिता महाकवि वाग्मट प्रयम है।

#### कवि-परिचय

वारमट नामके कई विदान हुए है। 'अष्टांगहृदय' नामक आयुर्वेद प्रत्यके रचिता एक वारमट हो चुके हैं, पर हनका कोई काम्य प्रस्य उपकथ्य नहीं हैं। प्रस्तुत काम्यकी जैनिस्दारन भवन आराकी हस्तिकित्त प्रतिमें, निसका केस्तमकाल वि० संक १७२७ चीप कृष्णा अष्टमी गुकस्तार हैं, निमनिजित्त प्रश्नित स्लोक उपकथ्य होता है।

> अहिच्छन्नपुरोत्पन्न-प्राग्वाटङ्कचशास्त्रिन. । स्राहदस्य सुतश्चके प्रवन्ध वाग्मटः कविः ॥८०॥

यह प्रशस्ति पद्म श्रवणबेलगोलके स्व• पं• दौर्बील जिनदास शास्त्रीके पुस्त-कालग्रवालो नेमिनवर्णकाव्यकी प्रतिमे भी प्राप्य है<sup>र</sup> ।

प्रयस्तिरचसे अवगत होता है कि बाग्भट प्रयम प्राप्ताट—पौरवाण कुलके से और इनके पिताका नाम खहड़ या। इनका जन्म अहिल्ककपूर हैं जा या। यन का लोक्षाओं के अनुवार नागौरका पूराना नाम नागपुर या सहिष्ककपूर हैं । महाभारतमें अस आहिष्के प्रकार करें हो। महाभारतमें अस अहिष्के प्रकार करें लें हैं, नह तो वर्तमान रामनगर (जिल्ला बरेकी, उत्तरप्रदेश) माना जाता है। -नायायम्मकहाये भी लहिष्क्रका निर्देश आया है, पर यह अहिष्कर चम्माचे उत्तरपर्य अवस्थित या। विविद्यतीय क्रिक्शक अहिष्करका दूसरा नाम ताबदती नगरी आया है। इस प्रकार अहिष्कर में विविद्या करना करिन है कि बाग्मट प्रयम्त जरने जनममें कि बहिष्करको सुप्तामित किया या। डॉल जनरीयचन्द्र जैनने बहिष्करको अवस्थित रामनगरमें हो मानो है, किन्तु हमें इस सम्बन्धमें ओक्षाओं का मही अधिक प्राप्ताम करना विवाद है। कि वागस्ट प्रयमक्ष जन्म स्वान नागौर हो जैस्ता है। कि दिस्मस्य सम्प्रदायक अनुप्तायों है, तक महिल्लामको कुमारकर्यन नमस्वार किया है।

१ नेमिनिर्वाणम्—स० शिवदत्तशर्मा और काशीनाथ शर्मा, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२६ ई० ।

२ जैन हितेची भाग ११, अक ७-८, पृ० ४८२।

३ नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग २, ५० ३२६ ।

४ महाभारत, गीता वैस. ६।१६।२०। ४ नायाधम्मकराजी १८।१८८।

E. Life in Ancient India as depicted in the Jain Canons by Dr. J. C. Jain, Bombay, 1447, PP. 264-65

७. तपःकहारशतकम्बद्दिलम्बिलाजिनो व - नेप्रिव १११६ ।

#### स्यितिकाल

बाभ्यट प्रयमने अपने काव्यमें समयके सम्बन्धमें कुछ मी निर्देश नहीं किया है। बाता बाता है। अपने प्रवस्त किये हैं। नेमिनिवाणके स्वायं सर्गका "बरणा प्रमुत्त किया" र ६वीं पर्य भी बात्य हो। नेमिनिवाणके स्वायं सर्गका "बरणा प्रमुत्त किया" र ६वीं पर्य भी बात्य हो। बाता है। अतः नेमिनिवाणक काव्यक्ती र क्वायं रायकार क्वायं है। बाता है। अतः नेमिनिवाणक काव्यक्ती र क्वायं रायकार काव्यक्त हो है। बाता हो। बाता है। अतः नेमिनिवाणक स्वयं प्रवस्त हो है। बाता हो हो हो है। बाता हो हो बाता है। बाता है। बाता है स्वयक्त क्वाय थे। बाता हो निव्यक्त हो है। क्वाया है स्वयक्त क्वाय थे। बाता हो निव्यक्ति हो है। क्वाया है स्वयक्त क्वाय थे। बाता हो निव्यक्ति हो है। बाता हो हो क्वाय खाता है स्वयक्त क्वाय थे। बाता हो निव्यक्ति हो हो ही हि बात्य खालुक्य क्वाय थे। बाता हो निव्यक्ति हो हता है। बाता है स्वयक्त क्वाय थे। बाता है निव्यक्ति हो हता है। बाता है। बाता है स्वयक्त क्वाय थे। बाता हो निव्यक्ति हो हता है। बाता है स्वयक्त क्वाय थे। बाता हो निव्यक्ति हो हता है। बाता है स्वयक्त हो हता है। बाता है स्वयक्त क्वाय थे। बाता हो निव्यक्ति हो हता है। बाता है स्वयक्त हता है। बाता हो स्वयक्त हो स्वयक्त हो हता है। बाता है स्वयक्त हता हो हता है। क्वाय हो स्वयक्त हो हो हता है। बाता है स्वयक्त हता है। हता है। क्वाय हो स्वयक्त हो हता है। क्वायक्त हता है। क्वायक्त हता है। क्वायक्त हता हता है। क्वायक्त हता हता है। क्वायक्त हता हता है। क्वायक्त हता है। क्वायक्त हता हता है। क्वायक्त हता हता हता है। क्वायक्त हता हता हता है। क्वायक्त हता है। क्वायक्त हता हता हता है। क्वायक्त हता हता है। क्वायक्त हता हता हता है। क्वायक्त हता हता हता है। क्वायक्त हता हता हता हता है। क्वायक्त हता हता हता हता हता है। क्वायक्त हता हता हता है। क्वायक्त हता है। क्वायक्त हत

न्द्रप्रभविरत, वर्मवामीन्युदय और नेमिनिवर्ण इन तीनो काव्योंके तुलनात्मक अध्यमनेत्रे यह ज्ञात होता है कि चन्द्रदम्मचितका प्रमाव चर्मवामीन्युदयवर है और नेमिनिवर्ण इन दोनो काव्योसि प्रमावित है। वर्मवामीन्युदयवर नेमिनिवर्णका प्रमाव विकक्कर भी प्रतीन नहीं होता है।

पर्याशानिमृद्धके "श्रीनाभिन्नूनोदिनरगिट्य गुम्मनस्नेत्व." (वर्ष-१।१) का नैमिनिश्रीके 'श्रीनाभिन्नो वदयपुण्यतन्ता" (विधि १।१) पर स्पष्ट प्रभाव है। इसी प्रकार "वन्द्रप्रभानीम वदीयमाला नृत" (वर्ष-१।२) से "वन्द्रप्रभाग प्रमवे निसन्ध्र्य तस्तीं" (नैमि० १।८) पद्य भी प्रभावित है। अदाएव नैमिनिर्वाणका रचना काल है वस १०७५-११२५ होना चाहिए।

## नेमिनिर्वाणकी कथावस्तु

नीबीस तीर्यंकरोके नमस्कारके जनन्तर मूलकवा जारम्म होती है। सीराष्ट्र नामका देख घन समृद्धिके रित्यूणं या। इस देवमें द्वागवती नामको नगरी थी, जिसमे सदुवंबतिकक समृद्धिक्वत नामका राजा शासन करता था। राज्यकी सुध्यवस्थाके लिए सहाराजने ज्यन्ते अनुत्र 'बनुदेव' के पुत्र जीकुणको युवराज यवस्य प्रतिष्ठित किया।

<sup>§</sup> His first patron was the Calukya King Jaya Sinha, designated Siddharaja, who had ascended the throne in the year 1150 of the Vikrama era and who ruled over Gujurat and the adjoining pion inces of the Western India until the Vikrama year 1199—The Life of Hemacandracharya, Singhi Jama, Jinanapitha Santiniketan, 1956 A, D P, 12.

२. इपाश्रयकाव्य, सम्बद्धः १६१६-२१ ई० २०/६१-६२ ।

महाराज समुत्रविजय पुत्रके अभावमें अत्यविक विन्तित रहते थे। अतः पुत्र प्राप्तिके हेतु उन्होने अनेक वर्ताका सम्पादन किया।—प्रथम सर्ग

एक दिन महाराज समृहविजयने आकाधमागीव पृथ्मीपर उत्तरती हुई देवांगनाओं-को देखा। उन्होंने राजाते निवेदन क्या कि वे महाराली शिवादेवीकी त्रेवाके लिए आसी है। महारानी शिवाके गर्ममें तो पंकरका जीव आनेवाका है, जतः वे ती पंकरकी मावाकी सभी प्रकारते तेवा करेंगो। देवांगनाएँ राजीकी प्रवन्तवाके लिए संगीत एवं ज्यानय प्रस्तुत करने त्रती। राजीने राजिके अन्तिम प्रहरमें सीव्ह स्वप्न वेखे।

हिंची देशानाने प्रमातकी सूचना देते हुए कहा—"देवि! विशेष राग पानेके सहाना तारानाकमी पुण्याताओं मन्द ही जानेते यह रात्रि आकारावाया छोड रहा है। वस्त्री हो तारानाकमी पुण्याताओं मन्द हो नानेते यह रात्रि आकारावाया छोड रहा है। उहारे हुए अगर कमकते होराके माना प्रतीत हो रहे हैं। महारानी शिवादेवी कथायात्या पत्तकानिते बहाने हुए प्रमय करात्री हैं हैं। महारानी शिवादेवी कथायात्या पत्तकानिते बहाने हुए प्रमय करात्री हुए स्वरूप प्रमा होगा। राजाने कमण समस्त्र स्वर्णोक्ष क्रांत्री वहाना चुन्दरल प्राप्त होगा। राजाने कमण समस्त्र स्वर्णोक्ष क्रांत्री वहाया। — वृत्रीक स्वर्णाक्ष क्रांत्री क्रांत्री मानेत्री क्रांत्री क्रांत्

तीर्षकर के गर्भने जानेते शिवागानीका सीन्दर्य जीर अधिक वृद्धिगत हो गया। क्रमशा गर्भकलाग प्रस्ट होते ठमें । आवण सुकता पहोके दिन पुत्रका अन्म हुत्रा। क्रमशा प्रोक्षेत्र मार्थकलाग प्रस्ट होते ठमें विश्वकार, अवनवारियोके यहाँ राज्यक्रित क्रमशा मुख्या अपना प्राप्त हुई। राज्यक्रित क्रमशो मुख्या प्राप्त हुई। वशुक्तिकार क्रमशो मुख्या प्राप्त हुई। वशुक्तिकार क्रमशो मुख्या प्राप्त हुई। वशुक्तिकार क्रमशो मुख्या प्राप्त हुई।

प्रशासी प्रमुलिका गृहसे गयी और माठाके पास मायामयी बालक सुलाकर प्रिलोकी नामका पूर्वक के आयी और इन्द्रको होय विधा। इन्द्र तमे लेकर एरावतपर तथार हो सुमेद पर्वत के लोर कहा। इन्द्रके आगे देव दुन्द्रीन बाध बचा रहे थे, जिवसे वह बादाचित पर्वत है मित्रकात होने कारोज हो कारण हुमें कारण होने कारोज हो कहा मुद्दाह प्रतीति हो रहा था। पुष्परामने पीत हुई निवर्ष वासनक हो गरमी हे छिने हुए स्वयंप्रवाहके समान मालून पड रही थी। देवीने पाण्डुक शिकायर मगबान्का अभियेक किया। इन्द्रने पर्यासक वासने कर सह स्वाप्त कर सह नीम पुष्पीके विधम अनिष्ठको सह करेंगे, अतः 'विश्वित प्रताहन कर अमरपूरीको बले गये।— पंचस सर्ग

बालक 'बरिटनीम' नवीदित चन्द्रमाके समान वृद्धिगत होते हुए एरिजन और पुग्जनको सार्गास्त कर रहे ये। जन्मसे हो से तीन ज्ञानके घारक ये। इदिय विकार उत्पन्न करनेवाले भीवनके रहनेवर भी वे रख-मोह एवं विध्य-वासनासे पृथक ये। नेपिक क्य-पीन्पर्यका अवलोकन करनेके लिए सकत सनुत क्रकट हुई। लग्ग्ट फ्रमर पृथ्यसका आस्थादन करनेके लिए फ्रमण करने लगे। मक्यानिक नवीन प्राथका संबार करने कमा। तिलक बून निकसित पूर्णों ने बहाने रोमांचित होने कमें। विकक्षे मपुर कानिष्टे प्रियक्षे मारमानकी सूचना प्राप्त कर रामांचानी न काकते किए बिल— करहार प्रयान किया। यादव 'देशिक' पर्वतपर वसन्तका अवकोकत करने गये। करिक्षमित्रे वार्षिणे देशकरपर चलनेका निवेदन किया।—पष्ट सर्ग।

देवतकपर मन्दोन्मल ममुकरित युक्त हस्तियुक्त क्री हा कर रहा था। जल-पूर्ण सरिवरित हैं के की का कर रहे वे। बन्या और सहकारकी छटा इस पर्वत भूमिको स्वर्णमय बना रही थी। कुरबक, सबोक, तिकक आदि वृक्ष अपनी गोमासे नस्तवनको मी विरस्कृत कर रहे थे। सम-विषम और निम्न-अस्त भूमिमें प्रसाहित होनेवाला नवियोका प्रवाह वायुक्त कारण कर्यकी उपमा धारण करता था। हे देव जिल प्रकार आप वपने गुणोंसे अद्गृत प्रतायकों इस बंग्र को भूमित करते हैं, उसी तरह सस्य वैमवदाला यह पर्वत देवोको मा आध्यय देनेक कारण पृथ्योको सुलोमित करता है। सार्थिक वचनते पर्वत रामा सम्मन सम्

विभिन्न प्रकारके बुनोरों मुक्त उस पर्यक्षपर क्रीडा करनेके लिए 'मास्य' गहुँचे। यहुँचे। मारियोने अपने प्रियोके साथ विभिन्न प्रकारकी विलास-क्रीडाएं स्थापन की। वर्तावहारके अन्तर दायकोने जनविहार किया। स्थान करके हिन्दाके नवस्य स्थापन प्रविद्यान क्षेत्र एक हिन्दाके नवस्य स्थापन प्रविद्यान क्षेत्र पर रहे थे, विश्वते वे मृतिकारी कामदेवको वर्षणिकके समान प्रविद्यान होते थे। रामिण्योके केशके मिरे हुए प्रकार सुक्त केतको पुष्प सैरती हुई शुद्र नौकाबो- के स्थापन प्रविद्यान क्षेत्र स्थापन स्थापन स्थापन क्षेत्र स्थापन स्थापन

अस्तावलने सूर्यंको अंतिष समझ, उतका स्वागत विया । निर्मल अलमे प्रति-म्बत सूर्यंका विस्वा रल पारण किये हुए वर्षणाश्रके समान प्रतीत हो रहा था। सूर्य-योधकके समय-पवन द्वारा वृक्ष आनेपर मनुष्योके कमको सुरानेवाले अन्यकार रूपी भोगते संतार-प्रसिद्धं प्रश्नेत दिया। रात्रिके यने अन्यकारको छिन्न करनेके लिए आयोधपति चन्द्रमाका उदय हुआ। करवोने विकसित हो कमलको कोमा प्राप्त को। चन्नीयमके होते ही समुद्र हृषित हो उक्तले स्था। अन्तीयम अधर, रस्यावल, रेकद-यारीर, सुन्यर आइति, सुनियत दशस एवं रुजिनत नेववालो नायिकाएँ नायकोके लिए हरियोके तृप्यर्थ सुन्नानिष्ठ थी। गुकक-युवतियाँ नावा प्रकारके स्वोग सुन्नाका करने क्याँ। ——वस्स सर्ग

नवयुवक और युवितियों स्वयुगनमें आसक थी। समृका माथक नशा आनन्य विभोर बना रहा था। सबु पीनेहे प्रकृतिकत रिजयोंके मुख चन्द्र-विचय तहुंद्र प्रतीत ही रहे थे। यह सबु मृत्यवितियोंके सानको नष्ट करनेवाका था। यादव कोग मयुपन-हे उस्मत हो नामा प्रकारकों स्वरक्त कोशजोंने आसक हो यथे। —वहस्य सम् उद्योग महाराज्की वृत्री राजीमधी वसन्तमं जलक्रीड्राके लिए अपनी माठाकोंके साथ साथी। अरिष्टमीयको देखते ही वह कामबाणोले बिद्ध हो गयी। धारी-दाह लाग्द करणेके हेतु श्रीतल्यम्बनादि वराधौंका सेवन किमा गया, पर इन पदार्थों उसका सन्ताप और अधिक बढ़ गया। सिख्यों राजीमदोको तथ प्रकारते धानत करनेका प्रयास करने लगी, पर नैमिके स्मरणमात्रके उसकी अधिकों अध्य वर्षा हो रही थी। इसर मादबेश सपुर्वत्यको नेमिके लिए राजीमदोकी माचनाके लिए श्रीकृष्णको मेवा। उसकेमते सहुर्थ स्वोकृति प्रयान को और अर्थप्टनेमिके विवाहका शुम मृहुर्त निश्चर किया गया। जिल्लानीसवर्षों वैद्यारियों होने लगी। —एकारण सर्ग

नेमिको बरवाबा सबने लगी। कुचाल श्वारवेसाओने जनका श्वार किया। सुभ बस्त्र सारण किये हुए नेमिका सारीर अवनागिरण स्विभा करनेके लिए वाये हुए सरस्तालोन मेमके हुए सरस्तालोन मेमके हुए सरस्तालोन मेमके हिए लाये सुरूष नेमिक विश्व क्षेत्र के स्वार्थ नेमिक किए सम्बेक समान प्रतीत होते थे। स्वर्णानियित तोरण्युक्त राज्ञमानी नेमि कर्म सर्ग जा रहे थे। उत्तर राज्ञीमतीका भी सुन्दर श्वारा किया गया था। वरके सीन्दर्यका अवलोकन करनेके लिए नारियों गवाकोमे स्थित हो गयी थी। सभी लोग राजीमतीके भाग्यको प्रशास रहे थे। अरिय्वेमिस सम्बन्धियोंके स्वार्थ स्वार्थ प्रतास कर हो भी अरिय्वेमिस सम्बन्धियोंके स्वार्थ प्रतास कर स्वार्थ प्रतास कर स्वार्थ प्रतास कर स्वार्थ प्राप्ता कर रहे थे। अरिय्वेमिस सम्बन्धियोंके स्वर्थ प्रतास कर स्वार्थ प्रतास कर स्वार्थ प्रतास कर स्वार्थ प्रतास कर स्वार्थ प्रतास स्वार्थ प्रतास कर स्वार्थ प्रतास स्वार्थ प्रतास कर स्वार्थ प्रतास स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार

रबसे उतरमेके लिए प्रस्तुत बरिय्टोमिने करण पशु क्रन्दन सुना। नेमिने सारचीसे पृछा कि पशुमोकी यह आर्तब्बनि नयी गुनाई पड रही है। सारयोने उत्तर दिया "बारके इत रिवाहर्य से सांमालत होनेवाले अतिष्योको इन पशुमोका मांस विलाम कायेगा"। सार्थोके इस उत्तरको सुनकर नेमिको अपार वेदना हुई और उन्हों अपने पूर्वक्रमका समरण हो आया। वे दबसे उत्तर वह बोर समस्त वेदाहाई और उन्हों अपने पूर्वक्रमका समरण हो आया। वे दबसे उत्तर वह बोर समस्त वेदाहाई चित्रोको सरोरसे अलग कर दिया। उपनेन आदिको जब यह समाचार मिला सी वेसी अरिय्टोमिको समझाने लगे। उन्होंने उत्तर दिया—"में विवाह नही कक्ष्मा, परमार्थ सिद्धिके लिए तथा जनत्वे हिताको दूर करनेके लिए तथा क्रमोग । इस सम्बर्ध वेदान क्षेत्र प्रमुख्य विवाह नहीं कक्ष्मा, वरमाय विवाह नहीं कक्ष्मा, वरमाय विवाह नहीं कक्ष्मा, वरमाय विवाह नहीं कक्ष्मा, वरमाय विवाह नहीं काष्ट्र व्यक्ति विवाह नहीं किया साम वर्ष व्यक्ति वर्ष क्षमा वर्ष व्यक्ति वर्ष क्षमा वर्ष विवाह नहीं किया साम वर्ष व्यक्ति वर्ष वर्ष वर्ष साम वर्ष साम वर्ष वर्ष साम वर्ष वर्ष साम वर्ष वर्ष साम वर्ष साम वर्ष साम वर्ष साम वर्ष वर्ष साम वर्ष साम वर्ष साम वर्ष वर्ष साम वर्ष वर्ष साम वर्य साम वर्ष साम वर्ष साम वर्ष साम वर्ष साम वर्ष साम व

मुनि बरिष्टनीमिने चौर तपरचरण बारम्म किया। वर्षा, योष्म और धारत् ऋतुके सुले बातावरणमें कामोत्सर्ग लगाकर तपस्या करने क्ये। शुक्लस्थान द्वारा कर्म कालिमाको नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया। —चतर्यक्र सर्ग

केवजवालकशोको प्रांति होते हो देवोने तीर्षकरकी स्त्रुति को । समब्धरणको एकना की गयी । उन्होंने छाउत्तर, कर्मबन्द, स्व्य प्रमृति विषयोका उपदेश दिया। नीम प्रमृते विभिन्न देवोमें विहार किया । समस्त ज्युतुर्ण एक साथ देवसोको सेवा कर रही थी। सुक्ष्म व्यान हारा जवातिया कर्मीको मो नष्टकर मुक्तिको प्राप्त किया। — पश्चदक्ष सर्ग

## कथावस्तुका स्रोत और गठन

कविने विनयेन प्रवमके हरिवजपुराणये कवावस्तुको पहण किया है। इस काव्य-में अरिक्रोमिकी जन्मतिथि ध्यावण युक्का वच्छी कतायी स्वी है। इसका हरियंश पुराणये मेळ नहीं बैठता है। उत्तरप्राणमें उक्त तिथि प्राप्त होती हैं, पर जीवनवृत्त हरियंश पुराणके समान हैं। कविने हरियंश जीर उत्तर पुराणके साथ तिलोवपच्चात्ति वैसे आर्थ वन्योका अध्ययन मी किया है।

क्यावस्तुके गठनमें आयाम कम है। कविने नेमिनावके गर्म, जन्म, विवाह, तपस्या, ज्ञान और निर्दाण कस्याणकों हा निक्यण सीचे और सरल रूपमें किया है। अतः क्यानकमें आयतनमात्र है, विस्तार और गाम्मीये कम है। प्रासंगिक क्याबोंका नियोजन पूर्वभवावलिके रूपमें नवीदश सर्गमें क्या गया है। यद्यपि क्यानकके पस्त्वन और वर्षकृत उराक करनेमें जिस प्रकारको प्रासंगिक क्यागें अपेक्षित यो उस प्रकारको इस काव्यमें नहीं आने पायी है। नेमिनायके जीवनको दो हो मर्मस्यशीं पटनाएँ इस काव्यमें हैं।

एक पटना राजुल और नेमिका रैवतक्यर पारस्यरिक दर्यान और दर्यान के स्कल्पनक्य रोनोके हुदयमे प्रेमाक्यंगको उत्यतिक क्याने हैं और दुवरी घटना पश्चिमका करनकत्यन सुन विजवती राजुल तथा आर्टनेन हाथ जोके उपसेनको छोड मानवताकी प्रतिकालि के स्वाप्त कर स्वप्त स्व

१ सद्भवैद्याखजनयोदशतिथौ : हरिबंदापुराण, भारतीय ज्ञानपीठ, काली, १८६२ ई० ।

२ श्रावणे सिते पण्ठयां -- उत्त० पु०; भा० ह्या० काशी, ११५४ ई०, ७१।१६१-८०।

संउरीपुरिन्म जादो सिनदेवीए समुद्द्रिकएण ।
 वहसाहतैरसीए सिटाए चित्तास वेमिजिलो ।

<sup>—</sup> ति० प० सोलापुर, ११६६ ई०, ४४४४०। ४. खरस्तुका काव्यशास्त्र— अनु० डॉ० नगेन्द्र, हिन्दी अनुसन्धान परिषद्ग, दिन्ही, बि० सं० १६१४, पृ० २४।

है। घटनाएँ जब एक दूसरेका सहज परिवास होती हैं तभी पाठकका मन अनायास उन्हें प्रहण कर पाता है। प्रत्येक सफल कथानकमें घटनाएँ परस्परमें सम्बद्ध रहती हैं। उनकी अवतारणा यान्त्रिक नद्री होती।

क्षानक सठनकी दृष्टिते नेशिनवर्षण काव्यमें कुछ वीषित्य है। यदिपि सर्वहंद काव्य वीकोका अनुकरण करनेते कविने जीवनव्यानी कवाबस्तुपेते मर्मस्पर्यी कुछ अंगी-को ही बिस्तार देनेश प्रयास किया है तो भी कथाबस्तुको कवि सुनील नहीं नना सका है। ही, वर्णने चमस्कारोक्षो योजनाने कथानक गठनमें पूर्ण सहारावा प्रवास की है।

### महाकाव्यत्व

नेमिनविष्यमें जातीय गुगो, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों और परम्परागत अनुभवोका गुंजीमूल रसात्मक रूप गाया जाता है। इसमें युद्ध और सर्थकर वाजा की सहिष्क कार्य मेळे ही न हों, पर जीवनके सिविध कोन और विमन्न मानिष्क रखाली का वित्रण किया गया है। सट्या, प्रभात, नवर, देश, राषि, बन, नदी, पर्थत, समुद्ध, होप आदि प्राकृतिक सत्तुओका सांगीपाग और आलंकृत वर्षने कि हित है। ओवनके विभिन्न व्यापारों और परिस्थितियों के वित्रण स्वापारों और परिस्थितियों हार प्रस्तुत हा सुधा है। कविने युपजीवनका वित्रण वस्तु-स्वापारों और परिस्थितियों हारा प्रस्तुत हिता है। कविने युपजीवनका वित्रण वस्तु-स्वापारों और परिस्थितियों हारा प्रस्तुत हिता है।

सहाकाव्यके समस्त वाहतीय लक्ष्यांके साथ बळीहिक बीर वर्तिपाइतिक तय भी निहित है। मानवमात्रके हृदयमे तिरिष्ठ धार्मिक तृत्तियों, पौराणिक बीर नित्रम्य विश्वसाक्षेत्र हिम स्वास्त्र के स्वास्त्र है। द्वितीय समीन स्वर्मी देवेंचे ने वेदियोंका आपना बीर उनका माताको तेवा करना, स्वरूप दर्वात्र, मित्रप्रतिक्षण एवं चर्चु संसम्प्रति होता अपने स्वरूप सम्प्रति क्षिण हम्मा विश्व करना, स्वरूप दर्वीक्ष आना और सुमेर पर्वत्वर हे आकर अभिषेक द्वित्या सम्मन्त हरता, शास्त्रिक शिक्ष व्यक्ते मातामार्थी विश्वको माताके पास सुम्य त्या, रोग्य हा हा हा विश्व देवेंचेंचा मातामार्थी विश्वको माताके पास सुम्य त्या, रोग्य व्यवस्त्र हा विश्व देवांमात्रोंका निक्ष्यण पौराणिक और अर्थ प्रविद्या स्वर्मी सिक्ष ने क्ष्यक्षात्र मात्रिक करनात्र स्वर्मी का करना आदि सो पौराणिक अर्थ है। किने इंद सहाकाव्यका नाम चरित्रमाकक्षी फळीफालिकिक आदि सो पर रखा है। नेमिनाक्ष प्युन्तियोंचर होनेवाल अर्थावारीके प्रवीमृत हो साथना आरम्भ और वेदवाना मात्र करी भीत्रके का आरम्प प्रवास हो। नेमिनाक्ष प्युन्तियोंचर होनेवाल अर्थावारीके प्रवीम् प्रविद्या कर विश्वभित्र स्वामा भी और वेदवाना मात्र कर विश्व हा प्रविद्या कर विश्वभित्र स्वामा भी। अर्थ कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर विश्व से स्वामा कर्मा भीत्र कर्म कर्मा कर्मा कर विश्व से स्वामा कर्मा कर्मा कर विश्व से व्यवस्त्र स्वामा क्षिण भीत्रके कर्मा स्वाम कर्मा और विश्व स्वामा कर्मा कर विश्व से अर्थ कर विश्व से स्वामा कर्मा कर विश्व से स्वाम कर्मा कर्मा कर विश्व से स्वाम क्ष्य होने स्वाम कर्मा कर विश्व से स्वाम क्ष्य होने स्वाम क्ष्य से स्वाम कर्मा कर विश्व से स्वाम क्ष्य स्वाम क्ष्य से स्वाम कर्मा कर विश्व से स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य स्वाम कर्मा कर विश्व से स्वाम क्ष्य स्वाम क्ष्य स्वाम कर्मा कर विश्व स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य से स्वाम क्ष्य स्वाम क्ष्य से स्वाम से स्वाम क्ष्य से स्वाम से स्वाम स्वाम से स्वाम क्ष्य से स

१, वही, भूमिका, पृ० ७४ ।

कविने वर्णनवमस्कारके सुव्यनके छिए वस्तुवोंका वित्रण सुन्दर कपमें किया है। सुराष्ट्र देशकी वर्षरा पृथ्वीका वर्णन करते हुए कवि कहता है---

विराजमानासूषमाभिरामैर्प्रामैर्गरीयो गुणसंनिवेशास् ।

सरस्वतीसंनिधिमाजसुवीं ये सर्वतो घोषवतीं वहन्ति ॥ १।३६

सुराष्ट्र देश बैको द्वारा सुन्दर प्रामीसे शोभायमान, गुरुतर गुणीको सन्तियेश रचना—पिनजढ गृहींसे युक्त, सरस्वती—निदयोंके सामीप्यको प्राप्त और गोपवस-तिकाजोसे युक्त पृथ्वीको सब जोरसे वारण करते हैं।

क्षेत्रक कारण उक्त पद्यका बप्रकृत वर्ष भी है, जिसमें कविने संगीतके सिद्धान्तों-का निरूपण किया है तथा सुराष्ट्र देशवासियोको संगीत प्रेमी सिद्ध किया है।

जो सुराष्ट्रदेश अन्यभ नामक स्वर विशेषते सुन्दर, यान-स्वरोके समुदायसे विराजित, गृहतर—बेह अववा बड़ी-बड़ो तित्रयोके सान्ववेशसे युक्त तथा सरस्वती देवीक समोपमें स्थित—बडके हाथमें विकतित मनीहर माध्यक्त, विशाल, योषवती नोशाको धारण करते हैं अर्थात् विस देवके मनुष्य हर एककी चिन्तासे रहित हो हाथमें वीजा बारण कर संगीत सथाका पान करते हैं।

#### द्वारावतीका चित्रण

समद्रकी परिखासे यक्त, सुन्दर भवनोंबाली द्वारावती सुशोभित थी। बाण चलानेमें प्रवीण कामदेवने उस नगरीके समस्त जनसमृहको चंचल बना दिया था। स्वच्छ जलसे युक्त समुद्रमें द्वारावतीका प्रतिबिम्ब पढ रहा था, जिससे ऐसा मालूम होता बा, कि वरुणने अपनी राजधानी ही बनायो है। वहाँपर मणिमय कर्णाभरणो एवं प्रदीस हारोंको घारण किये हुए यवतियाँ बाणके समान अपनी भ्रवोंसे कामकी अस्त्र-शालाके समान शोभा दे रही थी। वहाँ सुन्दरियोंके गानमे लीन हुए मृगयुगल स्वेच्छा-नुसार किये गये विहारके अनन्तर अनायास प्राप्त हुए वियोगके दू खको नहीं समझ रहे थे। उस नगरीमें नव रागवती प्राची दिशाको छोडकर महानुकान्तिवाला चन्द्र उन्तत स्तनोवाली रत्नोंको पहने हुए पथ्वी नायिकाका रात्रिभर आलियन करता था। वहाँ-पर युवकोपर क्रोधित होनेसे कम्पित अधरोवाली नायिकाओं के मुखसे निःसृत सुगन्धको पवनदेव चुरा लेता था। उन्नत शिखरोबाले हम्यौर स्थित सिंहोंसे ''मेरा यह मृग भयभीत हो गया है" ऐसा विचार कर हो चन्द्रदेव स्फटिक शिलाकी किरणोंसे स्थिर रह गया । हैंसती हुई वसुओं के मुखसे निकली हुई सुगन्य पुष्प-परागों की सुगन्धिमें सम्मिश्रत हो अपना एक नया रूप प्रदेशित कर रही थी। देखनेमे चंचल और हाथोके संकेतसे अभिनय किया करते हुए के समान कबूतरियाँ राजमवनोंपर फहराती हुई पताकारूपी हार्योके साथ नाच रही थी। समुद्रको पार्श्वर्ती दीवाले शश्रकालीन मेघो-के समान शुभ्र होनेसे बड़ी-बड़ी तरंगोंसे निष्यन्त फेनके समान प्रतीत हो रही थीं। घन-जनसे परिपूर्ण वह नगरी साझात् अमरावतीके समान आमासित हो रही थी।

कवि बाग्मटने द्वारावतीका बहुत ही सजीव और अुन्दर चित्रण किया है। उवाहरणार्थ एकाच पद्य उद्धत किया जाता है।

परिस्फुरन्मण्डळपुण्डरीकच्छाबापनीतातपसंप्रवोगैः ।

या राजहंसैरुपसेन्यमाना राजीविनीवाग्बुनिधी रराज ॥ नेमि॰ १।३७

को नवरी समुद्रके मध्यमें कमिलनीके समान शोभावमान होती है। जिस प्रकार कमिलनी विकतित ुण्डरीको—कमलोंकी छापासे जिनकी जातर व्याया शान्त हो गयी है, ऐसे राजहरो — हम नियेगोंसे तीनंत होती है, उसी प्रकार वह नगरों मी तने हुए विस्तृत — पुण्डरीक-छानेको छापासे, जिनको जातर व्यवस्थासे सब दु:ल दूर हो गये हैं, ऐसे राजहरेंसों—बरे-बरे श्रेष्ट राजाजोंसे सेनित ची —उसमें जनेक राजा-महाराजा निवास करते थे।

एवंविषां तां निजराजधानी निमापयामीति कुत्रुकेन ।

खायाख्यादच्कजले पयोची प्रचेतवा या किस्तितव रेजे ॥ बही १।१८८ स्वच्छ जलसे युक्त समुद्रमें द्वारावतीका जो प्रतिबिच्य पद रहा था, जससे ऐसा मालुम होता या, कि जलदेवता वरणने—"मैं भी अपनी राजवानीको इसके समान

स्त्री-पुरुषोंका चित्रण

चकायमाणैर्मणिकर्णपुरैः पाश्चप्रकाशैरतिहारहारै: ।

सुन्दर बनाऊँगा" इस कतहरूसे मानो एक चित्र खीचा हो।

भूमिश्य चापाकृतिर्मार्थिरेतुः कामास्त्रशास्त्र इस यत्र बाकाः ॥ यदी ११६२ स्थित्य कामरेवकी अस्त्रशासा-आयुवागारके समान शोमित होती थी । यतः स्त्रयां अपने कानोमें मणिनिमत कर्णकुर पहने हुई थी, वे चक्रनामक आयुवके समान मामूल होते थे, उनके हार कामरेवके वायवन्यनके समान और प्रणयकोषके बंक मोहें चनुकके समान प्रतीत होती थी।

सुगन्धिन. संनिहिता सुलस्य स्मितस्यता विष्कृति। वधूनाम् । भृक्तमा वसुर्यत्र भृतां प्रस्नसंकान्तरं ज्ञानकर्त्तरा वा ॥ वही, ११४५

हित्रयोके मुखोको सुनिवर्ष कारण भ्रमर उनके पास पहुँच बाते थे, वे मोरे उन हित्रयोको मुसकानको स्वेतकालिसे स्थास होनेपर ऐसे प्रतीत होते थे, मानो पूष्पोके परागके समझसे चित्र-विचित्र हो गये हों।

सभ्युगं चन्नकनेत्रवाहं बस्यां स्फुरस्कुण्डलचारुवकम् ।

आरब्दा जावस्त्रिजगद्विजेश मधुमुखस्यन्दनमङ्गजनमा ॥ वही, ११५३

वो उत्तम मोहरूप पुग—जुंबारी धहित हैं (यहाँ उत्तम मोहाँके पुगलवे धहित हैं), जबन नेत्रस्य बाहाँ—बोहाँच पुस्त हैं (यहाँ बंचल नेत्रोंको प्राप्त हैं) और बो कुणकरूपी सुन्दर चक —बायुव-विद्योचे बोधित हैं (यहाँ पमकते हुए कुणकाँकोंकी बाद परिपंत्रे धहित हैं)—ऐसे हिन्तोंके मुक्क्षों रखपर आब्द होकर कामवेंब बिख हारावती नगरीमें तीनों लोकोंको जीतनेवाला बन गया था। तद्गुण और उत्प्रेक्षाका संकर दर्शनीय है।

### यमैक्यूनोर्धनवाहनस्य प्रचेतसो यत्र धनेश्वरस्य ।

ब्याजेन जाने अधिनो जनस्य वास्तव्यतो निष्यमगुर्दिगीशाः ॥ वही, ११४७ उस द्वारावरीमें युनेवाले पुष्य सर्वेक्कृषि ये—कहिंवा जादि समझ्योको पारण करनेवाले ( पक्षमें समरावकी मुक्यवृत्तिको घारण करनेवाले ये ), धनवाहन—अधिक सर्वारियोवे युन्त ये ( पक्षमें हम्द ये ), प्रवेतस्—उत्कृष्ट हृदयको धारण करनेवाले ये ( पत्रमें वरुण ये )। एवं धनेश्वर—अत्यविक धनिक ये ( पक्षमें कुनेर ये ) इस प्रकार पुष्योके छल्को चारों दिशालोके विष्यालोने उस नगरीको अपना निवास स्थान बनाया था।

### देवसन्दिर

स्फटिक मणिमय अथवा सुघालिन्त देवालय चन्द्रमाके प्रकाशमे छीन हो जातेथे।

> यत्रेन्दुपादैः सुरमन्दिरेषु लुप्तेषु श्रुद्धस्प्रिटेकेषु नक्तम् । चक्रे स्फटं हाटककुम्मकोटिनंमस्तकाम्मोरुडकोशशक्तमः ॥ १।५५

दारावती नगरीमें रात्रिके समय निर्मल स्कटिक मणियोंके बने हुए देवमन्दिर बन्द्रसाकी चुक्र ज्योत्सा द्वारा छुप्त कर किये जाते थे—स्वेत मन्दिर छुक्र क्योत्सामें छिप जाते थे, केवल उनके मुक्णं निर्मत पोले-पोले कलात हो परिक्रसित होते थे; उनमें ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आकाशमें सुवर्ण कमल विक्रसित हुए हैं।

### प्रभातवर्णन

कविने प्रभावका वर्णन बहुत मुन्दर किया है। कमकोमे बन्द हुए भ्रमर बाहर निकल रहे थे। चन्द्र किरणेले स्कोटकमणि-निर्मित-चा प्रावाद जो कि रात्रिमें सुचा-चवल प्रतीत होता था, जब सूर्यकिरणोंके सम्पक्ति कुंकुसलात-सा शालुम पड़ रहा या। नदी जोर सरोवर्रोका जल सदल प्रतीत हो रहा था। कविने मनेक तरप्रेसाओ-वारा प्रमातका चित्रण किया है। कवि कहता है—

नक्षत्रनाथकरपानविधानछौस्यासिःशेषरात्रिकृतजागरणाञ्चकोराः ।

निहाबसान्युक्तकवन्ति विकोचनानि त्वानेत्रनिर्धितरुचीनि दिवा दिवेस ॥॥।११ वन्द्रक्तिराके पास्ते चंचल, रात्रि जागरण करनेवाले चकोर पत्नीके नेत्र दुम्हारे नेत्रोंकी कान्तिके निर्मात्य दिवसें किन्द्र हिन्द्रस्था है। हिन्द्रस्था वन्द हो रहे हैं। कित स्वप्तावमें प्रसिद्ध है कि चकोर पत्नी राधिसे क्ट्रमालों और एकटक वृष्टिके देवता रहता है। कीव कहता है कि स्वपेत सानेवाली देवांनारों रात्री विवादेवीकी स्त्रुति करती हुई कहती है कि सातःकाल होनेपर जब चकोर पत्नीने विवादेवीकी नेत्रोंको

रेखा हो उसे अपने नेन शिवारानीके नेनोंकी अपेक्षा होन प्रतीत हुए, बत. यह सम्बन्ध वय निवित होने रूमा। बन्याके समय दिवाएँ जनकारदक्षे किन्द हो गयी थी और रात्रिमें ज्योत्साने उसे क्यत्वदवसे चिंदत कर दिया, पर जब नवीन सूर्वेकिरणीये ससार क्रम्ब द्वारा शेवा जा रहा है। यथा—

संन्यागमे तततमोसगनाभिषद्वैर्मक्तं च चन्द्रक्षिचन्द्रसंचयेन । वष्चितं तद्युना भुवन नवोनमास्त्रदृश्रीष्ठपृत्योक्पक्रिप्यते स्म ॥ ३।९५

सुर्यके सार्थक नामका चित्रण करते हुए कहा है-

मग्नां तमःप्रसरवङ्कनिकायमध्याद् गामुद्धरम्सपदि पर्वततुङ्गश्दक्षम् ।

प्राप्योदयं नयति सार्यकर्ता स्वकीयसङ्घा पतिः करसङ्ख्यससावसिकः ॥ २।१६ अन्यकाररूपी कोचडमे फॅसी हुई पृथ्वीका पर्वतरूपी उन्नत स्रुंगोसे उद्धार करते हुए उदयको प्राप्त सुर्यदेवने हुवारो किरणोंको फैलाकर सार्यक नाम प्राप्त

किया है। प्रात.कालमें दिधमन्यन करनेवाली गोपद्यालाओंका वर्णन करते हुए कवि कहता है—

भक्तेन तुर्गकुचकुम्मभृता विस्रोस्रवेणी करेण निनदद्वस्यान्दुकेन ।

गोप्यो वहम्स्य इव कामगजावतारं मध्नन्ति गोरसमसीमगमीरघोषम् ॥३ १८

उन्नत स्तनोदाकी गोपबाक्तिकाएँ, विनकी चंबल वेगी दिश्व मन्यन करनेके कारण हिल रही हैं और चंबल हायोते वे खालाओंको धारण कर रही हैं तथा काम-गाजका अवतार प्रहण कर दिवसन्यन द्वारा गम्भीर शब्द करती हुई गोरस तैयार कर रही हैं।

प्रात कालका बालावण काल सर्पमणिके समान प्रतीत हो रहा है। कवि कहता है—

प्तस्प्रवालद्ङकोमङकान्तिजाङमार्तण्डमण्डकमदोष्तवामिरामम् ।

छोकान्धकारगरस्रनिचदुरप्रमावमामाति रन्नमिव कास्रमहोरगस्य ॥ ३।२२

निर्दोव होनेसे सुन्दर, यस्त्रबोके समान कान्तिबाला सूर्यमण्डल लोकान्यकारको नष्ट करनेते महान् प्रभाववाले कालसर्परावके रान समान मालूम पड़ता है। कविने 'प्रवालहरूकोमलकान्ति.' यद द्वारा प्रभावकालीन सूर्यकी सुवसाका सांगोपाग चित्र प्रस्तुत किया है। 'कालमहोरग रान्त' पदसे उसकी जन्मकार अपहरण सक्तिका परिचय विया है।

प्रात-कालीन शीतल, मन्द और सुगन्ध समीरका वित्रण करता हुआ कवि कहता है—

स्वैरं विद्वत्य सरसीषु सरोरहाणामाकम्यनेन परितःश्चरितो रजोमिः । भृक्षावकी मुखरशङ्खकस्थ्यमानो मन्दं मरुष्यर्शत वित्तसुदः करीव ॥३।२२ स्वच्छन्यता झोड़कर तालाबोंने कमलोके करिनते वारों बोरते गिरे हुए परागरे बाच्छादित प्रमायको को वाबालताने बमान होनेबाला पवन न्योन्पत्त हापीके समान बोर-बोरे प्रमाहित हो रहा था। इस प्रकार कविने प्रमातकालके समान कारणों और कार्योका प्रतिपादन किया है।

### पर्वतवर्णन

पर्वतीमें मुद्देश सीर देवतकका वर्णन जाता है। स्वर्णमयी मृमियाला देवतक पर्वति स्वराध विषरोठी परते हुए सर्लामें करार उक्करते हुई कार्जिन्दुओं से संपानाओ-का सारीर चीतक करता था। एक बोर स्वर्णमयी और दूवरी बोर दिवतकमी बोचाको यह पर्वत अनुहत चोना प्राप्त कर रहा था। कविने देवतकका वर्णन ५५ पद्योगे किया बोर इनमें ४४ प्रकारकें कृष्ट प्रमुक्त हुए हैं। कविने जिस छन्दका प्रयोग किया है, उस छन्दका नाम अंकित कर दिया है। संस्कृत महाकान्योगे इस दृष्टिस सम्मवत: यह अपने उंगका अकेशा ही काम्य है। प्रथा—

मुनिगण-सेव्या गुरुणा युक्तार्या जयति सामुत्र ।

चरणगतमःशिकमेव स्फुरतिवसं लक्षणं यस्याः ॥७।२

उस पर्यतपर बह आर्था-गणिनो-तपस्विनी विराजमान है, जो कि मुनिसमूर्स सेवनीय है, गुरुओसे सहित है और जिसका समस्त कक्षण चारित्राधित होकर प्रकाशनान है।

उपर्युक्त पदामें कविने आर्याका लक्षण भी बतलाया है। जिसमें मुनिनण सप्तगण और गरुवर्ण हो वह आर्या छन्द है।

यहनामुत्तंसन्निदशपरिचयोक्तमहिम-

न्सदैवास्मिन्दावज्वलनमतिवृरत्रसदिमम् ।

कसद्भिष्दामा प्रश्नमयति संवापितनुगं

पयोधारासारैर्मवजळदमाङा श्चिखरिणी ॥ ७। ६

देवों द्वारा को गयी परिचयित जिनको महिमा बरवन्त स्पष्ट है ऐसे हे बहुबंश के अलंकार— नीमनाय जिनेन्द्र ! इस पर्वतपर विष्कृद्दाको यो मायमान और अनेक शिखरोसे सहित नवीन मेथोंको माला, जल धाराको अविरत्न वर्षाके द्वारा उस दावानकको प्रयासित कर रही है, जिससे हाथी दूरसे करते हैं और वो अत्यन्त सन्तायक्य शरीरको प्राप्त है।

इह कुसुमसमृद्धे माकिनोभूय सानौ, विपुलसङ्ख्यातुच्छेदनेवध्यरम्यम् ।

बपुरिव रबियत्वा इक्ष्ममर्भेषु सूची, विदर्भात शिनिष्टैः प्रार्थिनाः सिद्वरूपः ॥०।१२ पृष्पोक्षे सम्पन्न इस शिवस्पर सिद्ध वधुएँ—देवागनाएँ लतागृहोमे अनेक पुण्न-मालाओको धारण कर तथा सरीरको अनेक धालुकण्योक्षे सुरम्य बनाकर पतियों द्वारा

प्रार्थना किये जानेपर रतिक्रिया करती हैं।

### प्रकृति चित्रण

सीन्यमंको अमिन्यम्बनाके लिए प्रकृतिका बाध्य प्रहुण करना पड़ता है। मानव-को प्रकृतिके प्रत्यस्त्रीवर्षे सुबन्दु:सकी संवेदना प्राप्त होती है। सत: ककारमक प्रावाकी समिन्याचना एवं वीनसम्बन्धी रामास्मक मार्वोक स्वप्-रंगके लिए प्रकृतिका लाध्य कविको प्रहुण करना पहता है। कवि वागस्त्री प्रकृति के जनेक रम्यक्य उपस्थित किये है। कवि प्रकृतिम मानवताका जारोर करता हवा कहता है—

प्रकृषं गते दिनपती विश्ववैद्यास्तरिस्य गाविमिठरेतरं दिशः । समदुःखिता इव पतस्त्रिणां स्वे रुस्दुस्तमःसिचयसङ्गताननाः ॥९।९ अतिमात्रर्वातवसुधारसं क्रमास्तरिमन्दतां गतमहःपतेमद्भः ।

अधिगन्तुमात्मपदुतां पुनदिने धुवमीषधीरमञ्जत प्रतिक्षपम् ॥९।१०

सूर्यंके चले जानेसे माम्योदयसे अन्य विशाका सेवन करनेवाला तथा अन्यकार समूहसे आवृत्त मुँहवाला पक्षी-समूह समान दुःखसे दुःखी हो रो रहा था। रोना धर्म मनुष्यका है, कविने इसे पश्चिमोमे आरोपित कर मानवरूपका विश्वण किया है।

पृथ्वीरसका बत्यिषक पान करनेते सुम्मेदेवकी किएणें पीली हो गयों थी—मन्द पढ़ मत्री थी, बत: पुन: पट्टा प्राप्त करनेते हेतु एतिमें औषियोका सेवन कर रही हैं। यहाँ सुमेंकिरणोमें मानवीय प्रावनाका आरोप किया है। कोई भी मनुष्य शीण सर्पार हो जानेपर पुन: चीक प्राप्तिक किए औषियमांका सेवन करता है, इसी प्रकार सुमेंकिरणें भी औषियों का सेवन कर रही हैं।

कुमुदिनोकी सहानुभूतिका चित्रण करता हुआ कवि उसमे मानवीय मावनाओ-का बारीप करते हुए कहता है---

करुणस्वरं विकयतोरनेकतः पुरतो निशाविरहिणोविंहङ्गयोः ।

विपदं विकोकयितमक्षमा भवं निक्ति सरोजनयनं न्यमीक्रयत् ॥९।११

रात्रिमें विहार करनेवाले और सूर्यके वियोगसे विलाप करते हुए पश्चिमों के करण-क्रम्यकर्षी विपत्तिको देखनेमें अदामर्थ कुमृदिनी ने अपने कमलके समान नेत्र बन्द कर लिये। यहाँ कुमृदिनीमें मानवभावनाओंका आरोप किया गया है।

उद्दीपन रूपमें प्रकृति चित्रण करते हुए दूतिवलम्बित छन्दमे यमक योजना की है। कवि मलयानिलका वर्णन करते हुए कहता है—

पथिकमानसकाननपायकस्मरमिव प्रतिबोधियतुं दधे ।

यमदिया शिक्षिराध्ययः, स्कुरत्कमळयामळया मळयानिळ. ॥६१३८ मळयानिळ पयिकोंके मनरूपो काननमें कामदेवके समान अग्नि प्रदीप्त करनेके लिए विशिष्ट सहसुके बीतनेसे कमळपणं दक्षिण दिशाको प्राप्त हुन्ना ।

कविने इसी सर्पमें बालम्बनके रूपमें भी प्रकृतिका वित्रण किया है। "किश्वलमें, कुसुमैश्च निरन्तरे." (६।२१) में स्वाभाविक रूपमें भावोद्दीपनके लिए प्रकृति बालम्बन है।

#### रसभाव योजना

सावके बिना रस नहीं रहता और न रखके बिना मान ही। दोनोका बन्दो-न्याभय समयन है। हतना होनेपर भी रखके मुकमें सावोंको स्थिति सानी जाती है। आव चित्तमे रख-स्वक्य बानन्यका संचार करते हैं। यही कारण है कि बेसता तमी तक बेदना रहती है, अवतक रखकी उच्च भूमिको प्राप्त नहीं होती। महाकी बानस्टने संचित्र समोवेगोंका सुन्दर विस्त्रेयण कर रखमय स्वाजेंका अंकन किया है।

प्रस्तुत महाकाव्यमे अंगी रस शान्त है और म्हणार, वीर, करुण रसोका अंग-रूपमें समावेश हवा है।

## शृंगाररस

क क्विने प्रेमियोके मनमे संस्काररूपये वर्तमान रित या प्रेमको आस्वादनयोग्य बनाकर प्रशाररखका नियोधन किया है। श्रीममे सुरत विहारके अवसरपर यादबोके द्वारा सम्पन्न को गयी विलास कोहालोके अवसपरस संयोधना की पायी है। प्रहारिक स्प्य तातावरणने यहुँकी नियिक्त में पायी है। प्रहार्तिक स्प्य तातावरणने यहुँकी नियिक्त में पायकि कि लिए सुवानियिके समान थी। प्रेमी-प्रेमिकालोको विविद्य कीहाएँ संयोग प्रशारके अन्तर्तत है। यदा-

श्रमृतोपसाधरदशः कलस्वराः सुङ्गारविष्ठप्रनृतः सुद्गानाः । श्रम् प्रनासुरायो नतश्रनः सक्डेट्रियाधिनिश्योऽसवन्त्रणाद् ॥ ९।४६ तुहिनश्रम् सद्गन्यस्यनुता हृदास्तराज्यनसाः सुमध्यमाः । व्यक्तक्रिश्रसमसां प्रसादन तिवस्त्रिमात्रसय स्विकाजनम् ॥ ९१७०

निस्नीद्रकानि न न हास्यष्टशस्त्रहिनांशयो न न जन्महमंश्रुकस्।
स्वरते तद्दक्तपतिवायमान्त्रये विषदीऽथवा स्वजनसङ्गमेशजाः ॥ ९।४९
पुर्वेह तिद्यसम्बद्धलाली गायिका विनयान्तित होनेपर भी नायकते पायमे
बाया हुवा वानकर भी वयना आसन न श्रीह सकी । स्वयनकसमें पतिक नायस्य उसके मुक्ते कामाया हो दूसरी नायिकाका नाम सुन केनेत्रे सारी दाहके साथ कमिल-नियों विनियत सम्याको नायिकाने श्रीह दिया। "प्रिय संग न होनेपर उसके हृदयपर दुइतापूर्वक अपने मुखकमलको रख देना, पहले सोची हुई बातोंको कह डालना" इस प्रकार सखियो द्वारा कहे जानेपर नववधुओने कृत्रिम क्रोच प्रकट किया। यथा—

ददमासजेस्ति वस्त्रमप्येमणितं च पूर्वगुणितं प्रकाशयेः।

प्रियसङ्गभेष्यति सलीमिरीरिता कुतकं प्रकोपमकरोक्षका वधूः ॥ ९।५ : इस प्रकार सुयोगप्रमारका सागोपाग वित्रण किया है ।

वियोग प्रृंगारका वित्रण एकादस सर्गम आया है। राजीमति बरिष्टलैमिको रिवर्तकर देखती है और उनके काल्यपूर्ण सर्गरको देखते हो अपने तमबदनको पुष मूल जाती है। कविने राजीमतिक विरहका अच्छा वित्रण किया है। विरहके कारण उसके परित्र वाह उत्पन हो जाता है। इसके धानत करनेके लिए बण्दनादि शीठक पर्यामों को उपयोग किया जाता है, पर ताप और अधिक बढ़ जाता है। उसकी गर्मगर्म सौं चक रही है, जिससे मीमितक माला कीप रही है। राजिमें उसे निद्रा नही आती है। समियो इरार प्रेमपूर्वक समझानेपर भी बह सुनवना मात्र हुंकारमें हो उत्पर्द देती हैं।

## रौद्ररस

पना समुद्रविवयके पराक्रमके कारण शत्रु राजा क्रोषसे उद्दोस हो जाते हैं, उनकी मीहें वढ जाती हैं, वे बीखें तरित जाते हैं, गर्जनत्वंत करते हैं, पर उनका बचा नहीं चला 1 हे सुद्रविवयके पराक्रमके समक्ष सूक जाते हैं। कविने विरोधी राजाओं के रौड़क्पके साथ समुद्रविवयको वीरताला भी वित्रण किया है।

यदर्भचन्द्रापचितीसमाङ्गेरहण्डदोस्ताण्डवमादधानै.।

विद्वेषिभिद्तिशिवाप्रसोदै कै: कैनं दधे युधि रुद्रमाव: ॥ १।६१

राजा समुद्रसके बाणोसे जिनका मस्तक कट गया है, जो राजाके लिए अपनी उट्ट पुजाकोको फरफार रहें है जया मस्त सामग्री प्राप्त होनेपर जिन्होंने शिवा— प्रश्नानियोके लिए हर्ष प्रदान किया है—ऐसे कौन-कौन सब्बोंने युद्धमें स्ट्रामावको नहीं पार किया या अर्थात समीत स्ट्री स्ट्रामावको नहीं पार किया या अर्थात समीत स्ट्री

हम पद्ममें एक दूसरा भी जर्ष है- जिनके स्थ्यक खर्षकरहे पूजित है, जो अपनी भूजाओंसे उद्देश्य ताम्बन नृत्य करते है तथा जिन्होंने पति होनेके कारण शिवा— पानीकोंको हुए अपना किया है- एके कौन-कौनसे समुज्ञेने गुढ़ में क्रमाव —महादेवपनेका बारण गहीं किया था अर्थात् समेते किया था।

#### बीररस

उत्साहका संचार रहनेसे समूत्रविजयके चरित्रमें बीरता व्याप्त है। राजाको वीरताके समक्ष शत्रुनरेशोकी तीन ही स्थितियाँ यी—चरणक्षेत्रा, रणमें मृत्यु और वन-वास । कविने समुत्रविजयकी प्रशास करते हुए कहा है—

१. नेमि० १९१३,४ ६ ।

वस्मिन्सुवो सर्तरि सस्वसन्धे त्रवी गतिर्मूमिन्द्रतां वसूव । तत्वादसेवा मरणं रणे वा क्वचिक्रिवासो विपुळे वने वा ॥ १।६२

#### शान्तरस

संवारसे निर्वेद प्राप्तिके प्रसंगर्ने धान्तरसकी योजना हुई है। कविने तीर्षकर नेमिनावकी विरक्तिके सन्दर्भमें इत राक्की योजना की है। रागुलोंके चोत्कारने उनके हृदयको द्रवित कर दिया है और वे विवाहके बस्त्रामुचणोको छोड़ तरवस्यणके लिए ननको चके जाते हैं। इस सन्दर्भको कविने बहुत ही मामिक बनाया है। नेमिनाय घोषते हैं—

परिम्रहं नाहमिमं करिये सत्यं यतिये परमार्थसिद्धै । विमोगकोकामृगतृष्णिकासु प्रवते कः खलु सद्विषेकः ॥१३।८ विमोगसारङ्गहतो हि जन्तुः पर्श अबं कामपि गाहमानः । विमानसन्तेयमहाजनाननकम्माग्यते रेजिनसारकार्यः ॥१३।९

में विवाह नहीं करूँगा, परमार्थ सिद्धिके लिए प्रयत्न करूँगा। कौन सद्विवेकी भीगरूपी मृत्युल्यानें प्रवेश करेगा। भोगरूपी सरापश्चीसे हृत प्राणी हिंद्या, सूठ, जोरी कुशील, परिवृह्यों करता हुमा अपने साथु कमंत्री छोड़ देता है। यह आरमा प्रकृतिसे उत्तम है, पर क्रोबोरपाइक हिंद्याका सेवन करता हुमा विकास भागी बनता है और स्वगं, निर्माण आदिको प्राप्त नहीं करता है। जो दान कौर तपस्पी धर्मवृद्यापर अहा न करते हुए दूर तक नहीं बढ़ाते हैं, वे मुर्स है और हिंद्या, कुशीलादिका सेवन कर धर्म-वृद्याची जबको स्वोद हासले हैं। जो व्यक्ति द्वया या मात्र हिंद्या करता है, उसे दुर्गितमें जाना पहता है। अत्यत्य विवेकीको जागरूक बनकर धर्मका सेवन करना थाहिए।

दानं तयो वा वृषकुश्चम्लं श्रद्धानको ये न विवर्ष्य दुरम् । स्वनन्ति सूदाः स्वयमेव हिंसाकुवीख्वास्वीकरणेन सद्यः ॥ १३।११ अलंकार योजना

अलंकार मानाभिव्यक्तिके विशेष साधन हैं। प्रत्येक कवि रचनाको चनत्कृत करनेके लिए अपने काव्यमें जाने या अनजाने अलंकारोका संयोजन करता है। शब्दालंकार काव्यमें संगीत धर्म उत्पन्न करते हैं और अर्घालंकार चनत्कारका सूजन। महत्य विश्वन वान्यदेन सोन्दर्यविधानके लिए अलंकारोंको सुन्दर योजना का है। यहाँ कुछ उपाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं— अनुप्रास

सायुर्व और संगीत व्यक्तिके हेतु अलंकारकी योजना अनेक सन्दर्भोमें हुई है। राजा समुद्रविजय शिवादेवीके स्वप्नोंका फल बतलाते हुए समुद्र और सिंहासन देखने-का फलादेश बतलाता है— कस्कोकिमीपानिस्थानिमनीरवृत्तिः सिंहासमं यदुक्कीयमकंकरिणाः । वैसानिकैः सत्ततसंग्रुतवृत्तिमिकानागाकये वाक्षिञ्जलीञ्चलगीतकोतिः ॥ २।४२ यहाँ ल, ति, त और स में अनुप्रास है। इसी प्रकार "उत्तुङ्गनीवरपयोषर-

बन्धुरखीः" (३।३३) और "लावण्यनिर्धरमनोहरहारतार" (३।३५) आदिमें अनुप्रास योजना है। तृतीय सर्गके प्रायः सभी पद्योगें अनुप्रास है।

यसक

तिश्रापंक वर्णोकी सावृत्ति कर कविने समककी सीनना की है। इस काव्यके छठे समें में बसरत ऋतुका वर्णन करते हुए दुर्तविकास्त्रत छन्दमें समककी सोबना की गयी है। प्रथम समेंसे भी कई पद्योगें समस्कारपूर्ण समक बृष्टिगत होता है। कुछ वदा-

हरण उपस्थित किये जाते हैं। भूरिप्रमानिर्जितपुष्पदन्तः करायतिम्यक्कृतपुष्पदन्तः।

त्रिकास्टरेवागस्यव्यदन्तः श्रेयांसि नो यच्छत् प्रव्यदन्तः ॥ १।९

अन्य यमकको योजना करते हुए पुष्पदन्तका स्तवन किया है। जिनके दौतीने अपनी विश्वाल प्रमासे पुष्पोंको जीत तिया है, जिनके हायोको सम्बाहन पुष्पदन्त (दियाज) को—उसके शुक्रादण्यको तिरस्कृत कर दिया है और विनकी तेवामे पुण्यतन्त—सूर्यचन्द्रमा विकास उपस्थित होते हैं, वे पुष्पवन्त भगवान हम सबको कस्थाण प्रशास करें।

**इस्ले**स

दो या अधिक अर्थ जहाँ दिलह— निबद्ध रहते हैं, वहाँ दलेव अलंकारका वसरकार दिवललाई पहता है। यदा—

सुवर्णवर्णशतिरस्तु भूत्यै श्रेयान्विभूवौ विनताप्रसृतः ।

जुप्पापणपुरिस्तु सूर्य व्ययान्यसुवा विनताप्रसूतः । उच्चेस्तरां यः सुगति ददानो विच्छोः सदानन्द्यतिस्म चेतः ॥ १।११

जिनके वरीरकी क्रांत्ति सुवर्षके समान उज्ज्वक बी, जो भक्त पुरुषोको स्वर्ग, अपवर्ग आदि उत्तम गतिको देनेवाले ये, तथा जो स्वसमानकालिक नारायणके चित्रको सर्वदा प्रसप्त किया करते ये—हिलका उपदेश देकर आवन्तिक किया करते ये—वि

जिसके वारीरकी बामा दुवर्णके द्वमान पीतवर्ण है, जो विमु है, श्रेसान्— कत्याणक्य हैं, जैसे आकासायें सुन्दर गमनको देता हुआ। श्रीहरणके चित्तको हमेचा आगन्दित करता है, वह विनतासुत—वैनतेय गरुड तुम सबको विभृति देनेवाला हो। उपमा

उपमा मलंकार सबसे प्रधान है। मार्वो द्वारा कल्पनाको जितनी खिषक प्रेरणा प्राप्त होती है, उपमान योजना उतनी हो सार्वक सिद्ध होती है। कवि बाम्बटने उपमानोंका चयन प्रकृति, दृश्यनगत्, पूराण और इतिहाससे किया है। यह प्रमुख उपमानोंका निर्देश कर उपमा अलंकारका विश्वेषण किया जा रहा है।

दत्तीव २।४०--भावी पुत्र गंजके सभात मृरितरदानसे युक्त होगा। जिस प्रकार हाथोके मदसे वानवारि निकल्या है, निरन्तर वानवल--मदशक सरता रहता है, उसी प्रकार पुत्र वानी होगा।

केसरीव २।४० — सिंहके समान तेअस्वी होगा । सिंह जिस प्रकार पराक्रमशाली होता है, उसी प्रकारके पराक्रमसे युक्त पुत्र होगा ।

पीयूपरिसरित ३।४१ — अमृत किरणके समान कोगोंके नेत्रोंको आवन्तित करने-वाका होगा । अमृत किरण अत्यन्त सुन्दर दिव्य पदार्थ है, अद्वितीय है, इसके समान अनुपन सुन्दर दर्शनीय होगा ।

शीतेतरांशुरिव ३।४१--सूर्य-समान प्रतापशाली पुत्र होगा ।

सिन्वुनुस्तिर्द ४।१ — सीपके भीतर मोती रहता है, उसके प्रभावसे सीप सुत्रोभित होती है। महारानी विवादेवी बाजकको वर्भमें पारण किये हुए थी, अत: उस पुत्रके तेवके कारण वह सीपके समान मुत्रोभित थी। इस उपमान द्वारा किये महारानीके तेवको अभिव्यंजना की है। गर्भमारके कारण साधारणत: नारियोंको लिधि-लता प्राप्त हो जाती है, उनका सरीर पीला पड़ जाता है, पर विवादेवीका सौन्दर्य बट ही गया था।

सिक्तयेव ४।१२ —पूष्पकृत्यके समान समस्त इच्छाओं को पूर्ण करनेवाला पुत्र उत्पन्न हुआ। सिक्त्येव कहनेसे पुत्रके सौन्दर्य और सौभाग्यकी अभिव्यंजना होती है। अद्रहासा इब ५।१४ —सुस्यके डेप्के समान पर्वत सुशोभित हुआ।

सक्तवकोस्कायमिव प्रदीपकम् ५११६— पुमेरके प्रांतपर बादक चिरे हुए थे, जिससे वह ऐसा मालूम पहता था, जैसे धीपकके ऊपर कावल ही सुधोमित हो रहा हो। किसने वलते प्रकाशमान दीपक डारा सुमेरकी विनय्यंचना और कञ्चल डारा नारियोंकी अभिय्यंवना की है।

काव्यमित्रोज्यस्य ५।६१ — महाकवि बित प्रकार स्वयंते काम्यमें उचित्रकपने सर्वस्याने विश्व कर्णकारोको योजना करता है, उसी प्रकार बीक्षणने सर्वस्य पारण किये। पौराधिक उपमानोमे पार्थनाधिक ४।५१ उपमान द्वारा पार्थनाथ और समठके सावस्यक्र समरण दिलाते हुए उनकी बाइतिके साथ द्वारिकार्यको स्वयंत्र प्रस्तु को है। रायद रह रा१३ जिस प्रकार रामचन्द्रने रावण द्वारा उत्पान देवोंका मय दूर किया था, उसी प्रकार रासा समुद्रवित्य भी देवोंके मयका अवहरण करनेवाला था। इस प्रकार किये ने उपमानोंका प्रयोग कर उपमा सर्वकारकार में है।

गर्भावस्थाके कारण माताका शरीर पीत वर्णका हो रहा है। कवि इस पीतता-का कारण उत्प्रेसा द्वारा बतलाते हुए कहता है कि वर्णमें तीर्थंकर नेमिनाथ है, जमीसे उनकायद्य विस्तार प्राप्त कर रहा है। अन्तएव उनकेयशकेकारण मानो मादाका घरोर पोत हो गया है।

> श्रीजिनस्य यञ्चसा जगद्बहिःसर्पतेव वपुरन्तरस्थितेः । वासरैः कतिपयैर्नुपत्रिया प्राप पक्वज्ञरपाण्डुरं वपुः ॥ ४।५

रूपक

सहोक्ति

"अपारसंग्रारसमुद्रगावं" १।५ और "तप कुठारस्रातकर्मवस्त्रिः" १।१९ में रूपक योजना है। कविने सस्रारमें समृदका आरोप और दयामें नावका आरोप किया है। इसी प्रकार कर्ममें वस्त्रिका और तपने कुठारका आरोप किया गया है। किरोधानाम

"य: मुमित्रातनयोऽति मूत्वा रामानुष्कतो न बमूव वित्रम्" (१।१८) वर्षात् मुमित्रापृत्र होनेपर भी वो राममें अनुष्कत न हुवा—करमण होनेपर भी राममें आतक्त नहीं हुआ, मह विरोध है; क्योंकि लक्ष्मण तो रामके मक्त थे। अत इस विरोध का परिहार करनेके लिए मुमित्रातनय—अहंतीर्थकर होनेपर भी जो रामा—िश्त्रयोमे आकृत हो हुए, यह अर्थ ल्लेयके बायारपर निकलता है।
उदाहरण

यादव नायिकाओके स्वच्छ मधुमें प्रतिबिम्बत मुख्यात्रोमें गिरे हुए पानरसिको-के समान मालूम पड़ रहे थे। यदा कविने यदा शब्द द्वारा उदाहरणालंकारकी योजना की है।

> यदुयोषितां विद्यदमधपयः प्रतिविभिन्नतानि वदनानि पुरः । रमसेन पानरसिकानि बसुइचवकोदरेषु पवितानि यथा ॥ १०।१०

'सह' शब्दके नियोजन द्वारा कविने एक ही शब्दको दो अर्थोका दोधक कहा है। यथा—

भय सिळळविकासं यादवानासुदारै: सह जिननिजदारैस्तत्र वीद्येव रम्यस् । दिनपतिरपि लिक्क: लं म्यतील्यातिमात्रं करकक्रितदिनश्रो: सागरान्त जगाम ॥ ८४६०

इस प्रकार ज्यारचेता गायवों द्वारा अपनी-अपनी नायिकाओं के साथ को गयी मनोरस जककी झाको देखकर दुखो सूथदेव भी अदि विस्तृत आकाशका अधिक्रमण कर और किरणो द्वारा दिनको योभा बढ़ाकर सागर पर्यन्त चळा गया।

इस द्वारावती नगरीमें कोई चोर नहीं या, चोर मदि कोई या, तो वह वायु ही था, जो नित्य सुन्दरियोंके मुखसे सुगन्धिको चुरा लेता या।

कपूरकाळेयकसौरमाणां प्रमञ्जनः पौरगृहेषु चौरः ॥ ६।४२

#### **ममामो**क्ति

समान विशेषणींसे प्रस्तुत और अप्रस्तुत अधौकी योजना कर कविने इस अलंकारका व्यवहार किया है। यथा—

प्राची परित्यज्य नवानुरागाशुपेयिवानिन्दुस्दारकान्तिः।

उच्चेंस्तनीं रत्ननिवासभूमिं कान्तां समाह्यिध्यति यत्र नक्तम् ॥१।४१

जहाँ रात्रिके समय उल्लुष्ट कान्तिवाला चन्द्रमा नृतन अनुराग लालिमामे अलंकृत पूर्व विशाको छोड़कर अत्यन्त उन्नत और मनोहर स्लानिर्मित महलोंकी भूमिका आरुलेयण करता है।

समायोक्ति द्वारा अप्रस्तुत वर्ष यह है—वैदे कोई उत्सट इच्छावाला नायक नवीन वनुराग—प्रेमसे उन्मत स्त्रीको छोड़कर उन्नत स्त्रवक्षणी किसी अन्य कालाका आस्त्रवण करता है, स्वी प्रकार चन्द्रमा प्राचीको छोड द्वारावतीको उच्च भूमिका आजिनन करता था।

समासोक्तिके साथ सम्भोग शृंगार नामक रसध्वनि भी है।

#### छन्दोयोजना

प्रयम सर्ग---१-८१ उपजाति, ८२ वसन्ततिस्त्रका, ८३ मालिनी ।

द्वितीय सर्ग-- १-५९ रुचिरा, ६० हरिणी।

तृतीय सर्ग-१-४० वसन्ततिलका, ४४ पुष्पिताचा, ४५ सम्बरा, ४६ शार्द्रलिक्कीहित, ४७ पथ्वी ।

चतुर्थं सर्ग—१-६० रयोद्धता, ६१ बनुष्टृप्, ६२ मालिनी । पंचम सर्ग—१-७१ वंशस्य. ७२ मालिनी ।

षष्ठ सर्ग---१-४७ द्रविलम्बित, ४८ अनुष्ट्प, ४९ द्रविलम्बित, ५०-५१ वसन्वतिलका। सप्तम सर्ग---१-२ लार्या, ३ राखिवदना, ४ बन्यूक, ५ विशुन्माला, ६ शिखरिणी, ७

प्रमाणिका, ८ माध्युग्य, ९ हंघस्त, १० रक्षमवती, ११ मला, १२ मालिनी, १३ मणिरंग, १४ रवीदाता, १५-६६ हरिणी, १७ हन्दरच्या, १८ पृवंत्र, १९ मुजंगप्रमात, २० लग्यरा, २१ रुचिरा, २२ मन्दाकात्मा, २३ वंशस्य, ४५-६६ प्रमितालारा, २७ कुमुमिविचित्रा, २८ प्रियंत्रा, २९ शालिनी, ३० मीलिकस्याम, ११-३२ तामरक, ३३ तीटक, ३४ चित्रका, ३५ मंजुमापिणी, ३६ मलसयूर, ३७ निवंती, ३८ वंशीकमाजिनी, ३९ लग्विणी, ४० शरमाला, ४१ अच्चत्र, ४२५-४३ शाधिकला, ४४ सीमराजी, ४५ शाह लविक्रीतित, ४६ लय्यव्यव्य, ४५-४३ द्विक्तिमित, ४६ प्रस्तुत्वक्रमित, ४० द्विक्तिमित, ४६ प्रस्तुत्वक्रमित, ४० द्विक्तिमित, ४६ प्रस्तुत्वक्रमित, ४० द्विक्तिमित, ४६ प्रस्तुत्वक्रमित, ४५ प्रस्तुत्वक्रमित, ४६ प्रस्तुत्वक्रमात्वक्रम्

बष्टम सर्गे — १-७९ अनुष्टुप्, ८० मास्तिनी । नवम सर्गे — १-५६ नन्दिनी, ५७ सार्द्र् लविक्रीबित । ठौली

नेमिनिर्वाण काव्यकी चैकी किरावार्जुनीयम्से प्रायः मिलवी है । वित्रमत्ता मी कुछ उदाहरणोमें पायो जाती है ।

रम्मारामा कुर**वक्**क्रमङारम्मारामा कुरवक्कमङा ।

रम्मा राजाङ्करवड्डमखारम्मारामाङ्करवङ्कमखा ॥ ७।५०

हे रक्षक ! कदलीकाकी वह भूमि अत्यन्य रमणीक है; क्योकि उसमें कमलोका समूह है, सुन्दर कुरवक वृक्षोंका कुंव है, महोहारिणी सुन्दरियाँ है, वक्योंकिसे रहित निर्मल एवं रमणीक वलराशि है और है मगोहर सन्द करनेवाला हरिणयुव भी।

प्रसाद गुणकी अधिकता होनेसे कविता सहज बोधवस्य है। यदा---विकोकवन्त्रज्ञ कुत्हरुने कीव्यवतीनां सुलप्रक्रमानि ।

जजे स्मर: सेप्यरितरयुक्तकर्णीयकावातसुर्वा विशेष ॥ १।४४ सुन्दरियोंके मुखकमलको कुतुहलपूर्वक देखते हुए मुबक कैप्यीपूर्वक कर्णीमे प्रयुक्त कमलोंकी मारके सुबको बहुत समय तक जनुभव करते रहे !

माधुर्य गुण

यद्यामिनीस्रतिकया कस्तिवायकोकमेकं प्रस्तमुद्दरीकृतस्थमसृहस् ।

रुष्यम्ब्रिश्चकुपुनं स्कुरियब्रमातवाताहरू पति पश्चिमावेकनीकेः॥ ३।३ रात्रिलताके दर्शन द्वारा सुन्दर तथा बढ़ती हुई प्रभातकी बायुवे भगाया गया विस्तृत मृत्यिङ्क युक्त चन्द्रपुष्य अस्ताचलके शिक्तपर गिर रहा है।

वारिके समान इस काव्यमे नालिकेरपाक नहीं है, बल्कि प्रसाद गुण रहनेसे यह आव्य बहुन कोवनम्य है। किन बान्यत्ने मारिके समान ही प्रकृति वर्णन, जल-क्षेत्र, मच्यम नालि स्वयमें सक्कार और अप्रस्तुतिविधानको महत्त्व स्वित्य है। केनिमिन्नांक्का क्ला सर्व कालिवासको सैलिने प्रावित है। किन बागस्टे हिल्लिमिन-में यमकम्य नियाद हारा वर्णन किमा है। किरातार्जुनीयम् कैने राजनैतिक वर्णन हम हम किरातार्जुनीयम् केने राजनैतिक वर्णन हम काव्यमें अने होन हों, पर अन्य सन्दर्भ किरातको स्वयेका स्वराह है। स्वृत्यिकामें विकास काव्यमें स्वराह वार्णन स्वराह है। स्वृत्यिकामें विकास वार्णन स्वराह हो। स्वर्णन स्वराह हम स्वर्णन विकास स्वराह हो। स्वर्णन स्वराह स्वर्णन हम ही किस्तुत

चित्रण किया है। बीचनके किसी जी समीरच पक्षकों छोड़ा नहीं है। किरात और सावके दमान काम्य व्हियों भी वर्तमान हैं। वर्णन सन्दर्भोंकों कामेनेचें कियने सावसे प्रेरणा प्रहल की है, पर वरणी मीजिकताकों रखाके किए किसने प्रत्येक व्हिक्त करने व्यक्तक बनानेका प्रमास किया है। माचा सरस, प्रांत्रक और अस्तरस्यन्त वा स्थित समासरिहत प्रवावजीते गुक्त है।

# जयन्तविजयम् े

माप काव्यके समान यह जी शब्दों क काष्य है। इस महाकाव्यमें उन्नीस सर्ग और २२०० पस हैं। विस्त वर्ण और परीते गुक्त इसकी काव्य खेली तस्वी नार्यकाले स्थान सहुत्यों के हृदयको आकृष्ट करती है। अलंकृत सौकों ने उदात्त भावों की अधि-व्यंतना को गयी है। काव्यका नामकरण नायक—व्यन्तावित्यकले नामपर किया गया है। इस काव्यकी रचना संस्कृत भाषाके प्रकाण्ड कवि अभयदेव सूरिने की है।

#### रचिता

दवेतास्वर संबमें बन्द्रगच्छ नामका एक प्रसिद्ध गच्छ हुआ है। इस गच्छमें वर्धमान सूरि हुए। इनके दो जिब्ब वे—जिनेस्वर सूरि और बृद्धियानर सूरि। जिनेस्वर सूरिके शिब्ब नवागवृत्तिकार अमयदेव सूरि हुए। अमयदेव सूरिके जिनवल्लम सूरि शिब्ब हुए और उनके शिब्ब रावसेलर। जिन्दोखरके शिब्ब पद्देगेनु ही अमयदेवके गृद थे। महाकवि अमयदेवने अपने अन्म और तपस्वराणे किस स्थानको गौरवाग्वित किया था, इसको जानकारी प्राप्त नहीं होती है, और न बालजीवन एवं सावा-पिता आदिके सम्बन्धमें ही तथ्य अवगत हैं।

#### स्थितिकाल

महाकवि बनयदेवने जपने कान्यके अन्तमे जो प्रवस्ति जिक्त की है, उसमें जयन्तिवजयका रक्ताकाल निविष्ट है। जतः कविके समयके सम्बन्धमें विवाद नहीं है। प्रचस्तिमें बताया है—

पण्डित मनदस्तकास्त्री द्वारा संशोधित हाकर निर्णय सागर प्रेस. बम्बई द्वारा प्रकाशित, १६०२ ई०, काव्यामाला ७६ प्रत्योक।

२ द्वार्षिशतिशतमानं शास्त्रमिदं निर्मितं जयत् - जयन्तमिजयम् । प्रशस्ति अन्तिम पद्य ।

अस्तीचवन्दुकुताम्बराम्बरमणिः श्रीवर्धमानप्रभोः
 पादाम्बोह्डवञ्चरीकचरित्रचारित्रणामवणीः।

स श्रीसुरिजिनेश्वरस्त्रियमगागाथःप्रवाद्वीरिव

स्वैरं यस्य यहोभरे स्तिजनातः पानिज्यनासुन्नित् । व० ५० १ अविन बहोक्तिवेयमामः "इनैन्दुनिराजः । वही ० विनवत्रप्रधितितिततस्य तस्य शिक्षः प्रशस्मितिनाभयवेनसृरि । कार्ये जयन्तिनिवर्यं रचपाँचकार सारस्ततसम्मत्रितमानिवासः । व० ४० १

### दिक्करिक्छगिरिदिनकरपरिमितविकमनरेश्वरसमायाम् ।

विक्रम संवत् १२७८ (१२२१ ई०) में जयन्तविजय काव्य रचा गया। वतएव कविका समय तेरहवी शती है।

#### रचना और काव्य प्रतिभा

किका एक जयन्तिवजय नामक महाकाव्य हो उपलब्ध है। इस काव्यसे उनको करमनाशीन्त, जीरूदांबीमको समझा एवं सहस्र अनुम्बोकी समझेपाला प्रक्ष सहस्र अनुम्बोकी समझेपाला प्रक्र होती है। विशेष वनस्थितियों के लजा-अतान, मुहन्तित किकारों, हरित-र्यामायित सागरतट, अनन्त वनकान्तार, धानकी गीतमंबरिती सुधीमित लेत, हरक बालाओका सेतीं के प्रति स्तिह-आदर एवं प्रव्यक्षे मनसोहक चित्र प्रस्तुत करनेमें अपनी प्रतिप्राक्ष पूरा गिर्फ्य प्रस्तुत कारनेमें अपनी प्रतिप्रक्ष सुपा गीरफ्य प्रस्तुत कारनेमें क्षिको मात्र की स्वच्छा साम हिन्दे समझ है।

### महाकाव्यको कयावस्त

न्हायपरेव, वीमनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान तीर्थकरकी स्तुतिक अनन्तर मगय देशका वर्णन किया है। इस समुद्धकानी देशमें अपनी नामकी नगरी है, जो अपनी समृद्धि और वैशवके कारण अमर्र्पोके समान सुशीभित थी। इस नगरीमें महामताथी विक्रमिस्ट नामका राजा अपनी पत्नी प्रतिमत्नीके साथ निवास करता था। इस राजाका वृहस्पतिके समान सुनुद्धि नामका मन्त्री था। —प्रयम सर्प

एक दिन विद्यापन — कलम वहित करिणोको सरोवरमे क्रोडा करते देवकर भीतिनवीको वर्षनी अपस्त्रीतताको स्मृति हो वाती है। फलस्वर वह बिन्न हो उदास रहने कमती है। उसकी उदासीनतका कारण जानकर राजा प्राणोको बाजी लगाकर भी रानीको क्षत्रकाले पूर्ण करनेको प्रतिज्ञा करता है। — हितीय सर्ग

पानक्षमामे आकर राजा जपनी प्रतिज्ञा को चर्चा मनत्री सुद्धिते करता है। मन्त्री राजाको कष्टापुर्विक सामन पंचनास्कार मन्त्रकी जाराधनाको हो बतलाता है तथा हमकी महत्ता प्रकट करनेके जिल् घनावह शेरेठोका जवास्थान भो कहता है। राजा नमस्कार मन्त्रको प्रकृष कर लेता है।—त्त्रीश सर्ग

एक दिन रात्रिमे राजा बेश परिवर्तित कर नगरमें परिभ्रमण करता है। वह एक नारीका चीरकार जुनकर उसी ओर चल देता है। एक स्मशानवासी मुर उसका मार्ग रोकता है। नगरकार मन्नके प्रमावसे राजा उसे परास्त करता है और सुरद्वारा वीनमावसे प्राचीको मिक्षा मौगनेवर राजा उसे छोड़ देता है। इस्तर प्रसन्न होकर सुर उस राजा को एक ऐसा मुकाझार प्रदान करता है, जिसके बारण करनेसे बन्दमा राजों के भी पुत्र उत्तम होता है। आगे चलनेवर राजाको एक मोगी देवताके समझ एक नारी- का बखियान करनेके लिए तैयार मिकता है। गारी मधनिह्नक हो चोरकार कर रही है। राजा उस मोगीको परास्त करता है। विबयो राजापर वह रूप्या मुग्ब हो जाखी है। राजा विक्रमधिंह संयमकी सोमाका निर्वाह करता है।—चतुर्य सर्ग

पुर बाकर राजाको बदलाता है कि यह कन्या बापको पत्नी शीमतीको बहुव है। इसका अनुप्राग आपमें है और यह बापको पत्नी बनेगी। सुर योगीके बास्तविक स्वरूपपर मो प्रकाश बालता है और बताता है कि राज्य प्राप्तिके लिए अपोरपंट योगीसे थीला केकर इवने कम्याबलिका उपक्रम किया है। वह पुर विक्रमीतिहको उसके पूर्वजन्मका विवरण भी बत्तकाता है। — पंचम समं

जनन्तर राजा विक्रमिंह उस कन्याको लेकर उसके पिता जितारिके नास जाता है। जितारि सारा समाचार अवगत कर कन्याका विवाह विक्रमिंग्रहके कर देता है। नवपरिणीता पत्नोको ताम लेकर राजा अवन्ती नगरीको लौटता है बौर सुर द्वारा प्रदत्त मुक्ताहार रानो प्रीतिमतीको देता है। हारके प्रमावने रानो गर्मवती होती है। समय पाकर वह पुत्रको जन्म देती है, जिसका नाम जयन्त रखा जाता है। जबन्त नालोचित क्रोबाएँ करता है और युवा होनेपर उसे युवशब बना दिया बाता है। --वह सग

यसन्त अनुके पदार्थन करते हो चारो ओर हर्षोत्लास व्याप्त हो गया है। नव-प्रतिल्हाको पुष्पीने वनकी शीमाको कई गृता बढ़ा दिया है। नये पल्लब ताम्रवर्णकी आमा लिये पुनकोके हृदयमें पूर्गाररवकी मानगको उत्कट कर रहे हैं। उपवनकी शोमा पृक्ष पुर्विद्योंको मेदोम्यत बना रही हैं। —सप्तम सर्ग

ज्यवनमें दोना डाना बाता है। इस अवसरपर रमणियोंके जनेक प्रकारके सामजन्य विनास दृष्टिगत होते हैं। बनविहारके प्रसंगयें पुण्यावस्वकी क्रीडा सम्मान की जाती है। अनन्तर चलविहार होता है। यहाँ इंसस्टुह कमलव्येणियोंमें ख्रिणकर चिन स्थाति करते हैं। पंतियोंके ककरस स्थापत करते हुए दिखनाई एवते हैं।—अस्था सम्

एक दिन सिंहल भूपति हरिराजका हाथी भाग जाता है और वह मगचकी जमत्त नगरीमें चला बाता है। विक्रमेनिहको यह मविष्यवाणी सुनायी बाती है कि दल हाथीके प्रमाबसे युवराज बयन्त खबरेखर होगा, अतः वह उस हाथीको पकडनेका आदेच देता है और हाथी पकड लिया जाती है। विहल भूपति हाथीको वापस प्राप्त करनेके लिए विक्रमसिंहको सजामें दूत भेजता है, पर विक्रमसिंह उस देव प्रवत्त गजको वापस करनेसे वह सकार कर देता है।—जबस सर्ग

विक्रमसिंडके व्यवहारते जसन्तर हो सिंहरुनूप हरिराज जयन्ती नगरीपर बाकमण करता है, जिसके प्रतिरोक्षके लिए पुत्रराज अवन्त ससैन्य जाता है। दोनों जीरकी सेनामें कोर संसाम होता है। सिंहरू पूप पुठमें मारा जाता है और विजय-उसमी जयनको प्राप्त होती है।—दसम सग जननार युवराज दिखिजयके लिए प्रस्थान करता है। वह चतुरंग नेना चिह्नत प्रथम वृद्ध दिखाओं और जाता है। इस दिखाके राजाओं हे कर बसूल कर उन्हें अपने अधीन बनाता है तथा पार्वतीय एवं गोझोंको जपने कर-पराक्रमधे पराजित करता है। पर्वचात् करिनकों राजा उतका स्वाप्त करता है। वास्त्र विद्यान कराजित करता है। विद्यान विद्यान कराजित है। कामराजित सम्मानित होता हुआ व्यानी नगरीको लोटजा है।—

एक दिन सेनाके मध्यमे अयन्त अदृष्य हो जाता है, जिससे महाराज विक्रमित्त बहुत विकल होते हैं । विधायर नरेश महेन्द्र अपने पुत्रके लिए समनविकासपुरके राजा प्रवम्मतित उत्तकों पूत्रों कनकरतीको साचना करता है, पर वनमति उसके। प्रार्थमा अस्वीकार कर देता हैं। कनकरती अनुरूप वरकी प्राप्तिके लिए शाससदेवताओं आराधमा करती हैं। असल होकर शासनवेदता उसके लिए जजनतका अपहरण करके जिनमन्त्रियर के जाती हैं। यहाँ जजन जिनविष्यके दर्शन कर धर्मसूरिकी देशन मुनवा है और शासकप्रमं स्वीकार करता है।—हाइस सगं

उपवन में जयन्त और कनकवती एक दूसरेको देखकर मुख्य हो जाते है। पवन-गति भी कनकवतीका विवाह जयन्तके साथ कर देता है।—त्रबोदश सर्ग

जब सहेन्द्र चक्रवर्तीको सह जात होता है कि पवनपतिने उसके पुनकी उपेक्षा करके कपनी पुत्रीका विचाह जयनाते कर दिया है, तो वह पवनपतिपर आक्रमण कर देता है। युक्तमं वयनजकी तक्रवारसे महेन्द्रकी मृत्यू होती है। जबनन महेन्द्रपुक्तो करद बनाकर पवननतिके साथ अपने नगरको छोट बाता है।—चतुरुस सर्ग

एक दिन जबन्ती नगरीके उद्यानमें मुस्थिताचार्य पथारते हैं और राजा विक्रम-विह जबकी बन्दनाके जिए जाता है। राजा आधार्यको देशना मुनकर बहुत प्रभावित होता है। उचका मिध्यादन यह हो बाता है और उसे सम्बन्धक प्राप्त होता है। इस स्थामें एक विद्यानका जावार्यके साथ सर्वेज विद्यादन विशाद होता है। वह दिव्यान् आवार्योके साथ शास्त्रार्थमें पराजित हो बाता है। इस समय जयन्त जाता है और पिताको प्रणाम करता है। समस्त बातावरण हथीं परिवर्तित हो जाता है। — पंचदश सर्थ

कुछ दिनोके उपरान्त कुमार जबन्त हस्तिनापुरके राजा वीर्राहहको पूत्री रति-गुन्दरीके स्वयंत्रभं जाता है, वहाँ रतिमुक्दरी जबन्तके गर्छमं वस्माता पहनाती है। विवाह के परचान् बयन्त अपनी पत्नीके शाय राजवाती जबन्तनगरीमे लीट आता है।—वीक्का सर्ग विद्यादेशे जयन्त और रितमुन्दरिक पूर्वभवोंका वर्णन करती हुई बताती है कि वे पूर्वभवर्ष मिला मौग कर निर्वाह करते दे। एक बार इन्होंने मिलामें मास अन्तमेन्से माशोधवास करतेबाले मृतिको पारणा करायो। इसी कारण तुन्हें इस जन्ममें राज्यपद प्राप्त हुआ है — स्वस्त्रक सर्ग

किव ने परम्परागत ग्रीष्म, वर्षा और शरद् तहतुका विस्तृत वर्णन किया है। श्रीष्ममें आतपका सन्ताप जितना कष्ट दे रहा या, वर्षाके आते ही वह समाप्त हो गया। शरत्में सभी व्यक्तियोंको आनन्द प्राप्त होता है।—अष्टादक्ष सर्ग

वीर्रावह अपने जामाता जयन्तको हस्तिनापुरका राज्यमार सौंपकर दोसा सहण कर लेता है। वह हस्तिनापुरसे जयन्ती नगरीको और प्रस्थान करता है। विक्रमितिह भी जयन्तको राज्यभार सौंपकर स्वयं प्रवर्जित हो जाता है। जयन्त न्याय-नीतिपुर्यक प्रजाका पालन करता है। वह जिनेन्द्र मगरानुका बडा भक्त है। उसको भक्तिसे प्रमान्तित होकर सौंपर्यन्त्र भी वही बाते है। काव्यके अन्तमं सरपात्र दानका महस्व वर्षित है।—एकोनविक्स सग

#### कथावस्तुका स्रोत और गठन

१. घोरांकवेचारि वाविध्य पडव, निकनो तर्दि, निकबं तिह उपनावर्ग, कर्य सक्वीकरण, निर्मेशका सावार्थकणे दिद्दों, क्यो पाणायामं, नायंत्रिद्दवेशवेधे वावत मंत्रावरण, समास्त्रो साप्ताप्तार्थिता । क्यो प्रशिवर्ष्य समा के धोकस्वप्तिविद्या नावर मूर्व वर्ष्य केवार नावर स्वार्थ वर्ष्य कारण के धोकस्वप्तिविद्या नावर मूर्व वर्ष्य केवार के सम्मे पूष्प कृतित—नार्यक्रमण्डीत्य, नीमिव्हान ग्रम्थमाता, अन्नतावात, विक ते २००० १० ६८२०।

वृत उत्पन्न करनेकी सक्ति उत्पन्न करनेवाले मृक्ताहारकी प्राप्ति पौराणिक मान्यता है। इस प्रकारको मान्यताएँ समराक्चकहाने पायो जातो है। बताया गया है कि समक्तुमारको मानेरवस्तमे 'जयनगोहन' नामका एक व्यसकारपूर्व वस्त्र प्राप्त होता है। इस उतकी यह विवेधता है कि वस्त्रसे आच्छादित व्यक्तिको कोई बाँकोसे महीं देख वकता है। वस्त्रका प्रयोग करते ही व्यक्तित वद्स्य हो जाता है। इस प्रकार ओचाँच एवं मानोके वस्त्रकार नी इस प्रत्यमें बाँकत हैं। कवि अभ्ययेवने मुरुद्धारा हार प्राप्त किया है, यह भी उचका वस्तुबोका संस्करण मात्र हो है। आधुनिक सन्त्र वा ताबीज उनका द्वारका हो संवित्त रूप है।

प्रीतिमतीका नायिकाकी बहुन होना जीर आमें चलकर नायक के साथ उसका विचाह हो जाना नाटिको एवं स्टूडकों क्रमण्यत्वे सहीत है। सिंहल प्रपतिके हाणीको विक्रमण्डिक रूपारे का जाना जीर हाणीकों विक्रमण्डिक रूपारे का जाना जीर हाणीकों देवा स्वार्थित समारोप करना मातक नाटकों एवं प्राचीन प्रचलित जम्मण्डिक नाटकों एवं प्राचीन प्रचलित जम्मण्डिक नाटकों एवं प्राचीन प्रचलित ने प्रचलका अनुस्य होना जीर पवनगतिकी पुत्री कनकवतीसे उसका विचाह होना कुन्यन्यालां वराणवर्षित प्रचलित होते हैं। जमन्तकती दिग्विजयके लिए प्रस्थान करना एवं रितिस्वत्यके लिए प्रस्थान करना एवं रितिस्वत्यके स्वार्थ होते हैं। इस प्रधार इस काव्यकी कथावस्तुका लोते पुराण और लोकस्वार्थ हैं।

कवाबस्तुके निर्वाहमें किवको सफलता प्राप्त हुई है। पत्रहवे सर्गमे वार्थितक चिद्धान्त बीर सत्रहवें बर्गमें ज्ञस्त ऑर रतितुन्दरीके पूर्वमवका वर्णन कवा प्रवाहको अवस्त्व नहीं करते हैं। पीराणिक तस्त्रीके जा जानेने कब्बाप्रवाहमें यत्र-तत्र शिवस्य अवस्य वा गया है, पर क्रम भंग नही हुआ है। नवें, दसवें और चौरहवें सर्गमें पात्रीके वार्तालाप नाटकीय सवीवताको किये हुए हैं। कवाबस्तु ज्यापक है, यत: इसका सम्बन्ध बनेक पात्रीके लाय है। अवार चथ्य योगीन्द्र बीर मरस्तरी बाह्यणका समावेश कवानकमे गतिवर्ष उरस्त्र करनेके लिए किया वसा है।

# महाकाव्यत्व

जयन्तविजयमें महाकाव्यके समस्त लक्षण बर्तमान हैं। सर्गबद्धता, महत्विरित्र, ग्राम्य शम्बेंसे रहित, वर्षसीष्टव सम्पन्नता, बलंकारपुन्तता, युद्ध मन्त्रणादिके वर्णन,

१. पं भगनानदास द्वारा सम्पादित समराइन्चक्हा, अहमदाबाद, पृ० ४०० ।

रत्नावली नाटिकामें रत्नावली भी बासवदचाकी बहुन है, सथा कर्पुरमंजरी सहकमें कर्पुरमंजरी चन्द्रपालकी रानी विश्वमस्त्राकी बहुन है।

३. वहाँ।

v. Sanskrit Drama, by A. B. Keith, Oxford 1924, P 102

t. क्वलय० सिंघी० १६४६, पृ० २६-३० ।

१. कुवलवर्गासवार ११४६, पृत्र पृद्द-१८ ६. बर्रागचरित १२।४४-४७।

७. महापुराण, झानपीठ० १६४१, पर्व २८-३७।

८. रघुवंश०, रषुदिन्विजय चतुर्थ सर्ग एवं इन्दुमतो स्वयंवर बच्छ सर्ग ।

बाटकीय पंच्छित्व वस्तित्व, नहिंदुण्लै, चतुर्वगं फल वस्तित्व, लोकस्वमायहे समित्व, खर्चकीय क्यार्ने रहाँका वद्भाव एवं मस्ट्रूट्स प्रभृति गुण पाये वाते हैं। किनिने करने दस महाकायमें काव्य विद्यालका निकप्त करते हुए क्लिश हे—काव्य वहीं अंध्य है, सिवक बालोक क्या कि मी किंदिताका प्रपयन करते हैं। क्लिश हो कर्य कि मी किंदिताका प्रपयन करते वह पत्र हों वह । विव प्रकार एक चरन पुत्रकी गणके व्यवस्थ समस्त वनके वृक्ष चन्यत बन वाते हैं, उसे कार चक्क काव्य बही है, निकको सुधामयी उक्तियों बन्य कियोको किंदि वनानेमें वसर्व हों।

जबन्ति ते सत्कवणी यदुक्त्या वाका अपि स्युः कविठाप्रवीणाः । भीकण्डवासेन कुराधिवासाः श्रीलण्डतां यान्त्यपरेऽपि वृक्षाः ॥ ११:० कान्तप्रवन्य और रसको महत्त्व देता हुआ कवि कहता हुँ—

देव्या गिरा कास्यकअविकासे रसामुगाः कान्तपद्प्रबन्धाः । सवन्ति चक्रेषु सहाक्ष्वीनां चित्रं तु सर्वत्र कृतप्रचाराः ॥ १।१६

स्पष्ट है कि कविको दृष्टिमें रमणीय काजविकासके जिए रमणीय पद और रस-का तम्बियेग अत्यावस्पक हैं। कोई भी प्रवन्य तभी मुन्दर और सरस होता है, अब उसमें कालपद एवं उचित गरिमाणमें रस विद्यमान हो।

बस्तुवर्णनकी अपूर्व क्षमता कविमे हैं। वह एकावली अलंकारकी योजना कर मगचदेशके सरोवरोका जीवन्त वर्णन करता हुआ कहता है—

सरोवरैयंत्र भुवो विमान्ति सरोवराणि स्मितपद्मलण्डैः ।

तै. पद्मासण्डानि च शत्रहसै स्वै राजहसा सुगतिप्रचारै. ॥ १।३०

सरोवरोसे भूमि मुशांभित है और सरोवर कमलोसे, कमल राजहंसीसे और राजहंस अपनी गतिसे मुशोभित है।

मगयदेशके थान्यसे लहलहाते सेतोको गोपागनाएँ रखवाओ कर रही है। उनके कोकिल कच्छित निःस्त मधुर व्यनि पिककोको रोक लेखी है, जिससे वे बड़ी कठिनाईसे रास्ता तथ कर पाते हैं। यथा—

बन्नामिशमाणि विशास्त्रशास्त्रिक्षेत्राणि संरक्षितुमीयुवीणाम् । गोपाञ्चनानां मञ्जूरोपगीतैः कृष्णुण्यवानः पथि यान्ति पान्थाः ॥ ११६८

कवि उद्योश द्वारा अवस्ती नगरीके शाल-प्रकोशका वर्णन करता हुआ कहता है कि यहाँ कैलाव पर्वत हो इत प्रकोशके बहाने आ गया है। यत. यहाँके पूर-साबी चित्र है, गारियों पार्वती है और कच्चे कुमार कार्तिकेय है। अतएव अनुरायवत कैलाव यहाँ प्रस्तुत हो गया है-

पौरा महेशाः प्रचुराः कुमारा गौर्षः स्त्रियोऽप्यत्र विनायकाश्च । इतीव कैछासनगोऽजुरागादातृत्य यां शास्त्रसियेण तस्यौ ॥ ४१३३

१' काव्यासंकार--भावह, राष्ट्रमाथा परिषद्, पटना १।१६ २१।

जगन्ती नगरीके बारी और परिखा गुशीमित है। इस परिखाम अमृत तुस्य निर्मन जरू मरा हुआ है। किंव करना करता है कि यह परिखा परिखा नहीं है, जिपनु शीरसागर है, बचीक हर नगरीमें तस्यीपुत्र निवास करते हैं। वे तस्यीपुत्र इस शीर-सागरके वैहित्र है, जत: स्लेहबरा उन वौहित्रोंका जवलोकन करनेके लिए ही शीरसागर चपस्चित हुआ है—

> ळक्ष्म्याः स्वपुत्र्याः सततं वसन्त्याः श्लीरार्णवी यत्र दिदश्ययेव । स्तेहातिरेकात्समुपेत्य तस्यौ सुधानिभाग्मः परिस्तामिपेण ॥ १।४०

कविने जीवनमें पुत्रकी आवस्यकताका निरूपण बढे हो मामिक रूपमें प्रस्तुत किया है। किवकी दृष्टिमें कुलका आधार पुत्र है। उसका अभिमत है कि जिस प्रकार वृक्षके कोटरेंसे अमिकी रहनेते कुलकी वृद्धि नहीं होती और उसका विनाश एक दिन अवस्यम्मावी है, उसी प्रकार पुत्र रहित कुलका। पुत्र के बिना परिवारमें सभी वस्तुएँ दुव्यायक है। समस्त सम्मत्ति नष्ट हो आती हे, यदः स्विर आधारके बिना किसी भी बस्तुकी दिम्बित स्थित होत है क्या स्थान

> विना विनीतेन सुतेन गेडिनां कुल गृहं शुन्यमन्तदुःखदम् । क्रमेण नदवन्ति च सर्वावपदः स्थिर निराहन्त्रमानी न किश्चन ॥ २१२१ कनन्यसाधारण्येनशेहां सुखैः सदा दुर्लक्ष्टोऽपि भानवः। अपुत्रसम्प्रसम्बाधियों न कोटराम्मिश्योध नन्दति ॥ २१२२

कवि यहाँ तक राजा विक्रमितहके मुँह कहलाता है कि "वरं दरियोऽपि सनन्दनो" (२०२३) दरियो रहना उत्तम है, पर पुत्रहोन रहना अच्छा नहीं। अपुत्रो अयक्तिको सदा क्लेस होता रहता है।

### प्रकृतिचित्रण

इस महाकाशमें प्रकृतिका व्यापक चित्रण किया गया है। देशके समान कालका वर्णन भी क्याके अनुरूप हुआ है। अष्टम सर्गने रात्रिका वर्णन करते हुए अन्यकारका मृतिमान् रूप प्रस्तुत किया है।

कक्रितमित्र तमालै: कुन्तलीकुन्तलाली-

रुचिमिरिव ततामिश्चुम्बितं विश्वविश्वम् ।

स्थगितमिव समन्तादश्रमे. राजपट्टै-

र्घटितमिव चकाशे ब्याप्तमिद्धैस्तमोभिः ॥ ८।५१

अन्यकारसे व्याप्त नभोमण्डल इस प्रकार सुशीभित हो रहा है, मानो तमालसे मण्डत हो अथवा कुन्तल वर्णको भ्रमरराधिने समस्त ससारका चुम्बन किया हो अववा चारो आर अंजनसे राजपट्ट ही घटित कर दिया हो।

वातावरणके अनुका प्रकृतिका प्रतिपादन करते हुए कविने लिखा है कि दोस्रारोहणकी क्रिया हो रही हैं। कोई सुन्दरी झुलैपर बैठी आकाशमें ऊपरको बढ़ बाती है, उसके साम ही युवकोंके नेत्र भी बले बाते हैं। बीघाँकार क्षेत्रमें पेंग लगाने-पर सृत्रा तिर्वक्षकपमें आगे बढ़ता है, जिससे भुत्रग-भुवाबोको पकडे हुए सी सुद्योगित होती है। प्रकृतिका यह वातावरण बोलाकोड़ाको बहुत हो सरस बना रहा है।

त्रजति वियति काचिरलीलदोलाधिरूदा

सह युवजननेत्रैः पद्मपत्त्रायताक्षी ।

चकति तद्नु धन्यमन्यद्विप्रसर्प-

द्रवगभुजध्तासौ कि चितैरेव सार्धम् ॥ ८।६

पूणावचय करनेवाली कोई रूपसी वृक्षपर किस प्रकार चढती है, कविने साकार पित्रण किया है। वह देरको युवके पादमुलसे रखकर दोनो कोमल भुजाओको इस्तम्य प्रदेशमें लगा देती है। अतएव वह सरसमुरत केलिमार्ग द्वारा प्रियके समान हो बुसपर चढ जाती है। यथा—

चरणकमलमेकं पादमले सहेलं

सृदुभुजयुगलं च स्कन्धदेशे निवेश्य । सरसस्रककेलिप्रोक्तमार्गेण काचित्

प्रियमिव तरुमच्चैरारुरोहायताक्षी ॥ ८।१६

ट्रीपनके रूपमें प्रकृति चित्रणके अनेक सुन्दर उदाहरण इस महाकाव्यमें विद्यमान हैं। प्रकृतिका रम्यरूप मावनाओं को उद्दोग करनेने अत्यन्त सहायक हैं। सन्याकाओंन मेपोको अर्वाणमा और पत्तियोका कलकूबन सहुदयोके मनको आन्दोलित कर रेता है। यथा—

दश्वति दश दिशोऽथ स्निग्धसध्याश्चशोणा

विविधविहगराजीकजिता जागरूका.।

मस्णवस्णमासां भूवते सन्दर्शणां

प्रतिकृतिमिह सिञ्जनमञ्ज्ञमञ्जीरकाणाम् ॥ ८।४७

क किन प्रकृतिका मानबीकरण भी किया है। मस्लिका पृथ्योधे निकलनेवाली मकरन्य ऐसा प्रयोत होता है, मानो पिकाकोको विधानोको करणापूर्ण दुरक्यको देख-कर वह शांधुनों द्वारा अपने हृदयको लेखाको प्रकट कर रहा है। कोई व्यक्ति विशेष किसीको दुरक्यकोको देखकर करणासे प्रविद्वार हो जाता है आखी आधुनोको सारा पूट पढ़ती है। यहां मिल्किसपुष्पका रोता, उसका मानवक्य है।

अध्वगत्रणयितीषु दुर्दशां वीक्ष्यते करुणयेष्ठ मस्किका । रोदतीव विद्युकाश्रमिभूतां स्यन्दमानमकरन्दविन्दुन्तिः ॥ ७।००

कवि चन्द्रमामे राजाका आरोप करता हुआ कहता है— तिसिरियुमयस्य प्रौढिसल्लास्य दुरं

कुबस्त्यरमणीयां चन्द्रिकासंपदं च

#### अपरदिशि चबाळ झोणिपाळायमान:

कृतसक्छविधेयो यामिनीकामिनीकाः ॥ ८।६३

चन्द्रमारूपी राजाने तिमिररूपी शत्रुको परास्त कर कुमूदिनीरूपी रमणियोंको व्योत्स्मा द्वारा विकस्तित किया है। वह पृथ्वीका पालन करता हुआ अन्य दिशाकी जोर चला। रात्रिकपी कामिनोकै पति चन्द्रमाने तमस्त राजकीय कुरयोंकी सम्पन्न विकास

कविने प्रकृतिमें मानवीय भावनाओंका खारोप कर खनेक प्रकारके मानसिक विकार एवं मार्थोका विरलेशण किया है। कवि भ्रमर और सूर्यमें प्रेम, द्वेप, प्रतिशोध आदिकी मावनाओंका आरोप करते हुए कहता है—

> मद्वलमां कैरविणोसुपेस्य चुम्बन्स्यमी शाववतेति शक्ता । आमोचयस्पद्वजातिवदान्मित्रः प्रमाते वसमिद्विरेकान् ॥ ४।७१

मेरी प्रिया कमिलिनीका ये चुम्बन करते हैं, बत. सूर्य अनुरागी राजा चन्द्रमाकी बसु देकर इन फ्रमरोकी मुक्ति कराता है। स्पष्ट है कि यहाँ सूर्य और चन्द्रमामों मानवीय भावनाओका आरोप किया गया है।

#### पात्रोंका जील स्थापत्य

काव्यका नायक वयन्त और प्रतिनायक महेन्द्र विद्यापर है। विक्रमिंदह, सुदृद्धि, विहरूभृपति, पदनपति, मुस्तिवाचार्य, वैरिसिंह, हृरिराज, अधोरणण्य बोची एव मत्यरी बाह्यण पुरुषपत्र और प्रीतिमतो, कनकवती एवं रतिसुन्दरी नारी पाय है। प्राथिक कथामे आया हुआ धनावह प्रकृत चरित्र और स्पृति और प्रेरणायर है।

काव्यका नायक जयन्त पीरोदाल है। यह मुझील, सन्परित और सर्वगुण-सम्पत्र है। जयन्तका चरित युद्धभूमिन विक्षित हुन्ना है। वह सर्वप्रयम विहलभूनिकी युद्ध करनेके लिए जाता है। अपने प्रवन्न पराक्षम हारा वह विव्हलभूनिकी पराजित कर देता है। जपनी शक्तिका परिजान प्राप्त होनेपर वह विव्हलयके लिए प्रस्थान करता है। वह चारी दिशाओं अपृत्व राजाओं से एसट कर चक्रवर्ती पर प्राप्त करता है।

उसके हृदयमे धर्मिपाला है। जया नामक शास्त्रदेशको द्वारा करहरण किये जानेपर जब वह विलासपुर पहुँचता है तो वहाँ धर्मसूरि मुनिको देशना सुन्न सम्प्रक्ती बनता है। वही अदा और मिनिके साथ जिन दिस्सोके दर्शन करता है। यह मगवान्का बड़ा भारी मनत है। जिनेन्द्र भक्तिका प्रचार करता है। उसकी मिकिसे प्रस्न होकर सौधर्मेन्द्र वहाँ माता है और पूजामहोस्ख्य सम्पन्न करता है। सौध्मेन्द्र प्रस्न होकर कहता है—

> धन्योऽसि राजन् सफल तबैव राज्यं धनं जन्म च चीवितं च । वुःसार्दितेऽवीह मनुष्यमावे यस्यातिमक्तिर्विनपुरूपवेषु ॥ १९।००

स्व प्रकार नायक्ष्में सत्पात्रवान, देवभक्ति, गुविवनय एवं प्रवाका कत्याण करने-की प्राचना वर्तमान हैं। रावकीरियें भी वयन्त पट्ट हैं। वह स्वृह्ता है—'हियो प्राप्त हो जाने पर उसे छोड़ना रावकीरिक विषयीत एमझता है। वह स्वृह्ता है—'हियो न पोच्या: प्राचिवातमत्वरा निवे: वयार्विरिक पूम्पुता नयः'' ९१३२—व्य तक शत्रू वयो-नता स्वीकार कर छे, उदयक वयनी बस्दुबोंड उसका पोयण करना वाहिए।

हस प्रकार जयन्त बीर, पराकमी, नीतिबान, गणस्वी, रमणियोके लिए आराध्य, सम्बद्धि एवं जिनेक कहें है। लक्षा और अक्ति उसके जीवनके बावकवक कंप हैं। नतीन चैंप्यालय बनवाना जीर पुराने चैंप्यालयोका पुनः निर्माण कराना भी उसके जीव-नीहेश्यमें गर्मित हैं।

प्रतिनायक महेन्द्र बीर और अहंकारी है। प्यननातिसे वह कनक्यतीकी याचना करता है, पर जब प्यननाति उदकी याचना स्वीकार नहीं करता तो उसका क्रोध उदीत हो जाता है और वह प्यननातिपर सर्तेग्य आक्रमण कर देता है। क्यिने महेन्द्रके रीडस्पक विक्षेषण करते हर लिखा है—

> अथेति त्तादवगम्य सम्यग्विद्याथराणामधिपः प्रवृत्तिम् । करासको।स्फ्रदोष्टपृष्ठः क्षणादभुदभ्र कृटि भीषणास्यः ॥ १४।१

स्पष्ट है कि वीरताके कारण अधीनस्य राजाके बादेश न मानने पर महेन्द्रका क्रोध प्रज्वलित हुआ है। उसके होठ फडकने रुगते हैं और भुकृटि तन जाती है। वस्तुत महेन्द्र वीर, पराक्रमी और प्रतिभाशाक्षी नपति है।

विक्रमसिंहका चरित्र सभी दृष्टियोवे महत्त्वपूर्ण है। वह अपनी पत्नी प्रोतिमतीको अपार स्तेह करता है। वह दानीको निस्तनाता रहनेको मामिक व्यया क्रष्ट देने करती है, तो राज पैये देनेके लिए बाता है। वह अपनी प्रियाको प्रवक्त करनेके लिए प्रतिक्रा करता है कि विष्ट सत्ता करता है कि विष्ट सत्ता त्रक्त करते हैं। के विष्ट सत्ता त्रक्त कर देया। उसकी यह प्रतिक्रा उसे प्रेमी और बीर सिद्ध करती है। वह स्वयं वर्मात्मा और अद्यान है। प्रवाके कहका निरोक्षण करनेके लिए वह राजिमें वेच परिवर्गित कर प्रमण करता है। बातवासी और दृष्टीको वष्ट देता है। योगोके वगुलमें मेंसी जितारि नरेशको प्रवीको रक्षा करता है।

नारी बरिजों में प्रीतिमती, रूनकवतो और रित्तकुष्यरीके बरिज प्रस्तुत होते हैं। भीतिमती पतिवता पत्नी होनेके साथ ब्रेड माता है। वह पुत्र प्राप्ति हे लिए वेचेन है। उदकी दृष्टिमें—'न सुनुहीना वित्ता प्रवास्त्ये' 7।२ विद्वान्त सर्वोद्यरि है। वस्त्यात्व नामने वनके लिए अभियाप है। बतः वह सन्तान भातिके लिए प्रयास करती है। ज्याने वन्तक् दुःखड़ी पतिके समझ उद्देल देती है। पुत्र प्राप्त होनेपर उसे बपार हर्ष होता है।

१, वेखें, जय० शहर।

पुत्रसे भी अधिक महत्त्व वह पतिको देती हैं। विकर्षाधह जब अगिनप्रवेशकी प्रतिज्ञा करता है, तो उसका हृदय दहल जाता है। कविने उसको इस स्थितिका सुग्दर चित्रण किया है—

> इति प्रतिज्ञावचनादमुष्य सा सुमूच्छे वज्रामिहतेव तत्क्षणम् । परात चच्छिक्छतेतव भूतके किमदभुतं प्रेमक्तामिदं हि वा ॥ २।६२

#### रसभाव नियोजन

किनने विविध रश्लोका समावेश किया है। इस काश्यमे वीररस प्रधान है। सहायक क्यमें रीड और प्रथकर रशका भी परिराक हुआ है। अंगक्पमें बारसस्य, प्रथार, और शान्तरस भी वर्तमान है। दशम समेमें मुद्रके लिए प्रस्थान करते समय सैनिक प्रयाग वर्णनमें बीररसका सुन्दर समावेश हुआ है। यथा—

> आसस्तर्भग्रामसमुग्धिह ज्योवीस्त्रजस्थानशिरं मनीसि । इयंग्रबर्षे समुद्रम्बदुरूचरिमाञ्चच्येश्व चित्रं वर्ष्यि ॥ १०१२० रणोरसयोतसङ्गरभुविष्णु शेमाञ्चच्यात्रवस्यानरस्य । पक्तम्य कस्यापि मङ्गानदस्य माति स्म हुच्छुं जा तमी तनुमम् ॥ १०।-९

उपर्युक्त पद्योमें उत्साह स्वायोगावका पूर्ण संबार पाया जाता है। संवामको पास लाया हुआ जानकर योढाल्लोके दूरण उन्स्तास पर गरे हैं जीर उनका समस्य सारीर रोमाचित हो गया है। यहाँ जातन्वन वाजु है, उद्दीपन विभाव गुनुका पराक्रम है, अनुआव रोमाच, गर्वीजी वाणी, करवादिका धारण और सवारोगाव जावेग, गर्व लादि है। वस्तुत. इस स्थलमें हरिरिषुका सीमान्तरर जाना तथा जयनद्वारा गुडकी आजाका प्रवारित करना उद्दीपन विभाव है। वीरोका रणमुमिके लिए तियार होना, करवा धारण करना, निर्मय होकर युडके लिए प्रस्तान करना, रोमांचित होना लनु-भाव है। इसी प्रकार म्यारहर्ष समित्र विभावका वर्णन भी बीरपस्के परिपूर्ण है।

प्रशानभूमिमें साथना करनेवाले योगीके विजयके बदसर पर किबने शव, रक, मांस, मण्डा, अस्ति आंदिका पूणीरवादक विजय किया है। इस सन्दर्ममें जुगुया विमाबानुभावादिये पुष्ट होकर रसकी निष्पत्ति कर रहा है। वर्णन भी जीवन्त है, दमशानका इस्य मुर्तिमान हो जाता है। यथा—

> गुतककोटिकगलकछेवरम्युग्द् ,सहगन्धमगायहै । स्रमिगुत्वागतगन्धवहैमुंहुर्वहित्दृग्विवर्षे,प स्ट्यते ॥ ४।९ मिलदर्सरुयश्चिताकृतफेर्कृतैर्वद्सुवश्यकृत्र्यक्षम् । स्रपिकञ्चकवगतिदवृत्वृतै, स्लखितकातस्तुगतागति ॥ ४।९०

. करोडो मृतकोको दुस्सह गन्ध मरी रहनेसे दूरसे ही श्मशान भूमिकी सूचना मिल जाती थी। असंस्थ प्रमाल, भृत-पिशाव, शाकिनी आदि मांस, चर्बी, रक्त आदि का प्रक्षण कर आनन्यानुमृति कर रहे हैं। राक्षस और पियाचोंकी हुंकृति सुनाई पढ़ रही है।—'विपुलनास्वसामिदरोन्मदै'' भारेर—मास, वसा और मदिरासे जन्मत होकर डाकिनी कुल ताथ्वय नृत्य कर रहा है। समस्त दृश्य पृणित प्रदोत हो रहा है। अत्यव स्वयान और वाचोंका पाया जाना जानान्य है। मारे प्रवास प्राप्त प्रवास प्रवास जानान्य जानान्य त्या प्रवास प्यास प्रवास प्यास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवा

स्त्री प्रकार नवम सर्गमें हाणी न कौटानेसे दूवका कुछ होना रोहरस है। उत्तीसकें सर्गमें राजा विकासिंहका दीजा प्रकृत कर तपस्वरणके लिए जाना और संसार संदेश स्वितिका नियनत करना सान्तरस है। रतिमुख्योके साथ जयन्तको क्रोडाएँ प्रभाररसमें सम्मिलित हैं।

#### अलंकार योजना

कवि अभयदेव उपमा अलंकारके बड़े विदान् प्रतीत होते हैं। इनके काव्यमें उपमानोके प्रयोग अनेक रूपोमें उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ उपमानोका विदलेषण प्रस्तुत किया जाता है।

### (१) अंगवाचक

 उत्कृषीयि १३।४—वनकी रम्यताका चित्र प्रस्तुत करनेके लिए कविने फल, पूष्प आदिकी उपमा नारीके अगोके उपमानों द्वारा प्रस्तुत की है। फलोके बृहदा-कारको व्यक्त करता हुआ उन्हें उन्नत कुषोके समान कहा गया है।

२. कष्टेरवास इव ३।४५—पंचपरमेष्टी वाचक मन्त्रके बहर्निश जापको कण्डमे सर्वेदा रहनेवाले स्वासके समान कहा है।

- ३. करतर्रुरिव १३।४--पल्छवोको हवेलोके समान लाल बताया है।
- ४ लोचनैरिव १३।४--नेत्रोके समान विकसित पव्य ।
- ५. विल्नवेणीव १४।१६—िक्टन वेणीके समान विमानपिक लिखत होती है। ६. हस्तीरवोण्जैस्तरवः १।३१—हायके समान उत्मत वृक्ष पिकोको स्त्रियोको स्वयन्य बद्धिले बलाते थे।

#### (२) अग्नि, अञ्चलणादि

- ७. कणा इव २।४८-कणोंके समान तारिकाएँ व्योममे व्याप्त हैं।
- ८. दाव इव २।२०-दावास्निके समान राजाको कष्टदायक ।
- वल्ले पूँ ताहृतिक्षेप इव ६।२—वुन्दररूव, दिश्य दस्त्राभूषण और धनप्राप्तिके साथ असाषु संगतिको कविने ब्रान्तिमे पुताहृति देनेके समान अहंकारकी वृद्धि करनेवाला उपादान कहा है।

१०. बिह्नारिव कुषा ९।४५—कोषकी सर्वकरता प्रविश्वत करनेके लिए अस्मि उपमानका प्रयोग किया है।

### (३) आभूषण, निषि आदि

- ११ अस्मोरुद्रमालिकेव १४१४—कमलकी माकाके समान ।
- १२. गुंजारूण नेत्रकान्ति १४।५--- पृंषचीके समान अरुण नेत्रोंकी कान्ति ।
- १३. निषिमित १२।५९--वकीण निषिके समान वस्यदयकी प्राप्ति ।
- १४. मौलिरलमिव ७।२ —मुकुट-बटित रत्नके समान उन्नत और प्रकाशमान प्राणेखनको पान किया ।
- १५. विमलमौक्तिकहारलता इव ४।२६—निर्मल मौक्तिक हारलताके समान कण्डमें पडनेवाली वह थी।
  - १६. हारमिव नायको मिनः ७।२२—हारमें लगी सध्यवर्ती मणिके समान वह श्रंष्ठ है।

### (४) गृहोपकरण-गृहादि

- १७. कुम्भमिव १३।१— भक्तिरसके कुम्भके समान पुष्पाजलिको मुनिके चरणोमे समस्ति किया।
- १८. केषुमियोल्लसन्तम् ५।१६—व्यजाके समान उल्लासित रहनेवाला गंगाघर हुआ।
  - १९. विश्रामधामेव १।६९-विश्रामगृहके समान पतिके लिए सुखदायक थी।

#### (५) प्रह-नक्षत्र

- २०, बर्क इव ६।४५—सूर्यके समान तेजस्वी ।
- २१. इन्द्रिव ३।६८-चन्द्रमाके समान बाह्यादजनक वह दिखलाई पडा ।
- २२. कुमुद्रतीना पविरिव १२।३९—चन्द्रमाके समान सुन्दर और प्रसन्नता प्रदान करनेवाला।
  - २३. गुरुरिव २।५१—गुरु—वृहस्पतिके समान राजा विक्रमसिंहका मन्त्री था।
  - २४. चन्द्रैरिव १।४९--चन्द्रमाके समान शीतलता प्रदान करनेवाले स्तन ये ।
- २५. बन्द्रिकयेव २।२६—जिस प्रकार बन्द्रमाकी चाँदनीकै द्वारा कुमुविनीको आख्वासन\*\*\*
- २६. बन्द्र इव १०।६८----सर्विक बीच वीमित होनेवाले चन्द्रमाके समान सेनाके मध्य सिहलमृप सुवीमित हुआ।
- २७. क्षेत्र इत १।७१ वृहस्पतिके समान विद्वान् और विकारशील सुबुद्धि कामक सन्त्री था।

२८. तरफेरिव बन्द्रमाः ४।६३ — जिस प्रकार दिनमें सूर्यकी किरणेंसे चन्द्रमा अस्त हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारो शक्ति वह दुर्दशाकी प्राप्त हला है।

२९. तब्यवाशीव ५।७२ — जिस प्रकार मेघोंके बीच द्वितीयाका चन्द्र सुशो-जित होता है. उसी प्रकार वह अपने कुलमें सुशोजित हुआ।

३०. नीरांचरिनेन्दुना ७।१३ —चन्द्रमासे जिस प्रकार समुद्रमें हर्ष-ज्वारभाटा उत्पन्न होता है. उसी प्रकार राजपुत्रसे कुलमें प्रसन्नता हुई।

३१. प्रदोषमिव चन्द्रमाः ३।९—जिस प्रकार चन्द्रमा प्रदोषकालको प्राप्त होता है. उसी प्रकार घनदेव कारागृहको प्राप्त हुआ ।

३२, मृगुमिव ४।६—शुक्रके समान—शुक्र जिस प्रकार राशिका अतिक्रमण करता है, उसी प्रकार उसने परकोटेका उल्लंबन किया।

े १३, रवेरिव प्रभा र।३५ — देवता आपके अमंगलको उसी प्रकार दूर करें, जिस प्रकार सुर्यकी कान्ति अन्यकारको दूर करती है।

३४. रोहिणीव १६।८६ — जिस प्रकार रोहिणी वन्द्रमाको प्यार करती है, उसी प्रकार रितसन्दरीने अवन्तको प्रेम किया।

३५. सिहिकासुत इन १६।८०—राहुकै समान सिहलन्यतिका मुख भोषण या। राहु जिस प्रकार चन्द्रका ग्रास ग्रहण करनेके लिए अपना मुँह फैलाये रहता है, उसी प्रकार सिहलभयति शबुबोका संहार करनेके लिए भयंकर मुख किये थे।

३६. सूर्यप्रमाशुम्बितचन्द्रिकेव शाहर-जयन्ती नगरोके भवनोके समक्ष स्वर्ग-विमानोकी क्षोमा सुर्येकान्तिले चुम्बित चन्द्रिकाके समान प्रतीत होती वी ।

### (६) विषय-अमृत, कल्पवृक्षावि पदार्थ

३७. अदृश्यपटेनेन ३।१९—अन्यकारकी सम्मता प्रतिपादित करनेके लिए उसे अदृश्यपटके समान कहा गया है।

२८. इन्द्र इव २।४३ — इन्द्र जिस प्रकार देवों द्वारा सेवित रहता है, उसी प्रकार राजा विक्रमसिंह सामन्तो द्वारा सेवित या।

३९. कल्पवासीव ८।१७--कल्पवृक्षके समान वनभूमि सुशोभित है।

४०. इत्यतरोरिव ८।७२--इत्यवृक्षके समान अभीष्ठ फल देनेवाली सेवा ।

४१. कस्पान्तवार्तरिव शस्त्रै: १०।६२ — प्रख्यकालीन वायुके समान मर्यकर शस्त्र ।

४२. दरिद्रस्येव ३:२० -- दरिद्रके समान बहुत समय तक घूमता रहा।

४४. चुतिमद्विना नभस्यलीव २।२—सूर्यरहित आकाशके समान घोमाहीन । ४५. पृष्यतरो: फर्लिय ९।२—पृष्यवक्षके फलोके समान विमृतियोंसे युक्त । ४६. प्रयाणसङ्खा इव १०१६-प्रयाणकालीन शंबध्वनिके समान ।

४७. प्रेमरसैरिव २।३३-प्रेमरसके समान असुओसे सिवन किया।

४८. बोजर्बीजता विद्यामित २।३० — बोज रहित अमृतविद्याके समान राजाने उसकी अर्चनाको कहा।

४९. भावोचितानामिव कर्मणा श्रीः १।२२—उचित भावोकी कर्मश्रीके समान वह धर्म है।

५०, भाग्यसपविव १६।७--कामदेवको भाग्य-सम्पत्तिके समान रितसुन्दरी

५१. मुर्त पुण्यमिव ३।२२—मर्तिमान पुण्यके समान मुनिका दर्शन किया।

५२. यमस्य जिह्नेव १।६१-यमको जिह्नाके समान हाथियोको दन्तपंक्ति थी।

५३. रिपुवत् ५।५६-शत्रुके समान देखा ।

५४. रम्भेव १।४८--लक्ष्मीके समान सुन्दर मृति ।

५५. लावश्य रूरैरमृतैरिबोच्बैः १।४९--- अमृतके समान लावश्यसे युक्त ।

५६, बज्जाभिहतेव २।३२—बज्जाहतके समान बचनोसे घायल होकर ।

५७. विद्याघरा इव—५।४९—विद्याघरोके समान शक्तिशाली है। ५८. वैद्युत्पुटनमित ४।२६—विद्युत्पुंजके समान मणि-सुवर्णके आभूषणोसे

युक्त किया।
५९ व्योमवीचीव ८।१९---वृक्षपर पृष्णावचयके लिए आसीन नारीके मरकतप्राणिके आभृष्णीमें पुष्पीके प्रतिविश्व रात्रिमें आकाशनंगामे पढ़नेवाले ताराजोंके प्रतिविश्वके समान थे।

६०. व्योमलक्सीरिव ८।२ — बाकाश लक्ष्मीके समान कोई नायिका, जिसके कानोके दोनो कृष्टल चन्द्र और सुर्यके समान थे।

६१. शचीव १।६६-इन्द्राणीके समान प्रीतिमती सुशीभित थी।

६२. श्रोनन्दनस्येव रतिश्च १.६६-कामदेवके लिए रतिके समान प्रीतिमती ।

६३. श्रीपताविव ५।११—जिस प्रकार टक्मी विष्णुमे रक्त है, उसी प्रकार पथ्वी तमने अनुरक्त है।

६४. संजीवनी अधिषरङ्गजस्य—१।६९—कामदेवकी संजीवनी औषिषिके समान।

६५. सुधामित्र २।१---अमृतके समान पुत्रका स्वर्ध होता है।

६६. सूचारसानामिव दुग्धसिन्युः १।२२-- जमृतके क्षीर समृद्रके समान ।

६७. स्नयनैरिव १२।६-स्नयनके समान क्वेत वर्णके रजतिगरि भर बाया।

६८. स्मरमिव ८।७-कामदेवके समान जयन्तको देखा ।

६९. स्वर्भूभिरिव १।५९-स्वर्गभूमिके समान मगध देशकी भूमि थी।

७०. स्वर्गपरीव ६।३८-स्वर्गपुरीके समान नगरी।

७१. स्वर्गमिव सपा ९।१-स्वर्गपुरोके समान पृथ्वीका शासन किया ।

### (७) पर्वत-पृथ्वी आदि

- ७२ घरेव ६।७४--पृथ्वीके ऊपर घान्य अंकृरके समान संस्कार शोभित थे।
- ७३ जैलेरिक ११२८--- उसग पर्वतके समान घान्यदेर प्रतीत होते थे ।
- ७४. शैलैरिव १०।३--पर्वतके समान सेनाके गज प्रतीत होते ये ।
- ७५, सुमेरोरिव तटी २।५ —सुमेरुको तटीके समान वी।

## (८) पशु-पक्षो-कोट-पतंग आदि

- ७६, अलिकुन्तैरिव कुन्तलै: १३।३५—उसके केश भ्रमरोंके समान काले थे ।
- ७७. उलकपक्षीव १।१३—उलक पक्षीके समान दोषदर्शी दुर्जन होते हैं।
- ७८ कामधेनृत्वि १३।५२ कामधेनुके समान अभिलायाओंकी पूर्ति करने-बाला बान ।
  - ७९ केसरीव १२।३९-- मिध्यात्वरूपी हाथियोके लिए सिंहके समान ।
  - ८० पश्रित ४।२३ --पशके समान मदान्ध होकर दराचार किया।
- ८१. भ्रमरीव १।१ ऑदिदेवके चरणोमे सलम्म त्रिलोकीजन भ्रमरकी तरह प्रतीत होता है।
- ्र ८२. भृङ्ग इवाम्बुजे ३।७६—िबस प्रकार भ्रमर कमलमें आसक्त रहता है, उसी प्रकार वह नमस्कार मन्त्रमे आसक्त था।
  - ८३ मधकरैरिव लोचनै. ७।६३ भ्रमरोके समान नेत्रोसे अनुरागपूर्वक देखा ।
  - ८४ महाविभूतेरिव कामधेनु १।२१ महाविभूतिके लिए कामधेनुके समान ।
  - ८५. पद्मविच्युतमृगीव १३।८ समूहसे पृथक् हुई हरिणोके समान ।
- ८६ सिंहास्यादिव गौ २।६५ सिंहके मुखसे गायके समान यह मन्त्र रक्षा करता है।

८७ सिंहो द्विपन्येव १०।१७—सिंह जिस प्रकार हाषियोके वनमें प्रवेश करता है, उसी प्रकार जयन्तने शत्रुशिविरमे प्रवेश किया ।

### (९) पौराणिक व्यक्ति एवं पदार्थ

- ८८. कौशिकैरिव १६.५५—विश्वामित्रके समान तेजस्वी है।
- ८९. चन्द्रमोलिरिव शक्तियाणिना ७।१३—जिम प्रकार कार्तिकेय पुत्रको प्राप्त कर शकर सुकोभित हुए उसी प्रकार जयन्तको प्राप्त कर विक्रमसिंह सुकोभित हुआ ।
  - ९०. घनावह इव ३।५ घनावह सेठके समान नमस्कार मन्त्रकी आराधना की ।
  - ९१ पदम अन्मनः सृष्टिसारमिव १६।७ ब्रह्माकी सृष्टिके सारके समान ।
- ९२. महेस्वरस्य गौरीव १.६६ जिस प्रकार शिवको पार्वती प्रिय हैं, उसी प्रकार विक्रमसिंहको प्रीतिमती प्रिय थी।

#### संस्कृत कारवंके विकासमें जैन कवियोंका बोगवान . . .

९३. लक्केंब ११।५३ - लंका नगरीके समान सन्दर नगरी थी ।

९४. लक्ष्मीरिव माधवस्य १।६६-विष्णके लिए लक्ष्मीके समान विक्रमसिंहको पीतिमती श्री।

### (१०) मानसिक विकार, भावादि

...\_

९५ कटास इव ११।७६--जयश्रीके कटासके समान बाण थे।

९६. कोतिरिव १०।४९-कोतिके समान व्यवा--अमृत उपमान द्वारा मर्तको व्यंजना ।

९७. कृतास्पदानीव १।५६-शेषनाय द्वारा स्वात् बनाये हुएके समान भितियो-में अकित व्यवाओं के प्रतिबन्ध है ।

९८. दिदसयेव १।४७--परिलाके बहाने क्षीरसागर ही स्वपुत्री रूहमीके पुत्रों-श्रीमन्त्रोको देखने के समान ही उपस्थित हुआ है।

९९ दृष्टिमिव १।५१-- देखनेके समान ही--जिनचैत्योंपर जटित स्वर्णकलशीं-पर सूर्यके प्रतिविग्व पड रहे थे. जिससे ऐसा प्रतीत होता था, मानो सूर्य अपना प्रति-बिम्ब देखनेके लिए ही जाया है।

१०० नयमिव धर्म ३।८९-नीतिके समान धर्मको समझा ।

१०१. प्रतापैरिव १।६३--मर्तिमान प्रतापके समान ।

१०२. शक्तित्रयमिव ३।९८--शक्तित्रयके समान रस्तत्रयको ।

१०३ सन्तोषलीलेव १।२२-- मानसिक सूलके लिए सन्तोषलीलाके समान I

१०४ सुलनिमिता इव २।३ — सूलके द्वारानिमित हुएके समान ही उत्सव था।

### (११) वृक्ष-लता-पृष्पादि

१०५. अदुरमालिकेव १.६२— अंक्र्रमालिकाके समान गजर्पत्तिः ।

१०६. करपद्रुमाणानिव नन्दनोर्वी १।२१ —करप्यक्षयुक्तः नन्दनभूमिके समान जैनधर्म।

१०७ कमळ इवातिशयसौरभानिरामै १२।१३ — कमळके सौरमके समान प्रसरणशील है।

१०८. कल्पतरोलंतेव २१९७ — कल्पतरकी लताके समान राजलक्षी ।

१०९. कीतिसता इव १।३ - कीतिसताके समान स्तृति ।

११०. कुवलबदलनेत्राम् ८।४५ —कमलदलके समान नेत्रवालीको ।

१११. केसरेरिव १३।३५-परागके समान स्वच्छ बन्धपंकि ।

११२ छिन्नलतेव २।३२—कटी हुई लताके समान मिर गयी।

११३ दलोपमानि १०।५१—किसलयके समान अंगोपान—सुन्दर और कोमल।

११४. हुणा फलानीव १०।५१—वृक्षोंके फल्लोंके समान शक्कोंके सिरोंको ।

- ११५. पृष्पोद्गम इव ३।१० -- पृष्पोद्गमके समान ।
- ११६, प्रशाला इव १०,५१-प्रशालाके समान भुजदण्डोंको ।
- ११७, लावण्यवत्लेर्नवकन्दसीव ११६९--लावण्यलताको नवकन्दलीके समान ।
- ११८, वनस्पतीनामिव वारिदाम्भः १।२१—वनस्पतिके स्त्रिए वयकि जलके समातः।
  - ११९. बल्लीव भक्ति: ३।४४--सताके समान भक्ति ।
    - १२०, विटपीव २।२२-वसके समान वंश ।
    - १२१. विवेककल्पटममञ्ज्जरीय ६।१८-विवेकक्ष्यी कल्पवक्षकी मंत्ररीके समान।
- १२२, सरोजपत्रै, ब्यानस्तीव ११५ जिनके चरणोंकी नेखावली देवांगनाओंके नेत्रोंके प्रतिविन्त पडनेसे कमलपुत्रको कान्तिके समान प्रतीत होती थी।
  - १२३. सरोजैरिव १।४९—कमलके समान नेत्र सुशोभित थे।

### (१२) समय-ऋत आदि

- १२४. उत्पातकाल इव ५।५२--- उत्पात समयके समान दःखदायक है।
- १२५ शरदीव ६।८०-शरद ऋतमे होनेवाली दिशाओं समान स्वच्छ ।
- १२६. सूर्यास्तसंब्येव १४।५ सूर्यास्त सन्ब्याके समान कृपाणलेखा शोभित

### (१३) सम्बन्धी-पेशा-आदि

द्यो ।

- १२७. कौतकीव ८।४८--कौतकीके समान सुर्य ।
- १२८. जननीव ५।४५—माताके समान राजलक्ष्मी ।
- १२९. दूतीव १।२७--- दूतीके समान ।
- १३०. पितेव १।६० -- पिताके समान प्रजाका पालन करनेवाला राजा ।
- १३१. प्रियामिव १।७२-प्रियाके समान ।
- १३२. वन्दिकृदैरिव ८।२७—यन्दीजनोंके गानके समान नाना पक्षियोके गीत ये।
- १३२. भिषम्बरस्येव २।१५ वैद्यके समक्ष रोगी जिस प्रकार अपनी बातें कह देता है, उसी प्रकार रानीने राजाके समक्ष सभी बातें कह दी।
- १३४. मृत्योद्वरिनिवात्मनः ११।६४—आत्माके मृत्यु द्वारके समान सैन्यष्ठिसे आच्छावित आकाशमण्डलको देखा है।

#### (१४) सागर-जलबर बादि

- १३५. अम्भःकणैरिव ५।५--जस्त्रकणोंके समान वचनोसे।
- १३६. अम्मोद इव ३।११ -बादलोंके समान चंचल गति ।
- १२७. कुलक्कुवेव ५।५४—किनारेको वोडनेवाली नदीके समान बेगसे शत्रुओंका वात करनेवाला ।

१३८. क्षीरार्णवस्येव पयः १।६-क्षीरसागरके जसके समान भक्तिजल ।

१३९. क्षीरसागरमिव ७।४९—क्षीरसागरके समान ऋतुराज वसन्तका सोम्बर्धः

१४०. गङ्गे व ६।७०---गंगाको पवित्रता और छावच्यके समान देवीके सरीर-की जिवली ।

१४१ वनसमय इव १२।३९—बादलोंकी वर्षाके समान उपदेश।

१४२. तटीव ५।५—तटके समान ।

१४२. तृषार्ते इव २।२८—पिपासाकुस्तित व्यक्ति जिस प्रकार अमृतका पान करता है, उसी प्रकार धनदेवने नमस्कारमन्त्रका आराधन किया ।

१४४. लावच्यतचा इव योवनादिः १।२१— ग्रीन्टर्यरूपी नदीको योवनस्पी पर्वतके समान ।

१४५. वर्षाम्बुवाहीरव १०।३९---वर्षाकालमें होनेवाली मेघोंकी जलवर्षाके समान काल्योंको वर्षा

१४६. बारीव शीतसम् १५१७० — जलके समान शीतल ।

१४७. बेकामबुवेरिव सुवारसकाळकूटे ५।१६—पिताने गगाघर और पृथ्वीघर नामक पुत्र इस प्रकार उत्पन्न किये, जिस प्रकार समुद्र समृत और विषको उत्पन्न करता है।

१४८. सरसीव मीनकं २।९—सूखे तालाबकी मछलीके समान रानी बेचैन थी।

रूपक

सिप्रा नदीको नारोका रूपक देकर बहुत हो सुन्दर दृष्य उपस्थित किया है। नदीमें रहनेवाली मछलियाँ उसके नेत्र हैं, चक्रवाक युग्म स्वन हैं, राजहंस उसकी शति हैं और कमल उसके हाथ हैं। इस प्रकार सांगरूपक प्रस्तुत किया पया है। यदा---

विस्फुरत्तरस्त्रमीननेत्रया चक्रयुग्मकुवकुग्मशीमना । राजहंसगतवावजहस्तया सक्यमस्त तव देवि सिप्रया ॥ १६१६९

उल्लेख

राजा विक्रमींबहका वर्णन त्रिमित्तसेदसे अनेक प्रकारका करके कविने उल्लेख अलंकारका नियोजन किया है। यथा—

यः कामिनीनां प्रतिमाति कामः पितेव च प्रीतिपदं प्रजानास् । कालः करास्त्रो रिपुन्पर्वानां कस्पदुमस्च प्रणयिमजानास् ॥ ११६०

अनुज्ञा

रणभेरीने जमर, मनुष्य, तिर्मेच आदिको विधर बना दिया है। सर्गोके कर्ण नहीं होनेसे उन्हें यह भेरीमाद सुनाई नहीं दढ़वा है। खतः उनका उक्त दुर्गुण मी प्रशंसका विषय बन गया है।

गमीरमेरीरणितैसमर्खेमेत्वेषु दरं बचिरीकृतेषु । वदात्मनः सर्पेड्डवं श्रृतीनाममावसुच्चैर्बंहु मन्यते स्म ॥ १४।३५ सपेंकि दोषकी रलाघा करना ही जनजा है।

#### वर्यावत्ति

एक ही अर्थमें द्रोधा, गाँजत, नाद एवं निस्वन शब्दोंका प्रयोग कर अर्थावृत्ति-की योजना की है। यथा--

> वराइव हे या गजराजगर्जितं सत्यंनादं श्रमश्रञ्जनिस्वनम् । अदक्षिणाश्चिस्फरणं प्रियोदितं तदान्यणोच्छाकनिकाग्रणीरसी ॥ २।४९ ॥

सन्योग्य विक्रमभप कनकवतीकी रक्षा नारीका बलिदान करनेवाले योगीसे करता है और कनकवती राजाकी रक्षा स्मरतावसे करती है। इस प्रकार परस्परमें रक्षा करनेसे अन्योग्य अलंकार है। यदा--

संरक्षणाय रिप्रतोऽहमभूषमस्याः संग्रामकेकिमिश्यंस्मरतापती से। स्वैदर्शनासत्तरसैस्त समोपकार-

### विशेषक

कम्येति वामध सुहर्नुपविदेवर्श ॥ ५।३ प्रस्तुत और अप्रस्तुतमे गण-सामान्य होनेपर भी किसी प्रकार भेद लक्षित करा देना विशेषक अलंकार है। यथा-

सुरेशवेषाभरणाङ्गरागवरेण कावण्यतरङ्गिताङ्गः । निमेषमात्रेण परं सुरेम्यो विभिन्नते यत्र जनः समस्तः ॥ १।५८ उपर्यंक्त पद्यमें मगध देशवासियोंकी विशेषता वर्णित है।

#### सहोक्ति

'सह' अर्थबोषक शब्दोंके बलसे एक ही शब्दको दो बर्बोका बोधक सिद्ध-कर इस बलंकारका प्रयोग किया है। यथा--

सहः प्रियायाः क्षितिपाश्चकानिकैर्जगाम सुर्च्छा नृपतेः सहातिभिः । सचैतना जातवती सती तठो जगाद साधनिकजीवितेश्वरस् ॥ २।३४

#### परिसंख्या

वडाशयत्व, प्रिय विप्रयोग और राजकरोपमर्दका एक स्थान---मगधके निवासियोंमें निवेध कर मगधके उचान-वापी, पक्षी और सरोवरमें उक्त बातोका वस्तित्व बताया है। यदा---

> उद्यानवापीय जकाशयस्यं द्विजाश्रयेष प्रियविप्रयोगः । विकोक्यते राजकरोपमर्दः पद्माकरेप्येय म यत्र कोकै ॥ १।५०

#### तिरस्कार

कोई स्त्री रतिसुन्दरीके सीन्दर्यको देखनेके लिए दौष्टी, पर अपने स्पूल स्तन और स्पूल निवस्त्रोके आरके कारण वह तैजीके दौष्ट न सकी। अत्तर्य कविने उस स्त्री द्वारा स्त्रन और निवस्त्रका तिरस्कार—निन्दा कराके तिरस्कार जलंकारकी योजना की सै। यथा—

> नृपारमञालोकनकीतुकाय समुस्मुका काचन कैरवाक्षी । नितम्बिक्यं स्तनमण्डलं च निनिन्द मन्दो गतिमादधानम् ॥ १९।२४

इस प्रकार जयन्तिवजय वर्णन प्रसंगमे "देह बिनाव्याजितिवयहोपास्तम-स्वक्या वर्षित विश्वताकारें," ४४९९ में विरोधामास, गर्मवती प्रीक्षिमतीके स्तानोकी स्वामतामें उन्होंना (६१६७) एवं "सरोबरीयेंत्र मुद्दो विमान्ति" (११३०) में एकावकी जर्मकारका सन्वर नियोजन किया है।

#### छन्दोयोजना

प्रथम सर्ग.--१-७१ उपजातिः, ७२ शार्ट्स्विकोडितम्।

द्वितीय सर्गः — १-४९ वंशस्य, ५० शार्दूरुविकोडितम्, ५१ हरिणो, ५२ शार्दूरु-विकोडितम ।

तृतीय सर्गः---१-९६ अनुष्टुप्, ९७-९८ उपजाति , ९९ मन्दाकान्ता, १०० प्रमाणिका, १०१ उपेन्द्रवजा. १०२ वसन्ततिलका ।

चतुर्थं सर्गः—१-६६ हुतविलम्बित, ६७ शार्द्रलविक्रीडितम्, ६८ उपजातिः । पंचम सर्गः—१-७२ वसन्ततिलका, ७३ शार्द्रलविक्रीडितम् ।

षष्ठ सर्गः — १−९८ उपजाति, ९९ शिखरिणो, १०० मन्दाकान्ता, १०१ उपजाति , १०२ पथ्वी।

सप्तम सर्ग.—१-७३ रबोद्धता, ७४ शार्टूलिकितिहतम्, ७५ सम्परा, ७६ शार्दूल-विकीडतम्, ७७ सम्परा, ७८ पृष्टिताग्रा ।

अध्यम सर्गः—१-६६ मालिनी, ६७-६८ झार्दूलिविक्रीडितम्, ६९ स्रम्यरा, ७० शार्दूल-विक्रीडितम्, ७१ हम्बच्या, ७२ शार्दूलविक्रीडितम्, ७३ मालिनी, ७४ पृथ्वी, ७५ उपजाति:।

नवम सर्गः—१-६९ वंशस्य, ७० मालिनी, ७१ बार्दूलविकोडितम्, ७२ शिखरिणी । दशम सर्गः—१-६८ उपजातिः, ६९ बार्दूलविकोडितम्, ७०-७१ सरवरा, ७२ शिख-रिणी, ७३ बार्दूलविकोडितम्, ७४ बनुष्टप्, ७५ वंशस्य ।

एकादश सर्ग — १-८८ अनुष्टुप, ८९ पुष्पितामा, ९० वंशस्य, ९१ वसन्ततिलका, ९२ मन्दाकाता।

द्वादश सर्ग.--१-५७ पुष्पितामा, ५८ शार्द्गलिकोडितम्, ५९ मन्दाकान्ता ।

त्रयोदश सर्गः—१-१०१ स्वागता, १०२-१०२ स्रत्यरा, १०४-१०५ मालिनी, १०६ इन्द्रवच्या, १०७-११० उपजाति., १११-११२ शार्दूस्त्रविकीडितम्, ११३

चतुर्वंस सर्गः---१-१०६ उपजातिः, १०७ मालिमी, १०८-१०९ पृष्पिताग्रा, ११० अनुष्ट्प्, १११ वसन्ततिलका ।

पंचदश सर्गः -- १-७५ अनुष्टुप्, ७६ शिखरिणी, ७७ शार्द्रलविक्रोडितम् ।

योडवा सर्गः—१-१८६ रयोद्धता, ८७ वसन्ततिलका, ८८ स्वागता, ८९ तामूल-विक्रीदितम्, ९० वंशस्य, ९१ वसन्ततिलका, ९२ द्वतिकम्बित, ९३ अनुस्टुप्, ९४ मन्दाकान्ता, ९५ पृथ्वी, ९६ द्वतिकम्बित।

#### भाषा-जैली

हर्ष काम्यकी भाषा सरल है। किसने समस्यन्त परोका प्रयोग किया है, पर आंवक लम्बे समास नहीं है। कास्यमें प्राय: वैदर्शी पीती है। हो, कुछ समीमें किरातके समान वैदर्शों और गौड़ों के मध्यकी उन्होंच पायो जाती है। मावाको प्रभावीत्यादक बनानेके लिए किसने ही निर्माण प्रयोग पर्याच्यापात्रामें किया है। "मं सून्हीना बनिता प्रसस्ते" (२१२); "वेवन्नरो मदाणि वस्यति" (२१८८); "पूत्राचार्य भविति हि मृद्ध स्वृगुणोत्कर्यवत्ता" (४१६९); "काब्य: क्टाणि च न मुण्डवित कालिमानए" (५१२२); "प्राय: कुक्सीवित्योगी हि तमस्वासा" (५१२९), "कंब विची हि विमुख तिमुख जनस्य" (५१५६) एवं "कलित सहदयेषु लिप्नमेवोपकारः" (८१२५) प्रमृति पुक्तियौ वस्त है। "कि सुमत्योकतुं हि सब्यं लगूनं क्याभि" (१११५) येखे सावशा जबके स्वय्टोकरणने अत्यन्त सहायक है। भाषा ब्याकरण सम्मत है, ब्याकरण विद्य एक भी प्रयोग नहीं है।

### जयन्तविजयम् पर अन्य संस्कृत काव्योंका प्रभाव

महाकवि जानपदेवने जपने पूर्ववर्ती कवियोकी रचनाओका सम्प्रक् अध्ययन किया है। यही कारण है कि रचुवंग, कुमारसंभव, सेयदूत, किरात, माध प्रमृति काशोके सन्दर्भोका प्रभाव जयन्त्रविजयपर पद्या है। संक्षेत्रमें इस प्रभावका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है।

#### महाकवि कालिद।सके काव्य और जयन्तविजय

रवृत्रंश महाकाश्यके कई सन्दर्भोका प्रभाव जयन्तिवज्यपर है। रचुजन्मके समय दिशाओका प्रसन्न होना, शीतल मन्द-सुगन्य बायुका बहुना एवं समस्त शुन्न शकुनोंका सम्पन्न होना बणित है। इस प्रका प्रभाव जयन्तिवज्यके निम्मलिखित प्रधापर है—

१. रपुनंशम्- कालिदास प्रन्थावली, ज० भा० विक्रम-परिषद्द, काशी, वि० सं० २००७ ।

दिशः प्रसन्ताः शरदीव नद्यो बातास्त्ररामोदभृतो जनाश्च । वमुबुरश्चे सुरहुन्दुमीनां पद्मोदनादप्रतिमा निनादाः ॥ जयन्त- ६।८०

रघवंशके चतुर्यं सर्गमें रघके दिग्विजयका वर्णन है। जयन्तविजयमें यही वर्णन एकादश सर्गमें आया है। रघुकी दिग्विजय पूर्वदिशासे प्रारम्भ होती है, जयन्त मी अपने विग्विजयका आरम्भ पूर्वसे ही करता है।

रमुपुर्वसे विजय करता हुआ कल्मिको ओर यदता है। यहाँ पहुँचनेके लिए कपिशा नदीपर हावियोका पुछ बनाकर उसे पार करना पडता है। कालगर्मे वह महेन्द्र पर्वतपर अपना शिविर स्वापित करता है। किलग नरेश हावियोकी सेना लेकर रघुका सामना करता है। पर्वको जीतकर विजयी रघु समृद्रके तटपर होते हुए दक्षिणदिशाको जाता है। यहाँ स्पारियोके वस लगे हए थे। <sup>3</sup> काबेरीमें स्नान कर रघकी सेना मलयाचलको ओर बढ़ी। है लौग और चन्दनके दनको पार कर पाण्डयनरेशसे उसने युद्ध किया। पाण्डय नरेशसे मोतियोको मेंट स्वीकार को । कम्बोजके राजाको परास्त कर हणोंको अपने अधीन किया।

दिग्विजयका यही क्रम 'जयन्तविजय' काव्यमें भी विणित है ।

दोनो कवियोने अनुष्टुप् छन्दमे ही दिग्विजयका वर्णन किया है तथा दोनो कवियोंके वर्णनमे बहुत कुछ साम्य है।

कालिदासने रघवंश काव्यके चच्छ सर्गमे इन्द्रमती स्वयंवरका चित्रण किया है। इन्द्रमती विभिन्न देशोस पथारे हए राजाओं को छोड़कर कुमार अजका ही वरण करती है। इस प्रकार जयन्तविजयके बोडश सर्गमं हस्तिनापुर नरेश वैरिसिहको पत्री रित-सुन्दरीके स्वयवरका वर्णन है। रतिसुन्दरी भी विभिन्न राजाओको छोडकर कुमार-जयन्तका वरण करती है। मंचपर अज और जयन्तका बासीन होना समान रूपसे वणित है।

मेथद्तके अनेक पद्योका प्रभाव जयन्तविजय काव्यपर है। सेघद्तके आरम्भसें आया है कि कामनीडित व्यक्तिका विवेक समाप्त हो जाता है, अतः उसे जड-चेतनका भेद प्रतीत नहीं होता । यही तच्य अयन्तविजयमें भी विणित हैं। यदा---

कामार्ता हि प्रकृतिकृषणाश्चेतनाचेतनेषु । मे० पृवमेष, ५ इस्रोक

१ रमुवंशम् —कातिदास प्रन्थावती, ज० भा० विक्रम-परिषद्ध, काशी, बि० स० २००७, ४।३८ । २ वही ४।३१।

३ वही शश्रुधः

४ मही शाप्रदे।

इ वही श्राप्तः।

६ वही ४।६०।

अही शाई⊂।

८. जयन्त० १११६७-१८।

जयन्तविजयमें --

कामान्धास्यक्तमर्यादाः कि किं वार्यं न कुवते ॥ ज० ३१५९

मेषदूतमें बताया गया है कि व्ययंका काम करनेवाला व्यक्ति सर्वदा पराभवको प्राप्त होता है। यथा---

के वा न स्युः परिसवपदं निष्फळारम्मयत्नाः ॥ पूर्वमेष स्को॰ ५८

जयन्तविजयमें इसी भावकी प्रतिष्ठा की गयी है-

परपरिसवकारी कः किल प्रीतिसेति ॥ अ० ८।१८

मेपदूतमें कवि कालिदासने जिला है कि यदि सच्चे मनसे बड़ोगर उपकार किया जाये तो वे अपने ऊवर भलाई करनेवालेका आदर करनेमें विलम्ब नहीं करते। यही नाव जयन्तविवयमें भी निवद है। यदा—

सद्भावार्द्र. फरुति न विरेणोपचारो महत्यु ॥ पूर्वमेघ १९ स्लो० अयन्तविजयमे —

फर्कति सहृद्येषु क्षिप्रमेवोपकार ॥ जय ० ८।२४ जयन्तवजयका अष्टम सर्ग मेथदतसे पर्णतया प्रभावित है।

### किराताज नीय और जयन्तविजय

-किरातार्जुनीयमें राजनीतिका वर्णन किया गया है। बताया है कि ऐस्वर्यकी कामना करनेवाले व्यक्तिको शत्रको शक्तिको उपेशा नही करनी चाहिए। यथा—

हिषतासुदयः सुमेषसा गुरुरस्वन्तरतः सुमर्पण । न महानपि भतिसिच्छता फळसंपरप्रवणः परिक्षयः ॥

किरा॰ बौसम्बा, सं॰ १९६१ ई॰, २।८

ऐरवर्षकी कामना करनेवाले मेथावी पृष्य शत्रुके महान् अम्युदयकी जो क्रमधः अवनतिको प्राप्त करनेवाला है, उपेक्षा कर देते हैं, क्रिन्तु मदि वह महान् अम्युदयकी और अग्रवर होता है, वर्षमान परिस्थितिमें वह चाहें मले ही अवनतिमें पढ़ा हो, कभी भी उपेदय सही हैं।

उपर्युक्त भावको जयन्तविजयमें निम्न प्रकार अभिन्यक्त किया है— द्विषो न पोष्याः श्रीवातमन्तरा निजै: पदार्थेशित भुभूतां नयः।

हिया न पाच्याः आणपावसन्तरः निकाः पदाबाराव सृष्ट्वा नयः। न जातु तेवां तमपस्यतां मवेडजनाहिरोयः फांणदुश्यपायिनः ॥ ज० १।३३ इसी प्रकारः "कथाप्रसर्गनवनैरुदाहतादनुस्मताखण्डलसुन्विकमः"ः ( कि० १।४ )

का प्रभाव ''प्रमोदयामास कबाप्रवन्धैविशेषतः'' ( ज॰ ६।८१ ) पर है।

### शिशुपालबंध और जयन्तविजयम्

शिजुपालवधका प्रभाव भी जयन्तविवयपर परिलक्षित होता है। ऋतुवर्णन, जलकोड़ा, वनविहार आदि स्वल शिशुपालवधके अनुकरणपर रचे गये हैं। सरल प्रकृतिवाली रमणियाँ नहोके कारण हास्यको विलास मनोहर, वचनोंको चातुर्यपर्ण और कटाक्षादिको रसपर्ण बना रही है। यथा--

हातकारि हथितं वचनानां कीशलं दक्षि विकारविशेषाः। चकिरं भगमातारपि बच्चा, कामिनेव तरुपेन महेन ॥ शि० १०।१३ जयन्तविजयमें----

राजमध्यमविकामविश्वमैस्तव तथ विहिताप्यरोश्वमै । विक्वविस्मयस्यं स यौवनैर्गीतनस्यक्रळयान्यभास्यतः ॥ ज० ७।६९ शिशपालवधमें श्रीकृष्णकी महत्ता बतलाते हुए नारदंजी कहते हैं-उदीणरागप्रतिरोधकं जनैरमीक्षणसञ्चलतयातिद्रशेमस्। उपेवयो मोक्षपथं मनस्विनस्वमप्रभूमिनिरपायसंश्रया ॥ शि० १।३१

इस पत्तका प्रभाव निम्नाकित पद्यपर है-

उदीर्णरागां स्मितनेत्रपत्रामस्मोजिनीं सायमिव हिरेफ. । अधैकटासौ रतिविद्धलाङ, पराङ्गा प्राप च बन्धनं च ॥ ज० ६।४ कवि अभयदेवने माधके समान पदावली ग्रहण कर एक नये भावका ही नियोजन किया है। भावाभिन्यंजनकी दृष्टिसे अभयदेवका पद्म माघकी अपेक्षा अधिक

### नैषधचरितम और जयन्तविजयम

सरस है।

नैषधचरितका अध्ययन भी कविने किया है। नैषधमे राजाकी कीर्तिका वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार बन्ध्यासे पत्र उत्पन्न होना, कच्छपीके दूधका होना, मकोका गान करना एव जन्मान्धका देखना असम्भव है, उसी प्रकार इस राजा की अकीर्तिका होना सम्भव नही । ग्रदा—

> अस्य क्षेत्रियते: पर्राद्वयस्या लक्षीकता: सख्यया प्रज्ञाचक्षरवेध्यमाणविमिरप्रख्याः किळाकीर्तयः । गीयन्ते स्वरमष्टमङ्कलयता जातेन बन्ध्योदरात मुकाना प्रकरेण कुर्मरमणीदुरधोदधे रोधिस ॥ नै॰ १२।१०६ जयन्तविजयमें विक्रमसिंहको कीर्तिका चित्रण भी इसी प्रकार किया गया है— यस्य क्षोणिपतः प्रतापदहनज्वालावलीकेलिभिः

सप्ताप्यम्बुधयोऽम्बुबिन्द्व इवाशोष्यन्त तेऽपि द्रसम् । पूर्वन्ते सम हतारिराजकवधूनेत्राम्बप्रै पुन स श्रोत्रीविमतीं त्रियामिव महाभोगामभुङ्क क्षमास् ॥

--जब० १,७२ इस प्रकार जयन्तविजयमें भावो, पदावलियो एवं सन्दर्भोके नियोजनसे कविका गम्भोर बध्ययन प्रकट होता है ।

# नरनारायणानन्दमहाकाव्यम्

'आनन्द' नामान्त काम्यों सर्वप्रथम पर्वजिकि नामसे उत्तिशिक्षत महानन्द काम्यका निर्देश उत्तरुक्ष होता है। आचार्य हेमचन्द्रके धिय्य रामचन्द्रका कोमुदी-मित्रानन्दे नाटक मी वाया जाता है। वस्तुगालका नरतारायणानन्द वह महाकाम्य है, जिसके आधारपर 'आनन्द' नामान्त काम्य और नाटकीकी परम्यरा विशेष क्यारे आरम्भ हुई है। अमरचन्द्र मूरिने यद्मानन्द महाकाम्य' (१३वी शती), नेताकके किंव मणिकने भारतानन्द नाटक' (१४वी शती), गुजराज बात्त्वम्य रामजिज्युके पुत्र तथा मरणीयरके विषय आधायर पट्टने (१७वी शती), क्रेलियनन्द केन्द्रकान्दिने (१७वी शती) प्रजृत्नानन्द और अप्यय दीजितने (१७वी शती), क्रुलश्यानन्दकी रचना कें। है। आंपतिने टोटरमजको प्रसन्ताके जिल टोडरानन्द्र नामक ज्योतिष्ठ विषयक ग्रन्य मी जिला है। 'आनन्द' नामान्त कार्योंच्य प्रमान विषय मित्रता, आनन्द या उत्लग्नका प्रतिचारन करना होता है।

प्रस्तुत महाकान्य भोकृष्ण जोर अर्जुनकी मैगो, रेवतक पर्वतपर उनका विहार, अर्जुन द्वारा सुम्राका हरण, बल्टेवका पृढ, भौकृष्णके प्रयासने सम्ब एवं सुम्राके साथ अर्जुनका विश्वाह क्य महाभारतके सन्दर्भके आधारपर प्रणोत है। यह काक्य सह्य पाठानेको प्रमावित करनेमें पूर्व सम है। इसमे सोलह सर्ग हैं और महाकान्यके सभी लक्षण वर्तमान हैं।

### रचयिता वस्तुपाल

मालवा और गुवरातको लक्ष्मी और सरस्वतीको कृषा एकसाय प्राप्त होती रही है। वस्तुपाल कृषल शासक तो या हो, साथ हो महाकवि भी यह गुवरातके राजा वीरवज्ञल तथा उसके पुत्र बोसलवें बका महामात्य या। तत्कालोन साहित्यमें उसके शीर्य, जीवार्य और वनोपयोगों कायोंको मुक्तकच्छी प्रवास उपलब्ध होती है। कि हो हो साथ मह कवि पारसी भी या। पिरनारके खिलालेलों "भूमेंसून, यर-स्वरया." और "शारवाशितप्रवर्ष " कहा गया है। कोर्तिकोमुदीसे उसे वारवेदता-

१ नरनारायणानन्दमहाकाव्यय् – संव मीव डीव दनात और आरव अनन्तकृष्ण झास्त्री, प्रव सेन्ट्रस ताइ-ने री बरीदा, सन् १११६ ईंव ।

२ सरकृत साहित्यका इतिहास—ते॰ वाचस्पति गैरोला, प्र॰ चौखन्या विद्यामधन, वाराणसी, सम् ११६० ई॰, पु॰ ४४६ ।

३. नाटचदर्पणम् – ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट बरौदा, सद् ११५१ ई०, पृ० ६१ ।

४ पद्मानम्य-सं० एष० खार० कापड़ियां, प्र० खोरियन्टल इनस्टीच्यूट परीदा, सन् १९३२ ई० । ४. संस्कृत साहित्यका इतिहास-बाचस्पति गैरोला, वाराणसी संस्करण, पृ० ८१३ ।

६. वही, पृ० १६६ ।

७ वही, पु० ८१४ ।

संस्कृत साहित्यका इतिहास—गेरोसा, बाराणसी, १६६०, पृ० ६७६ ।

१ महामास्य बस्तुपालका साहित्यमण्डल और संरकृत काहित्यमें उसकी देन- ले० डॉ॰ भोगीलाल सांडे-सरा, एम० ए०, पी-एच॰ डी॰, प्र० जैन संस्कृति संशोधन मंडल, बाराणसी, सन्, १६५६ ई०, पृ० ६६।

सत् कहा है। राजशेखरने वस्तुपालको सरस्वती कष्ठाभरण कहा है। आबु मन्दिर-की प्रशस्तिमें सोमेहबरने उसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहकर स्वीकार किया है । स्वयं कवि होनेके साथ वस्तुपाल कवियोका आश्रयदाता था। वस्तुपालका एक विद्यामण्डल था. जिसमें राजपुरोहित सोमेश्वर, हरिहर, नानाकपण्डित, मदन, सुमट, मन्त्री यशोवीर और अरिसिंह ये । वस्तुपालके अति सम्पर्कमें आये हए कवि और पण्डितों में अमर-बन्द्र हरि, विजयसेन सूरि, उदयप्रभ सूरि, नरचन्द्र सूरि, नरेन्द्रप्रभ सूरि, बालचन्द्र सूरि, जर्मासह सरि और माणिकचन्द सुरि आदि प्रमुख हैं। बस्तुपालकी प्रशंसामें कीर्ति-कौमदी और सकत संकीर्तन काव्य लिखे गये हैं। नरेडप्रभ सरिने अलंकार महोदर्घ जैसा लक्षण ग्रन्थ वस्तुपालको प्रेरणासे ही लिखा है। इस अमात्यने अणहिलवाङ् स्तम्भतीर्थ और भृगुकच्छ इन तीन स्थानीपर पुस्तक भण्डार भी स्थापित किये थे।

बस्तपालका उपनाम बसन्तपाल या और यह नाम उसे हरिहर, सोमेश्बर, और अस्य कवियोके टारा दिया गया थाँ। यही कारण है कि वस्तपालके जीवनसे मम्बद्ध महाकान्यको कवि बालचन्द्रने वसन्तविलास नाम दिया है। कवि वस्तपालका जन्म अगृहिल्याडके शिक्षित परिवारमें हुआ था। उसके प्रपितामह चण्डप गुर्जरेशकी राजसभाको बलंकत करते थे। उसके पिताका नाम वाशाराज या अध्वराज और माताका नाम कुमारदेवी था। कविके गुरुका नाम विजयसेन सुरि है।

#### स्थितिकाल ... वस्तुपालने मन्त्री बननेके पश्चात शत्रजय या गिरनारके लिए यात्रासंघ निकाले

एवं सन १२२१, १२३४, १२३५, १२३६ और १२३७ ई०में यात्राएँ की गयी थी ै। वस्तपाल-यद्यावीरी सस्य वान्देवतासती । एको दालस्वभावोऽभद्रभयोरन्यथा कथम ।— कीर्तिकीमधी-

मिन्नी जैन शास्त्र शियापीर, भारतीय विद्याभवन, सम्बर्द, विद् २० २०१७ ।

२ प्रबन्धकोहाके अन्तर्गत बस्तरान प्रबन्ध, सं० मृति जिनिविजय, अहमदाबाद तथा सरस्वती कण्ठाभरण--त्रचयोजराज-महाकवि महामारय-धीयस्त्रपालेन --प्रबन्धिचन्तामणि, सिंधी जैन विद्यापीर सन्न १९००

२. प्राचीन जैनतेष्व सबह भाग २, सं० सुनि जिनविजय, भावनगर सन् १६२१ ई०, नेख सख्या ६५ ।

४. बस्तुपातका विद्यामण्डत-ते० भोगोतान संडिसरा, प्र० जैन वनवरन रिसर्च सोसाइटी, बनारस हिन्दू सनिवर्सिटी पत्रिकानै० १६, पृ० ३।

कोतिकौमरी—सिंगोसोरोजमें भारतीय विद्याभवन द्वारा प्रकाशित. विव २०१७ । र सकत संकोर्तन-सित्रीसीरीज, भारतीय विद्यामवन, बम्बई, वि० २०१७।

अलंकार महोदधि—नरेन्द्रप्रसारि, प्र० खोरियण्टल इ॰स्टीच्युट, धरौदा, सद् ११४२ ई०।

प्रबन्धकोश, ते० राजशेखर सार, सं० सनि जिनबिकय, अहमदाबाद १६२५ ई०, प्र० १२६ तथा जिन-हर्पने बस्तुपाल चरितमें, जो कि अहमदाबादसे सन् १६४१ ईंग्में प्रकाशित है. सिखा है कि बस्तुपालका निजी प्रन्थागार था. जिसमें प्रमुख शास्त्रोंकी एकसे अधिक प्रतियाँ संकलित थीं । अ० ७।११३ ह रूपात प्राप वसन्तपाल इति यो नामादिक्षीर्यं महा ।

विद्वद्भि परिकल्पित हरिहरश्रीसोमशर्मादिभि ।--नरनारायणामण्ड १६।३८

१०. नागेन्द्रगच्छमुकुटामरचन्त्रमुरिपादाध्यभु गृहरिभद्रमुनीस्द्रशिष्यात ।

व्याख्यावची विजयसेनग्री सुधाभमास्वादा धर्मपिंध सरपिंधकोऽभवह य । नरना० १६।३९।

११. बस्तुपानचरित - जिनहर्ष, अहमदाबाद, ११४९ ई०, पृ० ८ और पुरातन प्रवन्धसंग्रह, सं० जिन्निषया, कलकत्ता १६३६ ई०, प्र० ६६ रवं जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, मोहनलाल वलीचन्द वेसाई, बम्बई ११३३ ई०, पैराबाफ ४३१-३२ ।

सनुंबयको अन्तिम यात्राके लिए वह ई॰ चन् १२४० में रवाना हुआ था। पर मार्गमें ही नियन हो जानेसे यात्रा अपूरी रह गयी । इसी अन्तिम यात्राका वर्णन महाकवि बालचन्द्रने वसन्तविलासमें किया है।

वस्तुपालने सन् १२३२ ई० में निरनारमें मन्दिरोका निर्माण करावा । बाबूका मन्दिर देखवाड़ाके मन्दिरोके बीचमें हैं और वस्तुपालके बड़े माई लुणीयकी स्मृतिमे लुणवस्तिकाके नामसे प्रक्यात हैं।

नरनारायणानत्यमहाकाम्यको रचना वस्तुपालने सन् १२२१ ई० के बादको है। इस महाकाम्यके १६वं सर्गको प्रशस्तिमें आबू और गिरनारके मन्तिराक्षा उत्तरेखा नहीं है। बदः यह बनुमान करना सहय है कि इस काम्यको रचना के सन् १२३०-११ से हुई होगी। कवि बस्तुपालका निषम वि० सं ०१२९६ माधकृष्णा पंचमीर (ई० सन् १२३९) को हुआ है। अदाएव बस्तुपालका समय १३वी घटती है।

### रचनाएँ और काव्यप्रतिभा

बस्तुपालकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध है-

 जादिनायस्तोत्र <sup>3</sup> — इस स्तोत्रमे द्वादश पद्य हैं। कविने तीर्चंकर ऋषमनाय-की स्तुति को है। इसमें भक्तिप्रावनाके साथ काब्यात्मकता भी पायी जाती है। यदा— श्रीनाभेयमनीरथा कार्यप्या मिन्याभिमानाम्बधः

कल्ळोळा इव विस्फ्ररन्ति विषयप्राहप्रहच्यप्रिता. ।

हिन्दा तानिति बस्तुपाळसचिवः सदबोधद्रग्धोदधेः

भेजे वीचिसमानिमान् शमदमप्रव्यक्तमुक्ताफ्छान् ॥ आदिनाथ स्तोत्र र

२. अस्विकास्तोर्जे—इस स्तोत्रमें १० पद्य है। कविने अस्तिम पद्यमें अपना नाम भी गर्मित कर दिया है। अस्विकाको सर्वदुःखतापहारिणी रक्षिकाके रूपमें चित्रित किया है।

३. नेमिनायस्तोत्र --बाइसवें तीर्यंकर नेमिनायकी स्तृति वर्णित है ।

४. आराधनागाथा-दस गाथाओं में भगवत स्तृति की गयी है।

बस्तुपाल मुक्तिरचिताके रूपमें भी प्रसिद्ध हैं। इनके चार श्लोक अस्हणकी मुक्तिमुक्तावलिमें और एक शाकम्भरीके शागंधरकी शागंधर पद्धतिमें उद्धत हैंर्य।

होर्डु सङ्गतिमस्ति सन्मसमं तत्त्वर्यतां व्ययताम् । वसन्तविस्तास, बड़ौदा, १९१७ई०, १५१३७

१. महामास्य बस्तुवालका साहिरयमण्डस—डॉ॰ मोगीवाल सडिसरा, बाराणसी १६५६ ई॰, पृ० ४८ । २. वर्षे हर्ष निवरणप्रवातिके श्रीविक्रमोर्बीभुठः

काताइ द्वादशसंस्थहायनशतात् मासेऽत्र माघाइये । पद्मम्यां च तिथौ दिनादिसमये बारे च भानोस्त्रबो~

२. नरनारायणानन्द महाकाब्यके साथ परिशिष्ट ९ में प्रकाशित है। ५. जैनस्तीत्र समुख्या, सं० चतुर्विजय सुनि, त्र० निर्णयसागर वेस, बम्बई, १२२५, ई०, पृ० १४३ पर क्रास्तित।

६ महामारम ब० स०, पृ० ६६ ।

बस्तुपाछकी सूक्ति-आत्मककाव्यत्रतिमाको प्रशंसा करते हुए लिखा गया है— पोयुवादिष पेशस्त्राः शशचराज्योगस्माकछापादिष

स्वच्छा नृतनभूतमञ्जरिनरादृष्युव्हसःसौरमाः । बाग्देबीमुससामस्कविशदोद्गरादिष प्राम्जलाः

केषां न प्रथयन्ति चेतसि मृदं श्रीवस्तुपाछोक्तयः ॥

### (५) नरनारायणानन्दमहाकाव्य

इस काश्यका आरम्म द्वारावती वर्णनसे हुना है। सन्त्या, रात्रि, सूर्गोदय, सुरापान, सुरतक्रीहा, दोलान्दोलन, वन, वर्बत, सैन्य-प्रयाण खादिका विस्तृत वर्णन है। कथानकक्की विविध घटनाओंसे अन्तिति, मानवजीवनकी गहनतम अनुमूतियो एव उच्चाद्योकी उद्भावना वर्तमान है। मानवजीवनकी शास्त्रत वृत्तियोके उद्धावनके साथ कर्तव्यपरायणता, स्वार्थतान, सुर्वायनके साथ कर्तव्यपरायणता, स्वार्थतान, सुर्वायन भावित उद्यान माबोको अभिन्यंत्रना भी को साथी है। प्रीड माबा, मनोरव संली और उदास माबोको अभ्यस्य स्वाक्षि कर्मम व्यावी हो। प्रीड माबा, मनोरव संली और उदास माबामूमि काम्यरसिकोको सहत्रमं अपनी और लाइस्ट कर लेती है।

#### कथावस्त्

समुद्रतट स्थित डारावती स्वर्गपुरीक समान सुकोभित है। इसमे रमणीय भवन, बाजार और राजमार्ग अवस्थित है।—प्रथम सर्ग

एक दिन श्रीकृष्ण राजसभामे स्थित है। रैबतक पर्वतपर-से एक दूत आता है और पूज-कलादि भेंटकर सुनना देता है कि पाण्डुनन्दन अर्जुन अनेक तीथों को यात्रा करते हुए प्रमास तीर्थनर बाये हैं। दूतके वचनों को सुनकर श्रीकृष्ण आनन्दियोग हो जाते हैं और अर्जुनेसे मिलनेक लिए रैबतक पर्वतकों और प्रस्थान करते हैं। रस् सजाया जाता है और श्रीकृष्ण उसपर सवार होकर जाने लगते हैं—दिवीस सर्ग

श्रीकृष्ण रैवतक उदानमें पहुँचकर अर्जुनको हृदयसे क्या हैते हैं। कुशलबाति के अनन्तर वे अर्जुनसे उसकी रमणीयताके सम्बन्धमें प्रका करते हैं और पूछते हैं कि यह पुरहें कैसा लगा ? अर्जुन उत्तर देते हैं—यह अरबन्त रमणीय हैं।—मृतीय सर्ग

षड्ऋतुर्षे सेवाके लिए उपस्थित होतो है। प्रकृति अपने सीन्दर्यका भाण्डार स्रोल देती है। कण-कणमे प्रसन्नता छा जातो है।—चतुर्व सर्ग

सञ्चा हो जाती है। चन्द्रमा अपनी ज्योत्स्तासे विरहियोको दम्य करने लगता है। चन्द्रोदय जगतीतलमा सन्ताप दूर करनेके लिए स्थास हो जाता है। प्रसंगवदा अन्यकारका स्थम जाल भी चित्रित है।—पद्मसर्ग

द्वारावतीके नवदम्मति सुरापान करते है और विलासक्रीड़ामें संलग्न हो जाते हैं। मचुमयी क्रीड़ाओंके जनन्तर रात्रि समाप्त हो जाती है।—वस्ट सर्ग

१. भर्माम्युटय महाकाव्य, सिथी जेन आस्त्र शिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, १९४६ ई०, दशम सर्गका प्रवृत्ति पद्म।

सूर्यादय हो जाता है। नवबालाई-रिसमाँ नमोमण्डलको ज्यास कर छेती है। सालगी युग्प-गन्थसे युग्ध साथु राणिको सुरत-मकान्तिको दूर कर रही है। चन्द्रकिरणोसि स्फटिक मणिनिमित-सा प्रतीत होता हुना राजिका बहु सुधायबल प्रास्ताद रह समय मूर्यको किरणोके प्रमम्बर्गिक कुंकुमजनसे स्नात-सा प्रतीत हो रहा था। कमलोके विकसित होनेसे उनमें बन्द हुए भ्रमर बाहर निकल रहे थे।—ससम सग

बननार बलराम अपने परिवारको केकर श्रीकृष्णते मिलनेके लिए वहाँ बाते हैं। उनकी सेना रिवाकार पढ़ाव बालती हैं। सेनाके निवासते पर्वत बहुत ही सुन्दर और भव्य प्रतीत होता है। श्रीकृष्ण पौर-परिवार-सहित अर्जुनको साथ केकर बन-क्रीडाके लिए जाते हैं।——अडस सगं

पुनक-पुनित्यों पूजानचयमे सल्यन है। बर्दोक्तस्ति कल्याँ बायुके स्पर्ध एवं भ्रमोके बैठनेसे पूजेत. विकस्तित होकर रमणियोंका कामबद्देन कर रही थी। विरुद्धार पुज्यवन करनेसे बान्त रमणियाँ पतिके तेनमें बाहु डालकर प्रियतमके वस्त-स्वलयर अलला रही थी। हमू सन्दर्भमें बोलान्योंनजका भी रम्य विवण है।

--- नवम सर्ग

युवक-युवतियाँ प्रकृतिके रम्य दूरमोसे प्रभावित होकर जलक्रीड़ा करती है। जल-विहार करती हुई सुभद्राको देखकर अर्जुनकी आर्खियीतल हो जाती हैं। दोनी एक-दुसरेको एकटक दृष्टिसे देखते रहते हैं और वे एक दुसरेपर मुख हो जाते हैं।

—दशम सर्ग

सुमहाके विराहमें अर्जुनको स्थिति चिन्तनीय है। श्रीकृष्ण भी मिषको इस स्वस्थाको देखकर विचलित हो जाते हैं। इसर सुमदा भी अर्जुनके विराहते सात्ता है, उसको भी निस्य कियार्ष छूट गयी हैं और मन-मारे उदास पड़ो रहती है। वह एक दूरी द्वारा अर्जुनको सपनी विराह-स्थायों अवस्यत कराती हैं। अर्जुन सुमदाके मेमपको पढ़कर दूरी द्वारा कहुका देता है कि सुभदा उसे रैवतक उद्यागमें मिळे — एकाइस सर्ग

अर्जुनके शिकेतानुवार सुमार रिवाल ज्यानमें अंगरकालिक हाब मन्यस्थाले पहुँचती है। यहाँ अर्जुन उसका अपहरण करते हैं। उदावाराओं द्रारा इस अपहरण करते हैं। उदावाराओं द्रारा इस अपहरणकों सुचना करदेवकों मिलती हैं। वे कृद्ध होकर वारयंकिको नैमाविहत अर्जुनकों पकडनेके लिए भेजते हैं। श्रीहरण अनेक प्रकार से समझकर करामके कोषकों यान्य कर देते हैं। वे कहते हैं कि सुम्प्राके लिए अर्जुन हो योग्य पति हूं, वह अर्जुनकों कराम करती हैं। वतः उसका दिवाह अर्जुनके कर देनेमें किसी भी प्रकारकों कमी नहीं हैं। —हाइक सर्ग

सारयिक ससैन्य अर्जुनसे युद्ध करता है। दोनों बोरकी सेनाबोमें घमाशान युद्ध होता है। इसी समय अर्जुन और बरूराम युद्धमूमिमें पहुँचते हैं तथा युद्धको बन्द कर बेनेका आदेश देते हैं। — अचोद्ध सर्ग युद्ध बन्द होनेपर श्रीकृष्ण और अर्जुन पुन: द्वारिकार्मे वापस कौट आते हैं। इस सन्दर्भमें किनने अर्जुनको प्रवस्ताका वित्रण वित्रार्लकारों द्वारा किया है। ----बतर्वक सर्ग

---वतुद्शः सग

ब्रारिकाकी सवाबट की वाती है। बर्जुनके साथ सुनद्राका परिणयोत्सव सम्पन्न करनेके लिए सभी प्रकारके विकित्यान प्रस्तुत किये वाते हैं। बरूराम स्वयं ही पाणि-प्रसुप संस्कारको समस्य करते हैं। इस विवाह सम्बन्धने वर्जुन और श्रीकृष्णकी मैत्री वर्ष्यिक प्रमाद हो नाती हैं। —पंचहम सर्ग

कवि अपने पूर्वज चण्डणसे प्रारम्म करते हुए स्वजीवनका परिचय अंकित करता है। —वोडस सर्ग

### कथानक स्रोत और उसका गठन

कथानकका जाधार महामारत है। कदिने सुनदा हरणके मार्गिक प्रसंगको प्रहुण कर प्रस्तुत काव्यका प्रणयन किया है। काव्यमे बाद्योपास्य श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रीति व्यास है।

किय वस्तुवानने महाभारतके कथानकमें कियों भी प्रकारका परिवर्तन नहीं किया है। उसने इस संक्षित कथानकमें वस्तुव्यापार वर्णन और अकृतिके रस्य क्योंका चित्रण मिनित कर इसे महाकाश्योचित बनाया है। ओकृत्या और अर्जुनके बार्टात्यक्ष प्रारम्भ वक्ष्या माना चारता है। नाटक से समान महाकाव्यके कथानकमें भी संदियोंको स्थिति माननेरर उक्त स्वत मुख सिण्य है। बतुषे माने रेत्वक वर्णनके केकर दशम स्पंक्त कर्तात्व बरुपामका ओकृत्यकी मिनके लिए रेत्वकपर जाना क्रांत्र अत्रक्षा है। सुवाने सुने लावभयका दर्शन कर वर्जुनका प्रेमास्वस्त होना प्रयस्त नामक अवस्था है। सुवाने सुने लियों विशेष प्रकारका प्रयस्त नामक हारा नहीं किया गया

१. महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर, आदि पर्व ११०, अध्यास स्ता० ४-५ ।

है, तो भी यह प्रसन्त बनस्यां क बन्तर्गत ही बायेगा। यहाँ प्रतिमुख सम्ब है। वियोग-गीहित अर्जुन द्वारा ओक्कणके परामसंसे सुम्बामका समस्यामाओं स्थिति है। नियसामीकी स्थितिमें निरासांक बादक हट बाते हैं और प्रयत्न सफक होने लगता है। अतः औक्कण और बकराम द्वारा युद्धके साम्य होनेले कास्यकी मणियाँ सुलने कमती है। क्रमशा फलागमकन सुमदाके साम्य कॉन्का विवाह हो जाता है। बारहर्षे और तेरहर्षे बगके कपानकों गर्मस्तिम, टुटका रिक्ना-विवार्ध स्थाप एसं सुमदा-वर्जुन विवाह-में निर्माहरण सम्बन्ध । इस प्रकार संजित कथानक रहनेपर भी सुपठित है। वर्णन वमसकारीने कामकक्षा सरस बनानेक साम सुपठित और संस्थित भी समामा है।

### महाकाव्यत्व

नरनारायणानन्द महाकाव्य ककाकी दृष्टिते भारिक किरातार्जुनीयके समान है। विमन्ता, ब्रह्मिक्त, गोमूर्णकादि बग्य दोनों काव्योत स्वान है। स्वमानीकियों मी दोनों काव्योते प्रयान है। स्वमानीकियों मी दोनों काव्योते प्रयान है। स्वमानीकियों मी दोनों काव्योते प्रयान है। स्वमानीकियों मार्गित काव्योते काव्योत स्वापकाने काव्य एकाव्यक्त है। काव्यकाये विनिहत हैं। काव्यकाये विवाद के स्वापकाने साथ एकाव्य ति स्वापकाने साथ एकाव्य ति सुर्वा काव्य ति स्वापकाने साथ एकाव्य ति सुर्वा काव्य त्या वि सुर्वा काव्य ति सुर्वा काव्य ति सुर्वा काव्य ति सुर्वा काव्य ति सुर्वा काव्य त्य विषय ति सुर्वा काव्य ति सुर्वा का

सस्तुबोके वित्रणमें कवि बहुत सज्य है। उसने प्रमदनका वर्णन करते हुए वहाँ शौषिकाएँ, फुल्सित स्वारं, कमस-नामसे आपूरित सरोवर, नाना प्रकारके छाया-पादर एवँ विभिन्न प्रकारको सुगम्बित पूज्यावकीका सामिक वित्रण किया है। वृक्ष अन्यकारको अपने मूण्य जेयेट हुए पुण्यित सालाओं सम्मितियोंका आहान करते हैं। सुगम्बित पुण्यकताएँ अपने मधुर समीरण द्वारा रास्त्रिकोई स्वेद बिन्दुको दूरकर

१. प्रमन्धस्यैकवेशानां फलबन्धानुबन्धवात् । उपकार्योपकर्तुं स्वपरिस्पन्दः परिस्फुरत् ॥ असामान्यसमुन्तेलप्रतिभा-प्रतिभासिनः।

स्ति नृतनबक्रत्यरहस्यं कस्यश्वितं कवेः ।

<sup>-</sup> बक्रोकिजीवितम् , सं - डॉ० नगेन्द्र, हिन्दी अनुसन्धान परिषद्द, दिन्ती ११४४ ई०, ४।४-६

५० ४८२। ( प्रधान कार्यका अनुसन्धान करनेवाला प्रवस्थके एक देशका जंगप्रधानभाव परिस्कृरित होता हुवा अभिनव सीन्दर्य तत्त्वको उत्तव करता है।)

आह्नादन उत्पन्न करती हैं। पृष्पोंकी गन्ध, जलकण मित्रित आर्द्र पदन एवं छायाकी मंजुलत्री किस सहृदयके हृदयको अपनी ओर आकृष्ट न करेगी।

प्रधानिक्यवस्तानि वि-ाम मुळे इन्तर्पक्षा मश्रुसैस्तरकः सुवनि । बालामहरूवकनप्रदुति, सुवै, बालामहरूवकनप्रदुति, सुवै, बालामहरूवकलस्व हुव इरातीनाम् ॥ ६१४० एक मद्वविनिक्षित्तरस्वाकः रोक्रकवाकिमयोञ्चनमञ्जूकको। । कायेक सुक्काणिवेदिमरोखनीविन नुवा स्क्रायप्रदेशिकातिकाली। ॥ १४२

प्रकृति वित्रणमें नो किंद पटु है। इसने कथावस्तुको घटनाओं को आघार प्रदान करनेके लिए प्रकृतियत स्थितियों को योजना की है। प्रकृतिके बोचये जोवनको बहुत-मी घटनाओं का विकास विवलाया है। दिन-रात, सायं-सम्भारं, ऋतुर्वे जोवनके साय-साय खलती है। किंतने प्रकृतिके सहुत्र वित्रोके बोच नर-नारायणको मैत्रीका विकास चित्रित किया है। यथा—

> स्त्रैरं विख्य्य सङ्खासु बनस्थडीषु छायापि तांत्रतवनातपतापितेव । भूभीरहां प्रसववृन्दमरन्द्रधारासंपातशीतखतराणि तखानि मेजे ॥८।५४

कवि तीव प्रीध्मकं सन्तापसे सन्तप्त छाया वृक्षमूळमे पहुँचनेका कारण प्रचण्डसूर्य-को असहाता बतलाता है।

सरोवरोमें कमल विकसित हैं और उनका पराग जलमें गिर गया है, जिससे समस्त जल सुगन्यित हो गया है। पविकोके समूह आहुट्ट होकर उनके तीरका शरण प्रहण करते हैं।

सरसी निजं सरसिजैशीनतः सुरमीहतं सर्थमेव जलम् । पथिक बजाय ददतीव सुहविमलं सहसरवतीरवती ॥४।३ ४

उदीपनके रूपमें प्रकृतिको चित्रित किया गया है। बसलमें आस्नदनका सहज कामरूगों तुपातकके चूपके समान परिकोक्षे उत्तर उदकर उनके मनको अत्याधिक सन्तप्त करता है। दक्षिणानक विश्वसक्षका कार्य करता है। क्षमल, गुलाबकी पराम-खूलि बलपूर्वक प्रीयोगे मिलनेके लिए प्रेरणा हेती है। सथा—

अभिसर्पति दक्षिणानिले विहितो हन्त किमन्तरा पट ।

गिकतो यदनेन विस्फुरन्न तिहु:साय ममैष जायते ॥१२।९

मानवीय जीवनकी मधु-क्रीडाबीका प्रकृतिपर आरोप कर कविमे प्रकृतिके विश्वद वित्र प्रस्तुत किये हैं। चन्द्रमामे कवि नायकका और पूर्वदिशामें नायिकाका आरोप करता हुआ कहता है- विभिरतीषुरसप्रसरारको स्वयि क्षुषार्गन श्रोमसविद्यमः। शठ मधा विहिन्तमक्रीऽवि बह्विवर्षे रक्तनीमुलबुम्बनम् ॥ १२९ इति सुरेन्द्रितोब रुबाइवः सितवर्षिः पतितो बियदक्ष्णे। श्रथ विकटसरकोमकक्षेमुदीपरिसकैरकशेषदिशोऽहसन् ॥ -१६०

पूर्विदिवासची नाधिका चन्नमास्त्री व्रियका अन्यकारस्यी वारणीका पान करनेचे रागमतिप्रम होनेके कारण रजनीकची अन्य प्रियाने आसक्त देखकर कुढ हो गयी है भीर उसने बपने इस व्रियतम को अन्यासक्त आकरूर चक्का दे विद्या है। अतएव चन्द्रमा स्पी प्रियकी इस हुपीतिको देखकर प्रस्कृटित कौनुदी पूर्णोकी धून्ति हो मानो अन्य सभी दिवारों हेंत रही है।

कविको पशुप्रकृतिका भी पूर्ण परिज्ञान है। उसने उँटकी प्रकृतिका चित्रण करते हए लिखा है—

> मुक्तदाक्षास्तम्बजम्ब्स्साको बव्यृकादिग्रासकोकाश्रोद्यः । उच्द्रस्युहोऽहासि रूपानुरूपे सस्याहारे पक्षिरावैवैनीमि. ॥८१००

ेंटकी प्रकृति कटिदार वृक्षों या बटुक्तवाले वृक्षोंके आनेकी होती है। उसे अंगूरलता, आमृत और आफ्न आदि मधुरफलबाके वृक्ष श्वकर प्रतीत नहीं होते। अतिभारके कारण बल-बल भी ऊँट करता है, कदिने ऊँटके बलबलानेका भी अनुभृत चित्रण किया है।

### चरित्रचित्रण

महानीय चरित्रका रहना महाकाव्यके लिए एक बावश्यक तत्त्व है। अरस्तूने अपने कालशाहनको चारित्याचा विरामाचा वताचा है—"चारित्य उन्हे कहते हैं को निस्तो व्यक्तिको शिव-विश्विष्ठा प्रदर्शन करता हुआ नैतिक प्रयोजनको व्यक्त करे।" वस्तुत. अस्तिके सम्पूर्ण जीवनको परिचालित करनेवाला एक गत्यास्मक छनिस्त्रोत चरित्र हों हैं। चरित्र प्रवृत्ति और मनोरागरे अनुसासित होता है।

प्रस्तुत महाकाव्यमें वर्जुन, व्योक्षण, सुभदा, बलराम, सात्यिक बीर दूत— वनगल पात्र है। इस वात्रीमें बर्जुन और प्रीकृष्णके चरित्रका विकास हो परिलिखित होता है। वर्जुन नावक है और बलरामको प्रतिनायक कहा वा सकता है। वर्जुनके वरित्में सीच्यं, चील बीर श्रीक्का सम्वय है। वे सुन्दर, प्रकृतियेगी, सहुद्य भीर पराक्रमी है। सुमदाके सीन्दर्यको देखकर बर्जुन विल्लाक हो जाते हैं। उसके बिना उन्हें जीवन नीरल प्रतीत होने कनता है। अपने पित्र बीकृष्णके परामध्येत वे सुभदाका वर्षहरण करते हैं। शास्त्रकको वेजायोग विविद्य किया है। श्रीकृष्ण बलरापसे वर्जुनके गुणाँका विश्वण करते हुए कहते हैं—

र अरस्तुका काव्यशास्त्र (हिन्दी अनुवाद)—हिन्दी अनुसन्धान परिवद्द, दिव्ही वि० सं० २०१४, पृ० २२।

हरः पर इवैश्वर्ये झास्त्रे गुरुरिवापरः । स्मरोऽन्य इव सौन्दर्ये झौर्ये किं तु स एव सः ॥१२।७९

जर्जुन ऐस्वर्धमें विष्णु, जानने गुरु, छोन्दर्धमे कामदेव और तीर्थमे वह अपने समान अकेला हा है। "होनाः केन गुणेन स" १३।७८ से अर्जुनके पारित्रिक गुणोकी सुन्दर अमिक्यंजना है। वकटामकी "तीर्थवेर्धवयो पार्षे" (१३।६९) में भी अर्जुनके चैर्य और शोर्थका एणं सेकेल मिळता है।

श्रीकृष्णके चरित्रमे देवत्वको वर्षेता मनुष्यको प्रधानता है। जर्जुनके प्रति उनका वर्षाध प्रेम है। मित्रको मुल्ली बनातेके लिए वे लोकारवादको भी चिनता नहीं करते। ज्येष्ठ भाता बलप्रामके व्यय्मवाणीका उनगर कुछ भी प्रमाव नहीं पहता। अर्जुनके लाध सुभदाका विवाह करानेके लिए वे तभी सम्भव प्रवल्गोंको सम्भन करते है। उनकी उन्तिसोव बलरामका लोब भी शान्त हो बाता है। "कन्या करवाणि देवैव" (१३१८८) बडी ही मासिक उन्ति हैं।

सुभदाके प्रेमी कपका भी विकास पाया जाता है। उसकी दूरी विरहस्यवाका चित्रण करती हुई सुभदाके हृदय विदीण होनेकी बात कहती है। उसके प्रेमपत्रका परिचय निम्म प्रकार दिया गया है—

हरवारिविन्द्रभिरुरोजतरे लुठिइभिन्नाञ्जनैः करजलेखनिकागृहीतैः ।

प्न कथंबन वियोगामवातुरेयं छेठ्यं विक्रिय नसु मां मबतेऽन्ययुक्तः ॥११६६ कवि वस्तुपालने महनीय चरित्रोका उद्घाटन किया है। यद्यपि कवावस्तु अरयस्य है. तो भी वरित्रोका विकसित रूप उपलब्ध होता है।

## शैली और भाषा

महाकाव्यको यौजी जवाल होती है। इस काव्यमें अलंकत वौलीका प्रयोग पाया जाता है। पर यह सम्य है कि अलंकार स्वामाधिक रूपमें ही प्रयुक्त है। सम-स्यन्त पराविष्ठियोके कारण इसे गोडी शैलीका काव्य माना वा स्वता है। सम्व अलुकूल भाषामं रूपपिरवर्तनकी समता पायी जाती है। भाव और पिरिप्यितिक अनु-सार भाषा कही कोमल, कही समुर और कही बोजिसकी दिल्लाई एवती है। नाव सीन्यमिक साथ विज्ञासकता भी है। मार्चीक अनुसार घ्वनियोके नियोजनमें किबको अपूर्व सफलता प्राप्त इहें हैं। युद्ध वर्षनमं भोजगुणपूर्ण कटोर स्वंजनोका व्यवहार किया गया है, पर विरह्म की अभिम्यंत्रना किंव करने रूपता है तो भाषा कोमल और मधुर प्रवासकीसे मुक्त हो जाती है। यथा—

> विश्तोषितदीर्षिकाजले सहसा ममीरताब्ज्ञसंस्तरे । हांद्र ताविनि तस्य दिख्ने कुमुमेषोः कुमुमेषुमिः परम् ॥१११२ शर्गदेन्दुसुखि प्रमीद्र में निगदन्तीरज्ञमाकुलो सुहु । अधिशोपयतिसा नीरजं द्वितागदिषया स मुर्बेनि ॥१९१६

संयोग प्रवारकी पदावलीमें कोमलवा, लालिस्य, सुवमा और यौवनको उदाम तरंगोंकी तरह विलसित होनेकी समग्रा है।

चतुर्देश समि कविने विवाहंकारका व्यवहार किया है। इसमें एकावर, इसार, बतुरसर, सबस, अन्तस्य, स्टब्स, तात्र्य, ओष्ट्य, मूर्यन्त वर्गोका स्थाप कर मामा और सीकों कलापूर्व वनाया गया है। सबस्यासन कम्य (१४/१), गो-मूत्रिका (१४/१), मृरख (१४/११), वीडयस्टकमज क्या (१४/१६), सर्वतीमद (१४/१०), कवितामांवाकिक्या (१४/३४), एवं सङ्खबन्धी (१४/३७) की रचना कर कविने पूर्ण कलावाजी प्रदेशित की है। एकाक्षरमें मात्र लकारका प्रयोग कर अम्बन क्षांकी सुष्टि की गयी है—

## लोलाकोल लुलोकेकी लाकी बालस्कबोस्कसः । लोलंलाके लुकस्कोलोस्काकस्कीला**लको सक**ः ॥ १४।२३

द्यप्तरमें ल और क (१४)१३) के, पतुरक्षर में न कत र के, पश्चरमें शार व भ स ल (१४)१२) के, अन्तरसमें यार ल व (१४)१३) के, अवस्त्यमें दस्प्रदेशन वर्णों के (१४)२५), तालब्यमें—रूई, चवर्गशा और य (१४)९) के संयोगते पद्य संयद्भित किये गये हैं। कविने संयुक्ताक्षरों का बहिल्कार कर कतियय पद्योगे सामुर्यका सुनन किया है।

यथा—

भीरोऽसि विश्वज्ञायिनोऽपि मनोमवस्य नो चेड्रिभेषि छङनाङ्गङिवायुषस्य । तरिंक कुङीन तव मीतिकृते न माति स्त्रीवातपातकमिर स्ववियोगदत्तम् ॥११।४२

जवर्युक्त पद्यमे "भीत्राचीना मचहेतुः" (१।४१२५) सूत्र द्वारा मय और रक्षार्थक बातुओ और शब्दोके साथ मयके कारणने पंचमी विभक्ति होनी चाहिए ची, पर यहाँ "कवादीनामपि संबन्धमात्रविवकाायां षष्ठप्रेव" (२।३।५० की वृत्ति सिद्धान्त कीमुची) अपवाद द्वारा चच्छी को गयी है। कविका यह व्याकरण सम्बन्धी वीचित्र से

### रसभाव योजना

काध्यका मूलगुण हे रमणीयता, उसकी चरमितिद्धि है सहुदयका मन.प्रसादन और उदिष्ट परिणाम है चैतनाका परिष्कार। ये सब भावीक ब्याणार है—माबतरक के लागर हो काध्यमे रमणीयता बाती है, माबतरक ही सहुदयके भावों को उद्वृद्ध कर उन्हें उत्कृष्ट आनन्द्रमयी चेतनामें परिणत करता है और उसीके द्वारा माबोका परिष्कर सम्मव है। वो किंव अपने हुदयकी गाँठको खोजकर संस्कारकम्मे स्थित मनोवेगो और संवेदनासीको प्रकट करनेमें जितनी सफन्द्रता प्राप्त करता है, भावसम्पत्तिका निस्केषण उताम ही सच्यत होता है। यों तो बीवनके विविध दुग्योंको सामने प्रस्कृत करनेका काम करना ही करती है। विराकार बस्तुबों और माबोको माकारकम् भी करणनार्थे प्राप्त होता है। बदा नाय-सम्पत्तिका चयन करनेमें कविको तभी सफ्तता प्राप्त होती है, जब वह विभाव, अनुभाव और संचारियोंका बवार्य विकास करता है। नरनारमणानक्य महाकाव्यमें प्रश्नार अपी रस है और अंगक्यमें भीर, रीज्ञ, मयानक और बीमस्य रख आये हैं।

## संयोग शृंगार

क्याविक और वरीर बाक्यंगका परिणाम है संयोव सुक्ष। इसमें परस्परानुसार हावादियान केवारों, चुरत, विहार, सुरामान व्यक्तिका वर्णन होता है। किव करतुपानन स्विपेग वेहिरिनियोके संक्रियंको लिगायाँ रूपमें चित्रक किया है। वतः रखेंचरा, सुरत बादिका मुक्यावार बहिरिनियमिक किया है। यदा रखेंचरा, सुरत बादिका मुक्यावार बहिरिनियमिक के बित्र है। यदा रखेंचरा हुए स्वर्ण क्षादिकों निवर्ण को को बती है। इस्तेन, स्वर्ण क्षादिकों प्रतिक्रियाएँ मृत्यत. दो क्योमे स्वक्त हुई है—हावके क्यमे और जनुमावके क्यमे। हाव समेर क्यायार है और इतका सम्बन्ध क्रीड़ाते हैं। जनुमाव सहजानुमृतिका बहिर्दिकार है और यह श्रीडारक होता है। नानारायणानस्से पार्च सुमाहके अंत-प्रत्यनोंके लोस्क्री स्वक्त प्रपक्ष होता है। नानारायणानस्से पार्च सुमाहके अंत-प्रत्यनोंक लोस्क्री केवार सुमाव सहस्वमं सुमाव सु

नीराहुँचीरान्तरदृश्यमानसर्वांगळात्रच्यविद्येषरम्यास् । पद्यक्रिमां सन्मधमच्यानसम्बेतादिवर चिन्तवंतिस्स पार्वः ॥ १०१५३ अर्जुन ताजे फूठोके समान सुभद्राके लावण्यको देवकर मदनातुर हो जाते है—

स्रावण्यपुरा.तपरीतदहनिस्यन्दवत्तोयकणान्किरन्ती । पार्थेन सद्यो मदनातुरेण विष्णुस्वसादी दृष्को सुमद्रा ॥ '०।५२ ॥

षष्ठ सर्पर्ने संयोग ग्रृंगारके रम्य स्था अंकित हैं। द्वारावतीके नवदम्पति सुगा-पान करते हैं और विभिन्न प्रकारकी सम्भोग ग्रृंगार सम्बन्धी कोड़ाओं से संरुप्त हो जाते हैं।

## वियोग शृंगार

अर्जुन और सुमद्राकी वियोगायस्थाका चित्रण किया हुन समें से किया है। इस मामिक प्रसंगमें प्रीमियोंकी अनेक मानिक अवस्थाओंका चित्रण भी हुना है। सुप्रदाका चन्द्रवत् मुख, महावररींकत कमल चरण, मादक्वित, अंचलमें उमार केनेवाके उपत दसन, संकोचके मारत बोडी-सी लखी हुई सोनेकी देह, बढो-बडो खोलें, सोबी गण्यने अर्जुनेक मनको ज्ञाणात कर रखा है। उसे चन्द्रन, कर्मूर, उसीर बादि सीवलता प्रदान कर्मूर, उसीर बादि सीवलता प्रदान कर्मदेश सेवा के साम करनेवाले पदार्थ ज्ञाल प्रतान कर स्वाह है। वर्जुन और सुभद्रा दोनों ही विषह सीवित है।

किसु चन्दनचर्चनं सृथा विहितं बक्षसि तापशान्तये । असुना द्वितास्मितप्रमास्मृतिबीजेन हहा हडोऽसम्बह्म् ॥ ११।११

यहाँ पुभन्ना बालम्बन है, बन्यमधर्यन, उत्तीर बादिका लेप उद्दीपन है। छाती या शस्यामें मुँह छिपाना बनुमान है। स्मृति, हर्ष, लग्जा, विवोध आदि संवारी विभाव है। इन मार्वोसे परिएष्ट रति स्थायोभाव विश्वजन्म मूंगारको व्यक्ति करता है।

## बीररस

सुभद्राहरणसे शुब्द हो बलराम उत्तेजित हो जाते हैं । वे सात्यकिसे कहते हैं---सेनामेनां समादाय गच्छ सःसच्य-सच्चरम् ।

तथा कुरु यथा नाथं जीवन् याति मिळन्तुषः ॥ १२।४१ इत सन्दर्भने वजुन जालम्बन है, सुम्राहरण उद्दीपन है, युद्धके लिए उमारना जनुभाव है, आवेग जादि संचारी है। अतः उत्साह स्थायीमाव पुष्ट होकर वीररसको ध्वतित कर रहा है।

## रौद्ररस

अर्जुनके द्वारा सुभदाहरणका समाचार अवगत कर बरूरामके हृदयमें प्रतियोध-को भावना उत्पक्त हो जाती है। अर्जुनका यह निम्म कार्य उन्हें बपमानजनक प्रतीत होता है। उनका समस्त यारीर कोषसे जरुमें रुगता है। कवि वस्तुपारुमें रौदरसका चित्रण करते हुए रिज्ञा है—

> इतः दुरः स्फुरक्कूरस्व्यस्कोवनरोचिषा । दहस्त्रिक दिवं मूर्वकोपरावककोख्या ॥ ११।४६ मुखामञ्जतनिमत्रोपाखम्मैरिव मारितस् । वेपमान दहस्रोष्टं यथौ सीरी हरिं प्रति ॥ १२।४८

क्रोवानिभूत होनेसे बकरामके नेत्रीहे बन्निकी चिनवारियाँ निकलने छनी। इससे ऐसा प्रतीत होताया, मानो मृतिमान् क्रोवान्निकी लपटोने आकासको जला दिया हो।

उनके पैर कौप रहे ये, कोषके कारण वाणी सहसदा रही थी। अत्वर्व श्रीकृष्णको उस्रहना देनेके लिए चले। इस अवसरपर क्रोथके कारण उनके होठ कौप रहे थे।

यह अर्जुन आजन्मन है; उसके द्वारा किया गया सुभद्राका अपहरण उद्दोपन है और मुस्तमध्यक्षर काठी दौड़ना, भेट्टें पद्माना, बॉर्स दौरता, दौत पीवता, होंट एड़क्ता आपि अनुमाद है। उपता, अमर्प, उटेंग, असुबा, अम, कादेव आदि संचारो-माद हैं। कीय स्थापीशाव पूट होकर पीटरसकी स्थेवना कर रहा है।

### बीभत्म

या द रक. मांस, मण्या, सिस्य आदि वस्तुओं के वर्णन करने में कविको पृणा हो या नहीं, पर पाठकों को हनके स्मरण या करनवारी पृणा होती है। इन रवावरित या नहीं, पर पाठकों को होती है, पर एक विशेष प्रकारके रखका भी संचार होता है। नरानारायणात्रम्य महाकायमें युद्ध वर्णनके प्रसंगर्य इत रखकी ब्यंत्रना हुई है। बीरोकों लाखें युद्धमूमिमें पड़ी हैं; भृत, भेत, निशाच आदि जन लाशों के कोडा कर रहे है। पिशाकोंने रक्त लेपन कर निया है और आतीका हार बनावर गर्केस पहन लिया है। श्याकोंके मांत, चर्ची आदिका आहार कर रहे हैं। श्राल भी रणभूमिमें मांत, रक, चर्ची आदिका भश्य कर आनन्त्रपुर्वक विचरण कर रहे हैं।

> त्रवरक्तवरुषिनोध्न्यसालाकृतहाराश्य कुटुम्बनः विश्वाचाः। ब्रह्मचा पितितं कपालमाश्रेषसम्प्रोतवरोत्तरीतार्वशिसम् ॥ १३।६ । ब्रह्मचासभीकसं स्थानां स्टुलाहाःकृतेश्वकः वराषुः। तरुषि भ्रवसाहान् श्यास्त्रो कपितासा चनसमभन्कशस्यस् ॥ १३।६२

इस प्रकार रस-भाव-सामग्रीका संयोजन इस काव्यमें हुआ है। रसके मूल भाव हैं और भाव मनके विकार होते हैं। राग, डेव, सुख, दु:स्वरूप भावोके साथ भय, कोच, विस्मय, रतिरूप मनोवेगोका भी समावेश हुआ हैं।

### अलंकार योजना

जिस प्रकार सजीव, स्वस्थ और सुन्दर वारीरपर ही आभूषणोका प्रयोग उचित सालूम होता है, उसी प्रकार सरस काध्यमे हो। अलकार सपता महत्व उपस्थित करते हैं। सम्मन्ते अपने काध्यप्रकारमें लिखा है—'यत्र तु नास्ति रक्त तत्र उक्तिवीच्ययात्र व्यवसायित'—'नोरस काव्यये अलकार प्रयोगका हुतरा नाम उक्तिवीच्य्यात्र हो। काव्यसीन्दर्य धरीर सीन्दर्यको अपेका अधिक संवेदनशील है। यत. 'रकार' का अनुप्रात विश्वकम मृत्यारके लिए उपकारक है, तो 'टकार' का अनुप्रात अनुप्रकार के स्वत्य काध्यक्त काध्यक्त सीन्दर्यविधायक तत्वोमें अलंकार काध्यमें करणनाको उदीस करते हैं। कवि व्यापार करणना और भावनाके क्षेत्रमें विभक्त हैं।

## उपमा

अलंकारोंमें उपमाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। अप्ययदीक्षितने चित्रमीमासामे लिखा है—-

१. काव्यप्रकाशः, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागः।

डपमैका शैलुपी संप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान् । रम्जयम्ती काव्यरक्षे मृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥

---निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, पृ० ५।

बस्तुत. किसी वस्तुकी रूप-गुण सम्बन्धी विशेषता स्पष्ट करनेके लिए किसी परिचित उपमानका प्रयोग किया जाता है। कवि बस्तुपालने परम्पराभुक्त उपमानोंके साथ कतिपद्य नवीन उपमानोंका व्यवसार भी किया है।

## (१) अग्नि-द्वीप-कज्जलादि

- १. अंगदम्घानीव १२।२०—तीव तपसे जले हुए अंगीके समान ।
- २ कब्जकोनेव नीलः ८।१२—काजलके समान नीका अन्यकार। अन्यकार अरुपी पदार्थ है जयवा सूहम रूपवान्। इसका मृतिमान् रूप काजलके उपमान द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
- ३ कञ्जलमञ्जरीव १०।४५—सुमद्राकी रोमावलीका चित्रण करते हुए बताया है कि वह कांचनके मणिदीपसे निकली हुई कञ्जलमजरीके समान थी।
- ४. कुशानुनेतम् ७।३६ नेत्रोके प्रकासको अभिव्यक्त करनेके लिए उन्हे अधि-के समान तेत्रस्थी कहा गया है। किसी आयेशके आनेपर नेत्रोंसे अधिनकी चिनगारियाँ निकलने लगती है। यह उपमान उक्त स्थितिको ध्यजना करता है।
- ५ तिमिरायतै मधुपै. ४।८ भ्रमरोकी संघतता और कालिमाकी व्यंजना अन्यकारके समात कहकर की गयी है।

## (२) अस्त्र-शस्त्र

- ६ चापयष्टिमिव ९.१४—मणिनय सूलेके चित्रण प्रसंगमें बताया गया है कि झुलेके हिलनेके कारण मणि-रश्मियौं धनुषकी यष्टिके समान प्रतीत होती है।
- ७ धनुषीब स्त्रीजने ९।२—पुष्पावचयके अवसरपर स्त्रीजन धनुषके समान प्रतीत होती थी। अर्द्धनुताकार होकर नारियाँ पृष्प चयन कर रही थी, अतएव वे धनुषीके समान दिखलाई पड रही थी।
- ८ पिकवचः कवचः ४।६— ऋतुवर्णन करते हुए कहा गया है कि कोयल की 'कक कवचके समान थी।
  - ९. अल्लीरिव रक्तवन्द्रैः ७।३२ —चन्द्रमाको रक्त किरणोंको मालेके समान कहा गया है ।

## (३) आकृति-सौन्वर्यं

१०. मूर्त इव रौड़ो रसी १।३६ — मूर्तरूप घारण किये हुए रौड़ रसके समान राजा प्रतीत होता था।

- ११. कावण्यमिवावभाति १∙।४८——कूते हुए कावष्यके समान सुभद्राका जंघा-यगक था।
- १२. विस्वजेतुर्यश इव ३।३८ विस्वविजेताके यशके समान भ्रमरोका गान प्रतित होता था।

## (४) आभुषण

- १३ हारस्रगिबाटृपङ्क्ति १।१०—द्वारकाके बाजार मुक्तामालाके समान एक श्रेणीमें सुशोभित होते थे।
- १४ हिरच्यताडकूपत्रमित ७।२२ सूर्य पूर्वदिशा रूपी नायिकाके स्वर्णमय कर्णफलके समान प्रतीत होता या।

## (५) गृह, उपकरण एवं दुर्गीद

- १५. घट इव १५।२१—नायिकाके स्तनोका वर्णन करते हुए उन्हें घटके समान कहा गया है।
  - १६. दुर्गभूमीव १।१ द्वारका नगरी सूर्यके लिए दुर्गभूमिके समान थी।
- १७, नौरिव ९।१७ सूलेका चित्रण करते हुए कहा गया है कि वह प्रेम और विलासक्यो समुद्रको पार करनेके लिए नौकाके समान है।
- १८. पृष्पप्रवालप्रचितेव कय्या १०।८६ सुमद्राके अधरोकी शोभा प्रवाल-पृष्प-से मिमित क्षय्याके समान वी।
  - १९ शिखरिद्गंदची कूची ४।२२--दूगंके शिखरकी कान्तिके समान न्तन ।

### (६) ग्रह-नक्षत्र

- २०. इन्दों कलकूमिव १।४—द्वारकाके उत्तृत वैत्योपर लगी हुई पताकाएँ आकारागंगाका स्पर्ध करती थी, जिससे ऐसा आशासित होता या कि वे पताकाएँ चन्द्रमाके कलंकका हो परिमार्जन कर रहो है।
- २२. ऐगाकुसमानमाननम् ११।२७—सुभद्राका कञ्जलयुक्त मुख सकलंक चन्द्रमा-के समान था ।
  - २२. घर्मधामधटिते इव २।१२—सूर्यके समान सभा शोमित थो ।
- २३. राजीवजीवनरवि<sup>-</sup> १६।४ —कमलरूपो प्रजाको विकसित—उन्नत करने-के लिए सूर्यके समान मन्त्री प्रतीत होता था।
  - २४ शरदिन्दुमुत्री ११।३—शरकालीन चन्द्रमाके समान मुखबाली सुभद्रा । २५. सुधाकिरणकस्पिते इव २।१२—चन्द्रमाके समान वह निर्मल ।

## (७) दिव्यपदायं कामदेव, अमृतादि

२६ कर्णमुघोनिसेकं ११।४३ — कानोके किए अमृतळहरोंके समान सुखदायक वचन ।

- २७. कामचापकुटिलालु तस्मरुवरीकाबु ९।४—कामदेवकी कुटिल धनुव-मंब-रियोंके समान तस्मंबरियाँ मालूम पहतो थी।
- २८. कामस्य लीला खुरलीगृहाम: १०,४७---कामदेवके बाणाम्यासगृहके समान समदाके जयनस्यक्त थे।
  - २९, त्रिपबगामिव कीतिः १६।१४--गंगाके समान पवित्र कीति ।
- ३०. मन्मवस्येव सर्पो १५।२१ सुमदाकी वेणी कामदेवके सर्पके समान कोभित यो।
- ३१ मदनावनीधवरवीर इव भ्रमरष्यनि: ४।६—संयमियोके संयमको वसन्तर्मे भंग करनेके लिए भ्रमरष्यनि कामदेवरूपो नृपतिके योद्धाओंके समान ।
- सदनाग्नेयक बाणकल्पया सुमद्रया ११।१—कामदेवके अमिन्रबाणके समान काचन वर्णकी समद्रा ।
  - ३३. वकगलग्रहयन्त्रवत् ४।९---वक्र गलेमें पडे पाशेके समान सवकिशुक पूष्प ।
  - ३४. शकपुरीव १।१-अमरपुरीके समान-द्वारावती थी।
- ३५.सुषाधुनीनामित १।२ बमुतके समान --द्वारकाके बारो बोर स्पास समूद बाँदनीके संयोगसे उस प्रकार नृत्य करने छगता बा, बिस प्रकार मक्तोमें बटिश चन्द्र-कान्तमणियोसे चन्द्रमाका संयोग प्राप्त होते ही बरुका सरण होने रुगता है।
- २६ स्वकुलनन्दनकल्पशास्त्री १६।५—वह पुत्र अपने कुलक्ष्यी नन्दनवनके लिए कल्पनसके समान था।

# (c) धर्मात्मा ब्यक्ति एवं सुकृतादि

३७ पुबरेब १०४६---सुनहारे नल-शिल सौन्दर्स वित्रणमें कविने उसके नितम्बोको कामदेवके गुरुके समान कहा है। साथक और ज्ञानी, गुरु उच्चपुणीके कारण पुज्य होता है, सुभक्षके नितम्ब भी कामदेवके द्वारा इसी प्रकार पृज्य थे।

२८. राषवस्येव ८।१४— प्रकृतिकी रमणीयताके कारण कुछ शाक्षत दृद्य ऐसे थे, जो रामके तेजके समान सर्वेदा एक हो रूपमें परिरूक्षित होते थे। इसे पौराणिक उपमान भी माना जा सकता है।

३९. राम इव २।१९ — श्रीकृष्ण सभागें शील, शक्ति और सौन्दर्यसे रामके समान शोभित ये।

- ४०. सुकुतार्णविवीचिका इव ५।३३—चन्द्रकिरणे शीतलता और सुख प्रदान करनेके कारण पृष्यरूपी समुद्रकी लक्षरोंके समान सुशोभित थी।
- ४१. सुक्रत इव १५।१६—वैदाहिक पृष्यके मृतिमान् रूपके समाव अर्जुन सुर्योभित हो रहेवे।

## (९) नर-नारी, सेवक-सेविका एवं अन्य सम्बन्धी

४२. अङ्गिनीभिरिव २।१६ —श्रीकृष्णकी सभामें सर्व दिग्दिजयश्री रमणियोंके समान सुकोभित थी।

४३ पथिकेरिव २।४—पथिकके समान अधिक किरणोसे मूरे रंगको कान्तिसे स्थाम ।

४४. पितेव १।३८-वह पिताके समान प्रजाका रक्षक था।

४५, प्रिय सला इव ३४०—दम्पतियोके प्रिय मित्रके समान वृक्ष सुघोमित थे। ४६ प्रिय इवाधिकरागधरो रिव. ५।१—प्रियके समान अधिक राग धारण

करनेवाला सूर्य। ४७, प्रवरक्षोवरधी: मदन ४।१८—प्रवर घोवरके समान बुद्धिवाला मदन। जिस प्रकार धीवर—जलजनुओंको जालमें समानेके लिए निरन्तर प्रयत्न करता है, उसी प्रकार कामदेव भी नर-नारियोको स्वानेका यत्न करता है।

४८. सखीव १०।५६ — लिलत र्जीमयोरूपी हायोके द्वारा सिखके समान समद्रने अपनी क्रियाएँ प्रदर्शित की।

४९. दासीव मृति १२।७२-दासीके समान दशमे रहनेवाली मृत्यु ।

५० द्वारदेशपदवीमिव दोलाम् ९।७ —कौतुक और विलासरूपी नरेशके द्वारपाल प्रतिहारीके समान झलेको देखा ।

## (१०) पयस—मेघ

५१ दीप्तविद्यदिव वारिद २।१—विद्युत् युक्त मेथके समान ।

५२ पयोदमण्डलो मण्डनैरिव तहिल्लतायानै २११४—श्रीकृष्णके मुकुटमें प्रध रागमणियाँ जटिन थो, अत उनका वह मुकुट सैकडो विजलियोचे युक्त मेघसमूहके समान शोभित या।

५३, बारिबाहा इवेमा ८।३६—मेघसमूहके समान उन्नत और कृष्णवर्णके हाबी विद्यमान ये।

## (१·) पशु-पक्षी-जलचर-सरोसपादि

५४ उरग इव तमः ५।१४—अन्यकारको भयंकरता, कालिमा और गतिको अभिव्यक्त करनेके लिए उसे सर्पके समान कहा है।

५५ चाटुशालिभिरिवालिमण्डलै. । २।१५—चाटुकार करनेवाले भ्रमरोके समान ।

५६. तिमिवत् पान्यजलान् ४।९-मछलीके समान पथिको को ।

५७, वशूनामिव ३।२१---पशुबोके समान शवरोंके हाथसे छटे बाण ।

५८. विटपीव ७।१---बन्दरके समान चंत्रस वायु वह रही थी।

५९. हरिनलैरिव किंधुकै: ९।९—सिंहके नक्षोके समान किंधुकोंसे व्याप्त वन था।

## (१२) पुष्प-पल्लव-बृक्षावि

६०. कनक कमलिनीय १५।७-स्वर्ण कमलिनीके समान गंगाकी तरंग मृति ।

६१. वलिन्या इव ५।३२ — कमलिनीके समान कन्या।

६२. परलवकरम् ४।११—हार्बोको मृदुलता, रक्तिमा और सौन्दर्यको अभि-व्यक्त करनेके लिए उन्हें पल्लवके समान कहा गया है।

६३. फुल्लक्स्मैरिव २।१०-विकसित पृथ्पोके समान ।

६४. मृणालीकाण्डकान्तं शरीरं १५।३२ - मृणालकाण्डके समान कोमल और सन्दर शरीर ।

६५, रम्भास्तम्बद्धयीतोरणदत्तवीम. १०।४७ — केलेके स्तम्बद्धयके ऊपर लगे हए तोरणकी शोभाके समान उसके ऊर स्थल द्वार थे।

६६ वारिजं मख ११।४३ — कमलके समान मखको।

६७. श्रीचन्दनद्रविमव ७।१०-चन्दनद्रवके समान चन्द्रमा ।

६८ स्मित्मकजनिभं ११।१७—विकसित कमलके समान ।

 हिमसमीरमुखादिव पिंचनी ५।६—हिम तहतुकी मुखदायक बागुसे विक-सित कमलिनीके समान वह शोमित थो।

## (१३) मणि-माणिक्यादि

७०. जुमणेरिव १।४--सूर्यकान्त मणिके समान पताकाएँ यो ।

७१. मुक्ताश्रुभि: १।२२-मोतियोके समान आँसू प्रतीत होते थे।

७२. वैडूर्यजालघटितेव ७।२०—वैडूर्यमणियोंसे निमित होनेके समान **छायाव**ली-से पुक्त ।

७३. स्फटिकगोल इव ५१३५—स्फटिकके गोलेके समान चन्द्रमा ।

## (१४) मनोवेगमूलक

७४. अभीता इव १।५—निडर हुई पताकाओंके समान ।

७५. अमर्थमिव १२।५८-कोषके समान वचनोकी वर्षा करते हुए।

७६. लीलाकटासीरिव १।२६--लीलाकटासके समान

# (१५) संगीतोपकरण, साहित्य आदि

७७. महोत्सववाद्यमिव ५।४६-महोत्सवमें व्यनित होनेवाले वाद्यके समान ।

७८. सुक्षागमकवामिव ७।२०-—सुक्षागमकी कवाके समान ही-—सुक्षपूर्वक आनेके आक्यानको पूछनेके लिए ही मानी पक्षी अपने नीडोसे उडे ।

## (१६) विविध विषयक—मिथित उपमान

- ७९. आजन्मदुः सस्या इव १।८ जन्म दरिद्रीके समान याचक जन ।
- ८०, उत्तमर्णेव १।२७-कर्ज देनेवाले महाजनके समान चतुरंग सेना ।
- ८१. छायेव ३।४२-छायाके समान वृक्तश्री पादमूकमें पहुँच गयी थी।
- ८२. तपतसमृतय इवोद्धुगणाः ४।१८ तपसे तस मूर्तिके समान नक्षत्र ।
- ८३. तपोवनर्शस्योरिव वधूकुचयोः ४।४४--तपोवन पर्वतके समान वधू कृष प्रतीत होते थे।
- ८४. त्विमिव ३।२८ तुम्हारे ही समान मेरे हृदयमें भी देवगण निवास करते हैं।
- ८५ रश्मिदण्डाविव १०।४०--उसके कपोलकपी चन्द्रवृगलके रश्मिदण्डीके समान देवसे गहीत कमल प्रतीत होते थे।
  - ८६. विषमिव रुषं १२।८१ विषके समान क्रोध ।
  - ८७ सस्वेदविन्द्रमसरा इव १०।२३-फैली हुई स्वेदविन्दुओके समान मोती।
- ८८. सुरेन्द्रदिशेव सितरुचिः ५।३०—पूर्व दिशाके द्वारा क्रोधके प्रताबित हुए के समान चन्द्रमा आकाशमें गिर गया ।
  - ८९. सन्ब्यारुणं पादयगम १०।४९-सन्ब्याके समान अरुण पादयगल ।
- स्वेदोदबिन्दूनिव ३।४१—पसीनेकी बूँदोके समान पृथ्लोका पवन हरण कर रहाबा।

## उत्प्रेक्षा

सूर्य बस्त हो गया है, अन्वकार नभोमण्डलमें व्याप्त है। कवि इस अन्धकारको देखकर उत्प्रेला करता है—

> रविकरोद्द्विमुक्तमिकातके किमपतद्वियदेव मकीमसम् । क्व पतितो रविरित्यवकोकितुं धनपधेऽधिरुरोह धरैव किम् ॥५।९५

अन्यकारको देलकर कवि कल्पना करता है कि सूर्यीकरणें क्या पृथ्वीतलपर स्थित हैं, क्या आकाशमें कालिमा स्थित है? अथवा सूर्य कहीं चला गया? इस बातको देलनेके लिए पृथ्वी हो घनसण्डलमें स्थित हो गयी है।

#### अनन्वय

नर्जुनके रूप शोन्दर्यके वित्रणमें कविने उनको उन्होंके समान बताया है— हर पर ह्वैद्रश्यें आस्त्रे पुत्तरेवापर.। समरोऽन्य हव सौन्दर्यें शीर्थ क्रियु स वृद सः ॥ १२।०९ यहाँ नर्जुन ही उपमान और अर्जुन ही उपमेय हैं।

#### विरोधाभास

श्रीकृष्णका चित्रण विरोधामास अलंकारमें किया गया है-प्रयोग मित्राण्यपि निर्ममोऽसौ गतस्प्रहो शक्यमपि प्रतेने । जवान शत्रुनिप शान्तचेताः प्रमुः प्रजैकार्यकृतावतारः ॥ १।४२

उसने निर्मम होनेपर भी मित्रोंका पोषण किया है, जो निर्मम-कठोर होगा. वह मित्रोंका संवर्द्धन किस प्रकार करेगा. यह विरोध है। इसका परिहार यह है कि बासक्ति रहित होनेपर भी मित्रोका संवर्धन किया है। गलस्पह-इण्डासे रहित होनेपर भी जिसने राज्यका विस्तार किया है। इच्छारहित होनेपर राज्यका विस्तार करना विरोध है. अतः परिहारमें अन्यायपर्वक किसीकी वस्तको लेनेकी इच्छासे रहित होनेपर भी राज्यका विस्तार किया है। शान्तवित्त होनेपर भी शत्रओंका संहार किया है। यहाँ सामान्यतः विरोध प्रतीत होता है कि जो शान्तवित्त है. वह शतुओंका संहार किस प्रकार करेगा. परिहारमे प्रिय स्वभाव होनेपर भी विरोधी शतुर्ओका दमन किया है।

''करवालसर्पदशात'' १३।२६ में रूपक, ''गुरुः सुराणामपि किचिदन्तेवासित्वं'' १।२३ मे अतिशयोक्ति, ''इति ते सकलं वपुर्भवत्यववा सीणह्नदाम्बवद्धयः" ११।१८ में अर्थान्तरन्यासः "तदम पवनाशनास्त्रतः पवन सम्प्रति शोषवास्यहम्" ११।७ मे स्मरण, ''पुष्पन्यया पुषाविया वयन्त '' (१।१९) में भ्रान्तिमान् एवं ''पद्मश्रीहरणं व्ययः प्रत्युषे पश्चक्युना" १२।५४ मे लल्ति बलकार है। इस पद्धमे वर्णनीय बुत्तान्तको स्पष्ट न कहकर प्रतिबिम्बका वर्णन किया है।

## छन्दोयोजना

प्रथम सर्ग.---१-२ इन्द्रवच्चा, ३-८ उपजातिः, ९ इन्द्रवच्चा, १०-४२ उपजातिः, ४३ मन्त्राकास्त्र ।

द्वितीय सर्गः—१-३८ रबोद्धता, ३९ वसन्ततिलका ।

त्तीय सर्ग.-१-३९ पुष्पितामा, ४० वसन्ततिलका, ४१ उपजातिः, ४२ वसन्ततिलका, ४३ उपजातिः, ४४ शार्द्वलविक्रीहितम् ।

चतुर्थं सर्गः -- १-५१ प्रमिताक्षरा, ५२ वसन्ततिलका, ५३ शाईलविक्रीडितम । प्यम सर्ग --- १-४८ इत्रविलम्बितम्, ४९ वार्डलविक्रीडितम् ।

षष्ठ सर्गः--१ ""५८ वसन्ततिलका ।

सप्तम सर्गः---१-३६ वसन्ततिलका, ३७ शार्द्रलविकीडितम् ।

अष्टम सर्ग. --१-५१ शालिनी, ५२ वसन्ततिलका, ५३ उपवातिः, ५४ वसन्ततिलका, ५५-५६ शार्डलविक्रीडितम, ५७ वसन्ततिलका ।

नवम सर्गः---१-३९ स्वागता, ४० मन्दाकान्ता ।

दशम सर्गः--१-५८ इन्द्रबच्चा, ५९ शार्दूस्तविक्रीडितम् ।

एकादश सर्गः—१-२५ लिखता, ३६-३७ वसन्ततिलका, ३८ शार्द्गलविकोडितम्, ३९ शिखरिणो, ४० आर्या, ४१ शार्द्गलविकोडितम्, ४२-४३ वसन्ततिलका,

४४-४६ शार्दूलविक्रीडितम्, ४७ वसन्ततिलका ।

द्वादश सर्ग.—१-८० अनुष्टुप्, ८१ हरिणो ।

त्रयोदश सर्गः--१....६४ शार्द्लविकोडितम्।

बतुदंश सर्ग —१-२ उपबातिः, ३ वसन्तितिकसः, ४ अनुष्ट्प्, ५ वसन्तितिकसः, ६ उपबाति , ७ अनुष्ट्प् , ८ मानिनी , ९ अनुष्ट्प्, १० रघोडता, ११ बनुष्ट्प्, १२ उपबातिः, १३-१५ अनुष्ट्प्, १६-१८ अनुष्ट्प्, ११, सम्बर्गः, २०-२१ अनुष्ट्प, २२ उपबाति , १३-३२ अनुष्ट्पु, ३३ वसन्तितकसः, ३४ अनुष्ट्पु,

३५ आर्था, ३६ सम्बरा, ३७ अनुष्टुप्, ३८ वसन्ततिलका, ३९ सम्बरा । पंचदश्च सर्ग — १-३७ मालिनी, ३८ शिखरिणी ।

षोडण सर्गः— १-३७ वतन्ततिलका, ३८-३९ शाहूँलविकोडितम्, ४० अनुष्टुप्, ४१ सम्बरा।

सप्तदश सर्गः -- १.५८ उपजातिः, ५९-६० मालिनी, ६१ वसन्ततिलका, ६२ शार्टूल-विक्रोडितम्, ६२ मालिनी, ६४ मन्दाकान्ता, ६५ शिखरिणी ।

अष्टादल सर्ग.—१-६१ दुतिकाम्बत, ६२ शार्कूलिकोडितम्, ६३ वसन्ततिलका, ६४-६५ सम्बर्ग, ६६ उपजाति , ६७ मालिनो, ६८ शार्दूलविकोडितम् । एकोनिका सर्ग:—१-८२ उपजाति , ८३ सम्बरा, ८४ शार्द्दलविकोडितम् ८६

भविष सग'—१-८२ उपजात', ८३ ऋषरा, ८४ शादूरुविकाडितम्, मन्दाकान्ता।

## पद्मानन्दमहाकाव्यं

वीराक १९ सर्गोका पौराणिक महाकाव्य है। इवसे अगवान् सहयम देवका ओवनवरित वर्णित हैं। इस काव्यका दूनरा नाम जिनेन्द्रवरित भी है। सर्गान्तमे दी हुर्गुष्णिकामे इसे महाकाव्य कहा गया है। इसके रचियता महाकवि अमरपन्द्र है, कदिता कांग्रियो हरकी बागविता थी। सहस्रवर्के जैन कवियोमे इतना श्रीष्ठ पाण्डित्य और आयुक्तिरत कम ही आवित्योमे उपलब्ध होता है।

## कविका परिचय

कवि अमरचन्द्रके जीवन परिचयके सम्बन्धमें इनके समकालीन विद्वान् प्रभाचन्द्रसूरिने लिखा है—

१ पद्मानन्द महाकाव्य —सं० एव० आर० कपहिया एम० ए०, प्र० ओरियव्टल इन्स्टीच्यूट, मड़ौदा, १६३२ ई०।

श्रक्षापि तत्प्रमावेण तस्य वंद्रो कळानिश्विः । मवेत् प्रमावकः सुरिः .....।

इस उल्लेखके आधारपर मृतिकत्याण विजयजीने 'अधापि' सब्द द्वारा अभरचन्द्रको प्रभावक सुरिका समकालीन अनुमान किया है।

वि० सं० १४०५ में रचित प्रबन्धकीयमें कविके सम्बन्धमें एक स्वतन्त प्रबन्ध पावा जाता है। इस प्रबन्धके बनुषार बायक्रमण्डके परकार प्रवेश विधा सम्मन्न जीव-देव सूरिके निनदत्त सूरि शिष्य वे और इन निनदत्तके प्रतिभाशाओं अपश्चन शिष्य ये। किंदराज वरिविद्दमें दन्हें सिंह सारस्वतमन मिला था, जिसकी आराधना तिमा जय, आस्वनवय और कवायवय करते हुए एकाथ चित्तसे २१ दिनों तक आचाम्क तप्यूबंक को थी। सरस्वतीकी यह साधना कोहागारिक रायक्रावकके प्रवनके एकान्त भागर्ने सम्मन्न को गयी थी। २१ दिनोंकी साधनाके अनत्तर सरस्वती देवी प्रसन्न इर्द और प्रययस होक्त जयने कम्मज्युका जल पिछाते हुए वरदान दिया—"तू सिंह कवि और राजमान्य होगा। वे "हुवा भी ऐसा ही।

सहाकि समरचन्द्रके पाण्डियसे आकृष्ट होकर विद्यार्थमी गुजैरेश्वर बीसलदेवने रहे अपनी राजवानीमें बुलाया था। राजवस्माके व्यक्तियोने दनकी काव्य प्रतिमाका परिचय विविध प्रकारको समस्या पूर्ति द्वारा प्राप्त किया था। कहा जाता है कि स्कृति १०८ समस्याओं पूर्वकर राजवभाको चनाकृत किया था।

असरवन्द्रके आशुक्रवित्वका एक सन्दर्भ उपदेश तरींगणीमें मिलता है। कहा जाता है कि एक बार वस्तुपाल असरवन्द्र सूरिका भाषण मुनने आया था, पर द्वारमें प्रवेश करते ही उसने आचार्यके मुलसे सुना।

अस्मिनसारे संसारे सार सारङ्गकोचना ।

इस पद्याशको सुनकर वस्तुपाल आश्चर्यचिकत हो गया और सूरिजो को स्त्रीक्षमामें आसक्त समझकर वह बन्दना किये बिना ही बापस लौटने लगा तो कविने पुन. पदा—

यत्कुक्षिप्रमवा एते वस्तुपाकमवादशाः ॥

उत्तरार्धपद्यके सुनते ही बस्तुपाल स्तब्ध हो गया और सम्मानपूर्वक मुनिराज-की बन्दनाकी।

जिस प्रकार महाकवि कालिदासकी उपाधि 'दीपशिखा' और मायकी 'पण्टा-माघ' थी उसी प्रकार जमरचन्द्रकी 'वेणीकृषाण' उपाधि थी। बालभारतमें प्रभातका वर्णन करते हुए बताया है कि महादेवशीने कामदेवको भस्म कर दिया है, पर दही

१ प्रभावकचरितः सिंधीक्षेत ग्रन्थमाताः, १६४० ई०, जोनदेवसृरिचरितम्, पद्य २००, पृ० ६३ ।

२ मे जिनदत्त सृरि विवेक विलासके रचयिता है। ३. प्रमन्धकोश —तृतीय प्रमन्ध, पृ० १३-१७।

४. पद्मानन्द महाकाव्य, बडौदा १६६२ ई०, भि्मका ५० २१।

मवती हुई स्वियोक्ती वेणीक्ती इघर-उचर पूमती हुई देवकर प्रतीत होता है कि मदन पुतः वयना प्रमाव विस्तार करता हुवा मानो तत्यार वका रहा है। वेणी कृशणकी इस अनुरम उपमाके कारण हो कवि बमरचन्द्रकी उपाधि 'वेणीकृपाण' प्रतिद्ध हो गयी है. यथा---

> द्धिमयनविकोकस्कोलस्येग दश्मा -द्यमद्यमनद्रो विश्वविद्यैक्जेगा । मवपरिमवकीपत्यक्षवाणः कृपाण-असमिव दिवसादी व्यक्तशक्तिय्यनिक्तः

> > -बालभारत बादिपर्व ११।६

## स्थितिकाल

कवि अमरचन्द्र बोसलदेवका समाकवि या और इस राजाका समय वि० सं० १२००-१२२० तक माना गया है।

डाँ॰ रामकुष्णयोपाल भाष्डारकरने वीसलदेवका राज्यकाल वि॰ सं॰ १२०२– १३२० माना है  $^{2}$ ।

पाटणके टांगडियावाडाके जैनमन्दिरमें इनकी एक मूर्ति अभी भी विद्यशान है। इस मुर्तिपर निम्नसिक्षित सेक पाया जाता है।

"सवत् १२४९" चैत्रवदी ६ शनि वायटोयगच्छे श्रीजिनदलसूरिशिष्य पण्डित श्रीअमरचन्द्रमूर्तिः पण्डितमहेन्द्रशिष्यमदनचन्द्रास्थेन कारिता शिवमस्त्रै ।"

प्रस्तुत मूर्तिसे कविका स्वर्गवास वि० सं० १२४९ (ई० १२९२) के पूर्व हो सिंद होता है। बदः मूर्ति उनकी मून्युके उत्पान्त हो स्वापित की गयी होगी। इस प्रकार वीसक्टेक्की समकाजीनता, बस्तुमालका सम्बन्ध और टॉगियाबाझकी मूर्ति, इन तीनो प्रमाणोंसे कविका समस् है- सनु १३वी सती हैं।

कवि अमरचन्द्रपर बाह्यण सस्कारोंका पूरा प्रभाव है। जैन होनेपर भी उस-पर प्राचीन संस्कार हावी थे। बालभारत के प्रत्येक सर्गके आरम्भमें व्यासकी स्तुति है।

१. बालभारत, निर्णयसायर, मन्मई १८६४ ई०, छू निका पृ० २५ तथा इण्डियन पेण्टीक्वेरी बाल्युम ६, पृ० २१०-२१२।

२, माण्डारकर ई० सत्० १८८१-२४ वर्षकी रिपोर्ट, पृ० ३१८ एवं ४४७। ३ प्राचीन तेल सम्रह ब्रिटीम भाग, तेलांक, ४२३।

रसनाएँ

-

प्रधानन्य महाकाव्यके बतिरिक्त निम्नाकिस्तित श्रन्थ इस कविके उपलब्ध है— १. बालसारम

सह एक महाकाव्य है। इसमें सभस्त महाभारतको कथाओको निवद किया बचा है। ४४ सर्ग और ६५५० जनुष्टु क्वन्द संबदा है। इस काम्यमें जातीय जादर्श जीर विचार, समाजको विविध परिस्थितियाँ, जोवनको विविध समस्याँ, वरित्रोको स्वाभाविक शालीनता, भाषाको महाजुला, जलंडरांकि प्रपुर प्रयोग एवं महाकम्योपिक गरिमा वर्तमान है: इस पौराणिक महाकाव्यमे जितमानवीब तत्योका प्राथान्य है। इस महाकाव्यमें जैन तत्यज्ञानका समावेद जरनारायणान्यके समान कहीं भी मही है। सानित्यवर्षे भीत्रम सारायणापर साम करते हुए राजवर्ष, जायदर्ग और मोसवर्मका उपदेश देते हैं। काव्यका आधार महाभारतको कथा ही है।

### २. काव्यकत्वलका

कवि शिक्षा विषयक शम्य है। इसमें चार प्रतान है और प्रयम प्रतानमें पीच, द्वितीयमें चार, तृतीयमें पीच और चतुर्वसे सात स्तवक हैं। इन स्तवकीमें सामान्य कियत, निज्ञ कविता एवं किर शास्त्रामं प्रक्रिया सादि वर्गित है। सस्कृत कलागप्रन्थो-में यह अपने विषयका अनुपम प्रन्य है। काज्य अम्यासके लिए यह उत्तादेय हैं। इस ग्रन्थर कविको अपनी शिंग मी हैं।

## ३. स्यादिशब्द समृच्चय

यह व्याकरण विषयक ग्रन्थ है। इसमें स्वरान्त, व्यंजनान्त, सर्वनाम और संस्था शब्द इस प्रकार चार उस्लास है। कविने आरम्भमें लिखा हैं—

श्रीकारदां हृदि ध्यास्त्रा स्यादिकस्यसम्बद्धम् (

### ४. छन्द रत्नावली

कर्रावयमक इस प्रत्यको एक हस्तालिस्त प्रति ग्यामतीर्थं, न्यामिकारद उपाञ्चास श्रीमंगकविषयमीके पास विजयकक्षो ज्ञानमन्दिर सागरामें हैं। इसमें ७५० स्थोत है। इस प्रत्यमें मी अध्याय हैं। इन्होंके उदाहरकमें संस्कृत तीर प्राकृतके पर्य उद्भुत किये हैं।

# ९. पद्मानन्द

यह अर्थकृत शैलीका महाकाम्य है। कविने १९ सगीमें कावान् श्रृषमदेवका जीवनवृत्त संक्रित किया है।

- र नालभारत, सं- शिवक्क समी बीर केस्सीमाध समी, क- निर्मयसागरे ब्रेस सम्मर्व १४१४ के। २. जीलम्मा विश्वापितम, बनारसमें ११३१ के में ब्रमाशित, इसका वन संस्करण रामशास्त्री, बनारसका १८८६ के का सी है।
- ३ प्रधानस्य —भूमिका क्षा रहे ।

### कथावस्तु

गुर परम्परा और मंगलस्तवनके अनन्तर पद्मानत्रीके अनुरोधसे प्रस्तुत महा-नाव्यके निवद करनेकी प्रतिज्ञा है। त्रिषष्टिशलाकापुरुषोंकी नामावली भी बर्णित है।

शितिप्रितिष्ठ नगरमे घनसार्यवाहका जन्म होता है। युवा होनेपर इसका धर्मधीय सूरिके साथ समागम होता है। एक दिन यह बसन्तपुरको प्रस्थान करता है। मार्गि सीम्म और बर्याका स्वारता है। धर्मधीय सूरिसे उसे दान-धर्मका उपयेश प्राप्त होता है। गृहस्थके द्वारश बर्तोका उत्केश किया गया है। दितीय नय गुगांकिक रूपये विणत है। योगभूमिका भी वित्रण किया गया है। तृतीय धनजीवके सकता वर्णन है।

चतुर्य भव महाबलके रूपमें बॉलत है। इस प्रसंगमें नास्तिकमत, लिणकवाद और मायाबादका निरूश्ण किया गया है। महाबल प्रवनित हो तपस्चरण करता है। —सतीय सर्ग

पंचम मबमे लिलतागदेवके रूपमे जन्म यहण करता है। लिलतागदेव नन्दी-श्वरकी यात्रा करता है। यह विदेहमें सुवर्गजंवका पुत्र वच्चजंब होता है।—चतुचे सर्ग

बज्जजंबका श्रीमतीके साथ विवाह सम्पन्न होता है। पूर्वजन्मके अनुरागके कारण दोनों में बनिष्ठ प्रेम रहता है। सप्तम भवमें युगलिक होते हैं और अष्टम भवमें सौधर्म स्वर्गमें देवके रूपमें उत्पन्न होते हैं।—पचम सर्ग

नवस भवमें वजनंषका जीव वैद्युत जीवानन्द होता है और श्रीमतीका केवा जीवानन्दके घर एक दिन गुणाकर पूनि आते हैं। जीवानन्द सिन्नी सिह्नि दोक्षा प्रहण करता है और वह अज्युत स्वर्गम अज्युत देव होता हैं। वहाँसे ज्युत हो चक्रवर्ती वजनामिक क्यो जन्म पारण करता है:—यह सर्ग

चयनानि दीवा ग्रहण कर तपश्चरण करता है और सर्वायसिद्धि विमानमे अन्म ग्रहण करता है। वहित पृत्र हो सहस मुख्यर नाशियसको पत्नी मश्देवीके गृत्रमें वह बाता है। मश्देवी चौडह स्वप्ने देखती है और ५६ कुमारियों उनको देवा करती है। जन्म ग्रहण करनेके उरारान्त असिके विचि समग्र को बाती हैं।—सप्तस सर्ग

ऋषभ नाम रखा जाता है। नाना प्रकारको बालकोडाएँ ऋषभ सम्पन्न करते हैं। सुनम्बाके रूप-सौन्दर्यका वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है।—अष्टम सर्ग

विवाह मण्डण तैयार किया जाता है। मुनन्दा और सुमगळाके साथ ऋषभका विवाह सम्पन्न होता है। ऋषभदेवको मरतादि पुत्र-छत्पन्न होते हैं।—मवम सर्ग

१, स्वेतास्वर आस्नायका कवि होनेके कारण चौदह स्वप्नों का उन्लेख किया है।

ऋषभदेवका राज्याभिषेक सम्यन्त होता है। राजा होनेपर वे विनोता नगरीकी स्थापना करते हैं। भरतादि पुत्रोंको स्वयं कठा-कौशठ, विद्या आदि प्रदान कर योग्य बनाते हैं।—दक्षम सर्ग

बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर ये छह ऋतुएँ अपना मोहक दुश्य उपस्थित करती हैं। ऋषम विलास-कोश करते हैं।—एकाइक्ष सर्ग

वसन्तोत्सव क्रीडाके पदचान् ठौकान्तिक देवोकी प्रायनगर ऋगमदेव विरस्त हो जाते हैं और चैत्रकृष्ण बष्टमोको दीक्षा ग्रहण कर खेते हैं। प्रमुको मनःपयमज्ञान उत्पन्न होता है।—हाद्या सर्ग

निम-विनिम स्मायबदेवकी अट्ट भवित करते हैं, घरणेन्द्र उनकी भवितये प्रभा-वित हो उन्हें विद्याघरकरेश बनाठा है। श्रेथास स्मायनेवको इन्नुरक्की पारणा कराते हैं। अनन्तर सम्यक्षदेवको केवलज्ञान उत्पन्न होता है।—श्र्योद्का सर्ग

केवलज्ञान महोत्सव सम्पन्न करनेके लिए देव पद्यारते हैं। समबग्ररणमें मग-वान् ऋषमदेवकी देशना होतो हैं। मरतके पुत्र पुण्डरीक आदि ऋषमदेवकी स्तुति करते हैं। चौतीस अतिस्रय और अष्ट प्रातिहार्य भी इस प्रसंगमें बर्णित है।

—चतुर्दश सर्ग

भरतको आयुषधालामे चकरल उत्पन्न होता है। भरत उसकी पूजा कर दिग्वि-जयके लिए प्रस्थान करते हैं। सिन्धु, नैताद्य आदि स्थानोको अधीन करते हैं। म्लेम्ब, किरात, आदिको परास्त करते हैं।—पंचदश सर्य

चक्रवर्ती पर खण्डकी विजय कर नगरीमें वापस छौटते हैं। इस सन्दर्भमें चक्र-वर्तीको सम्पत्ति और वैभवका विस्तृत वर्णन है।—पोड्स सर्ग

आयुषयालामें चकरत्नके प्रविष्ट न होनेपर वे बाहुबलीपर चकरत्नका अनुचित प्रयोग करते हैं। फलत. बाहुबली विरक्त हो जाते हैं और दीक्षित हो तपश्वरण करने लगते हैं।—सहदश सर्ग

मरीचि दीक्षा बहुण करता है, पर किसी कारणवश वेष परिवर्तन कर लेता है। वह मिथ्या मर्तोका प्रचार करता है। मात्र कृष्ण त्रवोदशोको अष्टापद पर्वतसे भगवान ऋषभदेवका निर्वाण हो जाता है।—अष्टादश सर्ग

उन्नोसर्वे सर्गमें कविकी प्रशस्ति वर्णित है।

## कथावस्तुका स्रोत और गठन

इस महाकाव्यको कथावस्तुका आधार ब्वेताम्बर परम्परा प्राप्त ऋषभनाव चरित है। दिगम्बर परम्पराके ऋषमनायके वीवनवृत्तमे दस मबीका चरित हो पासा जाता है। प्रस्तुत काव्यमें बारह मक्का क्यानक निवड किया गया है। किसनेतके बादि पुराणमें ऋष्मदेवके पूर्वभव महावलकी, क्याने, आरम्म हुए हैं। यह महावल विजयार्वकी उत्तर अंगोमें स्थित अककानगरीके निवासी-विद्यापर राजा अधिकका पुत्र या । इस महाबज्दे महामित, समित्रमित, शतमित और स्वयं नदावका समयंक और शतमित और तरास्वावाका रोपक या । इन तोनोकी मान्यवावाँका स्वयं हु मन्त्रोने निरमन कर बाहितमतको प्रविच्छा की है। प्रस्तुत काव्यमे खलका नगरों के स्वाम गण्यसमुद्र नगरका नाम खाता हैं भीर महाबक्के पिताका नाम सतद बतायों है। महाबक्के जीवनको बवयेण पटनाएँ बारिपुराणके समान ही हैं। छितता, बजजंब और भोगभूमि-बन्म ये तोन भव इस काव्यमे बारिपुराणके समान हो वृश्वित है। बारिपुराणके समान हो वृश्वित है। बारिपुराणके सताया है कि वजजंबका जीव एंशान स्वयंक स्वीप्त विभाग स्वयंक स्वाम सुद्रिक्त है। बारिपुराणके बताया है कि वजजंबका जीव एंशान स्वयंक स्वीप्त विभाग नगरों के रावा सुद्रिक्ती पुरुष्टराज्य नामक रानोके गर्भके सुविय नामका पुत्र जलन हुआ। इसका अन्त्रयोग वक्तवीं ती पूरी मनोरमां के साम सुत्र वलन हुआ।

बाहिपुराणके उपर्युक्त कवानकके स्थानपर प्रस्तुत काक्यमें बळाजय शीषमें स्वर्गमे देव होता है और वहति च्युत हो वैद्युत्र जीवानस्दके क्यमे अन्य छेता है। इतके परवार् अञ्युतेन्द्र, वज्जनानि और सर्वासिद्धि नामक भव समानक्यके विगत है।

कवि अमरचन्द्रने क्यानकमें नवीन उद्भावनाओंका समावेश नहीं किया है। अतः विस्तारकों कभी होनेसे क्यावस्तु सुगीठत नहीं हो गयी है। यद्यपि कविने बाल-लीला, राज्यव्यस्ता ए लुक्सपुर्विज्ञाल, वस्ततकींका, मरतका दिश्विक्य, बाहुबलोकों विर्योक बादि पटनाओंका विस्तुत्व वर्णन कर जीवनका वैविष्य प्रविद्यात निया है, पर वर्षविषयोंने आवस्यक विस्तारका समाव होनेसे खिक्किता का नयी है।

क्विने आधिकाको जीवन विनासका प्रमुख कारण विश्वित किया है। महावक कोर लिखानेक नारो आधिकोक कारण मृत्युको प्राप्त होते हैं। विषयानिकत सहा-पुरुषोको औं पयाभ्रष्ट कर देती हैं। दश्जेन, आचार और जीवनके विविध्यक्षीका उद्यादन किया गया है। दिशेष सर्गम आध्यक्षमं—आवक्षमंका धर्मधोय सूरिके मुखसे सागीपात विषय प्रसुत किया गया है। बार प्रकारक धर्मका वर्णन करते हुए कहा है—

दानं विषद्मेदिनिवानवामं, बीस्रं सुलीन्मीङमशाक्तितीलम् । तदःसुरस्पद्वतवातवत्री, सञ्जादना स्थादं मदमादनाशा ॥ वद्य० २।१०७

१. तस्यासञ्जूषरतः भेरमामककेति परा पूरी – मादिपुराण, झानपीठ काशी, ११४४ ई०; ५० ४११०४ खरोन्ह्रो-ऽतिकतो नाम्ना - ४११२२ ।

२. आस्ते दुरं तत्र जितय सरदुर, समृद्धिभिर्गन्धसमृदकाइयम् । पद्या० ३।७। ३. अतादमहो नाम बलारुविकस्य भ्यस्य ३।०१।

३- शताबनता नाम नतारुविकम:-पद्म० ३।१६ ४- भीकरास्थः शराऽमनयः-सावि० १।१२५ ।

४. भानरास्यः श्वराञ्जनस्-सादि० हार्य्यः । १. श्वनित्रिनीन प्रथमशो-सादि० दशह्यरः ।

६. जींबानम्बः समामस्वितं जीवलोक -प्या हात ।

आखी विवेकी विवयीत वैशावकाक्षिक तह बतमामनन्ति । पद्म २१९७१ ।

इस प्रकार दान, शील, तप और सञ्जाबनारूप धर्मका विवेचन किया है। कविने इसी सन्दर्भमें पाँच अणुवत , तीन गुणवत और चार शिक्षावतीका विस्तार-पूर्वक कवन किया है। भोगोपभोगवतवारीको अंगारकजीविका केश-दन्तादिवाणिज्य प्रमृति पन्त्रह खरकमीका त्याग करना आवश्यक है। जीवोंके भेद-प्रभेद<sup>3</sup>, मह्याभक्ष्य एवं बार्त-रीद्र ध्यानादिके त्यामका निक्रपण किया है।

## सांस्कृतिक महत्त्व

प्रस्तुत काव्यका सांस्कृतिक दृष्टिसे पर्याप्त मूल्य है। विवाहके समय सम्पन्न किये जानेवाले रीति-रिवाजोका सुन्दर वर्णन हुआ है। वधुओको विविव वस्त्रालंकारोंसे सज्जित किया जाता है। मण्डपद्वारपर पहुँचनेपर वर यानसे उतरता है।स्त्रियाँ वरके मगलके लिए एक अग्तिपूर्ण घरावमें लवण रखती है, जिससे प्रटत प्रटतका शब्द होता है। एक स्त्रो दूर्वा आदि मांगलिक, वस्तुओसे पूर्ण चौदीका बाल लेकर ल डी होती हैं और दूसरी मन्यन दण्ड लेकर दरके समक्ष लड़ी होती है। मधुर गीतोके बीच वरको अर्घ्य दिया जाता है और मन्यन दण्डसे वरके मस्तकका स्पर्श किया जाता है<sup>10</sup>। पादुका पहने हुए वर वामचरणसे अग्नि-लवणपूर्ण शराद सम्पुटका स्पर्शकरता है। इसके बाद अर्घ्य देनेवाली स्त्री वरको मातृगृहमें ले जाती है। यहाँ मातृगृहके सामने वरको सुवर्ण-आसनपर बैठाया जाता है और वधु एमं वरके हाथमें सूत्र बाँध दिया जाता है। इस अवसरपर पिष्पल एवं शमीकी छालको पीसकर वधके ... ह।यमें लेपे किया जाता है। लग्नका सेमये आनैपर सर्वप्रयम पाणिप्रहण होता है। वर वध्के हायको अपने हायमें पकड़ता है। इसी समय 'दारामिलन' रश्मको पूर्ति की जाती है। इस रश्ममें वर वयू एक-दूसरेको देखते हैं। तारामिलन पर्वपर वधुपक्षकी स्त्रियाँ बरको लक्ष्य कर नर्भवचनपूर्ण गीत गाती है।

इस अवसरपर वरके वसनाचलसे वधूका वसनाचल बांघ दिया जाता है। वर वधूके साथ-साथ वेदी गृहको जाता है। यहाँ पत्नीका हाथ पकड़कर अग्निकी आठ

१. तो देशतः प्राहरयुक्तानिः, पञ्च त्रिसीस्थानि गुणवतामि ।

चरवारि विक्षिपेपदवतानि प्रमुख्यती द्वावक्षेति सेयस । १६० २।२१२ ।

२. या जोविकाकारक-काननाम्मी "पद्म० दारश्ट्र-दर्देह ।

३. जीवा द्विधा स्थावरसंक्रमा च, त्रसारम्यमा च व्रित्तमे द्विधामी ३ वश्व० २।१०१-१६८ ।

४. हैबङ्गवीनं मधु सीधु माँसं, विवर्जनीय कृमिपूर्णगर्भम् । पद्य० २।२४२ ।

k. रीडातंदुध्यानिविविजितस्य ॥ प्रच० २।२७= ।

६ तत्तीर्यं मानवरतो 📲 पद्म० ११७०-७१ ।

७. दूर्वादिमाङ्गलिकवस्तुविराजिस्य्यस्थातं । पद्म० हाउन ।

वंशास्त्रमुद्धतवती पुरस्तो बरस्य---। पण्क ११७३ ।

वेह्यर्थवेऽर्थ मिममध्यतमायः पद्म० ३१७४ ।

१०. मरथेन **भातम्य सा स्प्रकृति १ पद्म**० है।७८ ।

११, पद्मन० ७६-६०२ ।

प्रदक्षिणा दी जाती है। इसके परशात् पाणियहणको विधि सम्पन्न हो जाती है। रिजयों हरूसोसक तृत्य करती है जोर गायन-वारनका बाठावरण उपस्थित हो जाता है। पाणि-भोलाण क्रियों चार हो वैदाहिक क्रियाएँ समास हो जाती है जोर वर यानमें बैठकर मध्यपंके अपने स्थानको चला जाता है।

मरत चळवर्ती, बाहुबकी प्रमृतिके शिक्षाकालमे ऋषमदेवने बहुत्तर कलाएँ और बळारह लिपियोका उपदेश दिवा याँ। पृष्यलक्षण, नारोस्रक्षण, गजलक्षण और तुरसलक्षणको मी शिक्षाका अग माना है।

साम, दाम, भेद और दण्डनीतिका निरूपण भी इस काव्यमें हुआ है। राज-नीतिके सन्य-परस्पर शान्ति और सामंजस्पकी स्वीकृति, विग्रह सपर्ष या युद्धका दृष्टिकोण, यान-प्युद्धको तैयारी, आसम-उदासोन दृष्टिकोण, द्वैषोभाव-एकते युद्ध और दूसरेसे सन्य एव समय-राक्तिमान् राज्यका आलय लेना, यह लग यणित है।

### महाकाव्यत्व

महाकाव्योचित कवावस्तु होनेके साथ महक्विर भी इस काव्यमे निबद्ध है। पौराणिकदाका अस्तित्व रहनेते नायक—ऋग्यमदेका चरित हादवाभवीचे निबद किया है। यदः सहाकाव्योका एक हो नायक होता है, इस सिद्धान्तका निर्वाह वनेक जन्मोको भूमिकाये किया गया है। इस काव्योक माराविक समान अर्थ गौरव भन्ने ही न मिन्ने ए सम्मीर अभिव्यानमा सैने अवदा देश हो ना मिन्ने ए सम्मीर अभिव्यानमा सैने अवदा देश हो ना मिन्ने प्रसाद अभिव्यानमा सैने अवदा देश हो ना मिन्ने प्रसाद अपने सम्बद्ध काव्यान सम्वाद स्वाह हो स्वाह स्वाह

वर्णेन गम्येन रसेन विश्वे, स्वाधेषु हवं सहकारमंत्र । नास्तान्तराखे यदि बालझस्त्रं, रस्तान्कस्यंत्र साहत्वसंति ॥ प० २१५६ यापकुवाः पक्षवयन्ति द्र्यं, कन्द्रपंत्रीरस्य काजवायः। यस्त्राहुर ज्ञानसामानान्तिदानता हिल्लाति कोक्किशनायः॥। १५५ यन्मजरी बट्वरणातिर्थानां, त्र्यं प्रपूर्णं उस्तेऽभिकायस्। प्रधान्त्रप्राधापसमाधकाति, माधुर्वदुर्वाणं कत्नांत सस्य।। २१५६॥ अस्तुत्रपंत्रमं क्विते वनेक स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किये हे। सरत्का वर्णन करते हद कावका फुलमा, नदनविशोक जलका निमंज होता, स्वयंत्रका प्रसार होता।

२. जाविम द्वयधिकसप्तर्ति कला. सोऽज्ञच भरतमध्यक्रोगपत—पद्म० १०।५६-६४। ३. तसगानि पुरुषस्य योषितो ाद्म० १०।०८।

४. पद्म० है।२० ।

बक पॅक्तिका आकाशमें उडना, नममे बल रहित शुम्न मेघखण्डोंका विचरण करना आवि निरूपित है। यथा—

> सरद्दतुः शरपूर्णदिगन्तरो, विश्वसत्तर्वारिविज्निमतस् । किळ विजित्य वनागममुख्यो, विश्वददम्सहसूर्यमहस्त्रतिः ॥ १० १९।५०

निवायके अनग्तर पावसका सजीव विजय किया है। यर्म ह्यासे झुलसे प्राणी नयी सांस प्राप्त करते हैं। प्रक्रम किरणोसे तथी पृथ्वी बादखीको कुपहरीसे सीठाळ हो आती है जीर जरानी सुर्शायके कोण सोल देती है। बोजोसे नये अकुर पूरते हैं, किया म मन विकल हो जाता है, उसको वाणी रससे सिक्तर हो उठती है। क्षिणे तेरह पर्योगे वर्षा सातुका विजय किया है। उसने जिल्ला है "हंबर्याकके विवोगसे कमलिनी दशास छोड़नी हुई बलल निवस्त हो गयी है। वेषका गर्जन और वियुत्तका वकाचीय एक नयी सोच्यंब्रस्ताले विकीण कर वार्स है।"

इवसितभूममछिच्छलतः **भ**णात् , कमलिनं । परिसुच्य अ**ले**ऽब्**ड**त् ।

विज्ञदहंसवियोगमरातुरा, समुद्रितेऽहुतनादिनि बार्रिय ॥ १९१६० शिवरसं मूर्यको किरणे शीतक हो बार्ती है। कवि इस बोतलदाका कारण बतलाता हुआ कहता है कि प्रजानाय —अवस्थित इतापरणी सूर्यके तीव आत्रपके समझ मुर्यको किरणोका क्रमांव शीतक हो गया है । यथा—

गाकरणाका प्रमाप सायल हा गया है। स्वासि वतावतवस्तरपति विक्रोडकां

तापं तनोति न तथेति विभाव्य तस्य ।

महं स्वमावमिव मानुरतीव तीवान्

व्याप्तिऽपि नाधितकरान् रतये प्रजानाम् ॥ १९१७५

वसन्तकालीन प्रकृतिका उद्दोपन रूपमें सबीच वित्रण किया गया है। वसन्तमें कोकिल व्यनि विद्योगितियोके प्राणोको पातक हैं, कृषित होनेवाली स्वियोके कोपका विनायक है और प्रियक्ते वार्तालापको सुननेके लिए कानोको अमृतपक्के समान है। यथा—

> वियोगिनी प्राणविनिर्गमानकः प्रकोषिनोकोषविकोषकन्तकः। प्रियान्त्रिवाक्षणयामुत्रप्तकदः, वन नाम नाकृष्यतः कोकिकारसः॥ १२१५ दिश्वः समप्राः सहकारमञ्जरी-कोलिशपिश्वरिता विर्वेति । कर्मञागीनीर्विष्कृष युपदेः, प्रतापनान्त्रमस्योगिमता इन ॥ १२१६

विकासिनी त्रिमांके दोनामिलासका चित्रण करता हुना कवि कहता है कि उसको सिलासजीलासे आप्रवर्षमित हो बनवेदताने पुष्पोको नर्या को । वस्तुतः रोला-कोडाने कारण नृक्षोको शालाशोके हिलनेमे पुष्प गिरते से, इसीपर कविको कल्पना है। यथा—

> चकासु दोकासु विकास-कौशरुं विकासिनीनामवरुोक्य विस्मिताः । प्रपातिशासिप्रसरैविंतेनिरे असनवृष्टिं बनदेवता इच ॥ १२।३०

#### रसभाव

इस महाकाव्यमें शान्त अंगोरस है और सहायक क्यमें बीर, म्हंबार, एवं मयानक सकत परिपाक हुवा है। स्वयन्त्रमा और खलितायके संयोग वर्णन प्रसंगर्मे म्हंगारका सुन्दर निरूपण हुवा है।

### बलंकार-योजना

डा काश्यमें समस्त प्रमुख बर्जकारोंका प्रयोग हुआ है। वास्तार्कारोंके बनुपास नारंज, २३, ४५, ६०, २८६, जारंट, ८१६५, १११४, १८१४२ में, यसक १०१४०, १४१६६, १०१६२ में वे केत्राचुमास २१२४, १४१५, ४५, ४६, ६११०, जारंद, १५११३८ में बाया है। वर्षाकेकारोंमें उपयोग १११५ में, उरवेजा २१७०. ८७, २८, ३१५९, ४१५३, १९६६, १७१३० में, अवस्तिरम्यास २१८५, ३१८६, ४१३५, ५१६६ में, बातवार्योक, ११८५ में, बात्रार्वा, ४११८५ में, बात्रार्वा, ४१९५६ में, वात्रार्वा, ४१९५६ में, वात्रार्वा, १९४० में, वात्रार्वा, १९४६ में, विरोगमास ४१२४०, १८१८ में, विरोगमास ४१२४०, १८१८ में, विरोगमास ४१२४०, १८१८ में, विरोगमास ४१२४०, १८१८ में, विरोगमास ४१२४०, १८९८ में व्यापक हुए हैं।

## छन्दोयोजना

जम्बुण् १।१२७; जार्या १.१२८, इन्द्रबंशा ८१६५, इन्द्रबंशा २।२१, जपजात ११२०, इन्द्रबंशा ११२०, इन्द्रबंशा ११६५, इन्द्रबंशा ११६५, उपन्नवक्षा २१६५, इन्द्रबंशा ११६५, इन्द्रबंशा ११६५, इन्द्रबंशा ११६५, इन्द्रबंशा ११६५, इन्द्रवंशा १९६५, इन्ट्रवंशा १९६५, इन्ट्रवंशा १९६५, इन्द्रवंशा १९६५

### भाषा और शेली

इस कायनकी माना सरल और प्रसादगुण गुक्त है। सेमस्तकावयमें बेदमीं संकोंको अपनाया गया है। वार्तिनक और जानार सम्बन्धी विवेधीक असियानमें माना अस्यन्त सरक और सामुतास है। वहाँ घटनाएँ और क्यानककी घारा प्रवाहित होतो है, वहाँ समाहतहला माना हो गयी है। क्यांप प्रसादगुण सर्वत्र है। कलित आर मसुराद भी नाये जाते हैं।

१, अर कारोंको विकेतसपरि अवगत करनेवे जिए पछ० प्रस्तावना वृष्ट ८-१० । २, सन्दोंको अवगत करनेवे जिए देवें-- पद्मालका ए० १३३-१३वा

# पंचम परिवर्त

# सन्धान और ऐतिहासिक महाकाट्यों तथा अभिलेख काट्योंका अनुशीलन

- (क) द्विसन्धान और सप्तसन्धान महाकाव्योंका परिशोलन
- ( ख ) हम्मोर महाकाव्य : परिशीलन
- (ग) हम्मोर महाकाव्यका ऐतिहासिक मूल्यांकन
- (घ) मन्ने, कोन्तूर, ऐहोल और मल्लिषेण प्रशस्ति अ।दिका काव्य-सौन्दर्य
- (ङ) उक्त अभिलंखोंका ऐतिहासिक मुल्य
- (च) अन्य काञ्योके साथ तुलनात्मक विवेचन

# सन्धान, ऐतिहासिक और अभिलेख कान्य

# द्विसन्धानम्<sup>3</sup>

यह महाकाव्य है। कवावस्तु १८ सर्गोमे विभक्त है। इसका दूसरा नाम रायव-पाण्यवीय भी हैं। एक साथ रामायण बीर महाभारतको कथा कृषणतापूर्वक निवद की योगी है। प्रत्येक स्त्रोकके दो-दो वर्ष हैं, प्रयम वर्षके रामचरित निकत्तता है और दूसरे वर्षके कृष्णवरित । कविने सन्यान विधायें भी काध्य-तस्वीता समावेद आवश्यक माम

हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित, कतकत्ता १६१० ई०। इसका नवीन संस्करण ठाँ० रमेशचन्त्र मञ्जूम-वाहके सम्पादकत्वमें वारेन्द्र रिसर्च सोसाइटीसे १६३६ ई० में प्रकाशित हुआ है।

<sup>2</sup> But a Triumph of misplaced ingenunty was attained in the twelfth century by three writers. The first perhaps in time was Sandolyakara Mandia, whose Ramapalacarta is intended to refer in each stanza to the history of Rama and also to the king Ramapala, who flourished at the close of the eleven the century in Benzal

<sup>-</sup>A History of Sanskrit Literature, by A. B. Keith Oxford 1941, P. 137.

<sup>3.</sup> द्विसम्धानम्--सं ० शिवदत्त शर्मा. ( काव्यमाला ४६ ), निर्ण यसागर प्रेस. बम्बई. १८६६ ई०।

है। उनका अभिमत है कि नवरस युक्त, घट्यालंकार और व्यक्तिकारसे मण्डित, नवीन प्रयोगोसे विसूचित एवं उत्पावि बादि बुत्तोने रिक्त काव्य पुरातन इतिबृत्तके रहनेपर भी सहस्योका कण्डहार होता है। काव्यमे मायूर्य बादि गुल, अयंगास्त्रीये एवं व्याकरण-सम्मत अञ्चल प्रोका सिन्ववेश वर्षोसित है।

#### रचयिता कवि धनंजय

सहाक्षि धनंत्रयके जीवनवृत्तके सम्बन्धव विधीय तथ्योको जानकारी उपलब्ध नही है। द्विसमान महाकाम्यके अनितम पद्यकी व्याख्यामें टीकाकारने इनके पिठाका नाम बसुदेव, माताका नाम श्रीदेवी बोर गुरुका नाम दशरब सूचित किया है। केवि गृहस्य बा और गृहस्योचित यदक्रमौका पालन करता था। विधायहार स्तोत्रके सम्बन्ध-में कहा जाता है कि कविके पुत्रको सर्पन देंत किया था, बत. सर्पविधको दूर करनेके जिल ही इस स्तोत्रकी रचना की गयी है।

### स्थितिकाल

क्रिकि स्थितिकालके सम्बन्धमें विद्वानीमें मतनेय है। इनका समय डॉ॰ के॰ बो॰ पाठकने ई॰ ११२३-११४० ई॰ के मध्य माना है। डॉ॰ ए॰ बी॰ कीयने अपने संस्कृत साहित्यके इतिहासमें धनंत्रयका समय पाठक द्वारा अभिमत ही स्वीकार किया है। पर धनंत्रयका समय ई॰ सन् १२वी शती नही है। यदा स्वका उल्लेख प्रमेय-कारमार्गार्थक सामार्थ प्रभावन्त्रने किया है। प्रभावन्त्रका समय उल्लेख ११वी शतीका पूर्वार्थ हैं, अत्यव धनंत्रय सुनिस्थित करसे प्रभावन्त्रका समय

वादिराजने अपने पार्वनायंवरित महाकाव्यमे द्विसन्धान महाकाव्यके रविद्या धनंजयका निर्देश किया है और वादिराजका समय १०२५ ई० है, अत्तर्व धनंजयका समय इनते पूर्व मानना होगा। यदा-

> अनेकभेदसन्धान्तः सनन्तो हृदये मुहुः । बाणा धनक्षयोन्भुक्ताः कर्णस्येव प्रियाः कथम् ॥पाइवं० १।२६

जल्हणने राजशेखरके नामसे सुक्तिमक्तावलीमें घनंजयके नामवाला एक क्लोक

१ चिरमते नस्तुनि गन्छिति स्मृहा विभाज्यमानोऽभिनवै नैबिप्रियः। समान्दर्रे मिथात्वर्रे जनीरपश्चित्र प्रयोगस्टर्स स्वर्णस्वकै हिव १४० ११३ म जातिमार्गी रचना च सामृतिस्त्वेत्र सुत्रं सक्त्यं दुरातनम्। मिथात्वा कन्तमस्रं कृतिनं करणुक्त्यीरित वस्प्रमृष्टात् शह्व १५० नवेरपार्था मधुरा न भारती कथेव कर्णान्वसृति भारती १४६० १५४

२ नीरथा यो गुरुणा ।डि॰ १८१४६—य श्रीदेव्यामातुर्नन्दन, पुत्रो बहुदेवतः प्रति बहुदेवस्य पितु प्रतिनिधि ।

<sup>3</sup> A History of Sanskrit Literature by A. B. Keith, P. 137.

४ प्र० क० मृ०-- माणिकचण्द्र ग्रन्थमाला, पृ० ४०२ ।

उद्मृत किया है। यह राजधेलर काव्यमीमांडाके रचिता राजधेलर हो है और इनका समय १०वी शती सुनिश्चित है, अतः धनेजयका समय १०वी शतीके पूर्व होना चाहिए।

डॉ॰ श्री हीरालालजोने यद्बष्णागम प्रवस भागकी प्रस्तावनामें यह सूचित किया है कि जिनसेनके गुरु वीरसेन स्वामीने घवलाटीकामें अनेकार्यनाममालाका निम्न-लिखित स्लोक प्रमाणक्यमे उदघत किया है।

> हेतावेवं प्रकाराचैः स्वबच्छेरे विवर्षये । प्रारुमीवे समासौ च इतिशस्त्रं विदुर्वुधाः ॥

घवलाटीका वि॰ सं॰ ८०५-८७३ ( ई॰ सन् ७४८-८१६ ) में समाप्त हुई थी, अत. धनंजयका समय ९वी जतीके उपरान्त नहीं हो सकता है।

पनंत्रपने अपनी नाममालामें 'प्रमाणमक्कक्टूट्य' पदामें अकलंकका निरंश किया है, अराएव अकलंकके पूर्वपर्ती भी नहीं हो सकते। अराएव उद्युक्त प्रमाणोके आपारनर पनंत्रपका समय अकलंक देवके पर्यथात् और पबला टीकाकार वीरसेनके पर्व होनेसे हैं 6 सनकी आटवी शाजीके लगभग है।

## रचनाएँ

- 9. धनंत्रय नियुष्ट्र या नातमालाँ—छाशोत्योगी दो सी पद्यो का शब्दकोय है। इस छोटे से कोषमें इह में ४६ रलोक प्रमाण एक अनेकार्य नाममाला भी सम्मिलित है। इस छोटे से कोषमें बड़े ही कोषण्ये संस्कृत भाषाकी आयद्यक शब्दावलीका चयन कर गागरमें प्रमार मरनेकी कहावत चरितार्य की है। इस कोषमें कुल १७०० शब्दोंके क्यें दिये गये हैं। शब्द से अवसानत वनानेको प्रक्रिया विद्या परके पत्रयंत्रया पर प्रक्रिय स्वान्य कर विद्या पर प्रक्रिय स्वान्य कार्य के व्यव्यक्ति स्वान्य कर व्यक्ति स्वान्य कार्य कर कार्य कर विद्या पर प्रक्रिय स्वान्य कार्य कर विद्या स्वान्य कार्य कर विद्या स्वान्य कार्य कर कार्य कर विद्या स्वान्य कार्य कर विद्या स्वान्य कार्य कर विद्या स्वान्य कर विद्या स्वान्य कार्य कर कार्य कार्य कर कार्य कार्य कर कार्य कार्य कर कार्य कार कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कार कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कार कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कार कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कार कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कार कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कार कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य का
- विद्यावहारकोत्र—भित्रपूर्ण ३९ इन्द्रबच्या ब्नोमें लिखा गया स्तुतिपरक काव्य है। इस स्तोत्रपर विक्रम संबद १६वी शतीकी लिखी पार्वनायके पुत्र नागचन्द्रकी संस्कृत टीका भी है। जन्य संस्कृत टीकाएँ भी पायो जाती है।

१ द्विसन्धाने निपुणतो सतो चक्रे धनव्ययः । यथा जातं फर्न तस्य सतो चक्रे धनव्ययः ॥

<sup>--</sup>संस्कृत साहित्यका इतिहास--मलवेन उपाध्याय, शारदा मन्दिर काशी, यह संस्करण, पृ० ३०४ ।

२. घवलाटीका, अमरावती संस्करण, प्रथम जिन्द, ५० ३८०।

३ वही, प्रस्तावना, पु० (२

४. प्रमाणमकतकृस्य पुज्यपादस्य सक्षणम् ।

द्विसन्धानकवे. काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमस् ।

<sup>--</sup>नाममाला, भारतीय हानपीठ काशी, १६४० ई०, स्तो० २०६, पृ० ६२ । १- अमरकोतिके भाष्य सहित भारतीय हानपीठ काशी द्वारा सन् १६४० ई० में प्रकाहिशत ।

कि ने बाबन पाम और कृष्ण चरियोका ग्रह सर्वप्रवास संस्कृत काम्य है। कि ने बाबन पाम और कृष्ण चरियोका निवाह सकलताके साथ किया है। इसपर विनयचन्द्र पवित्यके प्रथिप्य और देवतीन्त्र के शिष्य नेसिचन्द्र, रासभट्टके पुत्र देवदर एवं वर्षपिकी संस्कृत टीकारों भी उपस्वय है।

## कषावस्तु

मृति मुख्त और नेमिनाथ तीर्थंडरको नमस्कार करनेके अनन्तर सरस्वतीको बन्दमा की है। कि रामक्वाका आरम्भ करते हुए समीध्याका विश्वण करता है और कृष्णक्वाके प्रारम्भे जिए हस्तिनापुरका। ये दोनो हो नगर गगनवुम्बी अहाल-काओं पिरिपूर्ण है। यातायनीके पुग्तियत पुन्त निक्कता रहता है। यहाँ की बावस्थियों येत कमल विकत्तित रहते हैं। लीलागृह समीको समान स्पन्ने आनन्त्रित करते हैं। नमरोमें मोती, मृंगा, हीरा, पराराग प्रमृति मणियी बमुद्धिकी सुन्ता दे रही हैं। इन सोनों ही नन्तों में एक वियोग और अनिक संबोग नही होता है। नर और नारी सुल-सानिवर्षक विवास करते हैं।—अवस्त्र सं

अयोध्याये विद्या, वृद्धि और पराक्रमका मनी दशरण नामका राजा हुआ। इस राजाके राज्यमें समस्त प्रजा जानन्दर्गक अपना जीवन व्यतीत करती यो। स्वेष द्वारा बताया हूँ कि हस्तिनापुर्स पाष्ट्र गजा शासन करते वे। दशरको पटरानी कीशस्या जपने सीन्दर्य और तदाचारके कारण जतीव प्रसिद्ध यो। सीन्दर्यको दृष्टिये वह समस्त रामियोमें अपूर्व थो। पाड्डको पत्नी हुन्ती मी पटरानी थो। वह स्वयंवरमे राजाके गुजीपर मोहित होकर अपने पातिवतका परिचय देती हैं।—दितीय सर्ग

की प्रत्याने गर्भ चारण किया, जिससे महाराज दशरस तथा अग्य सभी अन्त.पुर-वासियोंको प्रसन्ता हुई। कीधत्याके गर्भसे एमचन्द्रका जम्म हुजा। महाराज दशरसने सुजद समाचार सुनानेबाले व्यक्तियोंको अवरिमिति दान दिया। रागके जनग्तर कैक्योरी मरत और सुनिजा रागके गर्भसे लक्ष्मण एवं शब्धक्त प्रत्य हुजा। वृह्यकरण और स्मारेप्योतके जनग्तर रामका विवाह जनकपुत्री सोताके साथ सम्पन्न हुजा। व्यवस्य पूर्वों के बन्ध्यासम्बद्धार रिकाह सामन्यपूर्वक रहने लगे।

पाण्युत्तमी कुनती गर्भवती हुई और उसने गुशिधिर नामक पुत्रको जन्म दिया।
गुशिक्षित्के अनन्तर कवचको तीव देनेवाले मोग, विद्याण स्कृतवाले अर्जुन और मादीके
नहुळ एव सहदेवका जहा हुआ । गुशिध्विरका विवाह सम्माक कर दिया गया। वाष्यवोने
होगावासिक वन्निवाका अन्यात किया। धुतराष्ट्रवे दुर्योचन आदि सी पुत्र उत्सक्ष हुए,
जो कौरक कहालये। पाण्यु कौरन और पाण्यबोने युवन निर्मयपूर्वक शासन करने
लगे।—तुनीय सर्ग

एक दिन महाराज दशरवको दर्पणमे अपने स्त्रेत केश विखलाई पडे। वृद्धावस्थाका आगमन समझकर उनको संसारसे विरक्ति हो गयी, अतः रामको राज्य पद देकर उन्होंने व्यस्था करनेका निश्चय किया। जब कैकेयोको रामके राज्यानिषेकका समाचार मिला तो उन्हें महान् कष्ट हुआ जीर उन्हों जपने पुत्र मरतके राज्यानिषेक करनेका वर्षान मीगा। दूसरे वरबानमें रामको चौरह वर्षका बनवाह मीगा गया। राम करमण और सीताके साथ बन में चके जये। स्वारचने मुमिला मारण कर किया।

पास्कृको जब बपनी नृद्धावस्थाका संकेत प्राप्त हुना तो वे पृथिष्ठिरको राज्य देकर तुपस्या करने बाने कर्मी । इसी समय दुर्गोषमने पुर्थिष्ठिरको बोखा देकर पार्थी इसी पुर्वे राज्य जीव छिमा । फलस्वरूप नृपक्षी सर्तके अनुसार पाण्डवॉको वनवासके लिए जाना पत्रा ।—चतुष सर्ग

राम रथक नामके बनमें पहुँचे। यह बन बहुत ही मुन्दर और बिस्तृत था। करमणने यहाँ चन्द्रहास नामक सब्य प्राप्त किया। पूर्णण्या रामकी मुन्दरता देसकर मीहित हो गयी और उसने सबने साथ बिवाह करनेका प्रस्ताव रखा। क्षसण हारा तिरस्तृत किये जानेपर सबने सीताहरणकी भूमिका तैयार की। रामम यम्बु कुमारकी भी हत्या की यो। कसमणे प्राप्त हमा प्राप्त मुक्क हमारकी भी हत्या की यो। कसमणे प्राप्त प्राप्त प्राप्त मिना स्थाप इसमा प्राप्त हमाराकी

पाण्डव गुमवासके हेतु विराट् नृपतिके यहाँ पहुँचे। यहाँ की चकको दृष्टि ग्रीपदी-पर पड़ी, जिससे वह मुम्ब हो गया। भीनने कोचकका वय कर द्रीपदीके सदीलको रका की। कीचकर वयके अनन्तर अर्जुनने गीपनको लूटकर के भागनेको स्थानको समुझाँ-का वय किया। वीगों ओर तुमक युद्ध हुआ।—चंचन हमाँ

राम-लक्ष्मण दोनों हो लरहूषणकी जपार केनाके साथ युद्ध करने लगे। लर-दूषणकी चतुरिषणी सेनामें नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र चमक रहे थे, पर राम-लस्मणके बलप्रतापके समक्ष लरहूषणकी सेना परास्त हो गयी तथा उसका वय मी कर दिया।

नायों के छुडानेमें तस्तर भीम और बर्जुनको वस्तुमों के साथ प्रयंकर पुढ करना पढ़ा। उन्होंने अपने अपूर्व पराक्रम डारा वस्तुमों है गायें छुडा छैं। इस प्रयंकर पुढ़में सोनोका पराक्रम अनुतपूर्व या, धोनों भाई पीराणिक नायकों के समान पुढ़में संख्यम थे। उन्होंने गायों को उनके नम्मानी मुक्त कर. नाग दिया।—वष्ठ सर्ग

सरदूवण के संहार होते ही रावण सूर्यणक्षा को सान्वता देनेके लिए आ पहुँचा। इस समय सार्त् क्षर्युक्ता प्रारम्भ हो चुका था। रावण दण्कारस्थमें आकर सरत्का वैगव देखा। सीताके अनिन्यकावष्यको देखकर वह आदमर्थयकित हो गया। उसने सराकृ रमणीय दृश्योंके दोच सीताका अपहरण किया और संकाको बोर प्रस्वान कर दिया।

शर्तको देवकर देव और शानवाँका समूह निर्मत माकावर्म कोझा करनेके लिए पिकल पढ़ा । विदांका समूह हावयें योगा जवाये मामा जा रहा था। सूर्वका प्रकर प्रवाद के जिल्ला हो रहा था। स्वयुक्त शर्तके जानेवर प्रीको सूत्रकोशक कारण ऐस्वयंक्षे चुत्र वर्षराक्रके कहा—"आपको जवने अपसायके प्रविशोधके लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा शानु दुर्गेषन विसिध सहास जादि साववाँसे कुसण्यत है। जवा हमें अब अपना राज्य प्राप्त करनेके लिए प्रयास करना चाहिए। द्वारकाषीय श्रीकृष्ण हमारी सहायता करेंगे। वर्मराजने द्वारावतीके लिए प्रस्थान किया।—सप्तम सर्ग

लंका नगरी सनुद्रसे बेहित थी, पर समुद्र इसका स्वर्ध नहीं कर पाता था। रावणके प्रतापी शासनमें समस्त अधीनस्य राजा नक्षीभूत थे। रावण लंका नगरीके बातायनमें बैठकर प्रवाको दर्शन देता था। गुपंगवा सीताहरणने बहुत प्रवक्ष थी, उसे विश्वास था कि सीता लंकाका वैभव देखकर आरम्बमर्गण कर देगी। पर सती सीता समनी प्रतिकार्य दृढ थी। इन्द्रजीत, कुम्मकर्ण, विभीयण आदि राजसमार्थ शासन शास्त्र और लक्षित कलाजीकी वर्षी करते थे।

युधिष्ठिर वैसबहोन हो जानेसे अन्य व्यक्तियोके समझ जाते हुए हरते थे। वे हारावतीके बातायनोमें बैठकर समृदके सौन्दर्यका अवलोकन करते थे। भीम, अर्जुन आदि यादवीको राजसामार्थे साथन नास्त्र एवं संगीत जादि की चर्चाएँ कर सपना समय यापन कर रहे थे। दुर्योचनके द्वारा किये गये अपमानसे युधिष्ठरका मन बहुत दु की चा। उन्हें दुर्योचनकी मनमानी वालाशाही स्वसद्य यो, पर वचनबद्ध होनेसे कुछ मी अतिकार करनेसे असमर्थ थे।—अस्त्र सर्ग

धीतापहरण होनेचे रामका सन चिन्ताकान्त हो गया। उन्होने विभिन्न दिशाओ-में सीताका अन्वेषण किया। एक दिन रामने देखा कि साहसमित विद्याघर सुशोबको पत्नीका व्यवहरण कर अनीतिपूर्वक रह रहा है। पार्यावनाशक राम अनर्य बढ़नेकी आशंकाने दुर्गतिको प्राप्त सुथीबको उद्धार करनेके लिए तैयार हो गये। वे साहसमितिक साय किष्कन्यामे भयंकर युद्ध हुआ। साहसमिति मारा यया और नल, नील आमयन्त आदिने रामका स्वापत किया।

भोक्रणको नगरी द्वारावतीमे गुर्भिष्टर बादि पाण्डव रहने लगे। जरासन्य श्रीकृष्णके तुरा करता था। उसने श्रीकृष्णके तजर सेवा सहिंद जाक्रमण किया। जरासन्यकी सेवा शाकरणके समान लोपको प्राप्त हुए रही थो। वजन्यह, अर्जुन, प्रीप्त आदिसे पुन्त हो श्रीकृष्ण युद्धमुमिको जोर कि । प्रमारेष प्रयस्त करनेयर, अर्जुन, प्रीप्त आदिसे पुन्त हो श्रीकृष्ण युद्धमुमिको जोर को । प्रमारेष प्रयस्त करनेयर, भी कजेय माया—लश्मीको लोभो जरासन्यके द्वारा भेजी गयो सेवा प्राप्त करनी। सेनाका बातक समाह होते ही द्वारकापुरोमं उत्तवस मनाया जाने लगा और श्रीकृष्ण कर्युनको सीरासि प्रस्त होते हो स्वर्ग कर्युनको सीरासि प्रस्त होते स्वर्ग कर्युनको सिरासि प्रस्त होते प्रमार्थन वहन सुभदाका विवाह अर्जुनके साथ करनेका विवाह अर्जुनके साथ करनेका

एक दिन भोगविकायमे लीन नानरबंघके नेता राजा सुवीवके वास छ०भण गये और कोबाबिट हो कहने लगे—"'आप उच्चकुकमें उत्तरह है, सद्गुणोवे युक्त हैं और महापुर्व्योके द्वार वेकनीय हैं। अदा मैं जायको स्टाइन्यके कह देना चाहता है कि तीता-नेवण करनेके लिए जावको प्रमास करान चाहिए, जन्मचा आप रामकी कोचानिमें मस्म हो जागेंगे।" सुवीवने मित्रता निर्वाहकों कर्चा की ।

भीकृष्ण सवार्य बैठे हुए थे कि पृष्योत्तम नामका दूत बाया और कहने लगा—
"आगको संवकी अभूताका स्मरण है या नहीं ? जरावन्यके साथ मित्रताका सम्बन्ध करो, अन्यया इसका दुष्यरिणाम भोगना पढ़ेगा।" दुक्की उनत बारोको सुनकर अर्जुन आदि शुम्ब हो गये। भीकडे खरीरते पत्तीना निकतने नगा। इस प्रकार यादब समाको कोपये पुनक होनेपर बस्टामने सभीको वैसं प्रवान किया और जरावन्यके दूतके साथ उचित स्थवहार किया। पृष्योत्तम दूत अपने स्थामीका सन्देश कहक स्वामा।

वानरवंधी राजा सुधीव अपने मन्त्रियो और सामनोके साथ मन्त्रणा करने लगा। रावण अस्थन्त प्रतापी है। अतः तत्रुके उन्मूलनके लिए प्रभु-मन्त्र और उस्साह गांवितका व्यवहार करना चाहिए। जाम्बानने सुधीवको पैर्य प्रधान किया। साम, दाम और यस्कातिका विचार किया जाने लगा। शत्रुकी शन्तिको समझकर हो युद्ध करना बुस्तिमता है। प्रवन्युक हनुमान्, बाम्बवान् और सुधीवने राज्ञतन्त्रके अनुसार विचार विनिध्य किया।

पृश्योत्तम द्वके चले जानेके उत्पान्त नीतिनियुण बामुदेव अनुभवी व्यविवयोंके माप पानवा करने लगे। जरावनके सम्बन्धमें दूरवितार्वक विचार करना जरपा-वश्यक है। यह जरावन्य जगत्-प्रविद्ध है, जपूर्व जिन्तरावी है, इसको जीतना सामान्य वान नहीं है। श्रीकृष्णके दन वननोको सुनकर धर्मराज गुधिशियो चान-नीतिका समर्थन किया। भीमने जरावस्थको विनाशका समर्थन किया। बलगमने मध्यस्थाका कथन किया। —एलाइका सर्ग

सन्त्रणाके बनन्तर लक्ष्मण हुनुमान्के छात्र कोटिशिकापर पहुँचे। उन्होने सोचा कि वनने तस्त्रामं लोक करोडों ऋषियोंसे अपमोत कामदेव इस शिलाको इसीलिए लाया होगा कि इसे वह गर्केमं बौचकर नदोमें डूब बायेगा। लदनणने उस कोटिशिका-को सरलता पर्वक कठाया।

बीकुष्ण भीम आदिके मित्रोके साथ कोटिशिलापर पहुँचे। यह कोटिशिला अपने तेजने सुशोभित हो रही थी। श्रीकृष्णने उसे उठाया।—द्वादश सर्ग

जनकनियतीका समाचार छेत्रेके लिए हुनुमान् अकेला ही रावणपुरी लंकामें गया। मार्गमें अनेक राजाओंको उसने अपने स्वामी रामका अनुमायी बनाया। लंकामें उसने रावणकी पत्रशाला, अरवशाला आदिका अवकोकन किया। हुनुमान्ने रावणको स्वामी कि अनेति करते सुन्हारा सर्वनाश हो जायेगा। जतः शीताको लौटाकर रामके हुनायात बनो। रामसे दियोच करनेयर दुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। हुनुमान् सीताको रामको अंगुनी उपहारसे देकर वायस लीटा।

श्रीकृष्णके द्वारा शेरित श्रीवैल नामका कोई दूत राजगृहमें पहुँचा। उसने राजगृहके प्रमुख स्वातींका अवलोकन किया और चरासन्यसे कहा कि तम श्रीकृष्णकी अधीनता स्वीकार करो, अय्यवा किसी गुफार्ने जाकर तपश्चरण करो । दूत वहीं की समस्त गप्त बार्तोका पता लगाकर बापस चला आया ।— प्रमोदश सर्ग

राम, लक्ष्मण, सुषीय, हनुमान खादि रावणपर आक्रमण करनेके लिए सैन्य तैयार करने लगे। रामको सेना लांघीसे उठी हुई समुद्रकी सहरोके समान खागे बढ़ने लगी। राम और लक्ष्मण हायोघर सवार ये और चारो प्रकारको सेना ययानुक्य यसन कर रही थी। स्कन्यायारोको स्यापना करती हुई यह सेना आगेको कोर चली जा रही थी।

श्रीकृष्ण-सलराम पाण्डवोके साथ राजगृहको ओर अपनी चतुर्रितणो सेनाका संचालन कर रहे थे। प्रतायी यादबोको नेना लोकोत्तर मालूम पड़ रही थी। सेनाके प्रयागसे प्रकृति भी विचित्र प्रतीत हो रही थी।—चतुर्शत नर्ग

राम, उद्भागकी सेना समुद्रतटश्य पहुँचकर बनमें चंक्रमण करने उसी। दिशा और विदिशाक्षीमें पुष्पचयन करते हुए लोगोने आपसने एक दूसरेको देखा। वन-विहार और जलकीडा मी बानरबंधी राजाओने की।

स्वादवशेषी राजा चन्द्रभानुनिला नाधिकाज्ञोके साथ गगा किनारे वनविहार करने को। पृष्पावचय करती हुई नाधिकाज्ञोके साथ नाना प्रकारको प्रमक्षीज्ञाएँ करने को। जलविहार एवं विकासियो द्वारा सम्पन्न की जानेवाकी विकासमय कीकाएँ सम्पा वित की गयी।—चंद्रस्त सर्गा

समकी वेनाका जागमन जानकर रावणने मेथनाइ, कुम्मकर्ण आदि सामन्तीको सा तैयार करनेका आदेश दिया। रासलोंको तेना तथळ होकर रणभूमिमें उनस्पत हो गयी। दोनो और बाण वर्षा होने क्यों। मेथनाट और कुम्मकर्ण भी रामकी बाण-वर्षकि समझ नहीं दुइर सके। रणभूमिमें भय और आतक ब्यास हो गया।

श्रीकृष्ण और पाण्डवोकी सेनाने जरासम्बक्ती सेनापर आक्रमण किया । षमा-सान युद्ध होनेके कारण चारो और धार्वोंके रणभूमि आच्छादित हो गयी । कदम्ब नाचने कर्ष और श्रमाल शब्द करने हमें ।—श्रोद्धक्त सर्ग

योदा कवचोते सम्बद्ध थे, जिससे बाणका प्रवेश उनके शरीरमे नही हो पाता या। रायणको अपूर्व शक्तिसे कुद्ध हो रामने जीनके समान तीक्ण आणोकी वर्षा की। मेषध्याने समान चारी और बाण आच्छादित हो गये। स्वस्थाने कुम्मकर्णको चेर जिया। विवस्थाने स्वस्थान स्यस्य स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्यस्य स्वस्थान स्वस्थान स्वस्य स्वस्य स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्य स्यस्य स्वस्य स्वस्

केशन, वलराम और अर्जुनादिने जरासन्वको सेनाको चारो ओरसे घेर लिया। दोनो ओरसे समकर बाणवर्षा होने लगो। योद्धा परस्परमे सर्जन तर्जन करने लगे। कुणाने जरास्पका दिर पदसे अलग कर दिया। सैनिक रात्रिमें समोगसुलका अनुभव करने लगे — समस्या सर्ग सीताको लकासे लेकर पृष्पक विमानमें सवार हो राम अयोध्याको वापस लोटे। लंकाका राज्य विभीषणको सौंप कर वे निष्कण्टक हो अयोध्याका राज्य करने लगे।

श्रीकृष्ण जरासन्यको परास्तकर पाण्डवोको नित्रताका निर्वाह करते हुए निष्कण्टक राज्य संबालित करने लगे । —अष्टादक्ष सर्ग

## कथावस्तुका स्रोत और गठन

क सिनने रामकवा और पाण्यन कवाके प्रमुख अंशोको एक बाय केकर इस काव्य-की रचना की है। का वानंत्रयको संहिल्टर कवानक निर्माह में प्रकारता प्राप्त हुई है। यायि यो कवाओं को एक साथ के चलने के कारण प्रमाय गठनमें विचिलता प्रतीत होती है, किर भी पटनाएँ स्वाभाविक रूपने पटित होती हुई दिखलाई पढ़ती है। मानन ओवनका पूब दूबर इस काव्यमें अब्दित नहीं हो सका है। मर्मस्वरों कवानक या घटनाएँ अल्प है, पर उनमें रसोद्वीयनको अमता है। इतिवृत्त निर्वाहको सफल चेटा की है, पर रसारमक तरीं उत्पाप होनेये पृति रह पायी है। राम और कृष्णको निष्कृष्णको कारण संवाजनरूप एक हो आपक कार्यकी प्रतिष्ठा पायी जाती है। आधार कारिक कथा हो उपलब्ध है, प्रामिष्ठ नहीं। क्वानकीय परस्पर समस्प्र वर्तमात है। द्वतीके आगमन और प्रत्यामनके अवसप्तर ओवस्वी संवाद प्रस्तुत किये गये हैं। घटनाएँ सकारण निक्षित है। इतिवृत्तासक वर्णनीको सरस बनावेके लिए पुण्यवयन, जलक्रीहा, वर्नावहार, सुरवर्णन, राजिसीम एवं युद्धवर्णन अंक्ति किये गये हैं। स्तेते क्वानस्तुर रेसकी पहत अवक्री सफल सिनाविक है। आयान दिल्य स्वाति है तथा दीनो क्यावस्तुर रेसकी पहत अवक्री सफल समानात्र करने उपस्थित होती है।

### महाकाव्यत्व

राम-कृष्णको क्या जठारह सर्गों में विभक्त है। काव्यका बारम्भ तीर्यकरोक्षी स्वताहे हुआ है। इतिवृत्त पूराण प्रतिद्ध है। मन्त्रणा, दुवरोश्य, युद्धवर्णन, रामरवर्णन, समुद्र, पर्वत, त्राद्ध, चन्द्र, सूर्य, त्राद्ध, उचान, जकाकेश, पृष्णावस्य, सुरतोत्वस बास्त्रिक क्षिण्य है। क्ष्मानकमें हुन, शांक, क्षेत्र, मय, ईप्याँ, पृणा बादि माशोका संयोवन हुवा है। रामश्रीकोहाके रहनेपर भी रखका वैक्षिष्ठ प्रतिमान है। महत्त्रकार्य और महत्तुदेश्य-का निवाह भी किया प्या है। कविने किद्य भी अस्थाभाविक घटनाको स्वाम नही दिया है। विवाह, कुमारकोहा, युवराजावस्या, पारियारिक करह, शांवियोकी वाच्या जताह भी विवाह, कुमारकोहा, युवराजावस्या, पारियारिक करह, शांवियोकी वाच्या जताह भी विवाह, कुमारकोहा, युवराजावस्या, पारियारिक करह, शांवियोकी वाच्या जताह भी विवाह है। यहाँ उदाहरणार्थ कुक वस्तु-वर्णन उद्धुत किये जाते है।

### नगरो चित्रण

स्लेष द्वारा अयोध्या और द्वारावतीका एक ही साथ चित्रण करते हुए कहा है— पुरी प्रवोधीन् कुळपर्वतानपि प्रसाधयन्ती करशुद्रमण्डळा ।

विभिन्ते साक्ष्यकर्गाश्रसृचिता सरःसु छक्सी प्रतिमा स्वेरिव ॥ १।११ बुन्दर राजस्व व्यवस्थाके कारण चौरादि हीन, फलतः समुद्रों और सीमा

कुन्दर राजस्व व्यवस्थाक कारण चाराव हान, फलतः समुद्रा आर सामा पर्वतो तकके लिए अलंकारभूत और साकेत नामसे प्रसिद्ध वह अयोध्यापुरी तालावमें प्रतिविम्बित सूर्यको प्रतिमाके समान सम्पत्तिको भण्डार दी ।

राज्य भरमे उचित राजस्वके लिए स्थात, अतएव समूद्रों और कुलाचलोको शोमाको बढानेवालो तथा साकेत वंशके राजपुत्रोके लिए सर्वया उपयुक्त वह हस्तिनापुरी सुर्यं विम्बके समान तालावो और लक्ष्मीचे पूर्ण थी।

विसारिभिः स्नानकवायभूषितैर्विमीषितेव प्रियगात्रमङ्गना ।

शुचौ समालिङ्गति यत्र सारवे हुदे तरन्ती कल्रहंससंकुछे ॥ १।१२

ग्रीष्म ऋतुमें जहाँ र सुन्दर हंसोंसे पूर्णसरमू नदीके घाटोंपर तैरती हुई युवनी स्नान से सम्य लगाये गये लेप आदिसे रंगी मछल्योसे डर कर अपने पतिके करीरसे विषट जाती है।

हस्तिनापुरमें सुन्दर हंसोसे व्याप्त, अतएव कोलाहरूपूर्ण स्वच्छ तालावमें तैरती हुई अंगना ..... है।

अशन घटी यन्त्रगतान् गतश्रम पय कणैरमपदेन पीडयन् । स यत्र कर्च्छा सतनुः सुशलयं प्रयुज्य निःश्रेणिमिवारुरक्षति ॥ १।१३

जिन नगरियोमे माली अपने पैरमें रेहटके गजोको दबाता या, पर पानोकी फुहारसे उसको यकान दूर हो जाती थो। वह ऐसा लगता या, मानो सीढ़ी बिना

लगाये ही अपने भौतिक शरीरके साथ स्वर्गमे चढनेका प्रयत्न कर रहा है। उदकेसंक्लेशभरंस्वयं वहत् प्रस्य सतापहरं फलभद्रस्य।

युत विज्ञास्यापि विलक्ष्म्य सब्जनं निमाति यत्रोपवर्णं समन्तत ॥ १। ४ जिन नगरोमे चिरपर चमकते सूर्यके ज्ञातपको स्वयं सहकर मी दूसरोको गर्मीले क्यानेवाला, फलॉका दाता तथा कोने-कोनेमें विद्योग प्रकारको वृक्ष-भौणयोसे पूर्ण

# अकृति चित्रण

उपवन सज्बनीसे भी बढकर शोभित होता है।

काथ्य मानवोय भावोको प्रतिच्छाया है। अतः सामान्य रूपसे मानव ही काध्यक । आलम्बन रहता है। मानवके नर और नारी इन दो रूपोमेंसे काध्यमे नारीको विशेष महत्त्व दिवा गया है। मानवके अतिरिक्त अन्य जीव और पदार्थ भी काध्यमे यथोचित आलम्बन प्राप्त करते हैं। प्रकृति काध्यमें बालम्बन और तहीपन दोनोंका कार्य करती है। आपन्य कार्यक्रिय चानविक है। बालम्बन कीर तहीपन दोनोंका कार्य करती है। अल्डनके प्रकृतिक हो। महत्त्व चित्रण एवं बातावरण निर्माणमें प्रकृतिका सहत्व प्रमृत्य नर स्वाप्त सहत्व है। सहास्त्री भनवानोंको उद्देशित हिंदा है। सहास्त्री भनवानोंको उद्देशित है। सहास्त्री भावानोंको स्वाप्त बशाणं रम्बलालक्ष्मीः सोल्पकाशाक्तिस्वद्रास् । तेन वरमफ्रावाणबुरानिन्ये कहनक्षिणान् ॥ ४१९८ विद्युकाकुकसूसीना नगानां फल्पतंबदः । नामिताः परिवस्ताणां कृता रमसवासना ॥ ४१९९

धरत् ऋतुके आनेपर जल मिलन हो गया। घायकपी सम्पत्तिसे पूर्ण लिल-सानोंकी शोभा तथा श्रीको पके फलों और विकसित कमलोंके द्वारा सबंधा स्वेत-रक्त करके सरकालने उड़ल-कृद हो मचा दी थो।

पके फलोंसे युक्त और धुकोसे घिरे वृक्षोकी फलरूपी सम्यक्तिको क्या क्रायुने तुरन्त हो निस्सीम नही बना दिया था।

> भूर्जायते प्रदेशेऽस्मिन्साळताळीसमाकुळे । अभिस्यातियुत्ता नित्यं शब्पच्छायोदेशन्यता ॥ ७।४५

साल एव ताल वृक्षीते व्याप्त, भोजपत्रोके समान विस्तृत और समतल इस क्षेत्रमें दूबको छाया और जलसे पूर्ण शीतल भूमि अत्यन्त रमणीय प्रतीत होती है।

उद्दीपनके रूपमें प्रकृतिका विश्वण करते हुए कहा है---मंक्रीद्वितं स्थन्दनच-, जात वने मयुरा विनिशस्य सम्यम् । धनारवोत्का: पतिता हवीधै विष्कृतपत्रप्रकरा विरेत्ताः ॥ ५१७०

वनमें जाते हुए रखोक पहिंचोचे उत्पन्न गम्भीर तथा मधुर नादको सुनकर मधुर वेंते ही उत्पिध्त हो गये ये, जैसे मेचके गर्जनको सुनकर होते हैं। वे सुच्छके मुण्ड बाहर निकल आते हें और 'ला फैलाकर नावते हैं। ये सब मधुरपुक्छने निमित कनोंके समान सुवोनित होते हैं। यहाँ रथोंकी ध्वनिको मधुर नृत्यका कारण कहा हैं।

समुद्रमे मानवका आरोप करता हुआ कवि कहता है— वीचिवादुमिरास्ट्रिडेच्चस्टामिवादमिस् । पारावारहचचाकोच्चेरपारः पूरवन्दिशः॥ ०।०

यारको मनुष्यके रूपमे विजित करते हुए बताया है कि बहुत समस्ये बिछुड़ी-के समान पृथ्वीको विद्युत सागरको लहरो रूपी हाथोवे आलियन करता हुआ तथा सभी दिसाओं को स्थास करता हुआ शरकाल फैलता जा रहा था। समुदका चित्रण कृतिने विभिन्न क्योंने किया है—

**अनिधनेन रसातकवासिना विगक्तिता निविद्यं वहवा**ग्निना ।

इह सुदुः शकरीपारकञ्चनध्यतिकरात् स्वथतीय सरित्पति. ॥ ८।४

नोचे चधकनेवाले बडवानलके द्वारा निरस्तर जलाया गया यह समुद्र मछलियोकी उछल-कृदके बहाने बार-बार उदल-सा रहा है।

करकोलाः सर्वाद समुद्धता मरुद्धिगेण्डूषा इव करियादसां विमान्ति । श्रीवीरिमञ्ज्ञकनशिसाककाषशकामेतरिमन्त्रिद्धति पद्मरागमासः ॥ ८१६ बायुके होकोसे एकाएक उठी हुई लहरें बलके हाथियों के कुरलेके समान प्रतीत होती हैं और पचराग मणिको छटाएँ दावानलके जलनेसे उठी लपटीकी शंकाको उत्पन्न करती हैं।

> आपातुं जलसिद्सिन्द्रनीलजालज्याजेन ब्यवतरतीय सेवजासम् । वक्षोसिः करिमकौर्विसिन्नसम्मो यात्यसम्मणिरुचिशकचापमावान् ॥ ८।६

इन्द्रनील मणियोके जालके बहानेसे सेघमाला हो इसके जलको अरपूर पीनेके लिए उत्तरती-सी लगती हैं। हाथियों और सकरोके बकास्थलोके घरेड़ोसे बूँड-वूँडकर उखाला गया तथा उकलते मणियोके समान बमकता इसका जल रन्त्रधनृतकी शोभाको सारण करता है।

एतान् प्रवाक्तविय्पान्स्वतटीभिरूवान् रूवाश्विश्वश्वति हत्तैरुद्दिशस्तरङ्गै. । उद्योग्राज्यकरिणां निकटं वसन्त सन्त न सम्बस्नात्त्वा स्वयोग्यन्ति ॥ ८।९

अपने किनारेपर उसे तथा बढे-बढे मूँगाके पौधोको जलके हावियोक्षी विशाल कामाके आघातेसे उत्पन्न विशाल लहरोके द्वारा कोचता है। उचित हो है कि सामर्थ्य-जाली पुरुष अपने पास रहनेवाले सज्जनोकी उपेशा नहीं करते हैं।

ँ इस प्रकार कवि धनजयने वस्तुवर्णनमें कल्पनाके सहारे अनेक चित्रात्मक और सहिलष्ट रूप उरस्थित किये हैं।

## रस-भाव-योजना

जीवन और जगत्के विशिष परायोंकी प्रतिक्रियाके रूपमें उद्भृत विशिष संवेदनात्मक मनोविकार भाव कहलाते हैं। माम सुल-टुलके रूपमें जीवनमें हर्ष-विधाद-का सुजन करते हैं। काव्यमें ये विभाव, अनुभाव और संवारीको संज्ञा प्राप्त करते हैं। जो भाव हमारे हुदयमें नुषु-जावस्थामें स्थित रहते हैं, स्वायों भाव कहलाते हैं। स्वायों भावोंको प्राप्त या उद्दोप्त करनेवाले विभाव और जनुभाव होते हैं। कवि धनंजयने विविष रक्षोंके निरूपण प्रसाम भारोको अभिव्यंत्रना की हैं।

प्रस्तुत काष्यका अगोरस वीर है और अंगरूपमे ऋगार, भगानक, रौद्र और बीभत्स रसोका निरूपण हुआ है।

## शृंगार रस

र्म्यार मावना जीवनमें ब्यापक अस्तित्व रखती है। इसका स्थायी भाव रति है, यह अस्पेक प्राणीकी शास्त्रत भावना है। आसार्य रुटटेने लिखा है कि स्पूर्णार रसकी स्थिति आयाल-पृद्ध सभीमें पायी जाती है। इसके समान सरस रस अस्य कोई

अनुसरित रसानां रायतानस्य नाम्य सक्वांनदमधेन ठ्यान्तवातम्बद्धम् । तदिति निरचनीय सम्यागेष प्रयत्नात् भवति (वरममेवानेन हीनं हि काव्यम् । —गोविन्द नियुत्तायत, शा० स० के लिव, मारती साहित्य मन्दिर, दिख्ती, प्र० भा० पृ० १०८ ।

नहीं है। ऋंगारकी सरसना और कमनीयता ही उसे आकर्षण प्रदान करती है। कवि वनंत्रयने संयोग ऋंगार और विलासलीलाका सुन्दर वित्रण किया है।

क्षपत्रिपनळतान्तरे जनःनामीति सुरतस्यवतारवृत्तिरासीत् ।

नतु द्यितपरस्परानिकारन्यवहरणं भुवि जीवितन्यमाहुः॥ १५।१८

छोटे-छोटे पोघोको समन पित्त और लताओको ओटमें क्रीज करते लोगोकी सुरत क्रियाका आचरण हुआ था। सत्य है कि प्रेमी-प्रेमिकाओके परस्पर निरष्ठल व्यव-हार ही संसारमें जीवन कहे जाते हैं।

> परिषज्ञति वरस्परं समेस्य प्रतिमिथुने कुदमण्डलं बनाघे । मज्ञति हि निजककंशं न पीडा कमपरमध्यगनापवारकं वा ॥ १५॥१९

निकट आकर गाढालिंगन करनेमें प्रत्येक युगलको स्तनमण्डल बाधा दे रहा था। जो कठोर है, वह अथवा दोके बीचमें आया बाधक किसको कष्ट नही देता है।

> महानिवेश कुचमारमेका छत्वा कराभ्यां खरितं जिहाना । उपर्युपर्युच्छवसिता नताङ्गी छन्यं तस्त्रीय घटहयेन ॥ ८।३९

योजन भारमे झुकी, उत्तरोत्तर अधिक वेगमे सौन केती हुई कोई एक स्त्री अपने बडे-बडे स्तनोठे भारको दोनो हाथोमे सैंभाले तेजोसे आग बडती जाती, ऐसी मालन होनो यो मानो दो कल्छोके सहारे आकाशन तैर रही है।

> विध्य डांडाग्बुबसुत्पडाशं निष्नन्नकिं कर्णगसृत्पडाशम् । भ्रेजेऽप्तनीच सुरयो निजेन हावेन गच्छन् सुरयोनिजेन ॥८।४०

विकसित कलिकाओसे युक्त लीलाकमलको हिलाकर कानपर लगे कमलके लोभी भ्रमरीको मारती हुई वेससे बढती कामिनियोके झुण्टने अप्सराओमे सुलभ अपने हाव-भावके द्वारा अञ्चल छटा दिखासी थो।

## वीररस

महाकवि घनंत्रयने युद्धोके विवेचनमे बीररसको सुन्दर व्यंक्रना की है। योद्धाओकी विविध चेष्टाएँ, वीरतापूर्ण कार्य एवं अस्त्र-सत्त्रीकी झनकार पाठकोंके हृदय-में वीररसका संचार करनेमें समर्च है। यथा-

> प्रभावतो बाणचयस्य मोक्ति प्रभावतोषे समरे स्थिते मृषाः । प्रभावतो हीनतया विवर्तिता प्रभावतो हीनतया रराजिरे ॥६१६ ९

अंतन्तुष्टराजाराम अववा भोमको समरस्थलीमे उपस्थित, प्रतापवान् वाण वर्षति योद्धाओं के कारण लक्ष्मीसे परिस्यक्त अंतर्ग्य प्रभावसे वंचित शत्रु राजा स्त्रोग प्रभुताको दृष्टिसे तनिक भी नहीं जैंचते में।

कोचक या तूर्पणखाके प्रति भोम या स्वस्मणको उक्तियौ, वीरताका भाव उत्पन्न करनेमे समर्थ है— स्वजीविते निर्विजसे यदि श्वं विशानसं वा गिळ कासकृटस्। तेनाहतेयं महिस्रेति मे मा कथा जनोदाहरणं दुरन्तस् ॥५१३

यदि तुम्हें अपने जीवनसे घृणा हो गयी है तो आगर्ने जरु मरो, या कारुक्ट विष पान कर को । लक्ष्मण या भीमने एक स्त्रीको मार डाला षा, ऐखा निन्दनीय ् जवाहरण मित्रव्यके लिए न होने दो ।

> महीं समृहन्तिम्बाक्षिपन्तं ब्रध्नं प्रतापाग्निभिवोद्गिरम्बम् । ब्रवाणमाक्षिप्य गिर तथासौ निर्धानपातोपहृत जगर्ज ॥५।२६

पृथ्वों को मिलते हुए हे, मूर्यको आकाशसे नीच कर फेंकरेले, प्रतायकी अम्मिको जगलते हुए-से और पूर्वोत्त प्रकारने बोलते हुए लक्ष्मण अवया भीमकी आक्तो काटती हुई सूर्यणवा अयदा कीचक ऐसे जोरसे बोला या, जैसे बिजली अगर गिरनेपर कोई विकासना है।

प्रयाणभेरीके सुनते ही राजा लोग आनन्दने झूमने लगे, बीरोके शरीरमें रोमाच हो लाया। प्रसन्ततासे कदच टूटने लगे। चतुर्रिगणी राघव-पाण्डव सेनाका

> भारायं दिशि दिशि तं निशम्य तस्या रोमाञ्चे परिहृषितैस्तुनुर्गणाम् । अम्मोदयथमरवोध्यरतन्तरिच संरेजे स्वयमिय सा विदरस्रमिः ॥१-।३

सपस्त दियाशीमें प्रयाण भेरीके उस घोषको सुनकर परम जानन्दसे उठे रोमाचचे हाग गाजा लोगोको काया वैसी हो घोषित हुई थी, जिस प्रकार वर्षारम्भये भेषोकी प्रथम गर्जनाको सुनते ही अपने-आप निकले रस्न अकुरोसे पुस्त विदूर-पर्वतको भूमि होती है।

#### भयानक रस

राधन-पाण्डव राजाओं के पराक्रमपूर्ण युद्धका आतंक सर्वत्र 'छा गया था, उनके बाणकी टंकारसे मागर्यात्मयोके गर्भयात हो गये थे। खेबर भयविद्धल हो स्तब्स थे। युद्धको भीषणतामे सभी दिशाएँ भयभीत थी, चारो और चूमकेतु छा गये थे। स्रष्टा----

> पतन्निनाडेन भुजङ्गयोषितां प्रयात गर्भ: किल ताक्ष्यंशङ्कया । नमञ्चरा निश्चितमन्त्रसाधना वने मयेनास्यप्सारस्यता: ॥६।९६

बाणकी टंकारको मुनकर परहकी ध्वनिका वब हो जानेसे नागपिलयों के गर्म-पात हो गये थे। खेबरोको भी ऐसा दाखन-अब हुआ था कि तत्कवारको मियानसे निकालनेका प्रयत्न करते-करते ही उन्हें यह विश्वास हो गया था कि वे मन्त्रवलसे ही सफल हो सकते हैं।

> समन्ततोऽप्युर्गतथूमकेतवः स्थितोध्वेबाह्य इव तब्रसुर्दिशः । निपेतुरुरुकाः कलमाप्रथिद्वका यमस्य कम्बाः कृटिका वटा इव ॥६।१७

पुढ़की मीचनताले बचों दिसाएँ ऐसी भीत हो गयी थी, जैसी कि चारो ओर-से पूमचेतु डा जानेपर होता है और उनके बाल लड़े हो जाते हैं। सारू-संबर्धसे जरानन परे सामकी बालोंके समान मुक्त रंगको विचलियों पिर रही थी, जो समकी लम्बी और टेडी बटाके समान प्रतीत होती थी।

#### बीभत्स रस

युद्धभूमिमे मृत मनुष्योंका मास, रक्त आदि पड़ा हुना था। कटे सिर और घडोंको लेकर पिचाच, डाकिनी, स्मृगाल आदि मोसाहारी नाना प्रकारसे उत्सव सम्पन्न कर रहे थे। यथा—

अस्पवसामांसरसेन भग्ना मस्तिष्कमुन्धग्रकपाळशहकम् । आस्वाच तद्दाचिककस्पमस्या छेमे स्विमंग्नमुखै. विशाचै: ॥ १६।८२ अलंकार-ग्रोजना

प्रस्तुत महाकाव्यका वित्तम सर्ग यमकार्णकारमें ही जिला गया है। यमकके सभी प्रकारके उदाहरण इस सर्गम वाये हैं। यमकके व्यव्यवनके जिए इस सर्गम हो १ ४६ पद विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। क्लेम तो समस्त पदों में पाग बाता है। व्यक्तिकारोमे उपमा, उरोजा, काक, व्यतियोक्ति वादि समी प्रविद्ध वरुकार प्रयुक्त हैं। सप्तमा

काव्यशोभाको बृद्धिगत करनेवाले घमको अलकार कहा जाता है। महाकवि धनजबने विभिन्न उपमानोका प्रयोग कर इस अलकार द्वारा काव्योत्कर्ष उत्पन्न किछा है।

कटाक्षजीला इव दोषिका: १।२६—मछलीके समान चंबल गतियुक्त वेश्याओंके विशाल कटाक्षोको बावडियोंके समान कहा गया है।

गवाक्षजालैरिव १।२०-गगनचुम्बी शिखरोसे युक्त पर्वतोकी भूमि मदोन्मत्त हापियोके दस्त प्रहारके कारण खिडकियोंसे ब्यास प्रामाद खेणीके समान सुशोमित यो ।

मेरोरिव कृतिमाद्यः १।२२---जिन नगरोके क्रीडा पर्वत सुमेरु पर्वतकं समाम सुगोभित थे। सुमेरुपर सुर देवता क्रीडा करते हैं और क्रीडापर्वतींपर सुरा उपसेवन होता था।

धूमोद्गमकुष्डिका इव १।२४—धूम निकलते हुए वातायन धूमकुण्डीके समान प्रतीत होते थे।

बट इव गुणः २।२१—राजाके गुण बटवृक्षके समान विना फूळे ही—प्रकट हए ही फल देते थे।

चुणाहृतं काष्टिमय ३।४० — पुत्रहीन राज्यको पुनसे लागी लक्डोके समान कमजोर कहा है। राज्य परम्पराके संचालनके लिए सन्तानका रहना आवश्यक है, यह इससे व्यक्तित होता है। कस्कोश इयामनुखादोः ५।३६—समृद्रकी लहरोके समान घोड़ोंकी सेना बढ़ती जा स्त्री भी।

सलानामिव ५।६०--बाण दुर्जन समूहके समान नही रुकते थे।

अर्थकामादिव ६।२ — जिस प्रकार अर्थ और काम पुरुषार्थका सेवन संचित सर्थको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भीम, अर्जुन आदि बीर शत्रुओकी सेनाको समाप्त कर रहे थे।

#### उत्प्रेक्षा

मन्दोन्यसः हाथियोके मदकी बारा प्रवाहित हा रहो है। वे उन्मतः होनेके कारण अपने सिरका संचालन कर रहे हैं। उनकी लाल-लाल बांधें बीर उन्माद सूचक बाह्यतिसे जबगत होता है कि वे अपने बन्यनका विरोध करनेके लिए ही माथा धुन रहे हैं। यथा—

> दन्नां द्रधानाः सत्तु गन्धघारिणीं महादुमस्कन्धनिवदकन्धराः । स्वबन्धवैरोद्धदयेव सिन्धुराः शिरांसि वस्यां धुनतेऽरुणेक्षणाः ॥ ११९७

### विरोधा भास

वास्तविक विरोध न होनेपर भी अहाँ विरोध प्रतीत होना हो, वहाँ यह अरुंकार होता है। कवि घनंजयने नगर विभूतिके चित्रणमें इस अरुंकारका व्यवहार किया है। यथा—

उदर्कसंक्लेशमरं स्वयं वहत् परस्य संतापहरं फलप्रदम् ।

युतं विज्ञास्मापि विलंब्य सङ्बन विभाति यत्रोपवनं समन्ततः ॥ ११९४

उपवनका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि स्वय वसकते सूर्यके आताप-जन्म क्लेश्वको सहन करनेवाला हीनेपर भी कम्प लोगोके सम्तापको दूर करनेवाला है, यह निरोध प्रतीत होता है, जतः जो स्वय च्लेशपुकत है, वह जन्मके चलेश्वको किस प्रकार दूर कर सकता है। परिहार यह है कि सिरंगर चमकते सूर्यके आतापको सब्द कर मो दूसरोको छाया द्वारा शीतज्ञा प्रदान करता है।

### परिसंख्या

अयोध्या और हस्तिनापुरीके वर्णन प्रसंगमें बताया है कि वेस्याओंके अतिरिक्त इस पुरीमें कोई दूसरा न बा, जिसकी प्रतिमा शुटी हुई हो, दूसरोंको ठगा हो, बनावटी रूपसे सेवा-सरकार किया हो, केवल लग भरको प्रीति निभायी हो।

श्वस्यतम्बाः परकोकवक्षकाः कृतोपचाराः कृतकेन कर्मणः। शुक्रुचरकास्वरका बहुष्ककाः परे न यस्वां पुरि पण्यदारतः॥ ११४८ दशरव और पाष्ट्रकी राज्य-स्वदस्याका चित्रण करते हुए लिखा है--- प्रसेदुषि स्थितिमति यत्र राजनि व्यवांश्चकान्यपि न जहार मास्तः। स चातकः सतततृषातुरोऽश्वाः पतिंबरावस्थयविद्याहे परस् ॥ २।२८

वायु ही व्यवाजोंके कपरोंको बुराता-उड़ाता था, अन्य बोरोकी बात ही स्या ? केवल पातक पक्षी ही प्यासके व्याकुल रहता था तथा पतिको वरण करके पाणिप्रहण करनेवालो कन्याको विदाके समय ही आंसु बहते थे।

## वकोक्ति

अन्य अभिप्रायसे कही गयी बातका अन्य अर्थ लगाना वक्रोक्ति अलंकार है। यदा---

> गुणाऽसिलं वसु च परेण तदृह्यं गृहीतमप्यमञ्जत यत्र न स्ययम् । अमस्यसंव्यवहृतिकोमविस्मयं प्राचमन्वगमदशेषतः क्षयम् ॥ २।५

जिस राजाको समस्त सम्पत्ति तथा सामुजनोचित गुण दूसरो—याचको तथा अनुकरण करनेवालीके द्वारा बहुण किये जानेपर कम नही हुए थे। किन्तु मिन्या अवहार, लोग तथा आदवर्य दूसरोमें हो चले गये थे और हवर्षे उनका लेशमाच भी तोव न था।

### आक्षेप

महाकवि धनंत्रयने विवक्षित बस्तुको विशेषता प्रतिपादन करनेके लिए निषेष या विधिका आभाग्त प्रकट कर आद्येष जलंकारका नियोवन किया है। यथा— अत्यत्ति त्रियुष्ट सतीचु अक्तिपु विश्वय्वि व्यमिष्यति स्म न स्वयस्। पदात्वः किमु किमरातय-स्ता सहाव्या क्षित्र क्रिक बस्व बस्तुषा ॥ १।१४

प्रभु-मन्त-उत्साह रूप तीनो समीचीन शक्तियोका सर्वदा उपयोग करनेवर भी जिसने वर्ग, अर्थ-काम क्यी निवर्गका भी परस्पराविरोवेन पाकन किया था। अनुगामियो, पुत्रो तथा सहायकोका तो कहना ही क्या, इसके शत्रु भी मित्रके समान आवरण करते थे।

### अतिशयोक्ति

कवि घनंजपने दशरपको सूर्य और चन्द्रसे भी बढ़कर प्रतापी और आनन्द प्रदान करनेवाला कहा है। अतः खतिशयोक्ति अलंकारकी फोकना की है—

भुवस्तकं प्रतपति संभ्रमन् रविः शशी चरन् स्वयमनितन्द्यस्ययम् ।

जुनराक प्रवता सम्मान् रायः सदा चरत् स्वनानानन्वस्वन्य । चरैः स्थितः पुरि सचराचरं जगायरीक्ष्य यः स्म तदति संधिनोति च ॥ २।१५

सूर्य स्वयं संवारका परिभ्रमण कर उसे आवय देवा है। बन्त्रमा भी वंबार करता हुआ सृष्टिको अपनी वन्त्रिकासे आङ्काषित करता है, किन्तु यह बयारब अपनी राजवानीमें रहता हुता भी स्वाबर तथा प्रेमम संवारकी गूमवरोके द्वारा पूरी आन-कारो रखता था और उनपर प्रवास तथा निषद्ध करता था।

#### निञ्चय

पिता और पुत्रके पारस्परिक निश्चित सम्बन्धको ब्यंजनामे कविने निश्चय अर्लकारकी योजना को है—

तस्याज पुत्रो विनयं क्यक्जिही पिता नानुनयं कदाचित्।

यतः पिता पुत्रमनन्यदाशं कस्यापि नाभुद्रपुरुद्धधुन्तम् ॥ ३।३४

पुत्रोने रंचमात्र भी विनयको नहीं छोडा या, तथा पिताने कभी भी इनपर स्नेहकी कभी नहीं को थी। पिता-पुत्रने कभी भी अपने आचरणको मर्यादाका छोप नहीं किया या, यतः पुत्र और पिता दोनों परस्परमें निरयेक्ष थे।

### समुच्चय

महाकवि धनंजयने एक कार्यकी सिद्धिके लिए अनेक कारणोका वर्णन कर समुख्य अलंकारकी योजना की है—

दिषो जगद्विलयभयान्यपातयन् न्यपेवत स्मरमपि संततीच्लया।

गृहीतवान् कस्मधमित्यवाचित्तं हश्जनम वः समगमयश्रार्थताम् ॥ "19० यह राजा नंसारके विमाशके मससे बात्रुक्षंका संहार करता या। सन्तानकी दच्छासे काम क्षेत्र करता या, राजस्य भी हुसरीको देनेके लिए लेता या, इस प्रकार उसने अपने जन्मको हो रार्थ कर रखा या।

#### छन्दोग्रोजना

१. वंशस्य १११—६११, १०१४३; १११३१; १३१३३, १३१३९; १७१७१; १७८२ ।

२. बसन्ततिलका ११५०—२।३०; ४१५५, ६१५२, ८१९; १६।८७; १५।४६; ११।४१, ११।३४; ११।३८, ११।४१; ८११८, ८१२२, ८१५२; १०।४६, १२।४७,

१२।५१, १४।३८ । ३. वैडबदेवी २।१—८।२७ ।

४. उपबाति २१३१—२१३३; ३११; ३१४०, ५११, ६१४७, १७१४५, ११३२; १२१४८; ८१५७, १०१३९; ८१२५, ८१२८, ८१३५, ८४४, ८४४; ८४९; ८१५१; ८१५४, १३१३०; १३१३५; १४१२५, १६११।

५ बालिमी रावर—वाधर; ६१४९, ८११०; ८१५०, ११११; १११४०; १२१४१; १४१वर, १७१४७; १७१७०; १७१८०: १७१९०।

६. पुब्षिताब्रा २।३४---५।६७; १३।३८; १५।१; १७।५८; १७।८३।

७. मलमयूर शाहर--- ८११४; ८१९, १०१३७, १३११, १३१३६; १४१२६।

८. हरिणो ३१४३—५१६९; ८१५८; १३१२९, १५१४५; १७१५९,

९. वैतालीय ४।१—११।३९; १७।४१; १८,१४४।

१०. प्रहर्षिणी ५।६५--८।६; ८।८; ८,२६; ९।५२; १४,१।

```
११. स्वागता ५१६६--१०१०: १०११२: १०१४: १०१६: १०१८: १०१२२:
      १०१२४: १०१२६: १०१२८: १०१३०: १४१३७: १७१५०: १७१५२: १७१९।
१२. इतविक्रम्बित ५।६८--६।५०: ८।१: ८।२० ।
१३. मालिनी ६।५१---१३।४२: १६।८३: १६।८५ ।
१४. अनुब्दुष् ७।१--९।१; १८।१।
१ . बार्टलविक्रीडित ७।९५--१४।३१: १८।१४५ ।
१६. जलवरमाला ८१७ - ८१११: ८११३: ८११५: ८११७ ।
१७ रबोद्धता ८।१२---१०।१; १०।११; १०।१३; १०।१५; १०।१७; १०।१९;
      १०।२३, १०।२५; १०।२७, १०।२९; १०।३१: १७।४८; १७।५१।
१८. वंशपत्रपतित ८।१६ ।
१९. इन्द्रवच्या टार१--टार३; टा४३, टा४४; १०।३६; १७।८५ ।
२०. जलोबतगति ८।२४ ।
२१ अनकता ८।३०।
२२. तोटक ८।४८--८।५३ ।
२३ प्रमिताक्षरा ९।५६-१२।१, १७।४०, १७।६१; १७।७८; १७।८४।
२४. जोवच्छन्दासेक १०।४१-- १७।४९: १७।५४: १७।७९ ।
२५ शिखरिणी ११।३७--१२।५०; १३।३४; १४।२९, १५।४९; १६।८४; १७।४०।
२६. अवरवस्त्र १३।३७ -- १७।६५ ।
२७ प्रमदितवदना १३।४०---१४।३०।
२८. मन्दाकान्ता १३।४३ ।
२९. पथ्वा १३।४४।
```

## ३०. चद्वता १७:१। ३१. इन्द्रवंशा १७:७६। **शास्त्रीय पाण्डित्य**

द्विसन्धान कान्यमें व्याकरण, काव्यशास्त्र, राजनीति और सामुद्विकशास्त्र सम्बन्धी चर्चाएँ उपस्वय होती है। यहाँ योडेसे उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

पदप्रथोगे निपुणं विनामे सन्धौ विसर्गे च कृतावधानम् ।

सर्वेषु शास्त्रेषु जिलसमं वरकारेशयि व स्थास्त्रं सुम्रोच ॥ ११६६ वालस् बीर शातुक्योत्रे स्रयोगते विपुल, परक्तगणकरण, सन्ति तचा विद्यर्गका प्रयोग करनेत्रे न पुक्तेवाले तथा समस्त्र शास्त्रीके परिस्नत्युक्तं सम्योता वैद्याकरण भी स्थासरणके प्रस्यपनके समान वापविधाको बना देते हैं।

> विद्रलेषणं देश्वि न सन्धिकार्यं सविद्रह नैव समस्तसंस्थाम् । प्रागेव देवेश्च न तहितार्यं झब्दागमे प्राथमिकोऽसवहा ॥ ५११०

ध्याकरण शास्त्रका प्रारम्भिक छात्र भी विश्वन्ति सन्त्रित सन्तर्भवन्ति प्रस्ते स्वाप्त स्वाप्त

विशेषसूत्रीरिव पत्रिभिस्तयोः पदातिरूसम् इबाहतोऽखिकः #६।१०

बपवाद मूत्र—विशेषसूत्र, उत्सर्गसूत्र—विश्वमूत्र और विजयाठोका निर्देश किया है। स्थाकरणये बात्रुपाठ, गणपाठ, उत्पादि और विवादासत्त ये चार विकायठ माने जाते हैं। बातुरपाठ, यामार वाक एक उपयोगी अंग है, सार्थ कात्रुपाठ कमावर्षे अध्याद स्थाकरण अधूरा हो रहता है। जित्ते शब्द समुद्द व्याक्त प्रकार क्षित्र किया हो। जित्ते शब्द समुद्द व्याक्त प्रकार किया काणू होता है, उतने शब्द समुद्द हो। गण सुक्ता तरम होनेसे उणादि कहुळाते हैं। जित शब्दोको पिढि व्याकरणके अन्य नियमोसे नही होती है, वे शब्द उपादि सुनाने विद्व किये जाते हैं। जिलानुशासनके किया शब्दानुशासन पूरा नहीं मात्रा हो। तिलानुशासनके किया शब्दोकों लिंगका निर्णय विश्व आता है। तिलानुशासनके किया शब्दोकों लिंगका निर्णय विश्व आता है।

कविने लिपिशास्त्र और गणितशास्त्रको राजकुमारोके लिए अस्त्र-शस्त्रको विक्षाकेसमान ही उपयोगी लिखा है। यथा—

> छिपि स सस्थामपि वृत्तचौल. समाप्य वृत्तोपनय. क्रमेण । ब्रह्माचरन पोदशवर्षवदसादत्त विद्या. क्रतबदसेवः ॥ ३।२४

बुद्धकरण और यहोग्योज सस्कारको प्राप्त राजपुत्रोते क्रमण. वर्णमाला तथा अंकपाणितको शिक्षाको प्राप्त करके सोलह वर्षकी वर तक बहुपत्रपंका पालन क्रिया या कोर बृद्धजनोकी तथा करते हुए समस्त विद्याओको सोखा था। बृद्धवेषासे यहाँ ज्ञान प्राप्तिक सामन गुरुकेवा हो प्रदुप करनी चाहिए।

सामृदिक शस्त्रमें भूं, नेत्र, नासिका, कथोल, कणे, ओष्ठ, स्कन्थ, बाहु, पाणि, स्त्रन, पार्थ, उद, जया और पार, इन चौबदु अंगोर्थे समस्य स्ट्रना गुम माना जाता है। महापुरुषोके लक्षणोमें उक्त जगोके समस्यकी चर्चा आती है। इस काव्यमें भी बताया है—

> चतुर्दशहुन्द्वसमानदेहः सर्वेषु शास्त्रेषु कृतावतारः ॥ ३।३३ इस काव्यमे निम्न विशेषताएँ पायौ जाती हैं—

१. बसाम्प्रदायिकता—प्रम्य जैन कार्ब्योके समान जैनवर्म और दर्शनके सिद्धान्त बणित नहीं हैं। बत: दर्शनके भैवरजालमें पाठकको उलझना नहीं पहता।

सिंगानुशासनमन्तरेन झम्दानुशासन नानिकसिति सामान्यविशेषसस्माभ्यां तिज्ञमनुशिष्यते।— आवार्ण हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन 'एक खम्पयन, चौलम्बा निष्ठामवन, बाराणसी, रहर्दद्वर्षै०, पृ० १७।

२. लौकिक बस्युदय---शामान्यतः समस्त जैन काव्योंका लक्ष्य निर्वाण-प्राप्ति है, पर इस काव्यकी समाप्ति नायककी राज्यप्राप्तिपर हुई है।

 क्यावस्तुका निर्वाह कुशलतापूर्वक किया गया है। क्लेषका इतना सुन्दर निर्वाह बहुत कम काव्योंमें हवा है।

४. कविने इस कास्पकी वनंजयांक कहा है। प्रत्येक सर्गके अन्तमें कुछलता-पूर्वक वनंजय कवि नामको भी अंकित कर दिया है।

#### अस्य कारवोंका प्रभाव

## रघुवंश और द्विसन्धान

द्विसन्धान काव्य रचुकंशसे अनुभाणित है। विशेषतः रचुजन्म, दिलीपका रचु जन्मके समयका उत्साह, रचुका विद्याषहण, संस्कार प्रभृति सन्दर्भोका प्रभाव द्विसन्धान-पर है। रामजनका वर्णन करते हुए कहा गया है—

> तेषु प्रहेपूरक्यतेषु तस्मिन् नक्षत्रयोगे सुबुवे कुमारम् । अवग्रहो वैरमवन्नमुमे बेनापि नक्षत्रसुदीर्णमन्यत् ॥ द्वि० ३।११

जिन प्रहोसे एव्सीपर उपसर्ग नही जाता है, उन सबके अपने-अपने उच्च स्थान-पर रहनेपर तथा जिनके कारण विपरील उद्धत क्षात्र —क्षत्रुका उदय नहीं होता है, ऐसे नक्षत्र तथा योगमें महारानीने राजपत्रको जन्म दिया।

पपुरंबमं बताया है कि जिस प्रकार राजा अपनी तीन साधनाओं वाणी धालिकी अपन सम्पत्ति पा लेता है, वेने ही स्टाणीके समान तेवसाओं सुदिषणाने भी नद्द पुत्र उत्पन्न किया, जिसके सीमाप्यासाओं होनेकी सुबना वे पाँच सुनसह दे रहे थे, जो उस समय उच्च स्वामप्र ये और सामसे सूर्यके न होनेके कठ समये ये।

राजपुत्रके जन्म लेतेसे प्रपूतिकायुक्तें रखे गये रत्नोके दीयक तेवहीन हो गये ये। यही स्थिति रमुवंशमें भी रचुके बन्मके समय बत्तलायी गयी है। अदा दिसन्यान-पर रमयंत्रका प्रमाद स्पष्ट कपों देखा जा सकता है।

> तिस्मन् सुतै तरक्षणजातमात्रे रत्नप्रदीपाः प्रमया विशुक्ताः । नित्यं नराडम्बितमोगमागा नागा इवोच्चैः सविवादमस्युः ॥ द्वि७ ३।११

उस क्षणमें ही उत्पन्न उस राजपुत्रके सामने प्रसूतिगृहमें रखे रत्नोंके बीपक तेजहोन हो गये ये और मन्त्रचेता मनुष्योंके द्वारा फणसे पकड़े गये सौपोंके समान सदा-के जिंग जनवन्त उदास हो गये थे।

१ प्रहैस्ततः पंचभिरुस्वसंत्रवैरसूर्यमे स्चितभाष्यसंपदम् । असूतपुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शिक्तियार्थमक्ष्यम् ॥ रष्टु० २।१३

रषुर्वशमें बताया है--

भरिष्टश्चयमं परितो विसारिणा सजन्मनस्तस्य निजेन वेजसा ।

निशीयदीपा. सहसा हतस्विषो बभवुरालेख्यसमर्पिना इव ॥रघु० ३।५५

उस भाग्यवान् बालकका तेज सीरी गृहमें चारी और इतवा छाया हुआ था कि बाबी रातके समय बरमें रसे हुए दीपोंका प्रकाश भी एकदम फोका पड़ गथा और वे ऐसे जान पड़ने लगे मानो चित्रलिखत हो हो।

पुत्र-जन्मके समय राजाने शुभ सन्देश सुनानेवालोको राजविद्वाको श्रेष्ट अन्य समस्त बस्तुएँ प्रदान की। इस सन्दर्भ के लिए भी कवि रघवंशका ऋणी है।

निवेदयद्भ्यः सुतजन्म राजा स राज्यचिक्कं सुतराज्यभाव्यम् । हिरवेतरेक एतवान्नकिचिद् देयं हि तुष्टैरपि नान्यदीयम् ॥द्वि॰ ३।१६

राजाने पुत्र जनमको सुचना देनेबालोको इस प्रकार पुरस्कार दिया था कि उनके सरीरपर मानी राजा राजपुत्रके राज्यांचह्नों को ओडकर और कोई आपूरणादि ही न रहें गये थे। क्योंकि महायुक्य परम प्रकार होनेपर भी दूबरोकी वस्तु पुरस्कार ने नहीं देते हैं।

रघुवंशमें रघुजन्मके प्रसगमें बताया है-

जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामृतसम्मिताक्षरम् ।

अरेपसासीत्वयसेव स्पतेः हाशियसं छत्रुयुमे च चासरं ॥ रखु० ३।९६ सट बन्त-पुरके वेकको राजा दिलोपके पास झाकर पुत्र होनेका समाचार मुनाया । इस समाचारको सुनकर राजा हतना प्रसन्न हुजा कि छत्र और रोनो चंबरोको छोड योप समस्य आभूचय तरे हे शाले ।

पुत्र जन्मके समय सम्पन्न हुए उत्सव दोनों काक्योमें समान रूपसे वर्णित हैं। महाकवि घनंजय रपुवंशके इस सन्दर्भसे अवश्य प्रभावित है।

अन्त.पुरे राजनि राजधान्यां देशेऽप्यसम्माय दिशामधीशान् ।

ब्याप्यासनक्षां मकृदुरसनोऽयमद्यापि विश्वाम्यति न प्रप्तातु ॥द्वि० ३।।०

आसनको हिला देनेबाला पुत्रके अन्मका उत्सव रज़वास, राजा, राजवानी तथा पूरे राज्यमें भीन समासका या। जतएव समस्त दिक्पालों तकको व्यास करके यह आज भी समस्त जनतामें चाल ही है, रुका नहीं।

रघुवंशमें यह सन्दर्भ निम्न प्रकार पाया जाता है-

सुखश्रवा मण्डत्येनिस्वनाः प्रमोदनृत्यैः सहवारयोषितास् ।

न देवलं सद्मनि मागधायतेः पथि व्यक्तमन्त दिवौकसामपि॥रघु० ३।।९

बब बालक समारका करवाण करनेवाला वा, दर्शालए उसके जन्म लेनेवर कैसक पुरविकाले पति हिलोपके हो राजसन्दिर में मनीहर बाजे और वेश्याओं हे नाव साबि उसक नहीं हो रहे थे, बल्कि आकायमें देवताओं के यहाँ भी नृत्यनात हो रहा था। इसी प्रकार "दिशः प्रसेदुर्विमलं नजोऽमृत्" (डि॰ २।१४) पर रचुवंशके "दिशः प्रसेदुमस्तो वदुः सुसाः" (रघु॰ २।१४ का) प्रमाव है ।

## मेघदूत और द्विसन्धान

द्विसम्बान और मेयदूवमें भी भावसाम्य पाया जाता है। कवि घनंत्रयने वयोध्या और हस्तिनापुरीके वित्रणमें बताया है कि वहाँ मयूरोके बैठनैके लिए स्वर्णदण्ड बनाये गये हैं। यह प्रस्त उत्तरमेच से प्रसावित है। यथा—

सुवर्णमध्यः शुचिरस्नपीठिका हरिन्मणीनां फलकैः कृतस्थलाः ।

कळापिनां यत्र निवासबद्दयः स्कुरिन प्रायूश्यवाकिका इव ।। द्वि० ११२५ जहाँपर वोनेसे बने निर्दोष रत्नोकी पीठिकापर रखे तथा हरित मणियीसे बनी भूमियुक्त प्रारोके बैठनेके डंडे मोरध्यक्के समान लहलहाते से। मैयदूतमं यह सन्दर्भ मिनन प्रकार आया है—

> तन्मध्ये च स्कटिकफलका काञ्चनी वासवष्टि— मेळे बढा मणिसरनतिप्र दवंशप्रकारी. ।

मूळ पदा माणामरमातत्र ६वरात्रकारा तालैः शिञ्जावस्यसमगैनतितः कान्तया मे

यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्डः सुद्धद् वः ॥ उत्तरु मेरु १९

कृति धनंत्रयने अयोध्या नगरीके चित्रणमें कृतूरीके बैठने तथा गुप्त जलसोतीसे यक्त कैंओकी चर्चा की है। यह प्रसंग भी मेचदतसे प्रमावित है। यथा—

अद्दयपारापतनामिहेतुषु स्थिरान्धकारेषु जळाबगाहिषु ।

अधोगिन संप्रतिपद्मवरसु या न कूपदेशेष्विप सस्सु दूषिताः ॥ द्वि० ९१२० मेवटनमे वर्णित हे---

तां कस्यांचिद्भवनवक्रमी सुस्पारावतायां नीरवा रात्रिं चिरिबळसनारिलबिविष्रुष्कछत्रः । इष्टे सर्य पुनर्शि मवान्वाहयेदध्वरीपं

मन्दायन्ते न लक् सहदामभ्यपेतार्थकृत्याः ॥पूर्व ४२

इसी सन्दर्भमें निम्नांकित रलोक भी मेवदूतसे प्रभावित प्रतीत होता है---

विश्वीर्णहारा हतकोर्णशेखराश्च्युतोरू गळा गळितावतंसकाः । रतोस्यवे विस्मृतसीपशक्तयो यदीयमंकेतमबश्चकासति ॥ द्वि० ११२९

रमण बेलामें टूटकर गिरी एकावली, धबकर बिबर गमी जुड़ेकी माला, लिखके हुए करवनीके जाल, गिरे हुए कर्णमुखल तथा मूले हुए सीवके व्याले जिस नगरीके प्रीमयोके मिलनके र्जकत-प्रस्तानी प्रकट करते हैं। मेवदुर में—

हारांस्तारांस्तरलगुटकान्कोटिशः शङ्कशुक्तोः,

शब्पश्यामान्मरकृतमणीतुनसुखप्ररोहान् ।

रष्ट्रा यस्यां विश्ववि रचितान् विद्रमाणां च मङ्गान् संक्ष्यान्ते सक्तिलिवयस्तोयमात्रावशेषाः ॥ ए० ३१

## किरात और दिसन्धान

राजपीति और व्यवस्थाने वर्णनमं कौटित्यके वर्षशास्त्र और किरातसे साम्य प्रतीत होता है। पर यह हत्या है कि किनने सामयीको अपने इंगले रखा है उचा वर्ष भी परिवर्तित कर दिया है। किन वर्णनवने राज्य स्थितिका वर्णन करते हुए जिल्ला है—

> जिगाय पड्विभमसिमन्तराश्रय यतः समयं त्वजति न वड्विभं बरुम् । न यस्य यद्भ्यसनमदीवि सप्तकं स्थिराभवत् प्रकृतिषु सरुषु स्थितिः ॥ —किं० राष्ट्र

ाजाने काम, कोबादि छहीं प्रकारके बन्तरंग शबुकोंको बीत किया था, करः मौजत, मृत आदि छह प्रकारको तेना हवे नहीं छोड़ती ची । बद, स्त्रो, बूद आदि सादो ज्यान सके प्रनये मही आये वे, जत्यव स्वामी, क्याय्य, गृह्यू, कोश आदि सातो प्रकृतियोंको तथिये उनको स्थिति दव यो ।

किरातमे---

कृतास्थिड्वगंत्रयेन मानवीमगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना। विभाज्य सक्तित्वसम्ततन्त्रणा वितन्त्रते तेन सबेन पौरुषम् ॥ कि० १।९

वह राजा काम, कोस, लोग, मर, मोह बौर बहुंकार वे नो प्राणीके छह धर् है, इन्हें जीतकर मनुष्प मात्रके लिए दुवेंय, मनु द्वारा उपस्थित को सासनपद्गित है उसे कार्यक्रममें लोगेकी हच्छा रखकर बौर खालसको दूर प्रयाकर समय विभागानुकूल गीति-पक्सो सारार केन्द्र अपने दुख्याईकी विस्तात कर रहा है।

इसी प्रकार 'ढिपो जगढिलयभयान्यपातयत्' (ढि॰ २।१० ) किरातके 'ढिपा विधाताय विधातुमिन्छतो' (कि॰ १।३ ) के तुत्य है ।

## माघ और द्विसन्धान

हिसन्यानपर माघ काव्यका भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है। द्वारकाके वित्रणमें कवि माघसे प्रभावित है। बाजारोका वर्णन करते हुए कहा है—

प्रवालमुक्ताफलशङ्ख्याकिमिविनीलक्केतमबद्भगारुडैः ।

बदायमा मान्ति क्तु:पयोक्ष्य. कुतीशि द्वाष्का इव स्वनतेषत: ॥ द्वि । ॥ दे । ॥ से भोती, नेवा, ग्रेल, तीत, करूतन, साल, हीरा, मरक्षमणि काविते सरे बाजार ऐसे सुधीनित होते हैं, मानो किसी कारको कारों समूद्र मुख्य गये हैं और केवल उनके रत्न ही शेष रह गये हैं।

माघर्मे—

विशक्षये पुगकृतानि यत्र भ्रमागतैरम्बुमिरम्बुराशिः ।

कोकैरकोकचूतिमाञ्जि मुख्यान् रत्नानि रस्नाकरतामवाप ॥ मा० ३।३८

जिस द्वारकापुरीनें बाजारोंमें केर किये गये, स्विर कान्तिकाले एलोंको वालियोंसे आये हुए चंचल जर्कोंसे चुराता हुवा समूद रत्वाकरत्वको प्राप्त हो गया—रत्नोकी राणिवाला बन गया।

एक ही तथ्यपर दो कल्पनाएँ की गयी हैं।

तनुं नटम्स्याः किङ काचकुहिमे सुवस्त्रङ्गे यत्र रिकोस्य विभिन्नतास् । इयं प्रविद्या किमस्चिता वसुरिति अक्ट्रीक्षेकुटिविरच्यते ॥ द्वि० ११३०

माधर्मे —

कान्तेन्द्रकान्तोपळङ्कश्चिमेषु प्रतिश्चयं सम्यंतछेषु तत्र ।

उच्चैरघःपाविषयोमुचोऽपि समृहमृहः पबसां प्रणाख्यः ॥ मा० ३।४४

इसी प्रकार 'सिवासिताम्मोस्हसारितान्तराः प्रवृत्त पाठीनविवर्तनक्रियाः' (ढि॰ १।२६) पर माथके 'सितं सितिस्ता सुतरा मुनेवैर्जुवसारिभिः सौधमिवार्थ-लम्भयन्' (मा॰ १।२५) का प्रभाव है।

## सप्तसन्धान

उपलब्ध सन्धान काव्योमें सससन्धान महाकाव्य काव्यक्ताको दृष्टित सहस्य पाटकोका ध्यान सहवर्षे ही अपनी बोर आकृष्ट करता है। इस महाकाव्यमें ऋष्यदेव, शानितनाय, नीमताय, पादनेताय, महाबोर, रामबन्द्र बोर ओक्कृष्ण इन सात महापूर्वोके चरित एक साथ निवह है। क्वाबरनु नी सर्गीमें विभक्त है। कविने दृश्व-चित्रण और वस्तुव्यापार वर्णनेमें काव्यकताका परिचय दिया है। रचित्रता किंव मेथवित्रय उपा-ध्याय काव्य, अयाक्ररन, ज्योतिय बोर तर्कसास्त्रके पिष्टत हैं।

### कवि-परिश्वय

मेचविवय तपानक्कके बाचार्य थे। इनके गुरुका नाम कुगविवय था। इनकी गुरुररूपरामें होरविवय सूरि, कनकविवय, शीलविवय, कमलविवय, सिद्धिवय और कुपाविवयके नाम मिलते हैं।

किन मेपनिजयने मापको पादपूर्ति कर देवानन्वाम्युर्य, मेपबूदको पादपूर्ति में मेपदूर्त समस्यालेख और नैयपको पादपूर्तिमें शान्तिनाथ परितको रचना को है। लोक-साहित्यके क्षेत्रमें पंचाच्यान और कवासाहित्यके क्षेत्रमें लघूनियन्टिवरित उपयोगी है। काव्य प्रणयनके समय कविको लेखनीपर बनवती सरसदी पूर्णत्या आसीन रही है।

यह काळ्य 'सरणि' टोका सहित श्रीजैन साहित्यवर्धक सभा, गोपीपुरा सुरत्ते वि० सं० २००० में प्रकाशित ।

#### स्थितिकाल

देवानन्दकी प्रशस्तमं उसका रचनाकाल वि॰ सं० १७२७ (ई॰ सन् १९७०) बताया गया है। सप्तसन्धान काव्यको समाप्ति वि॰ सं० १७६० (ई॰ सन् १७०३) में हुई है। कि कोश एक रचना विववदेव माहान्स्य विवरण की एक पाष्ट्रिणि वि॰ सं० १७०९ को प्राप्त है। इसके प्रतिलिधिकर्ता औरंग सोमगणिके सिष्य मृति सोम-गणि है। बत: स्पष्ट है कि इस टीकाको रचना कविने वि॰ सं० १७०९ (ई॰ सन् १६५२) के पूर्व ही को है।

किंव मेयविजयने हिन्दीके जैन महाकिंव बनारसीवासके दिगम्बर मतका निरासन करनेके हेतु 'मुक्तिप्रवोध' नाटककी रचना की थी। इसने दतना स्पष्ट है कि मेयविजय महाकिंव बनारसीदासके समझालीन या उन ने उत्तरवर्ती हैं। बनारसीदासको जन्म मायवाक्ता ११ वि० सं० १६५३ में हुआ था। इन्होने नाटक समयसारको रचना वि० सं० १६९२ (१६९६ किं) में सम्प्रम की है। इनके इस नाटकके अनुकरण-पर मेयविजयने 'युक्तिप्रवोध' दार्थीनक नाटक लिखा है। इसने विभन्न सम्प्रदायके इस्तेशिको आशोजना को गयी है।

चन्द्रप्रभा (हैमकौमूदी) का प्रणवर्ग वि० स० १७५७ मे, उदयदीपिकाका वि० सं० १७५२ में और वर्षप्रवोषका प्रणयन वि० सं० १७३२ मे किया है। अताएव कविका समय ६० सन् १८वी अतीका प्रारम्भ है।

### रचनाएँ

काव्य, कथा, ज्योतिय और व्याकरणके रूपमे इनको रचनाएँ प्राप्य है। प्रमुख रचनाओं का परिचय प्रस्तुत किया जाता है।

१. देवानन्दमहाकाव्ये — माथ काग्यके प्रत्येक इलोकका अन्तिम चरण लेकर और तोनपाद स्वय नये रचकर विजयदेव सूर्रिके चरितको निबद्ध किया है। इस काव्य-में सात पर्व है।

२. शान्तिनाथचरितं — नैयच महाकाव्यके प्रयम वर्गके समूर्ण क्लोकोंको समस्यापृति है। इस काव्यके क्रमशः नैयक्षके प्रयम चरणको प्रयम चरणके, दितीय चरणको तृतिय चरणको तृतिय चरणको चतिय चतुर्य चरणको चतुर्य चरणको चतुर्य चरणको चतुर्य चरणको चतुर्य चरणको चतुर्य चरणको मिलोक्षत किया गया है। इसमें छह वर्ग है।

१, मुनिनयनारवेन्द्रमिते ( १७२७ वि० स० ) वर्षे हर्षेत्र सादडीनगरे—देवानन्द प्राप्त प्रशस्ति ।

२, विग्रद्वसमुनीन्दूर्ना (१७६० वि० सं०) प्रमाणात् परिवरसरे । कृतो यमुखम —सप्तसम्धान प्रान्तप्रशस्ति ।

३ मुनिसोमगणिनो स० १७०६ वर्षे चेत्रमासे विजयदेव माहारम्य प्रान्त पुष्पिका।

४, बिजयन्ते ते गुरव शैनशर्योन्युवरसरे ( १७६० वि० स० ) तेथाम् ।—चन्द्रप्रभ प्रान्त प्रशस्ति ।

४ सिधी जैन प्रत्यमाला, बहमयानाद—यसकतासे १६३० ई० में प्रकाशित । ६. जैन विविध सास्त्रमासा बारा प्रकाशित, तिथि खर्नीकत ।

- मेघदत समस्या लेखे —मेघद्वकी समस्यापृति की गयी है।
- प्र. दिख्जिय महाकाव्य विवयप्रम सुरिका चरित निवढ है। इसमें ग हैं।
- ५. हस्तसंजीवन सामृदिक शास्त्रका प्रन्य है। हस्तरेसा विज्ञानके लिए यह उपयोगी है।
- ६. वर्षप्रबोध ज्योतिषका ग्रन्य है। इसमें अन्य ग्रन्थोंसे संकलन भी किया गया है। वर्षफल, शकुन, ग्रहस्वरूप आदि विषयोंका अच्छा वर्णन है।
- ७. युक्तिप्रवोध नाटक —दार्शनिक नाटक है। दिगम्बर और स्वेताम्बर मतको ८४ विरोधी बार्तोका उल्लेख है।
  - ८. चन्द्रप्रभा-सिद्धहेमशब्दानुशासनकी कौमुदी रूप टीका है।
- सप्तसन्धान काव्य—यह रलेवकाव्यके लक्षणोसे समन्तित है। कविने मंगल स्तवनके अनन्तर सण्डन प्रशंसा और दुर्जन निन्दाका अंकन किया है। क्यावस्तु सरस और बाह्यदोगादक है।

### कथावस्त्

भरत क्षेत्रमें गंगा और सिन्तु नामकी दो पविच नदियाँ प्रवाहित होती है। यहां कोशल, कुछ, मध्य और मगय देश नामके जनपद है। यह जमयदोंसे क्षमधः अयोध्या, हित्तापुरी, गोर्थपुरी, नाराणकी, मपुरा और कुष्णपूरी नामकी नगरियाँ पुशीमित है। इससे अदोध्याये कायभदेव जीर रामचन्द्रमा जन्म हित्तापुरी में शान्तिनायका, शौर्यपुरीमें वीमितायका, वाराणकीमें पास्त्रनायका, वैद्यालीमें महावीरका और मपुराम थीहरूणका जन्म हुआ या। वसीध्यामे नाभिराय और दराय, हित्तापुर-में विद्यवेत, शोर्यपुरीमें समुदा विद्यवेत वाराणकीमें व्यववेत, कुष्टपुरमें सिद्धार्थ एवं मपुरामें वर्षवेत नामके राजा निवाह करते थे। इस राजाओंकी रागियोंने राजियों स्वत्र वाराणकीमें स्वयोका कियेदाने स्वत्र वाराणकीमें स्वत्र वर्षा प्राप्त स्वत्र वाराणकीमें स्वत्र वर्षा प्राप्त स्वत्र वर्षा प्राप्त स्वत्र वर्षा प्राप्त सिद्धार्थ एवं स्वत्र वर्षा प्राप्त सिद्धार्थ स्वत्र स्वत्र वर्षा प्राप्त सिद्धार्थ स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्व

सर्वाही रानियाँ विधि-विधानपूर्वक स्वास्थ्यवर्धक भोजन बहुण करती थी। स्वर्गकी देवांनमाएँ उनका मनोरंजन करती थी। नृपति वर्ग उनके वोहरोकी पूर्ण करते-का प्रयास करते थे। तीर्थकरोकी माताओका देवांगनाएँ विधेयक्यते देवा-सकार किया करती थी। तीर्थकरोक जन्मके समय दिशाएँ शान्त हो गयी, आकास निमंत्र निकल

१. आश्मानन्दर्जन सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित, तिथि अनं कित ।

२ सिथी जैन ग्रन्थमाला द्वारा ११४५ ई० में प्रकाशित ।

३. चौत्वम्मा संस्कृत सीरिज हारा हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित ।

४. ऋषभदेन केसरीमत पीठो रतलामद्वारा प्रकाशित ।

मेंसाणा श्रेयस्कर मण्डल द्वारा प्रकाशित ।

काया और तुन्दुर्भि बाज बजने छमे । नवबह उच्चस्थानघर बुधोमित में ।, नदयभ, सामित, नीम पार्क्ष और महाबोरके जन्म होनेपर हन्द्रका बाबन कम्मित हो गया । चतुरनिकायके देन क्यांन्य, हांत्तनापुरी, शोर्यपुरी, वाराणधी और कुच्चपुर्भे पचारे । एन्द्राणीने कर्ममुहोमें जाकर नावामयी शास्त्रोको सुख्याम और वीर्यकरीको के जाकर इन्द्रकी वीरा । एन्द्रने सुमेश्यर उनका जन्माभियेक सम्पन्न किया । —द्विष्टीम सर्ग

स्वस्यंत तीयं हरोहे तेज से व्याप्त हो गया। अभियेक क्रियाके स्वस्तर तीयंकरों-का नामकरण सम्प्रत हुआ। व्हचन, सालि, नेमि, पार्स्त, वसंमान, राम और क्रण्यने अपनी सावक्षेत्राएँ सम्प्रादित की। मुवास्त्यानें प्रवेश करनेपर उनके विवाहारिक कार्य सम्प्रत हुए। इन महागुरुवाँके आतुगण भी शालिखाकों और सुनक्षणोंसे पुन्त से। प्रतर प्रतिमांके कारण गुरुसे अध्ययन किये विनाही समस्त विषयोंकों विद्यता प्राप्त हो गयी। तीयंकरोका वैभव और ऐस्वर्य अनुपन था। तीयंकरोंके राजा हो जानेपर प्रजा सर्वप्रकारसे सुन्ती थी। राम और कृष्णका राज्य भी अनुपन था। सभी लोग अपने-अपने कार्योमें अनुरक्त होकर भी राज्यके प्रति विद्वाद्य रखते थे। प्रजाको अहर्निया उन्मति हो रही थी। —ज्तीय सर्वा

ती गंकरोके राजा होते हो देशकी सम्मत्तिका विकास हुआ। इन्द्र आदि देवता उनको विवास तत्तर रहते थे। सस्य गाकर सुष्टमको सर्व बाहुबिक आदि पुत्र प्राप्त हुए। इसी प्रकार समस्य कानावायकोकी उन्नति हुई। अोकुल्लका सम्बन्ध पाण्डांके सुर । इसी प्रकार समस्य काण्डांके साथ था। हिस्तिगपुर्यम शास्त्र नृरात राज्य करता था। इनके प्रीप्त पितासहादि पुत्र थे। इसी गंवके नृर्वति कुदेवे कौरव और पाण्डुसे पाण्ड्योंका जन्म हुआ। कौरवोंके पद्यन्त्रसे पाण्ड्योंको बनवाद मिला, इनका विवाह होग्योंके साव हुआ, अतः प्रौप्तीके पित्र पाण्ड्योंको वनवाद मिला, इनका विवाह होग्योंके साव हुआ, अतः प्रौप्तीके पर्यक्र पाण्ड्योंको वनवाद मिला, इनका विवाह होग्योंके साव हुआ, अतः प्रौप्तीके पह्याप्ताती होग्योंको लग्ना प्रूरिश्चर रही। कौष्कका वस्य भी मीमने किया। किया किया होश्योंको लग्ना हुरिश्चर रही। कौष्कका वस्य भी मीमने किया। किया किया है। राम अन्य-पुरके प्रमुक्ति कौर रामको जीवन-घटनाओका सा भी विवेचन किया है। राम अन्य-पुरके प्रमुक्ति कौर रामको जीवन-घटनाओका सा भी विवेचन किया है। राम अन्य-पुरके प्रमुक्ति को सा प्रवेचन करते हैं। तीर्वकर दोला ग्रहण करनेकी दीरारी करते हैं। —जन्म संगं

वीजा पहण करनेके अनन्तर तोषंकरोका बिहार होता है। गाँवों हो तीर्थंकर विभिन्न देगोंगें विचरण करने हैं। ये कठीर तपस्वरण करने में लग जाते हैं। अनेक अकारके उपकार पहल करने पहले हैं। वार्य अकारके उपकार पहल करने पहले हैं। वार्य राम, लक्ष्मण और सीता वनमें मिनाव करते हैं। तुर्पणवाको लक्ष्मण विच्व करते हैं। फलतः सीताका अपहरण होता है। हनुमान् तीताका सम्वेषण करने लेका जाते हैं और वहाँ राजणकी सामको आरोबित करते हैं। क्षेत्रकाको साम्बाविक डाम मिनता दृढ़ होती है। ये अपनी तेनाको नुगठित करते हैं ज्या द्वारकाको सम्ब प्रकारसे सुदृढ़ बनाते हैं। विष्युण जरावम्म कराव होते हैं। विष्युण जरावम्म कराव होते हैं। विष्युण जरावम्म कराव हो ।—चंक्स दर्म

काम, क्रोपाविका विवास करनेके छिए तीर्थंकर तत्यर होते हैं। वैकारके समस्य अगर्थोंका कारण कंचन-कामिनीक्य परिसह है। तीर्थंकर इस परिसहका त्याप-कर ध्यान द्वार कारोंकी निवंदा करते हैं। विवास्य एपं वेव-दानवादि उनकी अर्थना करते हैं। तीर्थंकरोंको केस्वजानको प्राप्ति होती हैं। इन्ह्यादि वेव उनके केस्वजान कत्यागकी पूबा करते हैं। राम रावण्यर सुशोब जीर विभीवणकी सहायदासे विवय प्राप्त करते हैं और सीताको बायस जीटा कार्ते हैं। थीकृष्ण भी सम्बोका उन्मूक्त कर अर्थक्की पद प्राप्त करते हैं। स्वस सर्ग

तीर्थकरिक समयवारणकी रचना की जाती है। भरत चक्रवर्ती बादि राजा उनके समयवारणमें उपस्थित होते हैं। तीर्थकर मृनियोके साथ विहार करते हैं। समस्त प्राणियोको क्रत्यान एवं ज्ञानित प्रदान करतेबाला उपदेश दिया जाता है। प्रशंतवक कवि पर्क्रमुल्लोका सभीव विकाप करता है। तीर्थकरीका उपदेश प्रवाप कर अनेक राजा-महाराजा, रानियाँ, सेठानियाँ दीका प्रहम करती है। चर्मामृतकी वर्षके कारण समस्त प्राणी सन्तीय और शांतिकाम प्राप्त करते हैं। स्वस्त सग

भरत वज्ञवर्ती दिग्गिवयके लिए प्रस्थान करते हैं। योहोके वलनेसे आकाशमें रजकण स्थास हो जाते हैं। भरत दिग्जिब्बयके अनन्तर खिलातोषंपर पहुँचते हैं और बहुँ जिन प्रतिमाशोका बन्दन करते हैं। ऋषभदेव शोर्षकरके मोक्ष प्राप्त करनेके अनन्तर भरत जनके हारा परिपालिक मुमिकी रखा करते हैं।—अष्टस समं

संसारमें ऋषम तीर्यंकरकी कोर्ति स्थास हो जाती है। अन्य तीर्यंकर मी निर्वाण लाभ प्राप्त करते हैं तथा उनको कीर्ति ससारमें स्थास हो जाती है।

राम आयोष्यामें बाकर राज्यभार प्रहण करते हैं। बनारवादये वे सीताका निर्वासन कर देते हैं। मार्चती सीताको अनंगवक्य और वदनांकुछ नामक पुत्र जरफ होते हैं। राम सीताको अनिजयरोक्षा करते हैं। सीता संचारको स्वायंत्रका व्यक्त स्वतासे भुज्य हो विरक्त हो जाती है जौर दोखा बारण कर केती हैं। काझान्दरमें राम भी विरक्त हो तपस्वरण कर निर्वाण मास करते हैं। आह्वक्या द्वारका नगरीकी रक्षा करते हैं, पर यादवों द्वारा द्वेपायन मुनिका तिरस्कार किये जानेसे द्वारकाका सर्वनाव होना है। उद्यमें आग लग बाती है और सोना पियक-पियक कर गिरने कमता है। देवनिनिव द्वारका मस्स हो बाती है। बकराम तपस्या कर निर्वाण प्राप्त करते हैं।

#### कवास्त्रोत और गठन

कपानक अरयन्त प्रसिद्ध है। कविने अपने पूर्ववर्ती पुराण एवं त्रियप्टिशकान-पुरुषवरित आदिसे कपावस्तुका चयन किया है। कथावस्तुमें कुछ भी नवीनता और मीजिकता नहीं है।

क्यावस्तुका यठन की बहुत ही शिविक है। सात महापुरुषोंकी कथाको एक

साथ निबद्ध कर देनेसे कथाबस्तुमें प्रवाह नहीं आने पाया है। तीर्थकरोमें ऋषमदेवकी कथामें हैं। विस्तार मिळता है, जन्म तीर्थकरोको जीवन-व्यापी कथाबस्तु अस्तित नहीं हो पायी है। वालित, निम्न और पावर्षको तो हुछ हो चटनाएँ निबद्ध हो सकी हैं। अस्तित्य तीर्थकर महाबीरकी जीवन रेखा मो जरण हो रह वादी है। श्रीहरूण और राम-के वरितोको मी झोकी यथार्थ रूपमे नहीं मानती है। घटनाओंका विकास मी मन्द गिरितोको का हो एकान्तिति कथामें नहीं जा पायी है। कविन स्वेवर्षों प्रकारन पंतर्क प्रवास करायार वर्षान स्वास करायार वर्षान स्वास स्वास है। प्रवास हो प्रवास हो प्रवास हो प्रवास करायार वर्षान मानाम्ययंत्रना की स्वास में प्रवास करायार वर्षान मानाम्ययंत्रना की मान स्वास करायार वर्षान मानाम्ययंत्रना की मानाम्यकी है। मर्मास्वलोका नियोजन भी नहीं किया गया है। अतः प्रवास कथानीय तथान क्षाम वह स्वास हो होने जोतन की नियोजन मी नहीं किया गया है। अतः प्रवास होणीय प्रवास क्षम है। इतना होनेपर भी एक साथ सात क्षमों की तथी क्षमित क्षाम तथान स्वास हुक है। कियो जोतन-के तथाओं से अनमान्नोको नयी क्षमित क्षाम क्षम व्यविद्या प्रवास हो है।

## महाकाव्यत्व

प्रस्तुत काव्यमें महाकाव्यके समस्त गुण—यमं गाये जाते हैं। कथावस्तु सर्ग-बय है। मंगलावरण सुति कथमें गाया जाता है। दुवंनितन्ता, रुजवनप्रयंका, देश, नगर, नदी, पर्वेत जादिका वर्णन, कवाके नायकोका यरित, रखस्ता, अनुविज्ञानीत्त्रका वर्णन याराज्ञीके बीच समस्या, युद्ध, विचाह, जन्म, त्रप्रस्था, दोका, केवजानीत्त्रवका वर्णन एवं पौलीगत वैशिष्टण इसे महाकाव्यकी कोटियं उपस्थित करते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति काव्यमें निहित है। यहाँ कतियय वर्णन प्रस्तुत कर कविको बस्तुवर्णनात्मक सम्ताको कम्प्यिक्त प्रस्तुत की जा रही है। कवि कुषुमाकर सर्वजनस्ताव्य वसन्तक। वर्णन करते हुए कहता है—

. जातातपस्य बछिता छछिता दिनस्य

श्रीर्नातिशीतमधुरा मधुराङ्गभाञाम् ।

भाषानमप्युपवन पवनेरितेषु

यूनां द्रमेषु चरणाद् रमणान्मयूनाम् ॥ ०।५

समस्य ध्यक्तियोके सहन करने योग्य समझीदोज्या रहनेसे इस मधुर अनुके दिन लिंकत हो गये हैं। यही कारण है कि मुकुनार सरीरवाले भी उद्यानमें बायुके कारण हिल्ले हुए नृशोके नोचे विचरण करनेवाले मृतो या किसरोंकी पानगोध्दोके दर्शन-का आनन्य प्राप्त कर रहे हैं।

सा फालानस्य यशसां जगति प्रशस्तिः

प्रादुवंभूव महसा जितसीरमास. ।

मन्ये तदकं वनुजनमविमाविनोदः

स्तर्थात मौदयमचिराष्ट्र तथा प्रसद्ध ॥ ६।६

फाल्गुन माधका यद्य संसारमें ज्यास है; क्योंकि सूर्य भी अपनी कान्तिते अधिक तेनको प्राप्त नहीं कर सकता है। मूर्यके सरीरते उत्पप्त विभा वळपूर्वक इस फाल्गुन महोनेमें सहनवीजताका त्याग नहीं करा सकी है। आध्यय यह है कि कवि उत्पेदा द्वारा फाल्गुन मासकी समझीठीज्यताका विजय कर रहा है। ये दिन मधुर और मुहावने होते हैं समोको प्रियं ठगते हैं। प्रकृतिके साथ मनुष्यका उत्साह भी यृद्धियत होता आसा है।

> हुर्योधनाम्तकरणं धरणं क्षमाया, भीतस्य तस्य नतु पश्यत एव पुंसः । इष्टा तयोवनकथा जिनसेवना वा, नावाधिरुद्धा यदि वाम्बुध्सिज्जना वा ॥ ७।११

हुवोंबनान्त करणम्—शीतके बिनाशकारक इस वसन्तमें व्यतिशय गर्मीके कारण भूमिगम्याका आध्यम प्रहण करनेवाले पुरुष मीध्यके मयसे खातीकित हो तपीवन जाने या श्रमण दीक्षाका सेवन नहीं कर सकते हैं। धीध्यके बाहके कारण नायपर सवार हो श्रमण करते हैं बचवा जलमें हवकी लगाकर स्नान करते हैं।

इस प्रकार कविने वसन्त्रकी सुषमा, शीतलता एवं उसमे विकसित होनेवाले विभिन्न पर्णोका वर्णन किया है।

वपशिक्षपुमें जलकृष्टिके कारण बारो बोरकी प्रकृति हरी-मरी हो जाती है। अपूर्व, बार्गान्यत होनेके कारण भेड़, मपूर आदि हवाँनमत्त हो नृत्य करने लगते है। ग्रीममृत्के चन्तात्रके कारण प्रकृतिका कण-कण मुस्ता गया या, अब वपिके आरे हो सर्वत्र नव चेतना और नयी स्कृति परिलक्षित हो गही है। कवि इसी दृश्यका वित्रण करता हुआ उद्देशन स्पर्मे प्रकृति परिलक्षित हो गही है। कवि इसी दृश्यका वित्रण करता हुआ उद्देशन स्पर्मे प्रकृतिको व्यक्तिक स्तात है—

> नमसि रमसा वेणीश्रेणी रसोदग्रमाश्रयद् , सुवि घनरवाश्वकुः ग्रीति समे यदि वा दिवा । प्लवगशिविरे हर्षोत्कर्षो न रस्नसि बश्चन्दि,

सभयमनसा नासङ्कायास्तदा निरपूर्गृहात् ॥ अ१२८

आवणमासमें बाकायामें रजका नाम भी नहीं विजलाई पहता है। पृथ्येपर बारों कीर ज़ल भर गया है। वेष गर्जन कर रहे हैं तथा मेडक ज़लमें दुबको लगाकर ह्योंतकर्षक कारण टर्ट-टर्रकी ध्विन कर रहे हैं। मयूर मेथोंका गर्जन मुनकर नृत्य करते हैं। बानर जिविसमें हुर्वध्विन करते हुए किल्कारियों भर रहे हैं। राजस सेना बानरों-की सेनोसे बार्विकद हो जानेके कारण घरने नहीं निकल रही हैं।

शरत्का वित्रण करते हुए कहा है—

पद्मोदयः सरसि निर्मकता प्रयुक्तासंपत्रकस्पनगठिमेश्वराध्वराजास ।

नैपुण्यपुण्यचरिताद दुरितासिकृतिः

किं किं शरक तनुते स्म सुखं जनेऽस्मिन् ॥ ७।३१

धारत् ऋतुके बाते ही कमल विकसित हो बये हैं, जलमें निर्मलता बा गयी है। पिकाफेंके बाहनोकी सुन्दरता सुधीमित हो रही है—वपिक कारण पिकानेने मार्ग करना बन्द कर दिया था, अब वे पुनः अपने बाहन तैयार कर जाने करी हैं। पापके रक जाने-से पवित्र पुणावरणकी प्रवृत्ति देखा जा रही हैं। यह बारद् ऋतु संसारके क्सि-क्स सुलको उत्तरन नहीं कर रही हैं?

कविने खलका चित्रण बहुत हो मामिक किया है। कवि कहता है---

खकादरो यश्च गर्वा स्वभुक्ती

सवेत्पञ्चनासुचितो न नॄणाम् । स गो. पतित्वाद यदि भूपसर्गे

तस्वाञ्चपरयं भ्रवमीइवरस्य ॥ १।९

लन-बिल—ितन्तनन्त बार पशुबों में ही पाया बाता है, मनुष्यों में नहीं। लन्न - तिनन्तन्त्र को पाया प्रकार करते हैं, मनुष्यों के बीच लन्नका सम्मान नहीं होता। यदि कदांचित् लन्न व्यक्ति पृथ्वीका अधिपति बनकर राजा हो जाये तो निश्चय ही इसमें विधाताका पाशास्त्र —मन्त्रल प्रकट होता।

> सके प्रतीता बहुधान्यपाताद् विशेषणा श्लेषमतिर्वृपस्य । भुस्ते निबन्धेन गर्वा नृणां वा निजार्तिकस्यापि मनाग् न मोगः ॥ १११०

दुर्जनके रहनेयर नाना प्रकारकी वियक्तियाँ सहस करनो पहती है। समाष्टके दूर करनेये या राजकार्यके स्थालनमें विकास होता है अपना विकास ताता है। शकि- हानमें रखे हए गहें, बान्य, चना आदिकी दमरोका उन-उन स्नत्र विशेषके एकन करनेये से देवल--जंबापकी प्रवृत्ति होती है, यह प्रसिद्ध है। गो, बृदम आदि पशु चारमोकी उत्पन्न करनेयर मो उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। राजदूत आदि कार्योक नियोजन और निजयन करनेयर भी वे अपने हारा अजित वेतन आदिका स्वत्याश भी उपयोग नहीं करते हैं। तारपर्य यह है कि खल व्यक्ति नाना प्रकारके अन्य लोगोको कष्ट देता है।

## रस-योजना

प्रस्तुत काश्यका जेगी रस शान्त है, अंगक्यमे बीर, मयानक, प्रांगर और कश्यरसमा नियोजन किया है। कथाके साती ही नायक जन्मिम जीवनमे संसारसे विरक्त हाकर तप्यस्थण करते हैं और आंवनका सावस्थिक स्वस्य निर्वाणको मानते हैं। युद्ध और प्रशास औवनके चूलीयेंस चिंटत होते हैं, पर बनके जीवनका अन्तिम कस्य चिरत्तन सुल प्राप्त करना है। बतएव किव मेपविजयने तोयंकरोके साथ अन्य अविजयंका दोक्षा प्रहण करना भी प्रद्यांत किया है। युद्धके प्रस्तममें "समुद्र-विजय नेमनार सानकहुन्तुमिः। गर्वितंत्त्त्रज्यामात" (६१३४) में वीररसका परिपाक भी हुना। यद्यपि स्केप काव्यमें एक साम जनेक आस्थानोके निबद्धकर देनेसे रसामि-ग्रंजनकी समस्त सामग्री उपलब्ध नही होती है, फिर भी ग्रंगार, वीर जीर अमानक रसके उसहरण करते हुए निवेद स्थायी-भावकी व्यवनामें किता है—

स विषयो विषयोजनमध्यवत .

सुमनसां मनसां भयकारणम् । मृबं दितो बिदितोऽपि तदानया-

शवरसंबरमक्षितोऽमबत् ॥ ४।२५

सासारिक विषयोको अभिजाधा विषमिश्रित भोजनके वेवन करनेके समान है, अत. विषयेच्छा विचारकील व्यक्तियोक हृदयमे भय उत्पन्न करती है। अतप्व इस जगत प्रसिद्ध विषयाभिलायाका त्याग करनेके लिए संवरका सेवन करना चाहिए।

यहाँ विषयाभिलाषाके त्याग और संवरकी चर्चा कर कविने निर्वेदकी व्यंजना की है।

## अलंकार-योजना

द्य महाकाश्यमे कविने शब्दालंकर, अर्घालंकार और उभयालंकार दत तीनोंकी योजना की है। अनुप्रास, यसक, जित्र शब्दालंकार हे तो क्षेत्र उभयालंकार भी निहित है। अर्घालकारोंसे उपमा, उत्प्रेसा, क्यक, विरोध, अतिश्योदित प्रभृति अलकार प्रमान है। यहाँ कतियय अलंकारोका विश्वेषण उपस्थित किया जाता है। उपमा

रात्रिमे खेतोंकी रखवाळी करनेवाले कृषकोको कविने ऋषियोके समान साधना करते वर्णित किया है। कविकी अनुसूति इस दिशामें बहुत ही गुम्भोर है—

रजनिबहुधान्योच्यै २क्षाविधौ एतकम्बलः

सपदि दुधुवे वारांमाराद् गवा गळकम्बळ. । ऋषिरिव परक्षेत्रं सेवे कृषीबळपुक्कव-

इचपस्रसवसं भीत्या जज्ञे बसं च पराशजम् ॥ ७।२९

वणुके वर जानेके नयसे कुचक रात्रियं कम्बल वारणकर ऋषिके समान अन्य परिपूर्ण खेतोकी रखवाओं कर रहे हैं। ऋषि पंचानिकते शावना करते हैं, कृषक भी सीतसे राता प्राप्त करते के लिए अनिकता सेवन कर रहे हैं। ऋषि दृत्यित नियह आदिके लिए खावकान रहते हैं, वे कुचक भी रात्रिमें जायकर खेतोकी रखवाओं करनेने अस्पन्त सावकान है। इस प्रकार कविने मुक्टर क्याकी योजना को है।

#### उल्पेक्षा

कृषि कृत्यनाका घनो है। उतने दृष्टि और स्मृति द्वारा संचित किये गये ज्ञामको कृत्यनासे व्यवस्थित और आनन्दप्रद बनाया है। उत्प्रेक्षाको उत्पत्ति इसी कृत्यनासे हुई है। कृषिने भरतक्षेत्रका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है—

मुर्थास्य हैमाद्रिरमुख्य चुळा-

स्याद्रोहिता ऋ र्युंसरिज्य वासा । सा दक्षिणा सिम्धुसरिद रसावे

तयो. पथस्ते नयने च मन्ये ॥ १।२१

हत मरतक्षेत्रका चिर हिमाचल वर्षत है और हिमालयमे प्रवाहित होनेवाली रोहिता नामको नदी इसको चूना है। बाकायगंगा बाम भू और सिप्पु दक्षिण भू है। नदी निर्मामनिका चिह्ना है और गंगा तबा सिप्पुके करों भाग दोनो नेत्र है। इस प्रकार किनी दिमालयकी करपना सिरके रूपमें को है।

#### अर्थान्तरस्यास

ललिन्दाके प्रसंपमे इस जलकारको सुन्दर योजना हुई है। यथा— उच्छुक्कलारिक सकतो न विभ्येन्, सम्बद्धकोम्ब परमाध्यासात्। नासा ग्रामाशा किम्रु वर्षेनीया, अस्या विद्योतस्य सक्लेतायाम् ॥ १।६

सम्य और पनाव्य व्यक्ति अपने सम्मान और यम नाथके मयसे अदण्ड ललसे भयमोत रहते हैं। शास्त्राम्याससे रहित बिस्ट व्यक्ति औषणि आदिके सेवनसे अपने विपरत्वको दूरकर शास्त्रजान प्राप्त कर सकता है, इसी प्रकार लक्ष्मी उपदेश, शिक्षण आदिके द्वारा उट्टच्डाको क्षोड सज्बनता प्राप्त कर सकता है।

# विरोधाभास

एक ही व्यक्तिमे दो विरोधी गुणोका वर्णन कर कविने इस अलंकारकी योजना की है—

> ये कामरूपा अपि नो विरूपाः, कृतापकारेऽपि न तापकाराः । सारस्वता नैव विकर्णिकास्ते कास्तेत्रसां नो कलबन्ति राजीः ॥ ११३८

ो कामरूप — कामदेवके समान वपगत रूप हैं, वे विक्या — रूपरिहृत नहीं है, यह विरोध है। यत. जो अवध्यक्त हैं, वह क्यरिहत नहीं है, यह कैसे हो सकता है, इस विरोधका परिहार यह है कि जो सुन्दर रूपवाला हैं, वह विपरीत वेषवाला नहीं है। अवकार करनेपर भी सन्ताप देनेवाला नहीं है, यह विरोध हैं क्योंकि अवकार करनेवाला सबस्य सन्तापदायक होता है। बत: विरोध परिह्याके लिए ताराध होने पर भी कष्टप्रद नहीं है। सारस्वत—पण्डित होनेपर भी नाना प्रकारकी लेखन सामग्रीसे रहित हैं, यह किस प्रकार सम्भव हैं, यह विरोध है। परिहारमें विद्वान होनेपर भी कर्णभूषणसे रहित हैं।

#### अतिशयोक्ति

कविने गंगाको भरतक्षेत्रको बनिताके रूपमें चित्रित कर अतिशयोक्ति अलंक कारको योजनाको है—

गङ्गानुषङ्गान्मणिमाळभारिणीं स्ट्यतंकासृतपुरसारणी ।

क्षेत्रक्षमेशस्य रसप्रचारिणी साप्रागुद्ददा वनितेव धारिणी ॥ १।१७

सणिमालाको चारण करनेवाली गंगा नदी भारतक्षेत्रको सुन्दर स्त्री है। यह अपने अपरामृत्ते करण्युत अवश देवदाहा मेवन करती है। आनन्दको उत्तास करने-वाठी है तथा सभी प्रतासे धारण करनेवाली है। वयवा दुर्गतिमं जाते हुए प्राणियोकी रक्षा करनेवाली है।

#### परिसंख्या

राज्य शासनका वर्णन करते हुए कहा गया है कि दण्डादि उस राजाके शासनमे नहीं थे, केवल नमस्कारादिके समय ही दण्ड-प्रणाम ग्रहण किया जाता था—

जजे काव्यतिका, किल भास्कारी

दण्डग्रहाग्रहदशा नवनस्करादो ।

नैपुष्यमिष्टजनमानसतस्करादौ

छेदः सुसूत्रधरणात् तदयस्करादी ॥ ३।४९

करव्यतिकर — किरणोका विस्तार सूर्यमे हो पाया जाता है, कर अर्थदण्ड वहीं किसीको नहीं देना पडता है। वण्डवहुन उपदेशमे नहीं है, नमस्कारके समय ही स्त्रीन पटव्यत्वत् करते हैं। कोगोके मनको यत करनेवाले व्यक्ति हो वहाँ हैं, बनाविको पुराने-वाले वहाँ नहीं है। वहाँ किसोका गुणोच्छेद नहीं होता या, सूत्रवारण केवल जुलाहा और लुहार आदि हो करते थे।

## काव्यलिंग

धनकी क्षार्यकता दान देनेमे हैं, इस बातको सिद्ध करनेके लिए कविने कारण-का निक्षण कर काव्यर्लिंगकी योजना की है।

> नासस्यक्षमाे वपुषातिपुष्णम्।सस्यक्षमाे धरते स्वरूपात् । सस्यागमार्थं भ्रयते यतेभ्यः सस्यागमार्थं क्रमते फलं सः ॥ १।५१

'नृपेन्द्रभावे' ( १।६८ ) में निदर्शना, 'सनानिमृतेः' ( १।५५ ) में कुल्ययोगिता, 'अब. सपक्षे' ( १।५९ ) में अर्थापत्ति, 'तमीस्वर' ( १।६० ) में समास्रोत्ति, 'बम्माचिरामा' (१।६१) में दीवक, 'नृपेन्द्रमावे' (१।६८) में उस्लेख, 'सम्प-क्कमा' (३।४४) में दुशन्त एवं 'बावन्ति दानविषमत्र' (३।४५) में ब्यातिरेक्षा-लंकार है।

## **छ**न्दोयोजना

स्य काण्यमे सत्यरा (१।८८), इन्द्रवच्या (२।१), शिखरिणी (२।१७), मालिनी (२।१८), शार्ट्र कविकायित (२।२५, ६।२३, ७।४२), ववन्यतिस्त्रका (६। १०, ७।३२), हिर्गी (५।१, ७।१), यनुष्पु (६।१), द्वाविकम्बित (८।१), स्वावता (७।३४) और उपचाति (९११) की योजना प्राप्त होती है। कवित्ते बमृद्धि, युख और तिलावके विजयमें द्वविकासितका प्रयोग, वद्य, तपस्या और सीन्दर्वके विषयमें उपचातिका, ऋतुवर्गमें वदन्यतिलकाका और कथानकको संक्षिप्त करनेके लिए बनुष्टुरका प्रयोग विवाद है।

#### कैस्रो

प्रचादगुण विशिष्ट ग्रँको होनेपर भी श्केषके कारण अर्थबोधमे कुछ कठिनाई अवश्य बा जाती है। किनेने अनुप्रासक साथ कोमलकान्त पदावलोका व्यवहार किया है। एकाथ उदाहरण उपस्थित किया जाता है—

> दिवानिशं केळिकछाकछापैराकीषु वाकीविधिनोपजापै:। सस्याः सुदस्या दिवसाः सुस्रेन सूर्यः सत्या गमयावभूतुः॥ ४१९

हत्ती प्रकार 'नये प्रसक्ता विनये जूरक्ता वयेन तहद्विषयेन पूर्ण' (१।५३), 'जन्मसरीलायनन चामरी' (१।५३), 'जन्मसरीलायनन चामरी' (१।५३), 'क्षितानस्त्रित्विचेर तबोचहार' (७।४), 'क्षा, पुर, सुरस्तमामरालद्धा' (७।३२) सादि वयाहरण भी महत्वपूर्ण है। तहतु वर्णनमे कविने कई सरस वित्र उपस्वित किले हैं। होता, यामरालद्धा प्रकार वालिक विशेष प्रियं है। क्षात्र वर्णन प्रकार वालिक विशेष प्रयक्ता व्यवस्ता पूर्व कला-वालिक स्वर्ण प्रकार वालिक स्वर्ण प्रकार वालिक स्वर्ण प्रकार वालिक स्वर्ण प्रकार वालिक स्वर्ण प्रकार विवार किला वालिक स्वर्णन प्रकार विवार किला वालिक स्वर्णन प्रकार विवार है। पर इस दोषको अञ्चल कर दिवा है।

## ऐतिहासिक महाकाव्य

ऐतिहासिक इतिन्तका जाश्रम ग्रहण कर काव्य व्रिवनेकी परम्परा संस्कृतमे बहुत प्राचीन है। कियानी अपने आमयदाताओंकी कीतिको अञ्चण बनाये रखनेके लिए इस कीटिक कार्योका प्रयम्न किया है। संस्कृत मायाके जेन करियोनि भी प्रत्येक कार्याविषाके समान हो इत काव्यदियांकी अपनी रचनाओं हारा समृद्ध बनाया है। हम प्रयम परिवर्तने इत विषाला संज्ञित परिवर्ष दे ही चुके हैं, अत्तर्य बही एक ही अतिनिधि रचना हम्भीर महाकाव्यका परिवार्तन वर्गस्थित करते हैं।

# हम्मीरमहाकाव्यम्

कि सं० १२५७ के शावण मासमें रायस्ताम्भूरका मुद्ध अलावहीन किलजीने जीता या और सामास्त सराम हम्मीरदेव उसमें वीरसायुर्वक लव्हते-कव्हते काम आये ये। इसी ऐतिहासिक घटनाको लेकर इस महाकाव्यकी रचना हुई है। इस महाकाव्यके रचिता नवण्यत सुर्रि हैं।

### कविका पश्चिम

नयनव्यपूरि कृष्णगण्डीय थे। इस गण्डकी स्थापना वि० सं० १३९१ ( ६० सन् १३९) में व्यक्तिस् सूरिने की है। नयबन्द सूरि स्कृति शिव्य थे। क्यक्तिस् एक प्रसिद्ध नेपामिक विद्वान् ये। स्कृति न्यायसार-शिवका नामक एक टीका सम्ब किसा है। कहा जाता है कि इस्कृति बद्धायाके विद्वान् सारंगकी शास्त्रायमिं परास्त किसा और महाराज कुमान्के लिए एक ऐमे नये ज्याकरणकी रचना की थी, जो काष्यमय यो जयसिंह सूरिक गृक आवार्य महेट ये। महेन्द्र अवक गण्डके दसमें आवार्य थे। इस्ति कि त सन् १३९४ तक वताया गया है। अवक गण्डकी स्थापना वि० सं० १३९२ से वि० स० १४४४ तक बताया गया है। अवक गण्डकी स्थापना वि० सं० १३०२ में मानी जाती है।

काव्यमें बताया गया है कि नयचण्ट मूरिको हम्मीरकाय रचनेकी प्रेरणा हम्मीरको दिवंगत आत्मा द्वारा स्थलमे तथा ग्वालियरके तत्कालीन शासक वीरमवेद तीरमकी हस तत्का कि प्राचीन कवियोके समान मनोहर काव्य अब कीन रच सकता है, प्राप्त हुई थी।

मोहनलाल दलीचन्द देवाईने इस महाकाव्यका रचनाकाल वि० छं० १४४० माना है। श्री जगरचन्द नाहटाके पास इसकी प्रतिक्रिप वि० सं० १४८६ की लिखी सुर्पतित हैं। जत: इस काव्यको रचना वि० सं० १४८६ के पूर्व हो होनी चाहिए। कविने वयनेको जगर्मिह सुरिका शिष्प और पीत्र लिखा है। अर्यासह सुरिने वि० सं० १९९१ से कृष्णगण्डली स्पारना को है। अत. इस काव्यकी पूर्वसीमा वि० सं० १३९१ के पूर्व भी नहीं हो सकती है। इसी कारण देवाईशीने इसकी रचना वि० सं० १३४८ मे मानी है।

१ नीलकण्ठ जनार्दन कीर्तन द्वारा सम्पादित और पञ्जेकान सोसाइटी प्रेस, मम्मई द्वारा १०७६ ई० में प्रकाशित ।

२. देखँ, हम्मीर० १४-२३, १४-२४।

३. हिन्दी विश्वकोष, कलकत्ता, भाग ८, पु० ८१।

४. नागरी प्रकारिकी पत्रिका, काकी, माग १२, जंक ३, प्र० २६३।

हम्मीरमहाकाव्य १४-२६ ।

औ० सा० स० इ०, मम्बई, सत् १६३३, पैरा नं० ६४४।

७. ना० प्र० प०, काशी, वर्ष ६४, प० ६७ ।

<sup>∠.</sup> **πο πο १४-२**७ ι

दोमर नृपति चीरमदेवको प्रेरणांचे प्रस्तुत काम्यको रचना की गयी है। इनके पिता चीरसिंहने २५ वर्ष तक सासन किया सा और इसके अनस्यर बीरमने दिन संव रे४५७ से दुर्गारितपदको सुधोमित किया देशको एक शिवालेक स्वालियरके सुविधासित के मन्दिरसे प्राप्त हुआ है, जो दिन संव १४६५७ का है। सा सालियरके दुर्गारियोमें दिन सन्व १४८५ में हम बीरमके पीत्र और गणपितके पुत्र कृपरिंद्योमें ति सन्व १४६७ के सा स्व १६६ में सालियरके दूर्ग दूर्गारिद्यामा पाते हैं। अत इस काव्यको अन्तिय सीमा दिन संव १४६७ के बाद नहीं है। नयक्य वारममें ही वीरमदेवके यहाँ पहुँच होने और राजाको भी सुवाबस्थाके कारण काव्यका शीक रहा होगा। अतएव इसका रचनाकाल १४५७ दिन संव के काव्यका होग्या होगा। अतएव इसका रचनाकाल १४५७ दिन संव के काव्यका होगा चाहिए।

## रचनाएँ

कित नयबण्ड मूरिको दो रबनाएँ प्रसिद्ध है—रम्जामंत्ररो और हम्मीर महा-काव्य । रम्मामजरो र प्राकृतका सट्टक हैं, इसमे तीन जबनिकान्तर हैं। कविने इसका नाम नाटिका किसा है। बहुकास प्राकृत माधा रहनेपर भी संस्कृतका प्रयोग पाया जाता है। कविने दसे कर्षुरमञ्जरीते उत्तम बताया है। ग्रृंगारका विजय बहुत ही मनोरमक्ष्मये प्रस्तुत हुआ है।

## हम्मीर महाकाव्य

'बीराक' इस काव्यका नायक उदाताचरित हम्मीरदेव है। किवने काव्यके वारममें कपने नायकको प्रशंता करते हुए किवा है कि माण्याता, श्रीराम बादि बनेक राजाबों के चरित्रों के निबद्ध रहनेपर भी हम्मीरदेवका चरित्र वाकर्षक है। यतः इस सादिक बृत्तियां के महागवने अपने प्राची और राजीदवर्षको ठुकरा दिया, पर एक सुलतान ( बलजदहीन ) को जपनी पूत्री और बपने चरणानत मुगल न दिये। विविच वाणानतकी रहाके किए अपने उत्तरिका मास दिया, दचीचित्र वालि दिया, किन्तु हम्मीरदेवने चरणानकी रहाके किए अपने उत्तरिका मास दिया, वोचित्र प्राचीच किरा प्राचीच के स्थान स्वाचन स्थान स्

१ ना० प्र० प०, काझी, भाग १२, अक ३, प० २६८।

२ जनत ऑफ बगान एशियाटिक सोसाइटी, नाल्यम ३१, ५० ४२२।

३, ना० प्र० प० काशी, भाग १२, अंक ३, पृ० २६१।

४ डॉ॰ पो॰ पोटर्सन और रामचन्द्र दोनानाथ शास्त्री द्वारा सम्वादित तथा निर्णयसागर ऐस, सम्बई द्वारा सत्त १९८६ हैं॰ में प्रकाशित।

कप्पूरमजरीए कह रंभामजरी न अहिययगा।

कष्पूराज न रंभारंभाओं जेण कष्पूरो ॥—रम्भासं० प्रथम ज०, गा० १४।

६ हम्मीर० १-८, १-६।

#### कथावस्त

बहुमाजी एक बार यसके लिए जनुकूल भूमि हुँद रहे ये कि जकत्मात् कियी स्थानपर उनके हायसे कमक पिर पड़ा। बहुमाजी न उसी स्थानको हरनके भोग्य समझा और सूर्वको वस्ताइका सार दिया। कालान्यरमें यही स्थान पुरुष सहित यंत्र निस्तृत हुआ है। इस बेशने वाहुमान कहलाया। उसी जाहुमान कहलाया। उसी जाहुमान कर विस्तृत हुआ है। इस बेशने वाहुमान कहलाया। उसी जाहुमान कर वर्षाक मान्य कराय है। इस बेशने वाहुमान कहलाया। उसी जाहुमान कर वर्षाक मान्य स्थान हुआ हुम्मीरके पूर्वक हुए हैं। इसने बप्तराज है। हुसने क्षाराज है। इसने क्षाराज ने शाह उसने विशेष समझ करके जीभर नामकी झीलसे समझ हैमा आरभ्भ विया था। विहरणको कियने सस्यत वीर बताया है। इसने कर्णाटक, जाहुमान तोक और तम्य पारा किहान कर स्थान स्थान हुम्मीरके स्थान कर स्थान स्थान हुम्मीरके स्थान कर स्थान स्थान स्थान हुम्मीरके स्थान कर स्थान स्थान हुम्मीरके स्थान स्थान

सिहायके जमतर चीहान वंधमें बीमराजें, विश्वहराजें, गूंददेवें, वस्त्रमाराजें, गूंददेवें, वस्त्रमाराजें, ग्रामें, बामुक्दायों, पूर्णवीराज प्रमानें, बासुक्दायों, पूर्णवीराज प्रमानें, अस्त्रलादें होंगेंं, जायार्ज, श्रीगंतदेवें, जोगंतदेवें, जायार्ज, श्रीगंतदेवें, होमेंबवरें और पूर्णवी चौहार्गें के नाम मिलते हैं। सोमेंबवरको राज-महिसो बर्जुरदेवीके गरीसे पूर्णवीराजका जन्म हुजा था।—द्वितांव सर्ग

सहाब्दीन गोगेके आक्रमणीते तस्त होकर परिचय भारतके राजाबोंने गोशाल-बाइके पुत्र श्रीवटराजके नेतृत्वमं पूर्विचीराजके सहायदा गोगी। इस समय गोरी मुत्तानको अपनी राजको नो बना रहा था। भौहानपतिने उनको प्रार्थना स्वीकार करके श्राह्यदूरीनपर चढ़ाई को और कहाईमें उसे बस्त्री बनाया। इस प्रकार गोरी सात सार कैद किया गया और पूर्विचीराजने उसे स्था देकर प्रश्लेक बार समा कर दिया। आठवी

१. ह० म० १११-२४। १७. ह० म० २।१६-१८। २. यही श२६-इशा १८. वही २।११-२१। ३. बही ११३२-३६। १६. वही २।२२-२४। अ बाही शाउ७-४०। २०. वही २।२६-२८। ४ वही शप्टर-४२। २१ वही २।२१-३२ । दंबही १५६३-६७। २२. वही २।३३-३७। ७. बही शक्ट-६२। १३. बड़ी २१३९-४०। प. वही श£3-4£ I २४. वही २।४१-४४। ६. यही ११६७-७१। २४. वही २१४४ ४१ । १०. मही ११७२-८१। २६. वही २०६२-६६ । ११. वही १।८२-८७। २०. मही २१६६-६१ । १२. बही ११८८-१०२। २८. यही २।६०-६२ । १३. बही १।१०२ । २१. वह। राई३-१ई। १४. बही २1१-६। ३०. वहाँ २१६७-७४। १६. बही २१७-६। ११. वही २।०४-६० । १६. बही २।१०-१६।

बार पुषियोराज स्वयं पराजित होकर बन्दी बनता है और वहाँ जनवान करनेसे उसकी मृत्यु हो जाती हैं। छेनापति उदयराज अपने स्वामीके उदारका प्रयस्त करता है, पर इस संप्राममें उसकी भी मृत्यु हो जाती है।—सुतीय सर्ग

पुण्योराजका पुत्र भोविन्दराज हुआं। गोविन्दराजने रणस्तम्भपुरमें सबीन राज्य स्थापित किया। इस समय दिस्की और असमेपर खासुबुरीनका अधिकार हो गया था। गोविन्दराजका पुत्र प्रह्मादन हुआ और उत्तरपुर्व सिरायान। वीरतारायन राजपहीका अधिकारी सतात है। परचात हुकी असमित कर महावादि है। विकास प्रह्मादनका अपूत्र वाग्मपुर एसदी-म्भपुरका शासक बनता है। परचात इसके पुत्र जैशादिकको प्रमाश होता है। हिस्सी विकास स्थापित स्थापित कार्य होता थी। विकास कर्या होता थी। विकास कर्या है। च्हित है कि जब वह असमी माराजिन मर्गमें था, यो माराजिन वार्य होता थी। विविद्ध स्थापित स्याप स्थापित स्थापत स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापि

हम्मीरदेव किशोरावस्याको पार कर मुचक होता है। उसका सात कन्याओं के साम विचाह होता है और युक्कोषित क्रीड़ा करनेके लिए वस्त उत्तर्जे वीर-वरागाओं के साथ वर्गावहार किए जाता है। कविने इस प्रसंगर्ने वसन्त ऋतुका सुन्दर वित्रण किया है।—पैक्स समें

वनविहारके साथ जलकोडा करनेमें युवक-युवितयों संलग्न हैं। बन्द्रोदय होता हैं; सुपामयी किरणें नयी स्फूर्ति, नयो चेतना एव नया उल्लास उत्पन्त करती है। दम्पति विलास-बैमबमें प्रनृत हो जाते हैं।—बष्ट सर्ग

सन्या बीर चन्द्रोदयके स्निष्पूर्ण वातावरण युवकोके छिए खूंबार-सवीवनीका कार्य करते हैं। रात्रिके समय पुरवाड़ी नर-नारो सुरत क्रीड़ामें प्रवृत्त होते हैं। कविने स्थ प्रसंगका वड़ा हो मनीरम धिवण क्या है। सुगण्यत तान्यूलोंका खेवन और पृथव-हारोंके उपयोगसे जीवनको आञ्चादित कर रहे हैं। विविध प्रकारको सुरत क्रीड़ाबों डारा जीवनको सर्व बनाते हैं।—सहस्र सर्ग

एक दिन स्वप्नमें जैनसिंहको विष्णुका बादेश प्राप्त होता है और उस आदेशके अनुसार विव सं १२२९ को धोष शुक्ता पूर्णमा दिक्सा, नेस कममें हम्मीरिदेवका राज्यामियेक सम्पन्न होता है। जैनसिंह हम्मीरदेवको रावनैविक उपदेश देता है। वह कहता है कि वो व्यक्ति शक्तिसम्ब होकर सी अपनी शक्तिका प्रकास नहीं करते

१ सुनकाव्यमें 'पौत्रो पोविन्दराजारूयः' (१८८४) —गोविन्दराजको पृथिवीराजका पौत्र कहा है, पर गोविन्दराज पृथिवीराजका पुत्र बा. पौत्र नहीं —मा० त्र० प०, त्रा० रद, अंक २, पृ० २०५ की पाविट्याची

२. पु० म० ४ । १४०-१४२ ।

उनका बयमान खदा हो होता रहता है। बिना नीतिके प्रयोग को हुई शक्ति भी सफल नहीं होती। बहाँ केवल बृद्धिके काम हो सकता है, वहाँ वकला तीवक भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पुत्रको उनदेश देकर जैक्कींब वनको चला गया। देवयोगसे बहाँ उठे कुराने काट लिया, विससे राजाका सरीरान्त हो गया। — कहम सर्ग

हम्मीरदेवने षड्गुण और तीन शक्तियोसे अपनेआपको पूर्ण तथा युक्त देखकर दिग्विजयके लिए प्रस्थान किया । सर्वप्रथम वर्जनदेवकी राजधानी भीमरसपर आक्रमण किया। राजा वर्जनदेवने वधीनता स्वीकार की और उससे कर लेकर वह घारा नगरी पर बहा । यहाँ विद्याप्रेमी भोजसे सत्कार प्राप्त कर ब्रम्मीरदेवने अवन्तीपर चढाई की. जहाँ क्षिप्रानदी प्रवाहित होती है। महाकालकी पजा की । यहाँ उज्जयिनीमें इतना प्रमावद्याली जलस निकला कि उसने विक्रमादित्यको भी भला दिया। यहाँसे चित्रकृट-पर बाक्रमण करता हुआ मेवाइपर जा पहेंचा । अमन्तर बाबपर गया । यदापि वह जैन नहीं था, तो भी उसने ऋषभदेवके दर्शन किये तथा वस्तुपालक कीर्तनमें सहयोग दिया और कुछ समय तक विशिष्ठाश्रममे रहकर मन्दाकिनीमें स्नान किया एवं श्रीक्षचलेक्दरकी पना की। अर्बटेक्दर एक प्रसिद्ध योद्धा था. किन्त उसे भी हम्मीरके अधीन होना पडा । यहाँसे चलकर उसने क्रमशः अर्धनपुर, चंगा और पुष्करको जीता । परकरमें बराह भगवानकी पजा की । इस प्रकार शाकंभरी, महाराष्ट्र, खण्डिल्स, चन्ना और कौकरौलीके अधिपतियोको परास्त कर हम्मीर अपनी राजधानीको वापस लौट माया । इस अवसरपर धर्मसिंह आदि अमात्योने बडे उत्साहके साथ राजाका स्वागत किया। एक बार राजाने अपने परोहित विश्वरूपसे कोटियक्तके फलका माहात्म्य स्नकर उसे करनेकी तैयारी की । राजाने ब्राह्मणोको बडी-बडी दक्षिणाएँ दी और अन्तमे एक महीनेके लिए मुनिवत धारण किया। अलाउद्दीनको जब हम्मीरके मुनिवत धारणका समाचार मिला तो उसने अपने भाई उल्लखींसे कहा-"'रणस्तम्भपरका राजा जैनसिंह कर देता था, वह हमारे अधीन था, पर उसका पत्र हम्मीरदेव वगावत कर रहा है. उसने कर देना बन्द कर दिया है। इस समय वह मन्द्रित चारण किये हुए है, अत: तम जाकर शीघ्र ही उसके राज्यको नष्ट-भ्रष्ट कर दो।" सुल्तानकी आज्ञानुसार वह अस्सी हजार सैनिक लेकर रणस्तम्भपरके लिए चला। वर्णका (बनास) नदीपर पहुँचनेपर उसे मार्ग नहीं मिला, अतः वही स्ककर वह प्रामादि जलाता रहा । हम्मीर-को जब यह समाचार मिला तो, उसने सेनापति भीमसिह और धमसिहको सेना देकर उल्लुखांका सामना करने मेजा। इन दोनो वीरोने यवन सेनाको छिन्न-भिन्न कर दिया भौर सारा सामान लट लिया ।

जप उत्सूर्वी सपनी सेनाके साथ विश्वकर राजपूत केनाके पीछे छग यथा। भौमांस्कृते बर्दिमादिकामे पूर्वेकर सबन सेनाके वार्योको बत्रावा, जिससे सबन सेना भौमांस्कृतर टूट पढ़ी। बीमास्कृत मारा गया कोर वर्गीस्कृत काले प्रवान भागके साथ सागे बकुकर रासस्टम्पपूर्वे पक्षा साथा। उत्स्वती पराक्तित होकर भी विजयी कर दिल्लो लौटा। जब हम्मीरदेवका बठ पूर्ण हुआ तो उने घर्मीसहसर बहुत कोच आया। उसने घर्मीसहसे कहा----''क्या तू अन्याया, जो शक सेनाराति तुसे दिसाई ति दिया। हम प्रकार माण आना तुम्हारी तीरता नहीं है। इतना कहकर राजाने उते अन्याकर दिया और देश निर्वासका करण हमारा कर कर राजाके उति अन्याकर किया और वर्षोक्षिक करण हमारा कर किया और वर्षोक्षको अन्याकर राजाको जान्त्र किया और वर्षोक्षको अन्याकर दिया। घर्मीहिंहकै स्वानगर भीवकी दक्षत्रवाक बनाया।

कूटनीनिज धर्मीसहने घारादेवी नामकी नर्शकोको धरबदखारमें मेजना आरम्भ किया। एक दिन नर्शकोके उसे पता लगा कि अदनीको नेत्रधा हो जानेत्रे साझ हम्मीर-देव बहुत चिनितत है। धर्मीसहने नर्शकोके ह्यारा राजांक पता समाज्य मिजवाया कि गाजा धर्मीसहको पूर्वपंद प्रधान करे तो वह अदनीको संव्या दूनी कर सकता है। धर्म-विह पूर्वपंदपर जानीन हो गया। उसने प्रजात मननान कर वसूज करना आरम्भ किया। राजकोश तो धनके भर गया, पर प्रजाते अवतीक बाता हो गया। भोजदेवने गाजांव दक बातको खिकायत भो की, पर राजाने भोजको जगे-कटो सुनाकर अप-मानित किया। हम्मीर वैजनाकोश बाताको गया, भोज भी साथ था। यहाँपर भोजको अपमानित किया गया। भोजने छोटकर अपने अपमानका समस्त नृतात्व अपने भाई पीर्यावहको मुनाया। दोनो ही काशी-यात्राका आदेश लेकर राजांवे बदला चुकानेके लिए अलाजदीनसे मिन यमें। राजाने मोजका स्थान राज्यको प्रदान किया।

बक्लाउद्दीनने भोजका जून सत्कार किया और उसे महिमाशाहका जगरा नगर जागोर दे दिया। भोजदे दिल्लोमें अजाउद्दीनको वेसामें रहते लगा। अतः उनने भोजसे पहुं हुए किया निर्मार का लगाउद्दीनको उसपर विस्वास हो गया। अतः उनने भोजसे पृक्ष कि मुक्के हमारे को किम प्रकार जोजा जा गकता है? भोजदेवने हम्मोरको बारता, दानवागेला और चार्तुका वर्णन करते हुए उसका प्रवाह अस्तिष्ट होनको बात कही। उसने वताया कि गोध्र हो बाक्रमण कर देना चाहिए, जिससे फरसल्का जन्न नष्ट कर दिया जाये। इसने प्रवा विदेशों वर जायेगी और अपनी दिवस हो वायेगी। अस्तिष्ट होनने भोजदेवकी पहुंच के सम्मात वसन्द कर एक लाब नेनाके साव उस्त्र क्षेत्र के पहुंच हम्मोरको भी आक्रमणका समाचार प्राप्त हो गया। उसने वचना मिन-परिवर्ष पृचे के हम्मोरको भी आक्रमणका समाचार प्राप्त हो गया। उसने वचना मिन-परिवर्ष वेचे पर्वेच हम्मोरको भी आक्रमणका समाचार प्राप्त हो गया। उसने वचना मिन-परिवर्ष वेचे हम्मोरको भी आक्रमणका समाचार प्राप्त हो गया। उसने वचना मिन-परिवर्ष वेचे हम्मोरको भी आक्रमणका समाचार प्राप्त हो गया। उसने वचना मिन-परिवर्ष वेचे पर्वेच हम्मोरको भी अक्षमणका समाचार प्राप्त हो गया। उसने वचना मिन-परिवर्ष वेचे पर्वेच हम्मोरको भी प्राप्त वेचे स्वयंच मिन पर्वेच स्वयंच मिन प्राप्त का सम्मात स्वयंच स

हम्मीरदेवके मृगलसरदारोंने जगरागर बढ़ाई को और भोजके भाई पोयमको बन्दी बनाकर ले आय । इत्रर उल्लूखी जब दिल्ली पहुँचा दो अलाउड्शेनने उसका विरस्कार किया। इसी बीच भोजदेव भी दरदारमें आया और अलाउड्शेनसे प्राप्त सिक्कतको हो गूमिपर विकास कोटने कया। बकावहीन हारा कारण पूछे बाने-पर उसने कहा—"मेरे जोवनको पिक्कार है। साईको सहिमवाह पकड़कर के गया और जगराको उजाद गया। वब सब पृथ्वीपर हम्मीरका अधिकार है, मैं कहाँ रह मनता हूँ 7 तमी तो बस्त्र विकास कोट रहा हूँ।" बकावहीनका क्रोध बढ गया और उसने हम्मोरके विनायको प्रतिज्ञा की। —दशस सर्थ

जजाउदोनने गुडको बहुत बड़ी तैयारी कर असंबय सैनिकाँके साथ उल्लूखों और नियुत्तवाँको आगी नेवा और आग स्वयं बोडों सो सेक्सा केकर पीछे कका रहा। निमुत्तवां और उल्लूखों जब अधिकृष्टन पहुँचे, तब उल्लूखों को अपनी पूर्वव्याका मराया है। अपना अवः उसने अपने माई निमुत्तवांके कहा-—यह स्थान विषय है, अत्य इसे प्रवेश करते तमय जड़ने-निडनेके स्थानपर सिम्बका बहाना करता चाहिए। निमुत्तव्यांने मी इस कुटिल नीतिको पसन्द किया और मोस्हणको तुरत दूत बनाकर हम्मोरेले पास नेवा। साथ हो दिल्लोको सेना उस पारीके होकर आगी बढ़ रही थी। इस राजपूत मी यह समकर उपेक्षा कर रहे थे कि उन्हें पारी पार कर आगे आ जाने दिया गाँउ थे।

मोन्हणने हम्मीरके दरबारमें जाकर कहा—"सर्वेषिजयी दिल्लीपति सम्राट् अलावदीनके उल्लूबां और निसुरतवां दोगो आई मेरे द्वारा सन्येख देते हैं कि आ हम्मीर । यदि तुसे राज्य भोगने की इच्छा है तो एक लाख स्वणं मुदाएँ, चार वले-वहें हायी, तीन मी अलुस्तम घोडे और अवनी कन्या देकर हमारी आजा विरोधार्य करो, और यदि दतना करना न बाहो तो उन चार मुल्लोंकी, जो हमारी आजा मंग करो, वुन्हारे यहाँ रहते हैं, हगरे अधिकारमें देकर हो अवने राज्यकी रक्षा करो।" हम्मीरने दुतको बॉटकर समावे निकाल दिया। हुतके चले बानेपर राजपूत सेना दुर्गको रला मं जग गये। अनेक युद्धोमें विजय प्राप्त कर चुकनेवाले योद्धा रक्षा स्थानोंमें नियत कर विसे गये। हुर्गको सरम्पत की गयो। स्थान-स्थानपर तेल और राजके गर्म कड़ाहे रल दिये गये।

दुबने बहुँचनेयर निसुरतकों और उल्लूबाने दुर्गयर बढ़ाई की। तीन मास नक दुनकी पेरकर दोनों माइयोंने दोबारीको तोडनेक सनेक प्रयत्न किये। उच्चर गावपूत अपराधे तथार, गोले, तीर, गर्म तेल, राल बादि फेंकर शब्दु-सेवाकों नष्ट करते रहे। एक दिन युद्ध-सक्तमें मुक्तमानी फोकसे पन्छे निकले हुए गोलेका दुक्का निमुरतकांको जाकर लगा, और उसकी मृत्यु हो गयी। अपने माईको मृत्यु देवकर उल्लूबा पीछे हट गया। उसने उसके शक्को दिल्ली मेजकर जलाउदीतको बास्त्रसिक स्थितिकी सुनना दी तथा उसे सहायताके लिए बुल्लाया। अलाउदीत मी सीहा हो राज्यका सर्ग

अलाउद्दीनके बानेपर हम्मीरकी सेनाने निरन्तर दो दिनोंतक घोर यद

किया। इसमें ८५ हजार मुसलमान मारे गये। इसके पश्चात् कुछ समयके लिए युद्ध कन्द हो गया।—हादक सर्ग

वर्षा आरम्भ हो जानेसे जलाउदीनकी सेनाको बहुत कह होने लगा। उसके हाची, धोडे दुर्वल हो यथे। अस्तमे उदमे सम्बन्धी मियम तय करनेके वहाने हम्मीरके पास मुक्ता भेजकर रतिपालको बुलाया। रतिपालके इस विशेष मन्कारसे रक्षमत्त्व मुख्य कृद हुआ।

हम्मीरके इन्छानुसार रितपाल अलाउहीनके यास पहुँचा। अग्उड्दानने उठकर स्वयं ही उसका स्वायत किया। स्वयं अपने आसनपर बराबर बैठाया और अनेक प्रकास उपन समान किया और वह बोला—"मैंने अबदाक अनेक दुर्गीवल्य किये हैं और मूझे रस दुर्ग तथा राग्यको इन्छा भी नहीं है, प्रयुत तुम्ही रसे ले लेता । यद मैं दे बिना विजय किय कीट बार्ज सो सो हो, प्रयुत तुम्ही रसे ले लेता । यद मैं दे बिना विजय किय कीट बार्ज से संसार में मेरी सब कीति नह हो जायेगी।" रितिपालपर कलाउदीनका जादू चल गया। उसने उसके प्रस्तावको स्वीकार कर लिया। बलाउदीनने उसे अन्त-दुर्ग ले जाकर मोजन कराया। यहाँ उसने उसके छोटी बहुनके साम प्रदिश्वन उसकी

क्लीटकर रितपालने हम्मीरदेवसे नाना प्रकारको झूठी बातें बतायी। उत्तको सम् पूर्वताको बीरमदेवने ताह लिया; किन्तु हम्मीरदेवने कुछ भी ध्यान नही दिया। स्वाप्त महत्त्वने निराधार बनरव फैला दिया कि सलावहीन तो सम्बिके लिए देवल देवी की मीता है। रानियोंने नडकोती सिखा-तडकर राजाके पास भेजा और निदेदन कराया कि सम्बिक हम्म हो सो रा रितपालने एसमलको भी बहुगकाया। रांतुपाल कराया कि सम्बिक हर की बांधी। रितपालने एसमलको भी बहुगकाया। रांतुपाल

रणमल्लके साथ जनु-वेनामें सिम्मलित हो गया। हम्मीरने अपनेको सर्वत्र विस्वाद-पातने विधार देखा। अतः वह कोष और निराशासे व्याकुळ हो गया। उनने महिना-शाहके कहा—''माई! हम शनिय हैं, अपने देशकी रखाके लिए प्राण दे देना, हमारा वर्म हैं, आप वैदेशिक हैं, अतः हमारे साथ मरना उनित नही।'' राजाको इन बातोके महिमाशाहको येदना हुई और उनने पर आक्ट अपने परिवारका करळ कर दिया। वह राजाके पास पहुँचा और बोळा—''आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, अतः मेरो स्वी आपका दर्शन करना चाहती है।'' महिमाशाहके यहाँ जाकर उनन दृश्य देख राजा आरवर्षणित हो गया। उनने जोहरको तैयारी की। दुगमें नारियोंके लिए वितार्ष तैयार ने गयी और सभी राजपुत केशरिया बाना पहन दुगंके कपाट खोळ अनु-सेनापर दूर पड़े। एक-एक कर सामन्त मारे यथे। अनत्व स्वारोत मी अनुके हायसे मरनेकी अरेना स्वयं अपनी हत्या कर लो।—क्योदका सर्ग

कविने अन्तिम सर्पर्वे हम्मीरके गुणोको स्तुति तथा रितपाल, रणमस्त, भोज, आहङ्की निन्दा एव जाज और महिमाशाह्की प्रशंसा को है। ग्रन्यकर्ताकी प्रशस्तिके माथ काव्य समाप्त होता है।—चनदंश सर्प

### कथावस्तुका स्रोत और गठन

क क्यायस्तुका आधार ऐतिहासिक घटना है। किनने ऐतिहा और किंवदितयोका आध्य प्रहण कर इस ऐतिहासिक काव्यका सुवन किया है। महाकाव्यके प्रथम बार स्वामें हम्मोर के पूर्वजीका वर्णन है। इन सगीके क्यावको इतिवृत्तात्मकता अधिक और सरस्ता का है। इनमें तथ्य कपनकी और अधिक आध्य रहनेसे ऐतिहा तथ्योक पूर्ण समावेग्न है। पौचवें सगीके आटव स्वेतक वस्ता, वनकोडा, बलकोडा, सन्धा, चन्नीय, पुरतकेलि एव प्रभात वर्णन काव्यकलाको दृष्टिने बेबोड हैं। इन सगीम क्याका क्रम अवस्य अवस्य है, पर किनाकों मनोरास छटा, कल्यावीका प्रापृध्य और सरस्त अलंकरण सर्वत्र वर्तमान है। नवस सगीक क्या पुनः गतिबील होती है और त्रसंद्र वर्षकरण बढ़ी वहाँ स्वृत्त संप्रसंद्र साम है।

क्यानको गति समात क्यांत्र प्रतिकृति की भी प्रकारको शिषिलता नहीं है। बावन्त क्यानको गति समात क्यांत्र प्रतिक्रांत्र होती हैं। क्यानको समस्त अंग समान क्यांत्र विक्रितित है। क्यामें मर्भस्यक मी वर्तनाम है—पृषिवीराजको राउवा और गोरिके क्यांत्र व्यक्त मृत्यु, हम्मीर हारा महिमाजाहको शरण देना, नियुरत-लौका वस, हम्मीरके साथ सामन्त्रोको भोकावाजो एवं हम्मीरको बात्यहत्या बादि स्तक मर्मस्था और हृद्यावर्षक हैं। काम्यके क्यानकका विकास बस्तुतः अष्टम सर्पत होता है। यहीत नायकका चरित सामने बाने लगता है और उत्तरीत्तर क्याके क्रममें विसी मी प्रकारको विम्युंकता नहीं बाती है।

### सहाकाख्यस्य

सहाकाव्यके समस्त शास्त्रीय कक्षण इस काव्यमे समवेत है। आरम्प्रमे नम-स्वारात्मक संगरावरण किया गया है। वर्ग-संक्या तथा सर्गान्तमें छन्द परिवर्तन सास्त्रीय विभागानुष्टार है। वन, नगर, बहुतु, सागर, प्रातः, सन्ध्या, वन्होदय, सुरतः क्रीका, पुनोत्त्राल, युद्ध, लेग्य-संबादम बादि विविध वस्तु-व्यापार सास्त्रीय दृष्टिसे वर्षाल हैं। इस सहाकाव्यमें वास्त्रीय जोवननी सफल व्यान्यजना हुई है। अर्थारित, विवारगाम्त्रीयं, मावा-शैटीको प्रोहता, व्यापक क्यानक, युगजीवनसे अभिव्यवित एवं सरस्ता प्रमति इस महाकाव्यको महाकाव्यक्ति परिमा प्रदान करनेने सम है।

यह महाकाव्य दुःसान्त है। इसका नायक हम्मार और प्रतिनायक बलाउड़ीन है। हम्मोर स्वयं पराजित हो बाल्य-सथ कर देता है। इतना सत्य है कि नायक अपनी बानके तिछ सपना सर्वस्य तथा कर मातुमूमिको प्रतिष्ठाक हेतु वीरणति लाग करता है। किवने महाकाद्यीचित उदाल सरितवाले व्यक्तिको अपने इस महाकाव्यका नायक निकिधित सिया है।

### सौत्वर्य चित्रण

इस महाकाव्यमे प्रकृतिके सीन्दर्य चित्रणके क्षाय तर-नारीके सीन्दर्यका वित्रण में किया नया है। कविने हम्मीरदेवके सीन्दर्य वित्रणमें केश, मृत, कष्ट, वरा, बाहु और परोक्षे लिए कम्बाः शींध, कम्बु, कपाट, परिच और कमल उपमानीका प्रयोग किया है। यथा—

> हेशाः के करूलापशान्तिक्षयिनो वक्त्रं शक्षिश्राविभित् कण्डः कम्बुरियुः कपाटपटुताबिक्षेपि वक्षस्थलस् । दीदेण्डा पश्चिपयातिनिविद्यौ पादी कृताव्यापदी कि कि स्म्यतरं न यौजनपट प्रातस्य तस्यासवत् ॥ ४।५५५

नारी क्षोन्टर्यमें कविने नर्तको घरादेकोके क्षोन्टर्य-वर्शनमे विशेष अभिकृषि दिख-स्रायी हैं। कवि कहता है—

> कर्णोपान्तञ्जमन्यक्र-ध्याजारसाहेव तां शक्ता। ममोपमा तवास्यस्य अम एव विपश्चिताम् ॥ १३१२१ कर्पुरपरमाणूनां व्याजारुङग्नांन पादयाः। अमिनिआमयस्त्रीव रेजे युनो मनासि सा॥ १९१२२

चन्द्रमाचे इस बातने बहुत छन्ना हुई कि घरादेवीके मुखको उसके समान कहा बाता है। वह उपमा देनेवाले विद्वानोंका इसे अस समझता है, अतएव कर्णके बपान्तमें चकाकार रूपने अभण कर रहा है। आशय यह है कि घरादेवीका मुख चन्द्रमाने अधिक सुवमापुर्ण और बाङ्कादयनक है। उसके चरणोंमें कर्प्रके परिमाणु ही बहानेसे लग गये थे, अतर्व वह युवकोंके चंचन मनको चाकके समान घुमाजी हुई-सी प्रतीत हो रही थी।

किव नयचन्त्र सूरिने प्रकृतिके रम्य रूपका पंचम और यह सर्पमे चित्रण किया है। वसन्त ऋतु अपनी मादकतासे समस्त प्राणियोंको विभोर बना देती है। कवि कहता है—

> मदनोऽधुनार्य परदेशजुषां हृदि नष्टशल्यमीमहन्तुमिव । कुसुमानि वृन्तसुपिराणि भृत्रां विरय्य काण्डफळतामनयत् ॥ ५।९६

बसन्त ऋतुमें परदेशमें रहनेवाले प्रेमियोको बागाहत करनेके लिए कामदेव पृष्ट गुण्छोको बार-बार तैयार कर रहा है। बसन्तमे विकसित पृष्य अपने सीरम और रम्मक्यके कारण परदेशमें निवास करनेवाले व्यक्तियोके लिए मदनबाणका कार्य कर रहे हैं।

> परिलोमयन् मञ्जूकश्त्रकरान् मञ्जूमंगमेन मञ्जूरैमंत्रुमिः । तिळकदमस्तिलकवन्नित्तिलेख्यपि भूरुहेपु लभतेस्म रुविम् ॥ ५।२३

अपने परागरे भ्रमर समूहको लुक्षक बनाता हुआ तिलक वृत्त समस्त बन प्रान्तमें तिलक के समान सुतोमित हो रहा है। तिलक वृत्त समस्त वृत्तीके बीच तिलक के समान प्रतीत होता है।

> भृज्ञाळीनपट्चरणचक्रवज्ञाऽधिकनीकनारजदले सर्रास । कमलैरलम्मि विलसत्कमनैर्गमने नवोदितज्ञज्ञाङ्करुचिः ॥ ५।२६

सारेवरके निर्माल जलमें कमलोके ऊपर भ्रमर गुंजार कर रहे है, जिवसे ऐसा प्रतीत होता है, मानो नोले निर्माल बाकावार्ष चन्द्रमा हो सुधोमित हो रहा हो। यहाँ निर्माल मीला जल बाकावा है और रहेव कमलपर मरोका संकल्प रहना चन्द्रमा है। चन्द्रमामें करके है, भ्रमर हो यहाँ कर्लक तुत्य हैं।

वसन्तके आगमनके समय कोयकका कूतन होता है। युवक अपनो कठी हुई युवितियोंको अनुतय-दिनयंधे मनानेका प्रदाल करते हैं, पर ये मानती नहीं। इसी समय जब उनके कानमे कोव्छिको मधुर कूक सुनाई पडती है, तो वे अपनेको अधिक समय तक उक्त अवस्थार्में नहीं रख सकते। फलतः वाडालिंगन पूर्वक युवक उन मान-वती युवितियोंका मुस्बन करते हैं।

इस प्रकार वसन्तका आगमन जरू-चेतन सभीमें नयी स्कृति उत्पन्न कर देता है। बसनकी कुषुसनम्बद्धा मानवकी भावराधिका सम्बद्धा सोल देती है। मोरॉका गुंजन और कोक्तिकती कुब मानविद्धींके मानको सण भरमें समास कर देती है। पकास, तितक, स्वाफे और कुरवक का नया कर नया जीवन उत्पन्न करता है।

निशाको सुन्दरी नाथिका और चन्द्रमाको नाथक मानकर मानव रूपमें प्रकृतिका सहज और रम्यरूप उपस्थित किया गया है। यथा—

हिसकरं द्वितं सिक्तितं निका विवसितासुत्रभूषणया दये । शिवरकोदिततारकपेटकप्रक्रसम्बा ववसीक्तिका॥ ७११५ चिरसविस्मकतादुपगृहन हिज्जपतावदयं दद्वि जियः। अटित हारकतास्म समुख्यतिहिषसमीक्तिकतारिकतास्मरा॥ ७११६

रात्रि अपने पति चन्द्रमासे मिललेके लिए नाना प्रकारके अद्भुत आभूषणोंको घारण कर और तारागण रूपी मोतिसोंकी मालाको पहन कर जा रही है।

बहुत कालके जनन्तर मिलन होनेसे बण्डमा बोभाको प्राप्त हो रहा है तथा हारलवाके टूट जानेसे मोतो विकार गये हैं, इसी कारण तारागणोंके हिया विभक्त हो बानेसे आकास दो भागोमें विभक्त हो बया है।

प्रस्तुतके रूपमें 'पित्रा प्रदत्तं समदाप्य काले' (२।७८) मे प्रकृतिका चित्रण किया गया है।

इस प्रकार प्रस्तुत ऐतिहासिक काव्यमें प्रकृतिका चित्रण विभिन्न रूपोंमें समाविष्ट है।

### रसभाव योजना

मान, विभाव, जनुभाव, शास्त्रिक संवारी भाव एक समृत्वित व्यवस्थामे एकत होकर पारस्परिक सहयोगवे वांभल करने कार्य करते हुए रस-निष्णीत सम्पन्न करते हैं। जो कित वयने काव्यमें उक्त भावादिका जितना विषक समृत्रित संयोग सम्पादिक कर सकता है, उत्तरे काव्यमें रसको स्थिति उतनो सम्बन्ध रहती है। जनुमृतिको व्याप्ति कार सम्बन्ध होते है। अनुमृतिको व्याप्ति कार सम्बन्ध होते हैं। अनुमृतिको व्याप्ति कार सम्बन्ध है। अवि नयस्प्रका विचारो-की गरिमा और भावतीवताका प्रदर्शन कर रहयोजना सम्पन्न की है। किन स्थय हो इस काव्यमें अंगोर से वीर है, भीरके पोषक रीह, भागनक और करण रसो का स्थित की पात्र में स्थान की स्थान ते हैं। ग्रुंगार सम्बन्ध मंत्र स्थान की स्थान स्थान की स्वत्र स्थान स

#### बलंका र-धोजना

वर्णकरणका सम्बन्ध सीन्यसि है। यह प्रवृत्ति मानव जीवनमें सार्वकालिक, सार्ववजीन और सार्विजिक है। सीन्यसीनुभूतिको तीन्न बनानेके लिए अलकारयोजना प्रत्येक कवि करता है। आधार्य नवस्त्र मूर्तिन अस्तुत काव्यसे यसस्यान अलकारोंको सीवजा कर काव्य-वसरकारका सुबन किया है। हस्मीर महाकाव्यसे शब्दालंकार और सर्वालंकार दोनों ही गाये जाते हैं।

### वनुत्रास

ऐतिहासिक काव्य रहनेवर की कृषिये बनुप्रासकी सुन्दर छटा प्रदर्शित की है। इस वर्णकार द्वारा संगीत तस्य उत्पन्न क्रिया नया है। वया— गुरुपसादाचदि वास्मि शक्तस्तदीयवृत्तस्तवनं विभातुम् ।

सुधाकरोस्संतसरंगकोगान्स्रगो न से सेकवि कि सखेळम् ॥१।१२ वौ स र स सीर व को सल्वित रारा सल्वे साम्यो स्वाप किया।

यहाँ स, र, स और ल को आवृत्ति द्वारा अपूर्व मायुर्व उत्पन्न किया गया है। अर्थकी दृष्टिसे उपर्युक्त पद्यमे चमत्कार है हो, पर अनुप्रासकी छटाने संगीत मायुर्व उत्पन्न कर दिया है।

#### यसक

आवृत्ति क्रमकी व्यवस्थाके अनुसार यमक अलंकार अनेक प्रकारका होता.है। कविने मिल्रार्थ वर्णोकी योजना कर इस अलंकार द्वारा काव्य-वमस्कार उत्पन्न किया है। नामिन भामिन च संक्षेप विचित्तमन यो विरोधिनामः।

नाम्न भाग्न च सक्षप विश्वसम् या विशाधनाम् । अवनीपाळतां हिस्वा द्वाग बनीपाळतां दधौ ॥४।३६

### उपसा

व्यक्तिरोमे उपना प्रधान है, विषकांश वलंकार उपमामूलक हो होते है। कविने वनेक प्रकारके उपमानों द्वारा भावोत्कर्य उत्पन्न किया है। यहाँ उपमाका एकाथ उदाहरण हो दिया जाता है।

पित्रा प्रश्तं समवाप्य काले राज्यं स भूभृत्नितरां चकासे । अहमुखेऽहर्पतिनोटयाहियेथा तमोबातविनाशि रोचि: ॥२।०८

पृथ्वीराज पिताके द्वारा दिये सथे राज्यको प्राप्तकर उस प्रकार प्रकाशित होने लगा, जिस प्रकार अन्यकार समूदको विनाश करनेवाला सूर्य उदयासलको प्राप्तकर प्रकाशित होता है।

### उत्प्रेका

किसी नयी सूझ या कल्पनाका चमत्कार दिखलानेके लिए उत्प्रेक्षा अलंकारकी योजना की गयी है।

हृद्येश्वरं मजत मानममुं त्यजताञ्च नेति समयी हि गत. ।

इति बोधयश्चिव कुरङ्गदशो रुचिरं सुकूज परपुष्टयुवा ॥५।३०

स्वतन अनुमें कीमल स्त्रभावतः कृषती है। कवि उसके कृषते है सम्बन्धने उत्प्रेसा करता हुवा कहता है कि वह मानवती त्रित्रभंका मान तीक्ष्में लिए प्रेरित कर रही है। वह कहती है कि हे हरिगालियों तीझ हो मान छोडकर रतियोंका वेषण करो। क्षोकिकका समुद कृब मानवित्योंके उद्शेषनके लिए ही है।

### रूपक

उपमान और उपसेयको एक दूसरेंद्वे नितान्त अभिन्न वर्णनकर कविने रूपक अनंकारका सुबन किया है। कविने वाग्यट नृपतिमें सूर्यका और रणस्तम्भपुरने स्थोन-का आरोप किया है। यथा— ततो बाग्मटभूपाछ-सूर्येण परिवर्जितम् । रणस्तम्मपुरस्योम स्यानको शकतारकैः ॥४।१०६

#### अर्थान्तरन्यास

वसन्तवर्णन प्रसपमें कविने इस अलंकारकी योजना की है—
अधिकाधिक तेजुबिकेपविची प्रमदासिगदिवन बिह्नसिक्स्म् ।
उपकारकारि सुचित्रेयनते सहसैव हेबसिह वस्मु क्रम्म् ॥५१३५
वसन्त अतुमे नारियों केशर या कुंकुमका लेप करनेके लिए आयोजक उत्सुक थो । चिरकालने प्राप्त कराये ज्युकार करनेवाली होती है. क्योंकि संसारमें कोई थी

वस्तु सहसा हेय नहीं हो सकती। परिसंख्या

जयराज नृपतिकी समुचित शासन व्यवस्थाका वर्णन करते हुए कविने प्रजाकी समिद्धि और सच्चिरित्रताका वर्णन परिसंख्या अलकार द्वारा किया है।

वस्मिन्महीं शासति राजमार्ग-प्रोल्कङ्वनं तुङ्गसुराख्येषु ।

निस्त्रिशताऽस्त्रेषु मदो द्विपेषु करमहोऽमात् करपीदनेषु ॥ १।५५

उस राजाके राज्यमें निर्श्विशता वस्त्रीमें ही थी, मनुष्योमें नही। तीक्ष्ण वस्त्र ही थे, मनुष्य नही। नहींके मनुष्य सरस्त्र और दशालु थे। मद हाथियोमे ही पावा जाता था, मनुष्योमें नही। करबह—दण्ड ब्रहण करना प्रजामें नहींथा, करबह—पाणि-ब्रहण ही वहींहोता था।

# तुल्ययोगिता

वर्णनीय विषयोमेंसे एक ही के घर्म, गुण या क्रियाका एक बार उस्लेख किया जाय तो तुस्ययोगिता अर्लकार होता है। सेनाके मिलनेके पृष्ठिवाल आकाशमें आच्छा-वित हो गया, हिपिनियोक्ते गण्डस्थलपर प्रमर गुंजार करने लगे और योदाओं के पासमें सिंहनाद सुनाई राइने रुगे। यदा---

प्राक्रेणुजालानि ततः करेणु-कुम्मञ्चमत्वर्पद्मकृतानि । ततो मटानां स्कुटसिंहनादाः सैन्यद्वयस्याप्यमिलस्तदानीम् ॥३।२५

### वतिशयोक्ति

कवि जनल्टदेवने यशका चित्रण करता हुआ कहता है— गिरीशकैकाससुधासुधांसु-जियं समाकृष्य यशः किमस्य । वेधा व्यथचास्य पुरो यदेते निःश्लीकतामाककवांबम्बुः ॥२।४८

कैळात, हिमालय, अमृत और चन्द्रमाके सीन्ययंका सार ग्रहण कर हो इस राजाका निर्मल यहा बहुगने तैयार किया है। इसी कारण उपर्युक्त बस्तुएँ इस राजा समक्ष श्रीहोन हो गयी है।

#### **यथासं**ख्य

जहाँ क्रमपूर्वक कहे गये पदायोंके साथ क्रमपूर्वक ही यथोचित सम्बन्ध कहा जाय, वहाँ यथासंख्य अलंकार होता है। यथा---

गुरवी यदि वा सन्तो हितवाक्योपदेशिन: ।

हेयोपादेवता तस्यामध्यमध्यौ चिकोविंत: ॥४।९७

यहाँ हेय और उपादेयके साथ अभव्य और भव्यका सम्बन्ध कहा गया है।

### हेत

हेतुका विवेचन कर हेतु अलकारको योजना की है। अयराज नृपतिक पराक्रम और यशका विवेचन करता हुआ कवि कहता है कि सूर्यक्षे उत्तरण होनेके कारण राजा-का ओज उष्ण है और चन्द्रोत्पन्न होनेसे यश शीतल है। यथा—

सायं किलैकोदरजोऽपि चैकनक्षत्रजाताऽपि सहग्मवेस ।

अप्येकतोऽसेः सममस्य जातमुःजं बदोजः शिक्षिरं यशस्तु ॥१।५० एक शास उत्पन्न होनेपर भी मूर्वं और चन्द्र दोनोस साद्य्य नहीं हैं। पर इस राजामें एक साथ उत्पन्न होनेवाके बोज और सशमेसे बोज उष्ण है और यश सीत। संकर

> उपमा और ६ठेषके सयोगसे सकर अलंकारकी योजना की गयी है— तत्त्वकुर्वश्त्रमबत्प्रसादात् साम्राज्यमासाथ स चाहमानः । चक्रेऽकेवदुभुमृत् आञ्चपादाकान्तान् गृक्षमध्ययमस्य वसा ॥१११८

इसी प्रकार 'सस्य प्रतासकानस्य (११२८) में विरोधानान, 'अयोद्ध-टेस्वारमटेत्तुरका' (३१२०) में उदाहरण; 'यः संगरे' (३११०) मे सख्य; 'सामन्त-शिहो नृपतिस्तोऽभात् (११५८) में विशेषक एव 'क्वैतस्य रासः' (११११) में विषय अलंकारको योजना पायी जाती है।

#### शैली और भाषा

माधुर्य, बोज और प्रसाद गुण मण्डित रोलीका विन्यास किया गया है। प्रृंगार रसके वर्णमसे कविने शूरित समुर सब्द और कोमल कान्त पदावलीका नियोजन किया है। सुरतवर्णन सन्दर्भने टवर्गीय वर्णोका बहिस्कार याया जाता है और श्रुतिसपुर सब्दावर्णि प्रयक्त है।

कविने बीर, भयानक, रौट और बीमत्स रसमे ओज गुणका सन्तिवेश किया है। यह गुण वित्तको उद्दीस करता है। कविने मोजको दुर्दशा सुनकर अलाउदोनके अमर्थको उद्दीस कर इस गुणको अभिध्यक्त क्रिया है—

ताबद्गजेन्तु जाप्रस्मदमस्तरकाश्चञ्चका नीरमाद्या बीरा: प्रस्ययिवीरावकिदकनककाकेकिकण्डूकहस्ताः । ज्यारावैविंस्फुरद्धिर्जगद्विलमपि प्रापयन्नेह मावस् यावसालावदीनः किरति शरमरं प्रावृचेण्यच्छटावत् ॥१०।८४

उपर्युक्त पद्ममें दीर्घ समास, संयुक्त वर्ण एवं टवर्गीय व्यक्तियोंका समावेश बोज-गुणके सुजनमें सहायक हैं।

प्रसाद गुण कायण्के लिए तत्थावस्यक है। इस गुणके अभावमें कोई भी काव्य उपादेव नही हो सकता है। सह्वयोंको वहीं काव्य आकृष्ट करता है, जो सहब हो अर्थ-बोष करा देता है। जर्य चमत्कारसे हो काव्यमें उपादेवता गुण उत्पक्ष होता है। कवि नवचन्द्रने जन्यसमासोंका गठन कर प्रसादगुणको योजना की है। यथा—

हम्मीरदेवाय वितीर्थं राज्यं मदक्ञिसेवानिश्तो मवेति । स्वप्ने निशान्ते स्रवितं निशान्ते मामाह विष्णुः करनै किमार्थं ॥८।५४ जैवसिंहको स्वप्न दिखलाई पड़ा कि हम्मीरदेवको राज्य देकर मेरी सेवामें

संज्ञम हो जाओ । यह स्थप्न विष्णुने दिश्वजाया । सदा सदाचारयो नरेन्द्रः मेध्यो सुनीनामयि निस्पृहाणाम् । कडांजरामाग्न वरं सहोपमोगाय तैकांच मनस्यवस्थ्या ॥४१७०

कुशालामां पर प्रकारमांगाय राज्य वायावयस्य ॥२४०० भाषा सरल, कोमल और लनित है। किनने मुस्तियों द्वारा मृणादिन हे कार्ये हि कि कुर्वात् बलवार्षि (९१९७), 'समाब' खतु दुस्त्यन.'(४१६३), 'कार्याकार्यविचारणान्य'(२।०१) द्वारा भाषाको मनोरम बनाया है।

#### <u>जोलस्थापत्य</u>

कोकमर्यादा-गाननकी ओर जनताका प्यान आकृष्ट करनेके लिए कवि नयस्पद्धने ऐतिहासिक स्थाकि हम्मोर्थकका चरित्र उपस्थित किया है। क्षिन्दू राजाजीकी उदार-मीतिका जावर्थ पृथियीराज भी उपस्थित कर रहा है। गाहबुद्दीन गारीको सात बार बन्दी बनाकर मी क्ष्मा कर देगा पृथिशीराजके जीक्की विधेषता है। मुख्यमान सातक हिन्दू सामन्त और अमात्योको उन्कोच देकर किछ प्रकार अपनी ओर मिछा छेते थे तथा प्रकोजनीम केल जानेसे वैयोक्तिक हामिके अधिरिक्त सामाजिक और राष्ट्रीय हानि हम प्रकारके विश्वास्थाती जमात्योके कारण उठानी पढ़ती थी, यह रितणकोक चरित्र-से स्पष्ट हैं।

## ऐतिहासिक तथ्य

प्रस्तुत कान्य ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। कि नयवण्टसूरिके गुरू अय-विहसूरिको हम्मीर पुढका साक्षात दर्धन हुआ होगा अथवा उन्होंने समकालीन सावनात्रे वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया होगा। इसरो बात यह है कि नयवण्ट स्वयं स्तने प्रतिक्षित और उच्चकोटिके व्यक्ति ये, जिससे उच्च रावकर्मचारी और राजा-सहराजा उनके संवर्गने बात्रे थे। जदः यह संजय है कि नयवण्टने हस पुढको वृत्तान्त और तत्स्वम्बन्धी विस्तृत ज्ञान अपने प्रपिता और पिता तथा अन्य समयस्क व्यक्तियोंचे प्राप्त किया था । इसी कारण इस काव्यको ऐतिहासिक दृष्टिसे प्रामाणिक मानमेंमें कोई भी जबचन नहीं है ।

भोहानोकी बंशावली इस काव्यमें अंकित है। यह बंशावली हम्मीर महा-काव्यके अतिरिक्त (१) प्रबन्ध भतुविवाति (२) कर्नल टीड द्वारा संग्रहीत (३) प्राचीन राजवंश माग १ में प्रकाशित और (४) पृथ्विराज्य-विजय में उपलब्ध है। हम्मीर काव्यमें बाह्यानको इस अंशका लादियुवर माना है, इसे मूर्ण गृव्यक हा है। अतः नत्यकर हुरिके अनुसार बाह्यान सूर्यवंशकी शाखासे ही सम्बद है। यह नाम सभी वंशावित्योमें पाया बाता है, बतः इसे क्टियत नहीं माना जा सकता।

वासुदेव — पृथिवीराज-विजयसे ज्ञात होता है कि वासुदेव अहिण्डण्य शाकम्मरी (सीमर) में चौहान-राजवंजको राजवानो लाये वे और शाकम्मरीके शाममें ही चौहान शाकम्मरी सुर कहलाये। प्रकार चतुर्विधार्थियों मी यह नाम मिलता है। महाकाव्यमें कायें हुए तरदेव नामको पृष्टि किसी मी अन्य प्रमाणीने नहीं होती है। सामन्त सिंह, जयनाल या अजवशाल, ग्यक, नन्दन और वप्रशंज नाम पृथिवीराज विजयसे मी पुष्ट होते हैं। जयपाल या अजवशाल चक्कोने अजमेर बसाय था। यह बदाबयामी वानप्रस्थी होकर अजमेरके पासकी तराईमें रहता था।

हरिराजके स्थानपर प्रबन्ध चतुष्विधित तथा हर्यनाथवाले लेखमें सिंहराज नाम मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरिराज और सिंहराज ये दोनो नाम एक ही व्यक्तिक है। यत. हरि और सिंह होनो वर्धावसाओं मध्य है। टार्केन एकता मध्य बिठ संठ ८२७ लिखा है। ' पर शितहाबसे यह समय अगुद्ध प्रतीत होता है। भीमराजका समर्थन भी किसी सम्यक्ते नही होता है। विषहराजका नाम प्रबम्ध चतुर्विधितमें दुर्लभराज (द्वितीय) तथा सुत्तान मुहम्भवको हरानेवाला लिखा है। हम्मीर महाकाल्यम यह कवन बयुद्ध हैं कि सिहराजके कोई पुत्र नहीं या, अदः उसने अपने माईके पुत्र भीमको गोद लिया था। पर अन्यत्र सिहराजके तीन पुत्रोन काम्य का गुंददेव गोविन्दरेव का प्राकृत रूप है।

काव्यके अन्य नामोमें एक वीरनारायणका नाम जाता है। इस प्रसंपमें जलाक बहीनका नाम भी आया है। प्रबन्ध चुनियालिक अनुसार वीरनारायणका पुद्ध सम्बद्धिक साथ हुआ पा, इसका उपनाम सावित्या था। कहा जाता है कि सम्बद्धिक भी मुख्तान जाते समय मार्गमें मृत्यु हो गयी थी। इसके रुप्याल पुत्ताना रिजया सहीपर आसीन हुई। इतिहास यन्योगे इसके प्रमेशन और प्रधान जमाल-उत्तीन याक्तका उत्तेव ही। अमाल उद्दीन या।

२. बही, मा० प्र० प० भा० १२, ऊं० ३, पृ० २८६-८६ ।

१. 'हम्मीर-महाकाव्य' शोर्षक निवन्ध, ना० प्र० प० भा० १२, अं० ३, पृ० २८४।

इसीके साथ वीरनारायणका युद्ध हुआ हैं। इस प्रकार हम्मीरके पूर्व राजाओ-का वर्णन इतिहास सम्मत है। प्रस्तुत कान्यमें निरूपित तच्योंसे कई ऐतिहासिक मान्यताओकी पृष्टि होती है।

हम्मीरको दिग्जियका विषय ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुत जपयोगी है। भौगोलिक नामीमे सबसे प्रयम भीमरसपुरका नाम जाता हैं। यह अर्जुन भूगितको राजधानी या। इतिहासके अनुकार यह अर्जुन यरेका बंदाका अर्जुन हो सकता है। इसके उत्तक लेक संबद्ध १३२० (सन् १२६३) का प्रकाशित हो चुका है। इसके अनुमान होता है कि अर्जुनदेवने इसी ममस तक राज्य किया होगा। प्रायः इसी समय संवद्ध १३४३के आगमाल हम्भीरदेवने अपनी दिग्जिय यात्रा आरम्प की होगी, क्योंकि वि० सं० १३३९ में उसका राज्याभियेक हुआ या। इस काश्यके अनुसार अर्जुनदेवने भीमरसपुरंग आग्रय किया था। हम्मीरदेवने उसे वहाँ परास्त किया एवं माहकार्यक कर केकर वह आगे बड़ा । यहाँ यह अनुमान भी लगामा जा सकता है कि अर्जुनको वास्तविक राज्याभी मोहकार थी। माहकार्यक चकक हम्मीरदेवने असिद्ध यारा नगरीपर आक्रमण किया। वहाँ इस समय मीज (उतीय)

१. 'हम्मीर महाकाव्य' शीर्षक निवन्ध, ना० प्र० प०, भाग १२. अं० ३, प्र० २०३।

२. वही, प्र०२६८।

<sup>3.</sup> वही।

४. बही, पृ० २१८-३०० **।** 

५. हम्मीर महाकाव्य १/१४।

<sup>4.</sup> Indian Anti. Vol. XI p. 343 तथा Bhavanagar Inscriptions p. 224.

बासन कर रहा था। इसी मालवा विजयके प्रसंवये व्यक्ति, विज्ञा और रेवा गरियों-का नामोल्लेख पाया जाता है। इस दिशिववयके चित्रकृट (चित्रोंक् ), वर्षनपुर (वधनीर या वेदनीर ), सहाराष्ट्र (मेहता), खंदिक (खंडोला) और ककराल (कॉकरोजी) ऐसे स्थान हैं, जो राजनैतिक मूनोककी वृष्टिसे येवाद राज्यमें हो निने जाते रहे हैं। मेवाइसे चलकर हम्मीरका बहुवेदबर व्यवदा बावूपतिसे हम्मीर-देवका युद्ध हुआ। इस समय बावूका परमार राज्य निर्वक होता वा रहा था।

चंगा और चम्मा दो स्थान और हैं, जिनपर हम्मीरदेवने दिन्याबमके प्रसंग-में लाक्रमण किया था। प्रथम वर्धनपुर ( बचनीर या बेदनीर ) से अजमेर और पुण्कर-के मध्यमें और दूसरा लण्डेलासे कॅकरालको वाते समय मार्गर्से पड़ा था।

हम्मीरदेवके स्वतन्त्र सत्तापीय हो बावैका उल्लेख कारसी इतिहासीमें भी पाया बाता है। विवावहीन बरनीने अपने इतिहासमें किसा है—किला रण-पंभीर भी जो राजवानी दिल्लीके निकट है, इस समय (सन् हिक्सरी ६९८) राय पियोरा (पूर्वीराज ) के नवारी हम्मीरदेवने के लिया या और वह वहाँका मुकह्म बन बैठा या (प० २०२) ।

महाकाव्यके अनुसार रणयंभीरका युद्ध सं १३५८ श्रावण खुक्जा सप्तमी रविवारको समाप्त हुआ या। इस युद्धमें निम्नाकित छड़ाइयाँ हुई ।

- (१) उल्लू ला ( उल्ला ला ) को सर्वप्रथम चढ़ाई, जिसमें ब्राद्रघट्टिकामें भीम सिंह मारा गया।<sup>3</sup>
- (२) उत्कू लांकी दूसरी चढ़ाई, विसमें भोजदेवको सन्मदिसे झाराइरोनने उसे एक लाख सवार देकर नेजा था। यह लड़ाई हिन्दीनको धारीमे हुई और उत्कूल लि फिर हार कर मागा। इस बार शकोंकी निजयींसे राजधानीमें मठा विक-साया गया।
- (३) प्रोजके प्रहकाने और उल्लू कीके हारकर दिल्ली पहुँक्नेपर नृत्यरत ली और उल्लू लीको सयुक्त सेना सहित अलावहोगने वृत्री तैयारीके भेजा। नृतरत नौ मारा गया । यह युद्ध तोन मास तक बलता रहा ।
  - (४) अलाउरीन स्वय रणस्तम्भपुर पहुँचा। वो दिन तक घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें ८५ सहस्र यवन मारे गये। वर्षा समुद्ध आनेसे युद्ध बन्द रहा। इसी बोच

१. हम्मीर महाकाव्य शीर्ष के कियाच -ना० प्र० प० काशी, भाग १३, अंक ३, पृ० ३९६।

२. हम्मीर काव्य १३/१६६ ।

३ हम्मीर महाकाव्य हस

४. वही, १०।३१ ।

१. वही, १९।१००।

र्द. वही, १९१६६।

७. वही, १२।८८ ।

रितपाल और रणमल्लको उसने विश्वासभातके लिए तत्पर कर लिया और अन्तिम युद्ध होनेपर हम्मीरदेव मारा गया।

मुसलमान लेखको द्वारा जिसे यदे इतिहासोमें प्रथम दो युद्धोका उस्लेख नहीं मिलता है, केवल अलस्की दो लडाइयोका हो विदेंच गया जाता है। इसका एक कारण यह मो है कि मुसलमान इतिहासकार वयने स्वामीके गर्दा कर नहीं कर सकते। जिया उद्दोन वयनो, जो समसामियक इतिहासकार है, बलाउद्दोन दरवारों और वेतनभोगी या। बतः वह अपने स्वामीको पराजयके सम्बन्धमें निर्देश नहीं कर सका। दो बारकी पराजयने ही जलाउद्दोनकी और लोको यो। हम्मीरदेव-की वहती हुई शक्तिको उपेक्षा जब वह सहन नहीं कर सकता या। महिमाशाह आदि वारों मृतक सरदार इन दोनो युद्धोसे पहले हो पहुँच चुके ये, क्योंकि हसरे युद्धभे उन्होंने माग लिया है।

बर्गीने इस मुद्रका वर्णन करते हुए जिला है कि संवत् १३५८ में अला-उद्दोनने आस-पाससे गरीब प्रवाको इक्ट्रा किया और बोरे तैयार कराकर तेनामें बरिकर उनमें रेत मरबाधा तथा उन्हें मार (नाले ) में भरवा कर वडेन्बर वर्ग्न तैयार कराये एवं उनपर बरेन्बरे पत्यर और तथार फंकनेके यन लगाये तथा पत्यरो-से दुर्गिक पिषमी परकोटको तोडा। राजपूर्णोने उत्तर क्रिके परमे आग बरहायो, जिससे सोडों ओरकी सेनाका सरवानाथ हुआ। मुसलमानी सेनाने इस अवसरपर साई से पार तक का देश उनाह दिया। (बरनी पु० २७७)। राजपूर्णोने इस नाले या बाईके पुणको हो नष्ट नहीं किया। किन्तु उन्होंने मुसलमानीको तैयार की हुई सुरसको भी गर्थ तेलके सरकर नष्ट किया तथा उसमें जलती हुई एको तैयार की जिससे अलाउतीनको सेना नष्ट हो गयी। बरनी द्वारा वर्णित यहकी पृष्टि महाकाव्य-

महिमाशाहकै सम्बन्धमें फिरिक्लामें लिखा है—"राजा हम्मीरदेव मय अपने स्रोगोके मारा गया। साबिकमें फतह गुजरातके वाकेमें जिक्र हो चुका कि आस्त्रीरके

से होती है।

१, हम्मीर महाकाव्य १३वाँ सर्ग ।

२ ना० प्र० प०, काशी, भा० १३, अं० ३, पृ० ३३६ ।

<sup>3.</sup> No Ho \$3135-8= 1

g. Brigg's Vol II P. 301, Elliot and Dowson. Vol. III, P. 172.

**५. मा**० प्र० प० काशी, भा० १३, अं० ३, पृ० ३३८।

नुकामपर मृहम्मदशाह ( पहिमाशाह ) मृतक सब नौ मृत्तिक्मीके बागी हो गया था और आसिर मण्डून होकर किला रणवम्मीरमें पनाह की बी, इव वक्त राजाके साथ होकर कहन से उसके उसके सुहम्मदशाह कक्षी पढ़ा हुना था। इत्तरकाकन बादशाहने उसे देवा और तरस बाकर फर्माया कि बगर में तैरा इलाव करके तुझे उन्दुरस्त करूँ तो तू चया सुनुक करेगा। उसने बहालतले जवाब दिया—मगर जण्डा हो जाउँ तो तुझे करक करके हुम्मीरदेवके बेटेको राजा बनाजें। बारशाहने पहा हो कर उसप रहा हो विद्या ।"

महिताबाहका नाम अपने समयमें विस्तृत रहा है। हम्मोरदेवने उसे घरण दो, इसका भी निर्देश उस समयको कई रचनाओंमें मिलता है। संस्कृतको एक होटो-सी पुन्तक विद्यापति कृत पृश्य परीक्षा जो कि मिलिलाई महाराज विद्यविद्वके निर्देशके जिसी गयों यो और इसके उपलब्धने लेखकको जरहर परनोकता सबसी गाँव अपना सक्ता ७ गुलहार वि॰ संग् १५६६ में मेंट्रमें दिया गया था। इस पुस्तकमें लिखा है—

'श्वरित काल्टिर्ट्शांगरे योगिनीपुरं नाम नगरम्। तत्र च निजयुत्रविज्ञित-निकल्पमुण्डकसरूक्तरातिकलप्यमेक्ट्रानेकक्रसिद्धागपद्दातिसमेतः संक्रिकजनपद्दो निजितविष्यक्षनरपतिसोमिननोशहक्षनयनजकक्षिरातारारारावारो रक्षितदीनो दानो नाम यननराजी वर्षन्य ।''

प्रस्तुत काव्य मध्यकालीन भारतीय इतिहासकी दृष्टिखे विशेष उपयोगी है। चौहान वंशका विस्नृत विवरण इतिहासके जिज्ञासुत्रोको उपादेय होगा।

### अभिलेख काव्य

बभिलेखोका इतिहास और संस्कृतिको दृष्टिसे जितना मृत्य है, उससे कही अधिक काव्यको दृष्टिसे । रस्तुत सन्दर्भमें कतिपय बभिलेखोंके काव्यमूल अंकित किये जाते हैं।

### ऐहोल-अभिलेख

यह अभिलेख बोजापुर (पूर्वका कलाद्गी ) बिलेके हुंगुण्ड तालुकाने ऐहोलके मेगुटि नामके प्राचीन जैन मन्दिरकी पूर्वकी ओरकी दोबालगर अकित है। लेखमें १९ पंत्रित्यों हैं, जिनमें १८ पंक्तियों पूर्ण हैं। उन्नीक्षणी छोटी पंत्रित बादमें किसीको ओडी

१. तारीय फरिश्ता, उर्दू संस्करण, पृ० १६० ।

२. इस पुस्तकका कुछ प्रश्न नां० प्र० प० काशो, भाग १३, अक ३, पृ० ३२६-३२८ पर प्रकाशित है। प्रस्तुत उद्धरण पृ० ३२६ से उद्दुश्त है।

२, डॉ॰ पर्नोटने इण्डियन एटिन्बेरोके १।६७ तथा १२२० में इसे दो बार सम्पादित किया है। यह जैन-शिलालेख संग्रह, द्वितीय भाग, मा॰ ग्र॰ मा॰, ११४२ ई॰, पु॰ १३ पर प्रकाशित है।

गयी है। यमिलेख रिवकीतिकै द्वारा उत्कीणित है। इससे सतम वातीके दक्षिण-भारतके राजनीतिक इतिहासपर सम्बद्ध प्रकाश पड़ता है। इस अभिलेखका रिवण भारतके इतिहासको पृथ्वि बही महत्व हैं, वो उत्तर भारतके लिए समुद्रगुपके प्रयाग स्तम्भ लेखका।

## विषयवस्तुः

जम्म-मृत्यु-वरा विजयी जिनेन्द्रको नमस्कार करनेके उपरान्त चालुक्य वंशकी प्रशस्त बारम्म की गयी हैं। इस बैसमें प्रशिद्ध राजा व्यविद्ध बल्का हुआ, विवने वंशकता विद्यानेवाली उपमीको मो वर्षनी बीरतावे बांधीन कर किया था। इस प्रतापी राजाने रणमृष्मिमं बत्यिक सुरता प्रकट को थी। नाना प्रकारके धरकोके प्रहासी गरकर वयन, पदाति और हस्ति कौष रहे ये तथा छहलों कवन्य घरावायी होनेपर नृत्य कर रहे थे तथा छहलों कवन्य घरावायी होनेपर नृत्य कर रहे थे तथा छहलों कवन्य घरावायी होनेपर नृत्य कर रहे थे तथा छहलों कवन्य घरावायी होनेपर नृत्य कर रहे थे तथा छहलों कवान प्रकार कराव कर रही थी। व्यविद्ध का पूर्व पराग हुआ, यह दिव्य महिमायुक्त तथा मंत्रारका एकमान स्वापी था। दिव्य वारीर कौर कलोक्तिक तेक कराव यह देशके समान नृत्यीक्षित था। इस रणरानका पुत्र पुक्तिची हुआ, वो चन्द्रमाकी गोभाको घारण करनेपर भी औवस्त्य चपाषिष्ठी विद्याति था। धर्म, वर्ष कोर काम पुत्रार्थका करियोच क्यारे वेवन करनेपाले इस रावाने बरहमेच यस सम्पन्न किया और समस्त पृथ्वीको यज्ञीय अवसे व्यविद्याति किया ।

पुण्डेसीका पुत्र कीतिवर्मा हुआ, जो नल, मोर्थ और कदस्य जातियों के लिए प्रजयाति या। इस नृपतिने युव्से पराक्रम दिखलाकर कदम्ययंशका उच्छेद किया या। कीतिवर्माको मृत्युके अनन्तर उसका छोटा माई मंगलेख राजा हुआ। इसले अपने राज्यकी सीमाका विस्तार पूर्व और पश्चिम समृद तक किया। वसने विश्य खद्ग द्वारा पत्रकीना और जस्वकेनाको विदीणं कर कट्युटि राज्यको अपने अधीन किया। वसने रेवती द्वीणर ससैन्य आक्रमण कर उसे जीत किया। मंगलेश अपने आदीक प्राप्त हुआ पुर्व केशीसे क्ष्यां क्षिण स्वाप्त अपने आदीक पूर्व पुर्व केशीसे क्ष्यां करता या जार अपने पुण्डो राज्य कराना चाहता या, पर सृद्ध के समान प्रतापी पुण्डेकोकि सम्य कर्मा पुण्डेकोकि समा करानी पुण्डेकीक अपने साम क्ष्यों के प्राप्त क्ष्य या अपने अपने साम क्ष्यों के प्रताप्त पुर्व में या अपने अपने साम क्ष्यों के प्रताप्त मृत्य में पुण्डेकोकि स्वाप्त करानी पुण्डेकीक उत्तरकी मृत्यके की युव्यों के साम कार्य हुए आप्याधिक और गोविन्य इस दोनों राज्यकों मृत्येक की। कलवः आप्याधिक तो भाग बाजीर गोविन्य इस दोनों राज्यकों मृत्येक की। कलवः आप्ताधिक तो भाग वाजीर गोविन्य इस दोनों राज्यकों मृत्येक का प्रताप्त करानी वाजा स्वाप्त करान स्वाप्त करान स्वाप्त करान स्वप्त करान स्वाप्त करान स्वप्त स्व

स्वक्षण पूरीका सर्वत कर रहा था, तो आकाश उसकी सेनासे विरक्तर समुद्रके समान कन गया।

पुरुकेशीने अपने प्रतापसे लाट, मालव और पूर्वरीको दशाया और उन्हें अपने अभीन किया। इस प्रतापी राजाके आर्तको महान् चिकाशालो हर्षवर्षन मी आर्टीकत रहता था। पुरुकेशीके प्रतापके माहात्याने विक्यानावक सा प्रतीपकती प्रदेश विकित शोधित हो रहा था। इन्होंचम राजाने तीनों जिक्कां—प्रमु, मन्त्र और उत्साहके हारा निय्यानवे हवार नौर्वराले तीनों महाराष्ट्रोका आविष्यत्य प्राप्त किया था। क्रिका और कोखक देख मी वसकी सेनाके मनसे करिये वे। इसने विष्युपको अस्पत्त सुनाम दूर्ग वनवाया। इस राजाको वीरताके कारण उस समय पूष्पी रक-रीजित रहती थी। कारण क्रांक अक्ष कर वेताके परिताके कारण उस समय पूष्पी रक-रीजित रहती थी। कारण क्रांक अक्ष कर वात्र सेनाके रस्तके लाल इता था।

पुलकेशीने अपनी सेनाके कारण पत्तव राजाबाँको इतना आर्ताकत कर दिया या, जिससे वे अपनी राजधानी काचीपुरकी चहारदीवारीके मीतर ही निवास करते ये। कही भी बाहर निकलनेका उनका साहस नही होता था। चोल देखपर विजय प्राप्त करनेके लिए उसने काचेरी नदी पार की तथा दक्षिण भारतके बन्ध प्रदेशोको कथीन किया। उसने चील. केरल और पाष्ट्रप देशोको महिद्यक बनाया।

सभी विद्यार्थों को जीतकर, प्रतिष्ठित राजाओं को हराकर और देवता ब्राह्मणों का सत्कार कर बहु सत्याप्यय—पुककेशी दितीय उत्याद, प्रमु और मन्त्र शक्तियांची गुम्त होकर समस्त वृष्योगर एक नगरीके समान शासन करने लगा । सत्याप्रयोक परम करावाच्या विद्यार्थ्यों के मन्तर-सविरक्षों के मन्तर-सविरक्षा के मन्तर-सविरक्षों के मन्तर-सविरक्ष सविरक्षों के मन्तर-सविरक्षों के मन्तर-सविरक्ष सविरक्ष सवि

### अभिक्षेत्रका ऐतिहासिक मृत्य

द्ध अभिकेसमें चाक्न्य वंशके राजा पुरुकेशी दिवीय, विसका दूसरा नाम स्यायय या, के वीरकाशीका वर्णन किया गया है। इस्ते स्वयं चाया मंगकेशके राज्य स्रोत किया था। साध्ययिक, गोविन्द, गंग, अस्त्र, मोर्ग, साट, मास्त्र, गुजर, कर्लिंग, लेशक, एक्स, सेल, नित्यानके हुजार गोववाके महाराष्ट्र, पिष्टपुरका दुर्ग, हुजारकोर, यजवाशी और पश्चिम समुद्रको पुरीको जीव स्थिमा था। इसने हुर्ववर्द्धनको रोककर नर्मसाके किमारे सैनिक केन्द्र स्थापित किया था। इसने हुर्ववर्द्धनको रोककर पुरुकेशी दिवीयका और उत्तर मारतमें हुर्वदर्धनका साम्राय्य स्थान था। थीनी यात्री हुनेन्सायने इस स्थम समस्य भारतमं स्थान प्राप्त स्थान था। वीनो यात्री स्थान हुनेन्सायने इस स्थम समस्य भारतमं स्थान स्थान था। स्थान स्थान था। राजवानी, किसी कटम्ब राजाको हराकर प्रायः ५५० ई० में बनायों थे और इसने बहबमेच यक्त किया या। उसके पुत्र कोर्तिवसनि ५६७ ई० में राजा होकर नक, मीर्य और कट्टम राजाबोको हरावा। नक राजाबोके दो लेल मिले हैं—एक तो वयपुरके पास पोसाल, बहातीयों, जिवसे नलोको करिनका राजा कहा है। सम्मय है कि से चालुक्योंके राज्य विस्तार से माग गये हों। इसरे रोजपुरके ताझलेल ( मध्यप्रदेश ) से मालूम होता है कि वहीं भी इनका राज्य था। मीर्य लोग उसरों कोरू काल के या थे। कटम्ब लोग बेलगांव तथा पारवार विलेग परिचमी मागके और कनारांव राजा थे। कटम्ब लोग बेलगांव तथा पारवार विलेग परिचमी मागके और कनारांव राजा थे। किंग्सम केल्य मांगे केलकी प्रेराणों कई मन्तियों का लाग देती से प्रमुख्या था। इसने अपने अनुक मंगे केलकी प्रदेशों कहं मन्तियों की तथा रोजों हो प्रमुख्या राज्य होते से स्वाप्तार से साथ में किंग और कल्य स्वाप्तार से माग से स्वाप्तार से साथ से स्वाप्तार से साथ से प्रमुख्य माग से साथ साथ से साथ साथ से सा

बपने बाचाको सारकर पुनकेशिन् द्वितीय चालुक्य विहायनपर बैठा। इस समय मुह्क्कहर्ते राज्यमें द्वती अरावकता व्यात थी, बिसके किन पूर्वमामो प्रक्तियोक का इसन किया गया था, वे चुन. विद उठाने नगी। परमेवतर श्री पृथ्वीवत्त्र सर्वाया प्रक्रितोक विद्या ने विद्योही और आहमणोका धैर्य, साहल, दुवता तथा प्रक्रितोक वाच सामना किया। गोविन्द और आह्मणोका धैर्य, साहल, दुवता तथा प्रक्रितोक वाच सामना किया। गोविन्द और आहमणिका धैर्म प्रवासमण द्वारा दिया। कल्ट्यक्य गोविन्द ने सिंप कर ली और बाध्यापिक हार गया। इसके प्रवस्ता पृथ्वी करत्वक्यों के किया। यह उत्तर कनारामें है तथा कर्यात नदीके किनारे के वनवासी किनेको ने किया। यह उत्तर कनारामें है तथा सदस्त्रोकी राज्यानों यही थो। यहाँ उसने भोगिवनिक वृत्र विव्यत्वाकी हराया। पृष: उसने गण और अलुक्तो हराया।। पृष: उसने गण और अलुक्तो हराया।। वृत्र उसने गण और अलुक्तो हराया।। वृत्र उसने गण और अलुक्तो हराया।। वृत्र सिंप प्रस्ता पार्चिक एक्स वालिको एक पाला थी। उसरी कोक्सके भोर्य लोग सम्मवदः मणकेश्री क्षित्र पार्च प्रस्ता माला-वादकी नाण जाविकी एक पाला थी। उसरी कोक्सके भोर्य लोग सम्मवदः मणकेश्रक विद्या में प्रस्ता वादकी पर जाविकी एक पाला थी। उसरी कोक्सके भोर्य लोग सम्मवदः नालेश्रकी मृत्युके बाद स्वतन्त्र हो गये ये, अत. पुलकेशी द्वितीयने उन्हे पुन: परास्त किया पार्च मृत्युके वाद स्वतन्त्र हो गये ये, अत. पुलकेशी द्वितीयने उन्हे पुन: परास्त किया पार्च

र रावराणका उत्तराधिकारी पुत्रकेशिय अध्यक्ष छठी शरी हैमधीके मध्य राजा हुन्ना। —र्शे० रमाशकर जियारी, साथान भारतका शिवास, न्याक्रियोर एक अस्यो, न्यास्य हुर्स्स हैं०, पुत्रस्थ राजा साथानी से पार्त्वाण दुर्में हासने उत्तरका प्रतिकेती नुकेशिय प्रवाकि एक राजन प्रदेश हैंथा एक स्वत्य प्रदेश (४४ वर्षे) दिया हुन्ना है। उत्तर्भ के संन्यास्थन नहा गार्च है। हमसे उत्तरके व्यवस्था अनुष्ठाता होनेका भी भ्रमाण निवास है। —वीजार स्वतरकार नृत्य १६८ १४१।

२. पत्तीटका मत है कि नत नजनाड़ी (बतमान बेलारी और कस्यून जिले) में ,राज करते थे। परन्तु अब उन्हें दक्षिण कोशत और बस्तर राज्यका निवासी माना जाता है—र० क्रि०-प्रा० भा०, बना०, प० २६४ का पारिटपण ६ सस्यक।

३. वही, पृ० २१४।

४, डॉ॰ रमाशकर त्रिपाठी, प्रा॰ भा॰ इ॰, व॰ पृ॰ २१४।

मौयौकी राजधानी प्रीमें रहो होगी। इसके अनन्तर दक्षिण गुजरातके लाटों, मालवों और भृगुकच्छके गुजरीने उसे आत्मसमर्पण किया।

कहा जाडा है कि इसकी सर्वश्रमुख विजय कन्नीजके हुपँवद्भनके विच्छ हुई। स्वय 'सककोत्तरापयनाय' हुपँने अपनो सेनाका संवालन किया था, परन्तु 'दक्षिणा-पयनाय'की रणदल्ला उससे कही कुशल प्रमाणित हुई। पुलकेकी द्वितोयने अपने राज्यका विस्तार इतना अधिक कर लिया था, जिससे १५५ ई० मे पूर्व प्रान्तोंका साधन अपने जनुज कुल्व विज्यादन विषय सिद्धिके सुपूर्द करना पड़ा। इस अनुजने भी जयाको प्रान्तीको जीनकर राज्यका दिल्लार किया।

इस अभिकेसको दूनरी विशेषता यह है कि इसमें हो सबसे पहले काल्दिस और भारविके नाम स्पष्ट रूपसे अंकित मिलते हैं। इन दोनों कवियोंके समयको अन्तिम सोमा इसके द्वारा निश्चित हो जातो है।

### कालिटास और भारविका प्रभाव

इस अभिनेत्रको उत्कीणं करनेवाने रिवकीतिने कान्तियास और भारिविक प्रत्योका अध्ययन किया है। अनेक पर्वोमे पद और अर्थ योजनाके लिए कवि उक्त दोनोसे प्रभावित है। इन्हें कुछ उदाहरण दिखलानेका प्रयास किया जायेगा— अभिनेत्र वीतक्तसामरणजनम्तों (१ अ०) पर किरातके 'वीतज्ञन्यसर (१ ५१२ १) 'पृषुक्रस्वकदस्वकरम्बकर्ग (१० अ०) पर किरातके 'पृषुक्रस्वकदस्वकरानितं' (५१९), 'हंमाबजीमेस्नलां (१८ अ०) पर किरातके 'ततः स कूमरकलहंकमेसलां (५१९) का स्वस्ट प्रभाव है। रिवकीतिने किरातके उक्त परोक्तां व्योक त्यों का लिया है। पर इतना सत्य है कि पर समान रहनेपर भी किशने विषयवस्तुमें एक नया हो कर उपस्थित किया है।

सहाकवि कालिदासका प्रभाव इस अधिकेलपर कम नही है। कई उद्योशाओं के उत्तर रचुवंद्य सहाकाव्यमें पाये जाते हैं। कुनालक्षीक के चायक समुष्यिके रक्तसे मिश्रित लाल जलका दृश्य आकाराने सन्ध्याके दुश्यके समान प्रतीत हो रहा है। अभिकेलके संगद्धवारणयदास्थानतान्तरात्वम् (२८ ४०) पर रचुववके निम्न पचको उद्योशाका प्रभाव है।

पञ्चावरोधैः शतशो मदोयैर्विगाद्यमानो गलिताङ्गरागैः ।

सम्ब्योदयः साञ्च इतेष वर्णं पुष्यत्यनेकं सस्यूप्रवाहः ॥ रघु० १६१५८ देखो तो ! मेरे रनिवासको सैकडो रानियोके स्नान करनेसे और उनके धारीरसे

गयी अपनी गजेन्द्र सेनाको देख श्रीहत हो गया ।

१. अपरिमित्तविभूतिस्कोत्सामन्तमेनायुक्टमितमयुक्कालपादारिक्क । युक्ति प्रतिमान्त्रेन्द्रानोक्कामस्यमुतो भ्रम्मिक्तित्तव्युक्ति म्व चक्कारि इष्टः ३२३१-६० हि० विस्त हर्वके चराकसम् अपरिमित विभृतिस्मिते युक्त सामन्त्राची तेनाको मुक्क्रमावको विरायोते आकारम् रहते थे. नही हर्व अस्त उत्तर-पुत्रकोशियुके द्वारा भयावुह हो हर्दाहित हो थया, रसमे नारो

धुके हुए अंतरावके सिक्त जानेसे सरमूकी घारा ऐसी रंग-विरंगी प्रतीत होने कती, जैसे बादकोंसे मरी सन्व्या हो !

श्रीमिलेखके 'मृत्याद्भीमक्वन्यक्षर्गिक्रियञ्चालाग्रहले' (५ प०) पर रघुवंतके 'मृत्यत्क्रम्बं समरे दवर्ष' (७।५१) का और 'जलिविधित स्वीम स्वीम्मः' (२१ प०) पर 'मृत्यत्क्रमित स्वीम द्वांत ज्ञांत निविधित स्वीम स्वीम्मः' (१२९०) पर 'मृत्यत्क्रमित स्वीम प्रवृत्त क्वांमेव मृत्वल्यं (१) १९) का स्पष्ट प्रमाय है। यहाँ केवल पवप्रयोगींकी समता नहीं है, अपितु माव और करमामांकी में समता है। रघुवंशके 'प्रवृत्ति' स्वनतेष्ट्र्यांचेवल घनवालिने:' (४) पष्ट विमित्र पर्यक्षी वत्येकासे 'श्रव्यक्ते 'प्रवृत्ति' स्विकित्ति व्यक्ते वत्येक्षासे 'श्रव्यक्ति स्वयक्ते स्वयक्ति स्वय

### काव्यम्ल्य

यह अभिकेस काल्यमूनको दृष्टिते समृद्रगुरके प्रयाग-स्वम्म केसके समान हो महत्त्वपूर्ण है। कवि रिक्कील जलकारसात्वके सभी विवयोका जाता है। कुछ २७ वर्षोमें १७ प्रकारके छन्दोका प्रयोग किया। अभिकेसके समस्त पद्योगे उपिववैविज्य पाया जाता है। कविने उरसेला द्वारा जयनो कल्यानका चमन्कार भी प्रविधित किया है। अस्तुत सन्तर्ममें उदाहरणाई कुछ एस उद्युत किये जाते हैं।

तद्तु चिरमपरिमेयश्चालुक्यकुळविपुळजळनिधिजेयति । पृथिवीमौळिळकाम्नां च प्रमवः पुरुषरत्नानाम् ॥२॥

चालुक्य-वंदा-क्यी विशाल और अपरिमित समूरकी सन्। जय हो, जो पृथ्वीके सिरपर अलकारके क्यमें सुशोमित पृथ्वक्ष्पी रत्नोका उत्पत्ति-स्थान है।

कविने रूपक अलंकारको योजना कर वालुक्य वशको रत्नाकर—समृद्र कहा है। रत्नाकरसे रत्न उत्पन्न होते है और इस वशसे वीरपुरुष रूपी रत्न जन्म छेते है।

### रूपकका एक अन्य समत्कार

रणपराक्रमळब्बजबक्षिया सपदि येन बिरुगणमशेषतः । नृपतिगन्धगजेन महौजसा पृथुकदम्बकदम्बकस्य ॥ ९०॥

युक्त पराक्रम दिसकाकर जिसने विजयको प्राप्त की बी, उस गण्याज (जिस हायीका मद सुगन्यित होता है) रूपी राजाने सीघ्र जपनी बड़ी शक्तिके कदम्बजाति-रूपी विशाल कदम्बजुर्कों समूक्ष्म समूठ उच्छेद कर दिया। यसकते योजना तो है ही, पर रूपक मी बहुत ही स्टीक है। कीतिवर्मीमें गण्यायका आरोप और स्वदम्बर्यक्ष में कदम्ब जुवका आरोप कर सांगरूपक प्रसुत किया गया है। इलोक्से कीर्तिवर्मीके पराक्रम और सुरताकी स्वित मी निकल रही है। रूपकका निम्न उदाहरण भी द्रष्टव्य है--

स्कुरन्मयूलैरसिदीपिकाशतै: व्युदस्य मातङ्गतमिस्रसंख्यम् । अवासवान् यो रणसङ्गमन्दिरे कटव्छरिक्षोडकनापरिष्रकम् ॥ २॥

जिस राजाने चमकती हुई किरणों वाले सहसक्यों दोगों के सहारे हायियोंक्यों अन्यकार समूहको हटाकर रणक्षेत्ररूपी घरमें कटच्छुरि राज्यको छहमीक्यी कच्चाका पाणियहण किया था।

प्रस्तुत पद्यमें खड्गोमें दीवकका, हावियोमें अन्वकारका, रणमूमिमें गृहका और कटच्छुरिकी राज्यलक्ष्मीमें कन्याका आरोप कर रूपककी योजना की गयी है।

उपनेयोपमाकी योजना द्वारा कविने पुलकेशीको शिवके समान कान्तिवाला एव प्रवापी सिद्ध किया है। अलंकारके चमस्कारने पद्यको रमणीय बनानेके साथ ओज-गुण पूर्ण भी बना दिया है। यथा—

> अपरज्ञक्येर्व्हस्मी बसिमन्दुरी पुरिमक्षसे, मद्रगज्ञधराकोरेनांचा शतैरबस्ट्र्निति । ज्ञव्यप्रकानीकाकीर्णं नजोरपकमेचकं ज्ञवनिधिरिक स्वीम व्योधनः समोऽमवरम्बधि, ॥१९॥

जब जिपुर नासक—धिवके समान कान्तिवाला वह पुनकेशी सतवाले हाथियों के समृहके आकारको अपनी सैकड़ों नावीके सहारे पविचम सावरको लस्मीस्वक्या पुरी-का गर्दन कर रहा था तो सेम-समृहक्ष्यो सेनासे थिरकर बौर नवीन उत्पन्न के समान नेश्व बना हुआ आकाश समृदके समान हो गया और समुद्र भी आकाशके समान हो गया।

उरवेजाका चमत्कार कई पद्योमें बहुत हो कुचर है। कुनाल सीलके पाख हायियोका तमृह खड़ा है, धायल व्यक्तियोक रक्तवे जल लाल हो रहा है। यह दूधर ऐसा प्रतीत होता है, मानो बादलोने मरा हुआ आकाश हो और उसमें सन्व्याकी लाली छिटकी हुई है। करनावाली डडान दर्शानीय है—

संनद्धवारणघटास्थजितान्तरार्छ

नानायुधक्षतनरक्षतजाङ्गरागम् । आसीऽजॐ यदवमर्दितमञ्जगर्भे

कौनाकमस्वरमिवोजितसान्ध्यरागम् ॥२८॥

सिन से मीतरका भाग निकटस्य हाथियोंके समृहसे ढेंका था, जिसमें नाना सहयोंसे करे हुए मनुष्योंसे वणसे उत्पन्न अयराग--रक्तकी कालिमा या स्वटन मरा हुनाथा। हुनाल कोलका ऐसा जल उतके हारा मरित होनेपर बादलोंसे परे हुए बेंसे आकाशके स्वान लगा, विसमें सन्धाको लाली उतन्म हो चुकी हो। विरोधाभासकी योजना

विष्टं विष्टपुरं येन जातं दर्गमदर्गमस् ।

चित्रं सस्य कछेर्नुसं जातं दुर्गमदुर्गमस् ॥२०॥

यहाँ दुर्ग अद्रामम्में विरोधामास है। खतः अदुर्गमम्का अर्थ सुपम लेना चाहिए। पुलकेशोके द्वारा हराये आनेपर पिष्टपुर एक अदुर्गम-सुगम किला बन गया, किन्तु आस्वर्य है कि कलियुनको बात (दोष) उसके लिए अस्पन्त दुर्गम हो गयी।

उक्तिविज्य भी इस अभिकेलके अनेक पर्वोमें पाया जाता है। कविने प्रतिमा-के बलपर अपनी कृतिमें चमरकार उत्पन्न करनेके लिए तथ्योंका निकपण विचित्र उक्तियों द्वारा किया है। यथा—

तस्मिन सरेइवरविभृतिगतामिछाचे

राजामवत्त्वः किल मङ्गलेशः ।

यः पर्वपश्चिमसमद्भवदोषिताः व

सेना रज.पटविनिर्नितदिग्वितान. ॥११॥

उस राजाने जब देवराज स्त्रको विभूति पानेकी इच्छा को, तब उसका छोटा भाई मंगळेश राजा हुआ, जिसने पूर्व और पश्चिम समुद्रके किनारे टहरे हुए पूडसवारो-की सेनाको यूफिक्पी वस्त्रहे ही दिशाओका वितान ( tent ) लड़ा कर छिया या।

यहीं स्वर्गका नैमब प्राप्त करनेकी इच्छाखे मृत्यु ब्वनित होती है और पूर्व-परिचम समुद्रके किनारे पृष्ठिके ब्याप्त हो जानेसे पूर्व-पश्चिम समुद्र पर्यन्त राज्यकी सीमाकी सूचना मिलती है। वस्तु निरूपणका क्रम उक्ति चमस्कारका सुबन कर रहा है।

गङ्गालुपेन्द्रा ब्यसनानि सप्त हिस्ता पुरोपाजितसंपदोऽपि । यस्यानुमानोपनताः सदासञ्चासञ्चसेवास्त्रपानशीण्डाः ॥१९॥

गंग और अलुपके राजाओंने सात व्यसनोंको छोड़कर पहले सम्पत्ति अर्जित की थी, फिर भी उसकी महिमासे अवनत होकर, उसके समीप रहकर सेवारूपी अमृतका पान करके मतवाले हो गये।

हुए पखसे राजाको बोरताके साथ गंग और अलुगको अधोनता भी न्यक होती है। इसी प्रकार भीमा नतीके उत्तरमें विजयेन्छाते जाये हुए आप्याधिकके सम्बन्धमें 'मयरसजस्त' कहा गया है। इससे उसका मयके कारण एशभूमिसे भाग जाना व्यनित होता है। 'अयरफोऽपि सथ: आमं फलभूगकृतम्—गोकिन्दने थोत्र हो उपकारका फल प्राप्त कर लिया' से गोबिन्दके द्वारा की गयी सन्तिको च्यति निकलती है।

तदात्मजोऽभूद्रणरागनामा दिव्यानुमावो जगदेकनाथः । अमानुषस्य किछ यस्य खोकः सुप्तस्य जानाति वद्रश्यकर्षात् ॥६॥

जर्यासह बस्लमका पुत्र रणराग दिव्यमहिमायुक्त और संसारका एकमात्र स्वामी या; सो जानेपर उसके अलीकिक व्यक्तित्वको संसार उसके द्यारीरके उत्कर्यसे हो समझता या।

#### मन्ने अभिलेख

शक सै॰ ७२४ (८०२ ई॰ ) के ताम्रपत्रपर मान्यपुरमें यह लेख अंकित है। यह शानमोग नरहरियप्पके अधिकारके ताम्रपत्रपर है। इस अभिलेखका काव्यारमक और ऐतिहासिक मध्य समान है।

### विषयवस्तु

हण मृषिपर अपने मृजदण्डोंसे संसारको परास्त करनेवाला कृष्णराज हुआ। कृष्णराजक पूजका नाम चौर था, यह भी प्रताची था। इसने बालुन्योंसे राजकल्यीको अपने जयीन किया था। इसने कलिवस्त्य न तस्त्राची विश्वम ये हुसरे नाम भी ये। अधिकेत्य स्व धौरको पर्य-बची, बनुआंको लक्त्राजांको लक्त्यांका जयहरण करने वाला जोर दानी कहा गया है। गुणी निष्पमंसे गीविन्दराज उत्पन्त हुआ। इसे राष्ट्र- कृद वर्षमं गीविन्द तृतीय बहुत वाकिजाली था। इसने गंगीको बहुत समस्त्रे पराधीन देशकर मुक्त किया, पर उनके उद्धत त्वमावके कारण पुतः स्रोच दिया। गंगवंशके दायीन होनेकी पृष्ट सन् ८६ कृद के कोन्न्रसे प्राप्त कार्य (२२० जैन विश्व) से भी होती है। इतिहासकोका अभिमत है कि गंगवंशके दर्शान होनेकी पृष्ट सन् ८६ के कोन्न्रसे प्राप्त करते (२२० जैन विश्व) से भी होती है। इतिहासकोका अभिमत है कि गंगवंशके इस कर ली वी। अभिनेलसे उनके परास्त्र विश्वम प्राप्त किया गया है। इसने देवभोग— मन्दिरके प्रवन्ध के हेतु भूमि दान दी। इसके वरे भाईका नाम घोषकुम्य था। शीव-कृमका हृदय नाम एणावलोक भी मिलला है।

इस देशमें प्रसिद्ध शास्त्रको नामक गौवमें कोण्डकुम्बान्यको उद्यारमणमें दोरणा-वार्य हुए। गुणनानिद पण्डित उनके शिष्य थे। उनके शिष्य प्रमावमा हुए। उनके बण्यम नामके मक प्रावक थे। उनका पुत्र दानो जोर बौर था। बपने प्रियमुक्ती प्राप्ता मुक्तर उन्होंने, माम्पपूर (बन्ते) के पश्चिममे स्थित जिनमन्दिरके लिए, उसके शासक श्री विजयराजकी हुनावे शक संबद् ७२४ (८०२ ६०) के बीठनेपर अपने ही जिल्लम वर्षमें, माम्पपूर्ण पडे हुए लगने विजयों केम्प (स्कल्याबार) मे एदे-विच्ये विययका पोर्थियुर नामका गौव सर्वकरोंके मुक्त करके जलवारापूर्वक दान-में दिया।

अधिकेश नवा-पद्य दोनोमें है। बारम्भमें नव भाग है। अन्तमें गवमे दस-पन्दह पंतिदामी मृदित है। सिज्यकेश १२२ संस्थवने ओवियम नेमार्गत प्रतीत होता है। इसने मान्य नगरमें एक अच्छा विद्याल जिनमन्दिर बनवाया था। बाचार्य प्रभावन्द्रको मनिदान दिये बानेका भी उत्तरेश है।

मान्यपुर राष्ट्रकूटवंशी राजाओं की राजधानी ही है। इसका दूसरा नाम मान्य-खेट भी जाता है।

### काव्यम्ह्य

समिकेसमें राजाओं के प्रशंता-सन्दर्भों उपमा, उत्येक्षा और रूपकका चमरकार सर्वत्र हैं। निरुप्तकी प्रशंता करते हुए दताया गया है कि उसने सन्तरे किन्तु पुषको परास्त कर दिया था। इस युगके प्रशान विद्ध कंचन और कामिनीमें आससत होना है, वेईमानी, दुराचार, जसत्य भाषण, विषयोंने आससित प्रभृति दुगुँग किन्के प्रमावते ही उत्पन्न होते हैं। इस अभिनेसके निम्नांकित पद्यमं अन्योक्ति द्वारा निरुप्त- की सुद्धिमत्ताका चित्रण किया गया है—

क्षत्रधप्रतिग्रमिशाय कर्षि सुद्रं उस्सार्य श्चद्रविर्धिरणीतलस्य । कृत्वा पुनः कृत-युग-श्रियमप्यशेषं चित्रं क्षयं निरुपमः कक्षिवरूक्रमोऽभूत् ॥ --वैन शिलालेख० मन्ते, प० १२६

निरुपम पूर्णतिने अपने सुद्वचरित द्वारा इस पृथ्वीतलसे लक्ष्यप्रतिष्ठ कलियुगको हटाकर समुगकी स्थापना को थी, किर भी यह आदम्य को बात यो कि वह युद-शिय-किस्बन्दन था। आदम्य यह है कि निरुपमने अपनी प्रवादे मध्य कलियुग-दुरांचार, दुर्गुन, पंचापन, सात अस्वत आदिको हटाकर सुन्यदस्या, सुल, शान्तिकय समुग्रीकी स्थापना की थी, किर भी यह कलिबन्दनम-युद्धिय कहा बाता था। यहाँ स्लेचमानित अस्वीसित द्वारा राजाको युद्धिययता और विजयश्रीको प्राप्तिका संवेत स्थापना है।

कुष्णराज नुपतिकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है-

भूयोऽमवद् बृहदुरुस्थळ-राजमान-श्री-कौस्तुमायत-करेरुपगृह-कण्टः ।

सस्यान्वितो विपुळ-बाहु-विनिर्जितारि--

चक्रोऽष्यकृष्ण-चरितो भुवि कृष्णराज्ञः ॥—वहो पृ० १२५ पद्य २

कृष्णराज और अकृष्ण बरितमें बिरोधानास है, यत: जो कृष्ण है वह अकृष्ण बरित कित प्रकार हो सकता है, परिहार यह है कि अकृष्ण बरित—उज्यल बरित होंगिर कृष्णराज इस पृथ्वीपर सुपोनित हुआ। इस कृष्णराजका वतस्यल बिजाल या। उसके गलेमें प्रवास नारियों हाथ डाले हुई थी, अतत्य करितुमगणिका रूप प्रतीत हो रहा या। जनुवांको अपने मुजबलसे परास्त करनेके कारण वह सुपोमित या। सस्वक्का एवं सुर-बीरता आदि गुणेसे उसने प्रतिशा प्राप्त को यो।

हुण्णराबके पुत्र घोरके गुणोंका निरूपण करहे हुए ब्लाया है कि उस वैर्यशाली-ने शत्रओंकी रमणियोंकी मस्त्रशीका हरण कर लिया बा----

> भीरो भेकंभमी विषश्च-विनता-वस्त्राम्बुज-श्री-हरो हारीकृष्य यशो मदीयमनिशं दिङ-नाविकामिर्धतम् ॥--वही प्० १११

यहाँ विराज-विका-वश्यान्त्रवश्योहरों में व्यंत्रना द्वारा धनुजोंके परास्त या मारे बानिका वर्ष विकळता है; यदः धनुजोंको मृत्युके बननर ही उनको निवर्षोंके मृत्य लोहीन होते हैं। वैर्थवाली घोरका या विगंतनाएँ वर्षदा चारण किये रहती हैं। इस पंतिकते भी घोरकी बीरताको कमिन्यंत्रना होती है।

मोरकी यानगीलयाका विचय करता हुआ कवि कहता है कि उसने अपने दान-से कर्मको भी तिरस्क्रत कर दिवा है तथा दिगान उनको दानगीलवाको देखकर अयस्य अध्यक्त हो गये, बता वे विद्यानोंके प्रान्तमें स्थित हो गये हैं। यहाँ भी सम्योखिकका चलकार है—

> कर्णाधःकृत-दान-संतित (२अ) शृतो यस्यान्य-दानाधिकम् । दानं वीक्ष्य सुक्षज्जिता इव दिशां प्रान्ते स्थिता दिग्गञाः ॥

----वही पु**० १**२६

उपमाकी छटा दर्शनीय है---

उद्भ्यामिव गाम्मीर्वे विवस्तामिव तेजसि शद्याक्रमेन कावण्ये मनस्वामिव यो वले । मनोन्दिव सौरूप्ये मचवानिव संपदि सरमानीव शास्त्राणें उद्योगेव च यो नये ॥

-वही पु० १२२

वह समुद्रके समान पाम्मीर, सूर्यके समान तोजस्वी, वन्द्रश्रीके समान त्रावध्य-युक्त और तुष्पानके समान बरुवान् हैं। सीम्पर्यने कामयेवके समान, सम्पत्तिमें इन्द्रके समान, शास्त्रापं करनेमें नृहस्पतिके समान पटु और नीतिशास्त्रमें स्वयनाके समान प्रमीय है।

उपमा द्वारा कविने राज्यके समस्त गुणोको स्पष्ट रूपमे उपस्थित करनेका प्रयास किया है।

निश्यमके पुत्र बोक्टियाको यंगराजाओं को बन्धन-मुक्त किया था, पर पुतः उनकी बहण्डता देखकर उन्हें बन्दी बना लिया । इसी तथ्यकी अभिन्यंजना निम्नांकित प्रयाजने बहुत सन्दर क्यों की गयी है।

> कीका-भू-कृटिके ककाटफलके यावश्य नाकस्थते विक्षेपेण विजित्य सावद्विशादायह-गङ्गः पुनः ॥
> ——वही प० १२७

जबतक उसने अपनी भोहें भी टेक्नी नहीं को थी, तबतक बातकी बातमें गंग-राजको बच्ची सका जिल्कों ।

## कोन्नर ( जिला घारवाड ) अभिलेख

कोल्यूर अभिलेख में ४९ पद्य है और बीचमें हुछ गद्यांग मी आया है। यह अभिलेख कोल्यू के प्रदेशवरको दोबालगर एक पायापलकको उत्कीणित है। इसे दो भागोंमें विभक्त किया जकता है। वहले ह रे ३५२ तक दानको प्रथमित है। यह तात ८६० ई० में राष्ट्रकूट असीच वर्ष प्रथमने दिया है। ४५ पद्य के केदर अतिम गद्यांग तक जैनममें और दो मूनि मेचचन्द्र नैनिद्य और उनके लिप्प बीरमन्दीको प्रशंसा करनेके जपरान्त बताया गया है कि बीरनन्दीके पाल एक ताझशासन बा, जिल्ले तक अभिलेखके रूपमें कोल्यू के महाप्रमु हुल्लिमप्त तथा जन्म व्यक्तिमोंको प्रार्थगासे उत्कीर्ण किये कराया गया है। अत्वर्ध अभिलेखके प्रथम ४३ पद्य ताझशासनवरनी उन्हीर्ण किये गर्य है।

पिलालेखके प्रथम मागर्मे आया है कि आदिक्त महीनेको पूणिमाको सर्वप्राही सन्द्रप्रकृष्ठे अदस्तरप्र, शाक संवत् ७८२ के बीतनेपर जमगुंगके उत्तराधिकारी राजा आमायवर्ष (प्रथम) के राज्यकालमें, उसने अपने अवीतस्य राज्यकांचारी वेकेयको महत्त्वपूर्ण वेखाके उपलक्ष्यमें कोकनूर (कोन्नूर) में बैकेय हारा स्थापित जिनमित्तर्क किंदुर गांव पूरा तथा दूतरे नावांकों कुछ जमोन दानमें दो गया थी। ये देवेन्द्र देशीय गण, पुस्तक गच्छ और मृत्यसंयक्षेत्र केतलयोगीशके शिष्य थे। पिलालेखके २ पयते ११वे पणतक अमोधवर्षकी बंशावली दो गयी है। १७वें से २४वें पणतक बंकेयकी सेवालको दो गयी है। १७वें से २४वें पणतक बंकेयकी सेवालको सेवालक तथा ४२वें पण्या लेखक जाना सरसाज तथा बेकेयराजके मुख्य सलाहकारका नाम महत्तर गणपति दिया हुता है।

### काव्यात्मक मृत्य

इस अभिलेखमें कविने उपमा, उत्येका और रूपक अलंकारकी सुन्दर योजना की है। कवि दिन्तदुर्गराट्की प्रशंसा करता हुआ कहता है—

तवोऽभवइन्तिघटामिमद्नो हिमाचकार्ज्जित-सेतु-सोमतः ।

खळीकुतीदृबृत्तमहीपमण्डळः कुळाप्रणी<sup>.</sup> यो सुवि दन्तिदुर्गराट् ॥ ५ ॥

युद्धमें हाथियोंके समूहको नष्ट करनेवाला, हिमालबसे सेन्तुबन्ध पर्यन्त राज्य-सीमाका विस्तार करनेवाला, बहुंकारी राजाबोंको अपर्य करनेवाला, एवं कुलाबतंस दिन्तुर्गराज नायक नृपति पृथ्वीपर हुआ।

'खलोकृत' पदसे चूँचित करना या निस्सार करना सूचित होता है। दन्तितुर्ग-ने बहुंकारी रात्राओंको युद्धमे परास्त कर यमराजके यहाँ भेज दिया। इस पदसे उसकी वीरता तो व्यंजित होती ही है, साथ हो रणनीति एवं पराक्रमसे वीर-अहकारी योद्धाओं-

१. जैन शिलासेख संग्रह, द्वितीय भा०, भा० दि० जैन ग्र०, वि० सं०२००६, लेख १२७, पृ० १४९ ।

के युदमें मारे जानेकी व्यनि भी निकलती है। हिमालयसे लेकर सेतुबग्य पर्यन्त शासन-का विस्तार किया। अपने राज्यको सीमा बढ़ायी और शत्रुओंकी गयगामिनीका व्यंस किया मी सिद्ध होता है।

क्रमोधवर्षकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि इसने कपने पराक्रमसे अनेक राजाओंको अपने आधीन कर लिया था। धानु उसकी बाझा सस्तकोपरि धारण करते हैं। यह समस्त राजाओंके ऊपर स्थित था—

> यस्याज्ञां परचकियाः सजिमिवाजसं क्षिरोनिषद्-म्प्यादियन्तिषदावकोधुस्पयः क्षेत्रियतानस्स तैः । यत्रस्यस्वकात्रवापमिद्विमा कस्याप्यनुस्थियः तेशःकान्यसमस्तानग्रस्थि पत्रासौ न कस्योपरि ॥ ३२

जन्य राजा जिसकी बाजाको मालाके समान सिरपर धारण करते हैं। हाथियोके मुलपटोसे हो जिसकी कोर्तिका चंदोबा तना हुआ है। अपने मुजबलके प्रतापके कारण, जिसके लिए कोई भी बस्तु हूर नहीं है अर्थात् समस्त बस्तुर जिसके लिए मुलम है। जितने राजा है, ये सभी उसके तैजसे आकान्त है—अनिमृत है, जतः वह किससे कार नहीं हैं।

'लबिनव' मालाके समान उपमानसे यह प्रकट है कि जिस प्रकार मालाको लोग आदरपूर्वक प्रसन्तासे गर्लेमें घारण करते हैं, उसी प्रकार अमोधवर्षकी आजा भी अन्य राजाओं के द्वारा प्रसन्नता और आदरपर्वक चारण की जाती है।

वीरनारायणसे कल्पान्तकालपर्यन्त बोर शासन स्थिर हुआ, इसका सुन्दर चित्रण करते हुए वीरनारायणके प्रतापका वर्णन किया गया है—

> हुत्वा येन रिपुं विरोधिकधियशाञ्चाज्यधाराहृति-वात-प्रस्कृतिक-प्रवापदृक्ते विद्विष्टवान्ते श्रितस् । विग्रेणेव रणाप्वरे सुविद्वित-स्रो-सन्त्रसन्त्यार्कतं क्रयान्वरियवशीरसातनसिदं सद्दीरनारायणात् ॥ ३५ ॥

शत्र अंकि शियरक्यी भूतकी वाराकी आहुतिसे प्रव्यक्तित प्रतायाग्यिमे शत्रूओं-का हवन किया है और रणभूमिक्यी यज्ञमे पुरोबाके द्वारा अच्छी तरह किये गये मन्त्रानुष्ठानसे शक्ति अवित कर ली गयी है, ऐसे प्रतायी बीरनारायणसे यह कल्यान्त काल तक स्थिर रहनेवाला वीरसासन प्रविच्त किया गया है।

प्रस्तुत पद्ममें रूपकको योजना बहुत ही सुन्दर है। विधर बारामें बृताहृतिका, प्रतापमें अग्निका, रणमें यज्ञका और मन्त्र—स्तुतिरूप मन्त्रमें मन्त्रशक्तिका आरोप किया गया है। चातुर्यकर्गो जलमोके पति समस्त गुणोंसे अलंकृत मेणवन्द्र त्रैविषके आस्त्रव-शिष्य वीरतन्त्री हुए। ये वीरतन्त्री कामकसी पर्वतको मेक्स करनेवें वच्छके समान तथा विद्यातकस्त्री व्यूत-रचनाके बूबामणिके समान से। वक्ताके लिए ये अनुगम विन्ता-मणिके समान सुखरायक ये। इन वीरतन्त्रो सुनीन्द्रने इस पृथ्वीपर अपनी सीजन्य कर्णी श्रीको विस्तात किया है।

'मदनमहिभृत्' और 'सिदान्तब्यूह्यूडामणि' में सुन्दर रूपक योजना है। वीरनन्दी-को पुनः प्रशंसा करते हुए कहा है—

> वः शब्द् (?) नमस्थकी-दिनमणिः काम्यञ्च् हामणि-यस्तर्कस्थितिकौग्रुदीहिमकरस्त्यंत्रयाक्याक्याः ।
>  वस्सिद्धान्तविषारसार्थिषणो रत्नप्रवीभूषणः
>  स्थेबादुद्धतवादिसून्दृद्क्षिनः श्रीवीरनर्दीग्रुनिः ॥ ४८ ॥

को ब्याकरणस्थी आकाशमण्डलके जिए सूर्य है, कवियोमें पृहासीण—धिरो-सणि है, जो स्थायशास्त्रके संरक्षणस्थी ज्योस्ताके लिए चन्नवा हैं और गोत, तृत्य, बायस्थी कमलोके लिए सरीवर है एवं जो सिद्धान्तवाहत्रके मर्मन्न हैं। रत्नवयके मृथग हैं तथा उच्छृ लल वादिस्थी पर्वतोके लिए बच्च-समान हैं, इस प्रकारके बोरतन्त्रों मृति हैं।

स्पष्ट है कि उक्त पवर्ने रूपक अलंकारको बहुत हो सुम्बर योजना को गयी है। रूपक और उपमाके मिलण द्वारा वीरनम्बीकी निम्निलिसित पवर्ने की गयी प्रशंसा काव्यनुत्योंकी दृष्टिसे रलाध्य है।

> यम्मृचिर्जगतां जनस्य नयने कर्युर्युरायते यद्यचिर्विदुषां ततस्त्रवणयोर्माणिस्वयुष्यते । यस्त्रीर्ति. कडुमां क्षियः कचमरे सस्त्रीकतान्तायते जेजीयात्रवि वीरवन्त्रिमृतियः सैद्यान्यष्टकाभियः ॥ ४९ ॥

जिनको मृति—जाकृति संसारके जनीके नेपोंके लिए कर्यूरांजनके समात है, जिनका आचरण विदुत्तमृहके कानोके किए आभूवणके समान है और जिसको कीर्ति दिक्लोंके कैशोंके लिए मल्लिकाके समान है, ऐसे सिद्धान्त चक्रवर्ती बोरनन्दी मुनि वृष्टी-पर विजयी हों। मसव

अभिलेखमें अंकित समय शक संबत् ७८२ (ई०८६०) है, पर कीलहॉनके वोरतन्त्री और मेथबन्द त्रैवियके कालके आधारपर ईसवी १२वी सदोका मध्य निश्चित किया है।

#### मल्लिखेण-प्रशस्ति

( पार्खनाथ वस्ति, चन्द्रगिरिमे एक स्तम्भपर अंकित )

इस प्रशस्तिमें मूलरूपसे मल्लियेण मलयारियेक समाधिमरणका निर्देश किया गया है। चन्द्रगिरि पर्यत (कटका) के पार्यनाथ मन्दिर (वस्ति ) के नवरनमें यह प्रशस्ति (लेख नव ५४) शक सकत् १०५० (तन १२२८ ई०) में ऑक्त की गयी है। जैन इतिहासकी दृष्टि इस प्रशस्तिका मृत्य अत्यधिक है। इसमें दिगम्बर परम्परा-के प्रसिद्ध आवार्यों वाम अया है।

प्रशस्तिके प्रथम पद्ममें वर्धमान जिनका स्मरण किया है। अनन्तर सप्त अद्भिष्ठारी गौतम गणघर, मोहरूपी विशास मन्सके विजेता भद्रबाह और उनके शिष्य चन्द्रगप्त, कुन्दपुष्पकी कान्तिके समान स्वच्छ कीर्तिरश्मियोसे विभवित कुन्दकृत्दाचार्य बादमें 'धर्जिट' की जिल्लाको स्थगित करनेवाले समन्तभद्र सिहनन्दी धादिग्रीके समहको परास्त करनेवाले एव छह मास तक 'अय' शब्दका अर्थ करनेवाले वक्र-ग्रीव नवीन स्तोत्रकी रचना करनेवाले वच्चनन्दी, त्रिलक्षण सिद्धान्तके खण्डनकर्ता पात्रवंसरि. समतिसप्तकके कर्ता चिन्तामणि, ब्रह्मराक्षसीके द्वारा पणित महेख्वर. साहसतंग नरेशके सम्मल हिमकीतल नरेशको सभामे बौद्रोके विजेता अकलंकदेव अकलकके सम्मी-गरभाई पष्पसेन, समस्तवादियोको प्रशमित करनेवा / विमलचन्द्र मनि अनेक राजाओ द्वारा बन्दित इन्द्रनन्दि, अन्वर्थ नामवाले परवादिभल्ल, कायोत्सर्ग ग्राम तपस्या करनेवाले आर्यदेव, श्रतविन्दके कर्ता चन्द्रकीर्ति, कर्मप्रकृति भटारक. पाध्यनाथचरितके रचयिता वादिराजके गृह मतिसागर और प्रगृह श्रीपालदेव, विद्याधनंजय महामृति हेमसेन, रूपसिद्धि व्याकरणके कर्ता दयापाल मनि. वादिराज द्वारा स्तत्य श्रीविजय, कमलभद्रमृति, दयापाल पण्डित, महासुरि, विनयादित्य होयुसल नरेश द्वारा पुज्य शान्तिदेव, गणसेन, अजितसेन, वादीमसिंह तथा इनके शिष्य कविता-कान्त शान्तिनाथ और वादिकोलाहल पद्मनाभ, कुमारसेन और अजितसेन पण्डित देव के शिष्य महिलवेण मलघारिका उल्लेख है। प्रशस्तिमें आवार्योकी नामावली गर-शिष्य परम्पराके अनुसार नहीं है, अतः पुर्वापर सम्बन्ध और समय निर्णयमे यथेष्ट महायता इससे नहीं मिल पाती है। इतना तो अवस्य सिद्ध है कि इस प्रशस्तिसे अनेक आचार्यों और लेखकोंके सम्बन्धमें मौलिक तथ्य इस प्रकारके उपलब्ध होते हैं. जिनसे अनेक आवायोंका इतिवत्त तैयार किया जा सकता है।

काव्य-मृत्य

प्रस्तुत प्रशस्तिमें ७२ पद्य हैं। चूणिक्यमें छठे पदा, बीसर्वे पदा, पक्वीसर्वे पदा, बहुाइसर्वे पदा, छत्तीसर्वे पदा, इकतालीसर्वे पदा, पैतालीसर्वे पदा, सत्तावनर्वे पदा, साठवें पदा सत्तरवें पदा और इस्तरवें पटाके लगन्तर गदा झागा है।

प्रशस्तिके प्रयम पद्यमें वर्षमान जिनको बन्देनामे रूपकको सुन्दर योजना को गयो है। रूपक अलंकार पद्यमें आरम्भसे अन्त तक निहित है। यथा—

श्रीमसाधकलेन्द्ररिन्द्रपरिषद्ववध्श्रत-श्री-सुधा-

धारा-धीत-जगसमोऽपह-मह पिण्डप्रकाण्डं सहत् । यस्माहिसंख-धर्म-वार्षि-विपुख्श्रीवर्धसाना सता सर्तसंब्य-चकोर-चक्रसवत् श्रीवर्धसानो जिल्.॥१॥

भोमान् नावकुल---जातुकुलके बन्द्र तथा इन्द्र परिषद् द्वारा बन्दनीय है और जितको ज्ञान-भी-मुवासे ससारका अन्यकार नष्ट हो गया है, ऐसे प्रकारामान् पिष्ट बनान जिन मध्य चकोरोको रक्षा करें। इस वर्षमानमे नि.सृत निर्मल धर्मवारिधि-की योगा सर्वत्र बद रही है।

बर्धमानको शातृकुळका चन्द्र कहा है, जिस प्रकार चन्द्रकी अमृत किरणोते तमस्त्रीम धिन्न हो जाता है और समृद्रमें वृद्धि उत्पन्न होती है तथा चकीर पक्षी आगनित्त्व होता है, उसी प्रकार वर्धमान जिनके ज्ञानोपदेशसे अज्ञानान्यकार नष्ट हो गया है, निर्मल—अनेकान्त धर्मकी वृद्धि हुई है और प्रव्या जीबोको सुख प्राप्त हुआ है।

गोवम गणपरके स्मरण प्रसंगमें भी रूपकको बोजना को गयी है। प्रशस्ति-में अन्वयंक नाम कहकर एमके समान नैमकको जोर सकेत किया है। इससे स्पष्ट हैं कि गोतमके गणपर होनेके पूर्व इनका शिष्य परिवार इन्द्रसमागेक साला था और इनका समस्त नैमब इनके तुल्य था। जित सामके कारण प्रस्तुतकों जापन्त का आरोप कर काम्य नमस्कार उत्पन्न किया गया है। उपसाके समान सहस्त सौच्य नीम करानेके जिए हो प्यमें रूपक योजना भी है। उदयेशापुर होनेसे प्रशस्ति पद्यका रूपक सजीव और अलोकिक सौन्यमेंकों तो चित्रित करता ही है, साथ हो भावामित्याचिको स्वच्छ कप प्रशास करता है। अथा—

> जोयादर्भयुतेन्द्रभूतिबिदितामिक्यो गणी गौतम-स्वामी सप्तमहर्षिमिस्त्रिजगतीमापादयन् पादयोः। यद्योधाम्बुधिमेत्य बोर-हिमयरङ्गकोडकण्ठादुष्ठधा-म्मोदाचा श्रुव पुनाति बचन-स्वच्छन्द-मन्दाहिनी॥२॥

इन्द्रभूति—इस सार्यक नामवाले गौतम गणघर अपनी सप्त ऋषियोंसे तीनो छोकोंको अपने चरणोंमें सुकाते हैं तथा बीरक्पी हिमालय कण्डसे निःसुत स्वच्छन्य वचन मन्दाकिनी, जिनके ज्ञान समुद्रको प्राप्त कर संसारको पवित्र करती है। ARBONING CO.

बोधाम्बुधि, बीर-हिमवरहुरकीलकष्ठात् और वधन-स्वच्छन्द-मन्दाकिनीमें रूपक योजना है।

क्षोज गुणका सम्निवेश करते हुए समन्तभद्रको ललकारका सुन्दर चित्रण किया गया है----

अवदु-तटमटतिझटिति स्फुट-पदु-बाचाटघू जेटेरपि अिद्धा । बाहिनि समन्तमे वेस्थवनति तव सदसि भणकास्थान्येषाम ॥८॥

है राजन ! स्पष्ट कोलनेमें चतुर शकर भी जब मेरे समझ परावित हो जाते है, तब आप हो बतलाइए कि समन्तगढ़की उपस्थितिमें आपकी सभामें अस्य विद्वानोका क्या विस्वास ।

उपर्युक्त पदामें टकारकी आवृत्तिष्ठे समन्तमद्रकी स्वस्कार व्यति पर्योप्त शहोप्त हो गयी हैं। शब्दासकारकी योजनाने रणवाद्यकी व्यतिका सुजन किया है।

कुमारसन मृतिको सूर्यका रूपक देकर उसके विचित्र प्रकासका वर्णन कर कौतहरूका सजन किया गया है।

> उदेश्य सम्बग्दिशि दक्षिणस्यां कुमारसेनो सुनिरस्तमापत्। तप्रैव वित्रं जगरेकमानोस्तिष्ठस्यसौ तस्य तथा प्रकाशः॥१४॥

उत्तर दिशामें उदय लेकर कुमारतेन मृति दक्षिण दिशामें अस्त हुए। वे संसार-के लिए एकमात्र सुर्य थे, उनका विचित्र प्रकाश वैद्या ही है।

शकर इतने बडे देव हैं, उन्होंने अपने प्रभावसे गंगाको जटाओमे घारण किया है. पर श्रीवर्षदेवने सरस्वतीको अपनी जिल्लापर ही बारण कर लिया।

जह्यो कन्यां जटाग्रेण यमार परमेश्वर ।

श्रीवर्धरेव संधल्से जिह्नाग्रेण सरस्वतीम् ॥१०॥

महेदबरकी प्रशंसा करते हुए उसे शंकरसे भी अधिक शक्तिशाळी बतलाया है। प्रशस्तिमे चमत्कारपूर्ण शैलीमे बादिराजको राजिचल्लोसे युक्त बतलाया है। इध्य-चमत्कारको दृष्टिने यह पद अनुषम है। यया---

> आरुदाम्बर्गिन्दुविन्य-चित्रीस्मुक्यं सदा यद्यान-इक्षत्रं वाक्क्सरीज-राजि-रुवयोऽम्यर्गं स यस्कर्णवाः । सेच्यः सिंहसमर्च्य-पाठ-विभवः सर्व-प्रवादि-प्रजा-दत्तोक्षेक्रंयकार-सार-महिमाश्रीवादिराओ विदास ॥४५॥

विस्तृत आकारामें उदिव चन्नाबिन्चका जीसमुच्य हो जिनका यहा है, बाणी हो जन है जीर कानके पासके उज्यस्त केस हो चायार हैं। सभी के हारा प्राप्त वेदान-कर्म आदि विभाव हो जिनका सिंहासन है एयं वादी छोग हो चिनकी प्रवा हैं। इस प्रकार एक प्रस्तावी राजाके समान वादिराजका ज्या-स्वकार हो रहा है। श्रीविजयको गंगराज नमस्कार करते थे। अत उनके मुकुटमे जटित पद्मराग मणियोंको लालिमान्ने श्रीविजयके चरणोको नस-चन्द्र कान्ति अरुण हो गयो है। यद्या---

गङ्गावनीश्वर-शिरोमणि-वद्ध-संध्या-रागोल्डसचरण-चारुनखेन्दु-कक्ष्मी:।

श्रीशब्द-पूर्व-विजयान्त-विनृतनामा धीमानमानुष-गुणोऽस्ततमः प्रमाश्चः ॥४५॥

नमस्कारके कारण गंगरावके मुक्टमें जटित प्रधारामणियोको कान्तिते जिनके चन्द्रतृत्व नल लाल हो गये हैं, जत. सम्बाको वर्धामा बामाको प्रतीति होती है। इस प्रकार सान्त्रपत्रीते सम्पन्न विनीत और बुद्धिमान जोविजयने अपने प्रमातानको किरणोठे अन्ववारको नष्ट कर दिया है।

इस प्रकार उक्त प्रशस्तिकाव्यमे रूपक, उपमा और उत्थेक्षा बलंकारकी योजना द्वारा ऐतिहासिक तथ्योको सरस बनाया गया है।

सम्झुतके अन्य अभिलेक्षोमे देवकीति प्रशस्ति (लेख न० ३९-४०), युभ-चन्द्र प्रशस्ति (लेख न० ४१), मेचबन्द्र प्रशस्ति (लेख न० ४७), प्रभावन्द्र प्रशस्ति (लेख न० ५०), पिछतार्य अवस्ति (लेख न० १०) एव अुतमृति प्रशस्ति (लेख न० १०८) भी महत्त्वपूर्ण है। इन अभिलेक्षोमे भी उक्त तीन ही अलकार नियोजित है। भाषा प्रोड है और छन्दोका लाखित्य भी विद्यमान है। काव्य-कलाकी दृष्टिते कुछ पद तो बहुत ही सुन्दर और लाख्न है।

१. जेन शिलालेख सबह प्रथम भाग, मा० दि० ब०, सन् ११२८ ई०: पृष्ठांक २१-२१।

२ सही, पृ० ३०-३३ ।

३ वही, पृ०४८-६४। ४ वही, पृ०७१-८१।

४. बही, पुरु ११४-२०७ s

इ. वहा, पूर्व ११४-२०७ । ६ वही, पूर्व **२**०१-२२१ ।

# षष्ठ परिवर्त

### एकार्थ-छम्च-सन्देश-सूक्ति-स्तोत्र कार्व्योका प्रविज्ञीलन

- (क) शत्रुजय-क्षत्रचूडामणि-देवानन्द काव्योका परिशीलन
- (स) पार्श्वाभ्युदय-यशोधर-महीपाल चरितोका अनुशीलन
- (ग) जैनकुमारसम्भवका काव्य-मल्यांकन
- (घ) नेमिट्त, पवनटूत, शोलटूत और मेघटूत समस्यालेख काव्योको तुलनात्मक समीक्षा एव काव्य चमत्कार
- (ड) मूक्तिमुक्तावली, सुभाषितरत्नसन्दोह और वैराग्यशतकका आचार, नोति और काव्यमल्य
- भक्तामर, एकीभाव, विषापहार, कल्याणमन्दिर और भुपालचतुर्विंशतिकाका भक्ति एव काव्यात्मक मल्याकन
- (छ) जैन स्तोत्रोंका अन्य स्तोत्रोंकी अपेक्षा वैशिष्ट्य
- (ज) जैनकाव्योकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ

## एकार्थ-काव्य

# क्षत्रचूड़ामणि

इस काव्यमें जीवक या जीवन्धरकी कथा अंकित है। कथावस्तु स्थारह लम्ब या लम्भोमें विभक्त है। लम्भ शब्दका अर्थ उपलब्धि या प्रक्षि है। एक प्रक्षिया उपलब्धिको एक लम्भ--लम्बमें निबद्ध किया जाता है। लम्बका वर्ष लटकमा भी है, कयावस्तुके जितने खण्डका जीवनके एक अशके साथ सम्बन्ध रहता है, वह एक सम्भ या लम्ब है। लम्बक शब्द मूलतः प्राकृतका है, इसका प्रयोग वसुदेव हिण्डी और कवासरित्सागरमें भी हुआ है। इन ग्रन्थोंके अनुसार एक विवाह द्वारा एक स्त्रीकी प्राप्ति लम्भ है और उतना कथाश एक लम्बक या लम्भकमे गुम्फित किया जाता है। डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवालने कथासरित्सागरको भूमिकामें लिखा है—' लम्म या उसके प्राकृत रूप लम्बका प्रयोग गुप्तकालमे होने लगा था । सुबन्धुकृत वासवदत्ताकी रचना चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके कुछ बाद पाँचवी शताब्दीमें आरम्भ हुई, इसमें बृहत्कयाकी लम्बोसे युक्त कहा है-- 'बृहत्कयालम्बैरिव शालमंजिकानिवहै ' - अर्थात् बृहत्कयाके लम्बो या परिच्छेदोमे शालभजिका या स्त्रियोकी कथाएँ थी।" उत्पष्ट है कि लम्भ या लम्ब शब्द परिच्छेद या सर्गके अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है, पर यह शब्द उसी काव्य या कयाग्रन्थमे प्रयुक्त होता या, जिसमें नायकके अनेक विवाह वर्णित रहते थे। हमारे इस कथनकी पुष्टि बुधस्थामीकृत बृहत्कयावलोकसंग्रहसे भी होती है। इस ग्रन्यकी कयावस्तु सर्गोमें विभक्त है, पर एक विवाहकी सूचना देनेके लिए लम्भ शब्द भी सर्गान्तमे आया है। अतएव यह निष्कर्ष सहजमे निकाला जा सकता है कि बहुविवाह-वाली कथावस्तु एक-एक विवाहके वर्णनके बाधारपर सम्भों या सम्बोमें विभक्त रहती थी । वादीमसिंहने प्रस्तुत काञ्यके नायक जीवन्घरके अनेक विवाह वणित किये है अतः पूर्व प्रचलित प्राकृत कथा पद्धति के आधारपर इसकी कथावस्तुको सगौमें विभक्त न कर लम्भोमे विभवत किया है।

१. सं व टी॰ एस॰ कुरपूरवामी शास्त्री, प्रकाशक-सरस्वती वितास सीरीज, त जोर, सन् १६०३ ई॰ ।

२ बासबदत्ता, चौलम्बा विद्याभवन, बाराणसी सन् १६४४ ई०, ए०८५।

३ कथासरिरसागर, प्रथम बण्ड, भिहारराष्ट्रभाषा परिषद्ग, घटना, सन् १९६० ई०। ४. मानाविजयानभो, सामलीलभो, गन्यब्बदत्तालभो, तीलजासालभो, सोमसिरिलभो, वणसिरितभो,

पउनार मो, पुण्डान मो रत्तवती संभो, सोमसिरिलंभो, बेण्वती संभो -- वेबकी संभो । -- असदेवहिटि प्रथम खड, प्रथम-हितीय जंदा, जैन आत्मानस्य जैन सभा, भावनगर, १६३०-३१ ई०।

#### रचयिता

डॉ॰ कीयने लिला है कि कादम्बरीसे प्रतिस्पर्ध करनेका दूसरा प्रयत्न बोडब-देव (बादीमसिंह) के गद्यचिन्तामिणमें परिलक्षित होता है। ये एक दिगम्बर जैन ये और पुण्यनेनके शिष्य थे, जिनकी प्रयंशा इन्होंने अपनी रचनामें अयुक्तिपूर्ण गैलीमें की है। इनको रचनाका चन्दम्ब जीवक या जीवन्यरके उपाध्यानसे हैं, जो जीवन्यर-चन्द्रका प्रतिपाद विषय है। इन्होंने चालका अनुकरण किया है; यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। मनीथी गुकनाश्व द्वारा युवक चन्द्रापिक्को दिये गये उपदेशको अधिक सुन्दर रूपद तक करनेका प्रयत्न मी सम्मिलित हैं।

स्पट है कि किवका वादी मिंछह वास्तिविक नाम नहीं है, उपाधि नाम है। गण विन्तामणिकी तजीरताओं पाष्ट्रिलिको प्रशिक्षत को क्षेत्रवेद नाम अफित भी सिकता है। वादी मिंगलिक के नुजवक्तों वास्त्रों है। वादी मिंगलिक ने निवास है। यह किज में तिकता है। वादी मिंगलिक वा प्रतिक और वो के प्रेप्तिर राव किज में तिकता है तोर का वादी का प्रतिक कर दिया गणा है। यहीपर कोडेय और गोडेय ये दो जातियाँ निवास करती है। सम्प्रवत्त. वादी मिंगल कोडेय जातिक रहें होंगे। तिमिल मापाकी जोकक्याओं जीवक्यपंत्री किया नापी जाती है। तिमिल मापाकी जोवक विवास करती है। सम्प्रवत्त. वादी मिंगलिक हर हिना के ये। अत्र विवास काम्य, जिसक कर्ता विवास करती है। तिमिल मापाकी जोवक विवास काम्य, जिसक मापाकी जोवक विवास काम्य, जिसक कर्ता विवास करती है। तिमिल मापाकी वाण्ड- किप्योक्षण प्राप्त होना में इस वालकी ओर सक्त करता है कि किवका निवास तिमलना नाम काम्य के वालको आर सक्त करता है कि किवका निवास तिमलना नाम वालको काम-मापाकी वाण्ड- किप्योक्षण प्राप्त होना मो इस वालकी ओर सक्त करता है कि किवका निवास तिमलना नाम वालको वालको नाम पुण्योक है।

#### समय

वादीभसिहके समयके सम्बन्दमे विद्वानोमे निम्नलिखित विचारघाराएँ प्रचलित

```
.
१-६० ७७०-८६० को मान्यता।
२-विक्रमको ११वी सदोके प्राग्मको मान्यता।
२-११वी शतीके उत्तरार्धको मान्यता।
४-१२वी शतीकी मान्यता।
```

१, हिस्ट्री ऑफ सस्कृत चिटरेचर —कीथ, लन्दन १६४१, ए० ७३१ ।

र श्रीमहत्वायोभितितं गर्याचन्तामणि नृत । स्थेयादोडयदेवेन विरायास्थानभूषण । स्थेयादोडयदेवेन वारोभहरिणा कृत । गर्याचन्तामणितीके चिन्तामणिरिशास ॥

<sup>—</sup>गधिबन्तामणि, तंजीर, १११६ ई० प्रशस्ति, पृ० २१७ । ३ जेन सिद्धान्तभास्कर, भा० ई. कि० २, ए० ७६-८७ ।

४ वही, भा० ८, कि०२, पृ०११७।

प्रथम मान्यताके पोषक श्री पं॰ कैलाधचन्द्रजी बास्त्री और प्रो॰ दरबारीलाल कोठिया है। आप दोनों महानुमाबोने जिनसेनके बाहियुराण १।५५ ( सन् ८३८ ई॰ ), बाहिराजके पारबंगाय चरित १.२१ ( १०२५ ई॰) एवं लयु समन्त्रमके अप्टसहस्त्री टिप्पण पृ० १ (वि॰ सं॰ १३ बी बाती) के बाहिरित्त विगयक उल्लेखोंके ज्ञायपर जनता समय सन् ८-९वी बाती माना है। कोटियाओं विश्व विश्व के सन्द्रमांचीके साथ जयन्त्रमहर्की न्यायमंत्री, कुमारिलके गीमासाश्लोकबात्तिक एवं बौद्धराविनिक शंकरान्यकी व्याह्मित कीर प्रतिक्वासिक स्वाह्मित कर वादीन सिहता समय है। स्व सन्द्रमा प्रमुत कर वादीन सिहता समय है। सन् सोनों विद्वान् वादीसित्त और वादीमसित्त हो स्वाह्मित स्वाहमित कीर वादीमसित्त एक स्वाहमित कीर वादीमसित्त हो स्वाहमित हो वादीमसित्त हो स्वाहमित हो स्वाहमित स्वाहमित हो वादीमसित्त हो स्वाहमित हो स्वा

हितीय मान्यताके समर्थक श्री पं॰ नाध्राम प्रेमीं और टी॰ एस॰ कृष्युस्वामी गान्यों है। 'अब घारा निराधारा निराधकता सरस्वती' परिसक कविके इस घारा नरंश भीज सम्बन्धी उचितका पूर्वीच सर्व्यन्य महाराजके शोक प्रसंगमें गद्यविन्तामणिमें प्राप्त कर वार्डाभीस्त्रका समय भोजदेवके एक्शात मानते हैं।

११वी सतीके उत्तरार्ध सम्बन्धी मान्यताके समर्थक श्री पं० के० भुक्वको सार्थी है, आपने अजितसेन वादीभसिहका अपरनाम मानकर ११वी सतीका उत्तरार्ध विद्व किया है। सार्श्वोजीका दूसरा तक अञ्चूबामणिके अन्तके 'राजता राजराकोश्य राजराको महोदयेः' (१११०६) पत्तर्में आया हुआ 'राजराज' पद है। इस पदको जिल्पट मानकर तकालीन सासक चीलवंधी राजराज (सन् ११४६-११७८ ई०) का निर्देश स्तिकार करते हैं। अपने तककी पुष्टिके लिए साश्चीओने अवणवेलगोलके जिलालेल न ५५३,४०,३० के भी उद्धरण सन्तर किये हैं।

१२वी शतीको मान्यता संस्कृत साहित्यके इतिहास लेखक श्री एम० कृष्णमा-चारीयर की है। इन्होने श्री कृष्युस्वामीके तर्कके आधारपर ही भोजका राज्यकाल १२वी सदी मानकर अपना मत स्थिर किया है।

उपर्युक्त विवारकाराओं र दृष्टिपात करनेते तथा समय निर्णयके प्रसंपर्म दिये गये तकीं र विवार करनेसे बात होता है कि परिसक कविकी छाया गयांकतामिन पर नहीं है, बह्कि परिसकपर ही गयांकतामिकी छार है। गयांकितामिका सन्दर्भ निम्म है—'जब निराध्या थी. निराधारा घरा, निराजन्या सरस्वती, निष्कलं कोकजीवनविषानम्, निस्सार. संसारः नीरसा रिसकता, निराधवा बीरता, इति मिथः

१ न्यायक्मद चन्द्रोदय, प्रथम भाग, मा० दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई, प्रस्तावना ५० १११ ।

२ स्याद्वादसिद्धि, माणिकचन्द दि० जैन प्रन्थमाला बम्बई ११४० ई०, प्रस्तावना पु० ११।

३ जैन साहित्य और इतिहास, बम्बई, द्वितीय संस्करण, १६६६ ई०, पृ० ३२६।

४, गद्यश्विन्तामणि, तंजीर, १६१६ ई०, प्रस्तावना, पृ० ६-७।

६ वही, पृ० १३१ ।

है. जैन सिद्धान्तभास्कर, ब्राहा भाग है. कि० २ तथा भाग ७, कि० १ ।

७. हिस्ट्रो ऑफ् वर्तै सिकस संस्कृत सिटरेचर, मद्दास, १९३७, १० ४७७।

प्रवर्तपति प्रणयोदगारिणी वाणोम्, सलेदायां च लेचरचक्रवतिदुहितीरदयित-विमोत्तणायः'''

परिसक कविने जनेक कवियोंके पदोको जरने काव्यमें यहण किया है। जत: आविषुराण और पार्वनावस्थित के उन्हेंजकोक आँविष्य भी तभी घटित होगा, जब परिपन्नेस वारीमॉडकुको पूर्ववर्षी माना आये। यो प्रेमोजोने में लिखा है— "पिनक साहित्यके विवेशक '० स्वामिनावस्याका मत है कि हस प्रन्य (जीवक चिन्तामणि) की रचना जनजुड़ामणि और गद्यचिन्तामणिको छापा लेकर को गयी है और कुप्यूस्वामी 
बाहकीने अपने सम्मादित किये हुए अवजुड़ामणिम इस तरहके छापामूनक बीसो पद्य
टिप्पफके रूपमें उद्दूष्त भरके इस बातको पृष्टि को है। उसिल विद्वामोने तिरस्तकक्षेयका समय ई० सन् को १०वी शतो माना है, जतः वादीमंतिहरू समय इनसे पूर्व है।
रचनार्थे

बादो असिहरूकी तीन रचनाएँ प्राप्त हैं—(१) मध्यविन्तामणि<sup>3</sup>, स्वाहादसिद्ध " बीर सबचूडामणि । दोनो काश्य प्रत्योको कवावस्तु एक है। सखिन्तामणि प्रन्य कादस्वरीके क्यान प्रीव संस्कृत गव्य में लिसा गया है। करवना वैत्रव, वर्णनपट्टता और मानवसनोवृत्तियोके निरोक्षणका परिचय इस गय प्रत्यमें प्राप्त है। कविको भाषा भावो-के बननार दोष्ट समास एवं अस्प नमास रूपमें उपलब्ध होती है।

## क्षत्रचुड़ामणिको कथावस्तु

हैनॉर्मिट देशकी राजपुरीमें सत्यत्यर राजा अपनी रानी विजया सहित शासन करता था। राजा विध्यावक हो अन्त-पूर्य अपना तमय यापन करता था। शेर उतने कराया राजा स्मनीको राज्यको विध्यान विश्वया। रानी विजया गर्भवती हुई और उत्ते क्याया राज्य स्मनीको राज्यको विध्यान स्मन्तिको सम्मन्तिको स्मन्तिको सम्मन्तिको सम्मन्तिक सम्मन्तिको सम्मन्तिको सम्मन्तिको सम्मन्तिको सम्मन्तिको सम्मन्तिका स्मन्तिको सम्मन्तिको स

उस नगरोके सेठ गन्धोत्सदके यहाँ उसी दिन पुत्र जन्म हुआ, पर थोड़ी देरके अनन्तर उसकी मृत्यु हो गयो। फक्का: वह मृत-संस्कारके लिए वहीं आया और संस्कार

१ गद्याचिश्तामणि, तंजीर, १६१६, वंचम सम्ब, ५० १३१ ।

२ जैन साहित्य और इतिहास, बम्बई, १६६६ ई०, पृ० ३२६ ।

३, सं० प्र० कृप्युस्वामी, तंजीर, सन् १६१६ ई०।

४ माणिकचन्द दि० जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, सत् १६५० ई०।

के अनन्तर उसे बहु नवजात पुत्र मिला। उसने उसे उठा तिया। पासमे छिमी विश्वपाने पुत्रको आधीर्वाद दिया— 'जाव'। अतः इस शब्दके अनुसार वावक या जोत्त्रकर नाम रखा। गन्योक्तरने वरपर आकर परनीते कहा— 'तुमने वीवित पुत्रको मुत कैसे घोषित कर दिया'। सुनन्दा सेठानी पुत्रको प्राप्त कर बस्तो प्रस्त्रका हुई बौर खन्ता हुं। पुत्र समप्त धायधानी पूर्वक पालन करने लगी। गन्योक्तरने पुत्र-प्राप्तिके हुपँने बहुत बड़ा उत्तव सम्प्रक्त किया। महारानी विश्वपा पुत्र व्यवस्थाके पश्चात्र पण्डक नममें तपित्वसोके आध्यममें पहुँच गयो। हुछ दिनोके अनन्तर सुनन्दाको एक पुत्र और हुआ, विस्तका नाम नन्द रखा गया। पांच वर्षको अनस्थाने जीवन्त्ररका विद्या संस्कार बारम्म किया गया।— प्रदम्म छम्ब

बोवन्बरने आर्यनन्त्री गुरुसे समस्त निवाबोका अध्ययन किया। आर्यनन्दिने एक अपना आरमन्द्रान्त जोवन्बरको चुनाया बीर इसी प्रदेशने उसे यह भी कहा कि नुम सराय्यय महाराजके पुत्र हो अरी र मुक्तार राज्य काछोवारने हवय किया है। ओवन्बर महाराजके पुत्र हो और र उन्होंने एक वर्ष तक यूद न करनेकी प्रतिका करायो। राजपुरी नगरीके नन्द्रमोपको नाराको एक दिन बनमें आयोगे रोक किया। नन्द्रमोपने राजा काष्ट्रमाराजके प्राप्त को एक स्वाप्त करायों राजपुरी नगरीके नन्द्रमोपको नार्योक्ष साथ पार्ट आयोगि के उन्हां काष्ट्रमार काष्ट्रमार करायों के अर्थन कर सकी। जनता नन्द्रमोपने नगरने योगणा करायों कि जो व्यक्ति भीलोकी गायोंको छुवा लायेगा, उसे मुवर्णकी साल पुत्रीन्त्रमा रहेजमें के सत्त प्रतिकार प्रतिकार करायों मोजिका जोतकर गायोको छुवा लायेगा अर्थन प्रतिकार प्रतिकार करायों मोजिका जोतकर गायोको छुवा लायेगा अर्थन प्रतिकार करायों के स्वाप्त मोजिका जीतकर गायोको छुवा लायों और अर्थन मित्र प्रपास्यके साथ गोविन्यका निवाह कर दिया।—[हिगोष स्वयं

क्यन्त ऋतुमें जलकोडा सम्पन्त करने के लिए नगरवासियोके शाव जीवन्धर कुमार श्री गया। वहीं वैदिको झरा श्रीयल किये गये एक कुलेको उन्होंने जयोकार मन्त्र सुनाया, जिससे उसने यक्ष पर्याय प्राप्त की । कुलेक बोब उस बक्षने अवने ज्ञान-बल्के उपकारीको जान विच्या, अतः बहु बोबन्यरके समक्ष अपनी कुदासता प्रकट करने काया । वह समयपर सेवामे उपस्थित होनेका वचन टेकर चला गया । इस उत्सवसं पूष्मालं और सुरनंतरों नामकों वो सहियाँ भी सम्मित्तद हुई थी । उन्होंने 'स्नानीय चूर्ण' तैयार किये थे । उनके चूर्णोंकी परीक्षा जीवन्यर कुमारते की और गुणपालंक जूर्णकों पेष्ठ सिद्ध किया । इससे सुरमंत्र के और गुणपालंक चूर्णकों पेष्ठ सिद्ध किया । इससे सुरमंत्र के और गुणपालंक चूर्णकों पेष्ठ सिद्ध किया । इससे सुरमंत्र के उत्तर देश का अपने अन्यस्य कुमारते विवाह करनेका उसने अनुवन्य किया । गुणमाला स्वानकर उत्सवसे लीट रही यो कि काष्टागार से मरोग्तर हाथोंने उसे पेर किया । प्रयवदा सखीको छोड जन्य सभी अपिक भाग गये। जोवन्यर हाथोंने उसे पेर किया । गुणमालाका जीवन्यर के साथ विवाह भी हो गया । — चतर सम्बन्ध करने

हायीको ताहित करनेके कारण राजा काष्टागार जीवन्यरपर बहुत रुष्ट हुआ और उठी अपने दरबारमें पकडवा कर बुलाया। गन्योक्टरेन कुलारको समाने स्ववंदित कर दिया। राजा काष्टागारले उठके वषका आदेश दिया। कुमारने स्थलका स्मरण किया। यहाँ कुमारको चन्द्रोदय पर्वत के गया। वहाँ उन्हें तीन करने दिये और एक वर्षमें राजा हानेको मविष्यवाणी को। ओवन्यर कुमार बहित चलकर एक वनमें आया, जहाँ यावागिनसे बहुतने हाथों जल रहे थे। कुमारके जिनेन्द्र स्ववन हागा संपर्वृति कर दावागिको शान किया। तीर्वन्यदना करते हुए कुमार बहुतमा नगरोमे आया, जहाँ यावागिको शान किया। तीर्वन्यदना करते हुए कुमार बहुतमा नगरोमे आया, जहाँ यावागिको शान किया। तीर्वन्यदना करते हुए कुमार बहुतमा नगरोमे आया, जहाँ यावागिको शान किया। तीर्वन्यदना करते हुए कुमार बहुतमा नगरोमे आया, जहाँ

चन्द्रप्रमा नगरीसे चलकर कुमार दक्षिण देखके सहस्रकूट चैत्यालयमे आया और यहाँ चैत्यालयके बन्द किवाडोको अपने स्तुतिबलसे खोला, निषसे क्षेमपुरोके सुगद सैठको पुत्री क्षेमधोके साथ उसका विवाह सम्पन्न हुआ।—यह क्षम्ब

क्षेमपुरीमें कुछ दिन रहने के अनन्तर कुमार जीवन्वर माया नगरीके सभीप पहुँचा और वहांके दुर्शमत्र राजाके पुत्रोको बनुविद्या सिखलायो । राजाने प्रसन्न होकर अपनो कन्या करकमालाके साथ जीवन्यरका विवाह कर दिया।—सप्तम लश्च

सेमपुरोमं जोवन्वरको मेंट नन्वभाईते होती है। वह मुनाता है कि गन्धर्यदसाने अपने विवाबलते मुझे महाँ भेजा है तथा वह गन्धर्वदसाना पत्र भी देता है। इसी समय प्यास्म आदि गिज मो हुमारते मिलते हैं और दण्डकाण्यमें माता विजयाके निवास करनेका समाचार देते हैं। कुमार माताबीके दर्धन करता है और उन्हें अपने मामाके यहाँ भेज देता है। वह राज्यपुरोमें लीटता है, और वहाँ सागरदसको कन्या विसमाने साथ विवाह करता है। — अष्टम सम्ब

कुमारसे बुद्धियेणने कहा— 'पुरुषोंको छायाधे मी पृणा करनेवाळी सुरमंत्ररीके साथ विवाह करो, तभी तुम्हारी विशेषता मानी जा सकती है।' कुमार यक्ष द्वारा प्रदल्त विद्यावलसे वृद्ध काह्यणका वेद्य वारण कर सुरमंत्ररीके यहाँ गया जीर उसे प्रमायित कर कामदेवके मन्दिरमें ले गया। वहाँ कामदेवको पूजा करते समय उसने कुमार जीव-न्धरको प्राप्त करनेकी याचना की । कमारने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और सरमंजरीका कमारके साथ विवाह हो गया ।--- नवम लस्व

सरमंजरीसे विवाह होनेके उपरान्त कमार अपने धर्म माता-पिता सनन्दा और गन्धोरकटके यहाँ आया और परिवारने मिलकर प्रसन्त हुआ । जीवन्धरने राज्यप्राप्तिके लिए उनसे सलाह की । पश्चात वह घरणीतिलका नगरीके राजा अपने मामा गोबिन्द-राजके पास गया। मामा गोविन्दराजने राजपरीको ससैन्य प्रस्थान किया और वहाँ नगरके बाहर मध्यप तैयार कर चन्द्रक यन्त्र बनवाकर घोषणा की कि जो व्यक्ति इस यन्त्रका भेदन करेगा. उसके साथ लक्ष्मणाका विवाह किया जायेगा। अनेक राजकुमारों-ने प्रयास किया, पर असफल रहे। अन्तमें जीवन्वरने यन्त्रका भेदन किया। गीविन्द-राजने समस्त व्यक्तियोको कुमार जीवन्चरका परिचय कराया । काष्टांगारने रुष्ट होकर युद्ध किया और वह मारा गया। जीवन्धर कुमार राजा हो गया और नन्दको युवराज-पद दे दिया गया : कमारका विवाह भी लहमणाके साथ सम्पन्न हो गया।--दशम सम्ब जीयन्वर अपनी आठो स्त्रियो सहित जलकीडा के लिए गये। वहाँ एक बानर-

वानरीके प्रेमकलहको देखकर उनके मनमें विरक्ति हुई अतः राज्यमे आकर उन्होंने गन्धर्यदत्ताके पत्र सत्यन्धरको राज्यभार प्रदान किया । पश्चात् दीक्षित हो तपश्चरण कर निर्वाण लाभ किया।— प्रकाटका लस्य

## कथावस्तुका स्रोत और गठन

क्षत्रचडामणिकी कथावस्तु कवि परमेष्ठीके वागर्थसंग्रह स ग्रहण की गयी प्रतीत होती है। उत्तरपुराणमें भी जीवन्वर वरित आया है। कविने गद्यविन्तामणिके प्रारम्भ-म कथास्रोतका निर्देश करते हुए छिला है—

इत्येवं गणनायकेन कथित पुण्यास्रवं श्रण्यतां

तरजीवन्धरङ्कसम्ब सर्गात प्रस्थापितं सरिमिः ।

विद्यास्फ्रतिविधाय धर्मजननीवाणीगुणाभ्यधिनां वक्षे गरामयेन वाङ्मयसुधावर्षेण वाक्सिद्धये ॥

---ग० चि० इलो० १५

क्षत्रज्हार्माणकी कथावस्तुमें और उत्तर पुराणकी कथावस्तुमें निम्नलिखित अन्तर है---१---क्षत्रचुड़ामणिमे मयूर यन्त्रका नाम आता है, पर उत्तरपुराणमें गरुड यन्त्र-

का नाम आया है।

१ जैनमिद्धान्त भास्कर।

२. उत्तरपुराण, भाव झाव पीव काझी, १६६४ ई०, ७६ वें पर्वके १८८ वे पद्मसे ६६१ वे पद्मसक ।

<sup>3</sup> बही ७५।२२४।

२—क्षत्रजूडामणिमें राजा मयूरवन्त्रको संचालित कर रानीको बैठाता है, जब कि उत्तरपुराणमें रानी स्वयं ही वशारक्षाके हेतु यन्त्रको खंचालित कर आकाशमें चली जाती है।

४--उत्तरपुराणमे जीवन्यरके गुरका नाम आर्यवर्गा आया है, पर क्षत्रचूड़ामणि-में बायनच्दो नाम बाया है। बायवर्गा गन्धोरकटले अपनो आरमकवा कहता है, पर क्षत्रजुहामणिमें बायनच्दो जीवन्यरको बयना इतिवृत्त सुनाता है।

५--- उत्तरपुराणमें गोपकन्याका नाम गोदावरी आया है और जीवन्यरने उसका विवाह अपने छोटे भाई नन्दादयसे कराया है, पर अञ्चल्दामणिमें उसका नाम गोविन्दा बताया है और विवाह पद्मास्यके साथ हुआ है।

६— इसी प्रकार अवजुजामिण्यें राज्यशासिके लिए मामा गोविन्दराज द्वारा जीवन्यरको सहायदा प्राप्त होने एवं उनको कन्या लडनपणके स्वयवन्त्रों चर्चा हायी है, पर उत्तर प्राण्यें स्वयं ही गोपेन्द्र अपनी कन्या रलवदीको लेकर राजपुर्त आता है, और नहीं स्वयंदर करता हैं। जीवन्यर द्वारा चन्द्रक्यन्त्रका प्रदेश होनेपर काशायार शराज होता है। जीवन्यर इस समय हो जपना परिचय स्वय प्रस्तुत करता है। सामन्त्र जीवन्यरका साथ देते हैं, करूत. काशायार मारा जाता है और राजपुरीका राज्य जीवन्यरको प्राप्त हो जाता है। उत्तर पुराणमें विरक्तिका हेतु बन्दरोका लड़ना है, जबकि शराज्यश्रीयमें वासर-वासरीका प्रेमकरुह हैं।

इस प्रकार उत्तर पुराणके कथानकमें पर्याप्त अन्तर है, कविने कान्योचित रूप देनेके लिए कल्पनाका यथेष्ट उपयोग किया है।

क्षत्र नुहामणि में भाषा हुआ आर्यनन्दी हा इतिवृत्त समन्दाभद्र के इतिवृत्तते मिनता-जुनता है। इस प्रकार गोबिस्ता प्यारस्थि विस्ताह करती हैं, उसका विवाह भी श्रीकृष्ण और राषाके विवाहके समान ही प्रतीत होता है। गर्यस्थामा के अवस्य पोपवती बीणा बसाकर परास्त करता है। हश्यत्वासवदक्ष नाटक में सूब पोपवती बीणा सावस-दत्ताकी प्रेमचीणा है, उदयन वाकबदताको इसी बीणा द्वारा वीषावादन विसकाता था। बत. नाटकके छटवें अकमे बीणा प्राप्त होनेवर राजाको सन्ताप प्राप्त होता है।

कथावस्तुका गठन सुन्दर हुआ है। प्रत्येक सन्दर्भमे प्राय. अवन्तिरम्यास अर्ल-कारको योजना की गयो है। पौराणिक कथानकोमें परिवर्तन करनेसे कविने कथानकोके

१. उत्तरपुराण ७५।२२४ ।

२ वही, ७६।२४४।

३, चिरप्रमुप्त कामो में बोलया प्रतिकोधित ।

तां त देवीं न पश्यामि यस्या धोधवती विया ।

<sup>---</sup>स्वय्नवासवदत्तम्, रामनारायणलाल, इताहाबाद १६६१ ई०, ६१३ ।

संघटनमें अम्बितिका परिचय दिया है। विरक्तिमें वानर-वानरीके प्रेम-कलहका हेतु बनना, विषयोधे विरक्तिका तर्कपूर्ण समाधान है। कथानकमें आबन्त प्रवाह और तथ्यों-को मनोरंजक रूपमे प्रस्तुत किया गया है। विषयासक्तिके दुष्परिणाम, रोमान्स, साहध-पूर्ण कार्य, उदारता और जात्मिरिक्षण प्रमृति तथ्योंको सुन्दर बोजना की गयी है।

### काव्यगुण

सनपुडामिणमें कवाबस्तुकी जितनी रमणीयता एवं व्यापकता है, उनने ही अनुपातमें काव्यपुण भी इस काव्यमें निष्ठित है। जीवनके ममौका उद्द्याटन अनेक स्वकीपर हुआ है। जीवनपरको जब होगामा नगरीमें अपनी माठाके जीवित रहनेका समाचार प्राप्त होता है तो वह प्रस्तावांचे भर जाता है। कविने इस सन्दर्भ में मात्-पुन वासन्यका पुन्दर वित्रण किया है।

मातुर्जीवन्मृतिज्ञानात् तस्वज्ञः सोऽप्यशिव्यतः । जीवानां जननीस्नेहरो, कृत्यैः प्रतिहृत्यते ॥क्ष्रः ८१४८ व्यस्मारि मातिः स्नेहान्मान्यनान्यद्ग्रीयतः । सागद्रेषादि तेनैवः बलिष्ठन हि बाय्यते ॥क्षः ८१५०

ज्यात्—जीवन्यरको यह निक्वय हो चुका या कि माताका स्वर्गवास हो चुका है, पर अपने मिमोने बनके जीवित रहनेका समाचार जानकर अपने अवातपर हु सी हुए, स्थीकि प्राणियोका मात्विययक ग्रेम किसीने मो नष्ट किया जा सकता है। अतः तत्काल जीवन्यर कुमार माताक दर्शनार्थ चल दिया।

जो दम्पर कुमारको माठाकै विषयमें इतना अधिक स्नेह हुजा, जिससे वे अन्य कार्य या बात करना मूळ गये। यह सत्य हैं कि किसी बस्तुमें अतिस्यस अनुसाब होनेसे अन्य अनिष्ट बस्तुजोका डेथ जोर इष्ट बस्तुजोमें प्रेम उतने समयके लिए शिषिक हो जाता है।

कविने इस सन्दर्भमें जोवन्त्रर कुमारको मातृदर्शनसे उत्पन्न जिस विभोर अवस्था-का चित्रण किया है, वह समस्त बाह्य बस्तुओको सुधि-बुधि भूलानेवाली है। मातृ-दर्शनसे पत्रको अपर्व प्रसन्नता होती है।

जोबन्बर बृद्ध बाह्याका वेष बारण कर नगरका परिभ्रमण करता है और मुरमजरीके भवनमें पहुँचकर मोजन करता है। अनन्तर यनोहर गाना गाता है, कविने इस मनोहर गानका हुटयस्पर्धी चित्रण किया है—

भुवनमोहर्न गान-मगासीदथ गानवित्।

परस्परातिकायो हि, मोहः पञ्चेन्द्रियोद्भवः ॥क्ष० ९।३३

सपनके अनन्तर बृढवेषधारी जीवन्यरने श्रीठाओंको मोहित करनेवाला गाया; क्योंकि प्राणियोको प्रायः पीचों इन्द्रियोंके विषयमें एक दूकरेको अधिकता लिये हुए मोह हुआ करता है। तदनुवार उक्त बृढको भी बीरोंकी अपेका अधिक मोह था। जब कामदेवके मन्दिरमें बृद्ध वेषचारी जीवन्बर जरना वास्तविक रूप प्रकट करता है तो सुराजशीको विचित्र स्थिति हो जाती है। यह स्थिति कुमारदास्मके पैचम सर्गमें वर्षित ब्रह्मचारी वेषचारी शिवके पावंतीके समक्ष प्रकट होनेपर पावंतीको आस्वर्यविकृति स्थितिके तन्त्रमा है।

कुमारं दर्शिताकारं हृष्टा जिहाय तस्क्षणे ।

स्तकल्पा हि कल्पन्ते, निर्लंडजा निष्कृपा इव ॥ श्रा० ९।३४

कामदेवके मन्दिरमें सुरमवरी हारा बोवन्यर-बर-प्राण्डिकी याचना किये जाने-पर बोवन्यर वृद्ध आहाण-ने वेषको छोड निज क्य प्रकट करते हैं। इस रूपको देवते ही सुराजदी स्तव्य हो जाती हैं, वह रूपकों कारण पृथ्वीमें पेतने रूपती है। यत. सिर्कंड मनुष्य और रयाहोन स्थास. मृतकके तुस्य माने जाते हैं। जत: सुरमवरीका रूपकार होना स्वामाधिक हैं।

इत काश्यके मर्मस्थलों एक मर्मस्थल वानर-वानरीका प्रेमकलह भी है। कविने बताया है कि एक बानरकी पत्नी वानरीने देखा कि उसके पितने अन्य बानरीने सम्मोग किया है, अतः वह अपने पति वानरते रूठ जातो है। वानर भी बडा चालाक है, अतः वह वहानाकर मुख्यत् पट जाता है। वानरी भयभीत होती है और उसकी लखामा करने लगती है।

> अन्यसंपकंत. कुड्रां मकंटी कोऽपि मकंटः। प्रकृतिस्थां बहुपायैनीसकरकतुंसुधतः॥ अ० १९१२४ ततः शालासृगोऽप्यासीन्मापिको सृतबद्द्यः। तदकस्यां मयमस्ताः बानरोपसपाकरोतः॥ १९१२५

कविने काव्यत्व लानेके लिए वसन्त और अलक्रीडाका संक्षिप्त वर्णन भी किया है, पर महाकाव्यो जैसा काव्य चमत्कार नहीं आ सका है। यथा—

माधवोऽय जलकोडां पौराणामुद्रपाययत् ।

रागान्धानां वसन्तो हि, बन्धुरग्नेरिवानिक: ॥ क्ष० ४।०

विषयानुरागियोको विषयानुरागवर्धक वसन्तका आगमन हुआ, अतएव पुर-वासियोने जलक्रोडा करना आरम्भ किया। यह वसन्त विषयानुरागका उसी प्रकार वर्षक है, जिस प्रकार वायु अग्नि का।

स्य काव्यको प्रमुख वियोपता मूक्ति वाक्य या नीतिवाक्यो की है। प्रत्येक पढार्में कोई न कोई सूक्ति निबद्ध को गयो है। 'होभाग्यं हि युद्धकंमा' (१८) होभाग्यका होना अति कठित होता है, 'ब्रिक्सारिटतम्सं हि रागाम्थानां विशेषिटतम्' (१११३) विषयोमें मोहित मृत्योके कार्य बिना विचार किये ही अच्छे प्रतीत होते हैं, 'ब्रिक्सार्मिंगारिणो' (१११९) विचार कार्येक अनुकृत्व होता है, 'प्रदीपेदींतिवे देवे, न हासित तमधो गति.' (१११९); 'दोवं नार्यों हि यस्यित' (११५९) स्पेत्र कार्योक स्विक्त सेव नहीं विवार हैं, 'ब्रिक्सार्मिंगार्भिंगां स्विक्त सेव नहीं कार्योक्षा स्विक्तां हैं। 'वीभाग्य' हि द्रायवस्य' (११९७) योग्य भाईका मिनता

किन्न है; 'बाबान्निय: केन पूर्वते' (२१२०) 'बाबाक्यी बनुद्र फिनके द्वारा पूर्ण किया जा उकता हैं, 'बाक्त्यस कुट: रिवर्ति:' (२१३३) किया बकके कस्तुकी सिवर्डा कहाँवे हो वकती है; 'काल्यसर्थ दि कर्त्यार्थ करवे रच्योगत:' (६१५०) रायान्त्रके सम्बन्धते जोहा ची स्वर्ण क्या हो बाता है; 'बीगनियकस्य चीनन्त्रं, सप्यास्त्रि प्रती-वते' (६१४७), 'बुठप्रामा हि मातर:' (८१५४) माताप्रोके पुत्र ही प्रामा होते हैं; 'स्वयानो न हि पार्यते' (१०१६१), 'केमाद्रगारियुद्धता' (१०५२) एवं 'बाईवे जुनितं तीर्थ, न हि स्वयः प्रसीविं (१०१५७)—मेवाओं द्वारा गन्त्रा किया गमा जल सीप्र सम्बन्ध नहीं होता है, बारि स्वतार्थिक समस्य मुक्तियो नामी हैं।

# शत्रुंकयमाहास्म्य

पन्नह सगीमें निवद धनुवयमाहात्म्य नामका काव्य घनेहररसूरि द्वारा जिन्नत है। यह काव्य वैदिक रास्त्रास्त्री पूराण संजीवर जिला गया है और घट-नात्रों का वर्षन मनिवयरकानके करणे किया गया है। हस काव्यका नायक कोई म्यक्ति नहीं है, कविने धनुवय तीर्चकी महत्ता प्रकट करनेके जिए तीर्घोदारकींका परिव वितित किया है। बतः उक्त तीर्चका पुनरुद्धार करनेवाले १८ राजाओंका वर्षन आया है। तीर्थ शनुवयका विकास, पुनरुद्धार और समय-समयपर मको द्वारा किये गये कार्योका वित्रम काव्यक्ते परिशेष्टम तस प्रकार किया गया है, जिससे 'धानुवय'में एकार्य काव्यक्त पुण पटित हो जाते है।

#### रचयिता

त्त्रव्यवाहारम्बेक रचिता घनेस्वरसूरि चन्द्रपण्डके आचार्य थे। ये वरे तपस्यो और जिल्योंसे मुक्त थे। इन्होंने बन्धोपुरके शिकादियको सम्बोधित किया था। इर विकादियने बपने राज्यसे बीटोंको निर्वाधित कर जैन नैत्यावसेंकी स्थापना की थी। किनो रुट्टे ग्रहुवंश्वका मूचण कहा हैं।

पन्नारम्भमें किनको सर्वांव योग नियुण, प्रमुद्धारमा, वैराग्य सार और सर्वांवधा-विश्वारय कहा है। इन्हें रावणण्डका भावन भी बताया है। वहाँ राजणण्डकी भी करिका समित्राय स्विधण्ड — मदराण्डको है। धनेदस चन्द्रपण्डके आचार्य, नावा वास्त्र और पुरावांकि स्वता है। प्रयास्तिक यह भी तात होता है कि विश्व सं० ४७७ में कविने वाजुष्यमाहारम्बको विकादिस्य नरेवको सुनाया है। प्रमुख्यविन्तामणिर्मे

१. शोहोरिनिवासी प्रभुदासारमञ्ज पोपटलाल द्वारा प्रकाशित, बहमदाबाद, वि० सं० १९६५ ।

२. इतस्य लम्बिसंपण्यः सर्वदेवमयो युकः । शक्तिगच्छाम्बुधिशशी सुरिर्भावी धनेस्वरः १९०४ सोऽनेकतपसा पुण्यो वक्तजीवुरनायकस् । शिक्तादिरयं जिलमते बोधियध्यति पावने १९८६।

<sup>-</sup>राजु० अ०, १४ सर्ग, पत्र २६१ ।

भीभीमात् यदुर्वशप्रुषणमणि राजा शिलादिस्य । श० ११/२११ ।
 सससप्रतिमन्दानामितकम्य चतु-शतीस् । विक्रमार्कीच्छलादिस्यो अविता धमेष्वदिक्द । श० १६/९८०

शिलादित्यकी उत्पत्तिकी एक कथा भी आयी है । और इसके समयमें बौद्ध और जैनोंके शास्त्रार्थकी बात भी कही गयी है।

प्रवन्यविन्तामणिके वमस्कारपूर्ण उक्त बाक्यानको ऐतिहासिकतामे सन्देह उत्पन्न होता है। यदि यह भी मान लिया जाये कि शिकादित्य नामका कोई राजा हुवा भी है, तो अनेदवरसूरिका उससे सम्बन्ध रहा है, यह अत्यन्त शकास्पद है। ऐसा प्रतीत होता है कि किनने अपने शब्बयमाहास्यको प्रसिद्ध करनेको दृष्टिसे उसके साथ सम्बन्ध जोड़ा है।

वलमीके ताम्रवनमें सात विलादित्योंके नाम आये है। क्यावली, प्रभावक-वित्र अवस्थित्याविष्ण, जुविवाति प्रकल्म बादि किसी भी प्रत्यमें इस बातका निर्देश नहीं आया है कि किस प्रभावक आवार्यने जक सिकादित्यको प्रतिवोधित किया। गृज्ययमाहात्यका निर्देश भी सोलहवी खालश्योके पहलेके किसी प्रत्यमें मही मिलता है। प्रकण्यित्यामिण, प्रभावकचरित प्रमृति प्रत्योमें मल्लवादिष्ट्रिक्ता प्रवत्य आया है। इस प्रकल्म जैन-बौद बासनार्थ एवं गृज्यके उद्धार किये जानेका निर्देश है। पर चनेववरसूरि और उनके द्वारा रावित सजुक्य काअस्यम कही भी उनकेत्र नहीं है। अत. यह जनुमान सहत्रमें स्त्राया जा सकता है कि भनेदवरसूरि उनत विलादित्यका समकालीन नहीं है और न सल्ल्यादिके साथ उसका सम्बन्ध हो है। जतएव परेववर-सूरिका समय वि० संठ ४७७ तो निरवयतः नहीं है। डॉंग एवं एलः जैनने येने-दवरसूरिका समय वि० ५८ तारी बतासा है, पर श्चावकोकनते सह समय भी तर्कस्तत प्रमोत नहीं होता है। यत इस काव्यमें तोबाद्धारकके रूपमें अनेक प्राचीन राजाओं के साथ मिख्यस्थमें कुमारपाल, वाहर, बस्तुपाल और समरसिद्दका भी उनकेत्र

श्री कनकसूरिने वि० स० १३९३ में नामिनन्दन जिनोद्धार प्रबन्धको रखना को हैं। उसमें मुख्यक्षमें समर्थनिंह हारा धत्रज्यके उद्धार करनेका वर्णन है। इसमें भरत, सगर, पाण्डव, जावक और वाहड द्वारा धत्रज्यके उस्तर मन्दिरोका जोजोद्धार कराया गया है। प्रभावकचरितमें भी इस पटनाका उल्लेख है। वि० सं १३९९ में म्लेब्छोने राज्यकच विज्ञत किया। समर्थित्ते इस क्षेत्रका जीजोद्धार कराके आदि-जिनको वि० वर्ष १३७१ में माध्युद्धि चतुर्दशीको उक्तेश्यम्ब्यीय सिद्धतेनसृष्टिद्धार

<sup>॰</sup> प्रवन्यचित्तामणि, सिंधी जैन ग्रन्थमाना, शान्तिनिकेतन, वि० स० १६८६, पृ० १०४-१०६ ।

२ प्रमन्य चिन्तामणि, शान्तिनिकेतन, वि० स ० १६८६, पृ० १०६, प्र० २००-२०१।

तथा- प्रभावकचरित, सिधी जेन धम्धमाता, जहमदाबाद-कतकता, वि० स० १८६७, पृ० ७०। ३ 'भारतीय सम्कृतिमें जैन धर्मका योगदान', मध्यप्रदेश शासन परिषद, भूगत, सन् १६६२ ई०, पृ० १७६।

४ तत कुमारपालस्तु माहडो बस्तुपालकः ।

समराचा भविष्यन्ति, वासनेऽस्मिन् प्रभावकाः ।—शत्रु० ७० १६।१८८, पत्र २६१।

प्रतिष्ठा करायों थी । जतपुर शनुजयमाहात्मके रचयिता घनेदवरस्रिका समय कुमार-पाल बाहर, बस्तुपाल और समर्शसंहके परबात् होना चाहिए । जतः कविका समय ई० वत् १२वी गती जाता है। कवि घनेदवर चन्द्रगण्डीय है और इस गण्डमे चन्द्र-प्रमारिके शिष्य घनेदवर विक्रम संबन्धी १२वी शतीके जन्तते १२वी शतीके मध्य मागतक रहे हैं। जतपुर प्रस्तुत काल्यका रचयिता घनेदवर वक्त घनेदवरस्राहिस जिमग्र है।

## काव्यको कथावस्तुका सार

प्रथम सर्गमे चन्द्रपुरके स्वामी कण्ड नविका चरित वर्णित है, जिसने शत्रजय-की यात्रा कर पवित्रता प्राप्त की थी । दितीय सर्गमें गिरिदर्गके निवासी सूर्यमल और उसकी महिची शशिलेखासे उत्पन्न देवपाल और महिपाल नामके दो पत्रोमेंसे महिपालके साइसिक कार्योका बहुत विस्तारके साथ निरूपण किया गया है। कत्याण सन्दरकी पत्री गणमन्दरीके साथ विवाह सम्बन्न होनेबर महिपालको ऋष्ठव्याधि हो गयो, जिसे उसने शत्रजयकी यात्रा दारा दर किया। ततीय सर्गमे त्राषभदेवका चरित वर्णित है। चतुर्य समें बाहबली और भरतके सग्रामका वर्णन है तथा भरन द्वारा चक्ररत्नका प्रयोग किये जानेपर बाहबलीको विरक्तिका निरूपण किया गया है। पंचम सर्गमे भरत द्वाराकी गयी शत्रुजयकी यात्रा एव छठें सर्गमे ऋषभदेव और भरतके निर्वाणका कथन है। सप्तम सर्गमे ऋषभदेवके एक पुत्र द्रविडका वर्णन आया है, जिलके नामसे द्रविंड देश स्थात हुआ है। द्रविडके दो पत्र हुए, द्राविड और बालिखिल्ल। इन दोनोके आस्थानके साथ भरतके वराज दण्डवीयं द्वारा शत्रुजयके उद्धारका निरूपण है। अष्टम सर्गमे अजितनाय तीर्थंकरके साथ चक्रवर्ती सगरका भी चरित वर्णित है। सगरके वंशज भगोरथके द्वारा सम्बन्न गंगावतरणको कथा भी आयी है। नवम सर्गमें राम आदि महापुरुषोका चरित अकित है। इस वंशके यहाँ ४० राजाओं के नाम आये हैं। वंशावलीके सनन्तर रामका आख्यान है।

द्यम सर्गम देवतिगरिको प्रशंसाके अनग्वर भीमसेनका चरित विणत है। यह भीमसेन पाण्डव भीमसेनते त्रिक्ष है। यह ध्यासतीके राजा वचलेनको सुम्रात नामको राजा वचलेनको सुम्रात नामको राजा वचलेनको सुम्रात नामको राजा असे उत्तरक हुआ है। पिताने इसे युवराज पद दिया, पर जुनको के असनक कारण इसने प्रजानो बहुत करूट दिया। जब मिन्तियो राज्यको हुरहस्या देशों, तो भीमसेन श्राव कर देशसे निष्कासित कर दिया। भीमसेन राज्यसे निकल्कर मनव देशके पृथ्वीपुर नगरमें जाया और एक मालीके यहाँ द्वास कर्म करने लगा। भीरो करनेके कारण यहाँसे निकाला न्या। परवात् वह एक सेटकी नौकरी करने लगा। समुद्र यात्राने यह सेटके साथ स्वात है। महित सेवस क्षेत्र के साथ स्वात है। स्वात सेवस नाम स्वात प्रजान स्वात सेवस नाम प्रजान स्वात सेवस नाम प्रजान स्वत सेवस नाम प्रजान प्रजान सेवस नाम प्रजान सेवस नाम प्रजान स्वात क्षेत्र स्वात सेवस नाम प्रजान प्रजान सेवस नाम प्रजान सेवस नाम प्रजान सेवस नाम प्रजान स्वात स्वात

भीमधेन बचने राज्यमें जाता है। छोटा माई, जिसे यन्त्रियोंने राज्याधिकारी बनाया था, मीमधेनका स्वारत करता है जीर उसे राज्य सीव देता है। बनत्तर इसी वर्षाय हिरांचके प्रवानपुर्व नेमिनाय, थीकुरून जादिके बाल्यान निवस्त है। स्वारहर्षे समेंमें पाण्यवीको सुरक्षोंको जीर वनरायका कपन है। बारहर्षे वर्षाय पाण्यवीको स्वार्थ कर्पाय कोका जीन कर्पाय किया है। योहर्षे समेंमें पाण्यवीके सेमाम अंतर्भ है। वेरहर्षे समेंमें पाण्यवीको कर्पा त्रीमायके सीकार्षि कस्याणकोका निक्यण किया है। थीहर्षे समेंमें पाण्यवीको कर्पा त्रीरत अंत्रित है तथा मविष्यारकारके क्यमें कुमारपाल, बस्तुपाल और वाहरका कपन आया है। इस काव्यमें राज्य राज्य सीविष्यारकारके क्यमें कुमारपाल, बस्तुपाल और वाहरका कपन आया है। इस काव्यमें राज्य राज्य सीविष्यारकारके क्यमें कुमारपाल, बस्तुपाल और वाहरका कपन

१-प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवके समयमे भरत चक्रवर्ती द्वारा । २-भरत चक्यतींके वंशज दण्डवीर्य दारा । 3-सीमन्त स्वामीके उपदेशसे ईशानेन्द्र द्वारा । ४-माहेन्द्र नामक चतुर्व स्वर्गके इन्द्र द्वारा । ५-वांचवें स्वर्गके बह्येन्द्र दारा । ६-भवनवासियोके इन्ट चमरेन्ट टारा । १९ अजितनायके समयमे सगर चकवर्ती टारा । ५-व्यन्तरेन्द्र द्वारा । ९-चन्द्रप्रभके तीर्थकालमे चन्द्रयश नृपति द्वारा। १०-शान्तिनायके तीर्यकालमें उन्हीके पुत्र चक्रायुष द्वारा । ११-मृनि सुवतके तीर्थकालमें रामचन्द्र द्वारा । १२-नेमिनायके तीर्यकालमें पाण्डवी द्वारा । १३-पचमकालमें भावडशाहके पुत्र जावडशाह द्वारा । १४-वि॰ सं॰ ४७७ मे शिलादित्य दारा । १५-कमारपाल द्वारा । १६-बाहड-वारमट मन्त्री द्वारा । १७-वस्तुपाल द्वारा । १८-समर द्वारा ।

## काव्यगुण

अनुष्ट्प छन्दमे काव्यकी रचना सम्पन्न हुई है। सर्वीन्त्रमें छन्द परिवर्तन भी हुआ है तथा उपचाति, बंधस्य, शार्डूलविकोक्षित **बीचे छन्द प्रमुक्त है। कवावस्तुको** सरस बनानेके लिए बीच-बीचमें नीतिश्लोक भी अ<del>युक्त</del> है। स्था—

> वावद्वलं महत्तावत् वावस्त्रीतिस्त्रिण्डिता । यावरपुगकृतं पुण्यं न म्हानिमधिगण्डति ॥१।९५

द्राविड और बालिजिस्ल के मध्यमें सम्पन्न हुए संग्रामका रोमाचकारी वर्णन किया गया है। यह युद्ध बात महोने तक चला और दस करोड़ व्यक्ति मारे गये। कविने गोद्राओं के उत्स्वाहका वर्णन करते हुए लिखा है—

> गृध्रफेरववेतालशाकिनीप्रेतरस्थान् । भलोभयरवरो बीरो रिपुमाँसैरनेकघा ॥०।६०॥ स्थळेऽपि रुचिराम्मोचिः संचरिष्णुरितस्ततः ।

उच्छकहात्रिकरकोको सम्ब गलम्प्रमन् ॥७।६८, त०मा० पत्र ११९ दुश्यवर्णनमे किंको सफलता मिली है। वन, परंत, सरोवर और रात्रि, सन्यावादिका वर्णन बाह्मादवनक है। रैवतक गिरिका चित्रण करताहुआ कवि कहता है—

> यश्चानेकतमःस्तोमतिरस्कारबिमाकरः। अदोषाकरहृद्वित्रवे कमछोल्छासमाशुर ॥१०॥१ चमर्शामिश्चामरीभिर्धोज्यते व्यजनैस्तु यः। सर्वदा सर्वद सर्वदर्वतप्रामवादिव ॥१०॥१ ॥

स्पष्ट है कि वस्तुवर्णनमें किवने कत्यनाका पूरा उपयोग किया है। दूसयोजना, पटना-विकास और परिस्थिति निर्माण से तीनो हो अवयब बस्तुवर्णनोंके रूपमें प्रस्कृदित हुए हैं। चरित्र वित्यममें किवने कोचल प्रद्यादित किया है। जब बाहुवर्णनोंको परतको सेवा करनेके लिए कहा जाता है, तो वह उत्तर देता है—"पिताओने राज्यका स्टैटमार हम लोगोंके बीच किया है, परत अपने हिस्सेले वत्तुक नहीं है, जतः बहु तमस्त पृथ्वी-का राज्य लेना चाहते हैं। यदि वे अवियोचित बीरताका प्रदर्शन कर राज्य लेना चाहें, तो ले तकते हैं। जब मृष्टि-युद्धे मरत मृष्टित हो जाते हैं, तो बाहुबलीको पित्रता उत्तरम्न होती है। किवने उस सन्दर्भमें बाहुबलीके चरित्रका बहुत हो उदास रूप अभिम्यक्त किया है—

> पुराश्रीवाजपादाव्जैर्दाधन्य इव संपदः । अस्तमयं च प्रदत्ताति राज्यानि सरताय च ॥३१४८८ राज्येन वच्येतेन, संतुष्टाः विज्ञासनातः । असंतुष्टस्तु सरतो सरतं सर्वनप्रसद् ॥३१४८९ क्षात्रवो पदि गुक्कार्तं, तद् गुक्कातु महीसिमास् ॥ ।४९३

उक्त पद्योमें बाहुबकीकें चरित्रमें खात्रतेज, जातृत्नेह एवं स्वाभिमान इन तीको तस्वोंका समवाय निहित है।

काव्यकी मार्या सरल है। सीध-सारे रूपमें किन कथा-प्रवाहको गतिशील बनाया है। बस्तुवर्गनोंसे काव्यगुण बमत्कारपूर्ण बन गये हैं। उपना, उरत्रेक्षा, रूपक, अर्थान्तरन्यास, परिसंस्था, स्त्रेव जावि बलंकार भी पार्रे जाते हैं।

# सु**वर्शनच**रितम्

बहायपंकी निष्ठां के कारण नेठ सुर्यानका जीवनतृत बहुत प्रसिद्ध है। बतएव सरकृत, प्राकृत, अवाशंव और हिन्दी मापान उक्त दिविद्गको लेकर कई काव्य प्रत्य किले गये है। प्रस्तुत एकार्य काव्यके त्यचिता प्रदारक सकलकोति है। प्रदारक सकल-कीतिका जन्म बिक तर १४४३ ( सन् १३८६ ई॰) में हुआ याँ। इनके पिताका नाम करपानित्र ज्योर माराका नाम योगा था। ये हैबड आंतरे ये और अणहिलपट्टण-के रहनेवाले वे "। गर्मम जानेक समय माराको स्वय्न हुआ । पितने इस स्वय्नका फल योग्य, क्रांट और यासनी पुनकी प्राप्ति होना बस्त्यकाया।

बालकका नाम माता-पिताने पूर्णीसह या पूर्वातह रचा या। एक पहुाबलीमें हनका नाम पदार्थ भी पाया जाता है। इनका वर्ण राजहस्तक समान शुद्र और शरीर बतीस लक्षणोते युक्त था। पाँच वर्षकी अवस्थामें पूर्णीसहका विचारफा किया गया। कुशाबद्धि होनेसे अल्य समयमें ही सारकाम्यात पूर्ण कर लिया। माता-पिताने चौद्र वर्षकी अवस्थामें पूर्णीसहका विचाह कर दिया। पर इनका मन सासारिक कायों के बण्यनमें वैंच न सका। माता-पिताने पुंक्त बहुत समझाया पर उनका चित्त मुहस्थामें न लगा। एकतः चार वर्षके अन्तरा कर्षात् क्रांति सामित वर्षकी अवस्थामें नेणवी (राजस्थान) में पथानिय प्रशुर्वक वाह संयम बहुत कर लिया। चौरोस वर्षकी अवस्थामें सिकी आवार्यपद प्राप्त हुआ। प

आवार्य सकलकी ितने बागड और गुजरात प्रान्तमे परिभ्रमण कर घर्मांपरेश दिया । तथे मन्दिर बनवाये, प्रतिष्ठाएँ करायो । बलात्कार गण ईडर शाखाका आरम्भ इन्होंने होता हैं। इनका समय विक्रम सवत्की परह्वी बती हैं। इनके द्वारा रिचत शानितनावचित, मल्लिनायचरित, यशोधरचरित, धरमुक्रमरचरित, मुकुमाल्चरित, जन्मून्वामीचरित और श्रोपालचरित काब्योके बतिरिच्छ कई पुराग एव आचार प्रत्य हैं।

१ मराठी अनुवाद सहित, सोलापुर, सन् १६२० ई० में प्रकाशित ।

२ चोऊरत्रितानि प्रमाणि पूर्ह दिन पुत्र जनमीज । १४।—जेनसन्देश, शोधाक १६, पृ० १८२ का फटनाट ।

३ नेयाति महि मुहुत्तक्त हुँबड हरवि वरवाणिङ्गः ।

करमसिंह नितपन्न उद्यवत हम जाणिहर ॥३—वही, पृ० १८२ का फुटनोट।

४ घोथी चेनी आवार्य श्री सकनकोति वर्ष २६ छन्द्रोस श्रीसङ्घ श्रीपदर्धपाटण नाता तीणि दीक्षा होध्यी। — म० यस कोति शास्त्रमण्डार स्वस्यदेवकी एक पृहावति ) जेन सन्देश शास्त्रक १६, पु० १८३ का फुटनोट।

k. देखं --जैनसन्देश शोधाक १६, पृ० २८३।

**१** मही, पृ० १८३-१८४ ।

विवाधर जाहरापुरकर--भट्टारक सम्प्रदाय, जैन संस्कृति सरक्षक संघ, सोलापुर, सेखांक २३४, २३० एवं पृ० १४- पर अकित नतारकारगण ईंडरझाखाका कालपुर।

# सुदर्शनचरितको कथावस्तु

मुश्यंतवरितमें बाठ परिच्छेद या सर्ग है। इसमें गुण्य पृश्य पुरसंतका आस्थान अंकित है। बताया है कि भरत क्षेत्रके अंगदेवमें चम्यापुरी नगरी है। इस नगरीमें धात्रीवाहन राजा निवास करता था। इसकी पटरानीका नाम अभयवती था। इसो नगरीमें वृष्यमदात नामा का सेठ रहता था, इसकी पटनी जिनमती थी। इस केठ दम्पति-को पुरसंत नामक पुत्र उत्तक्ष हुआ। सेठ परिवारते पुत्र-व्यम्पतेल पूप-पामपूर्ण को स्वापरत्त नामका एक और भी सेठ रहता था, इसकी पटनी सागरसेना थी। सागरदत्तने एक दिन अपने मित्र वृष्यम्पतासेल कहा—"यदि मेरे यहीं पृत्रीका जम्म होगा, तो मैं उत्तका विवाह आपके पुत्रके साथ करूंगा, विससे हमारा भेत्री सन्वन्य विरक्षिय रहेगा।" हुआ भी ऐसा ही, सागरदत्तनो मारासको मनोरमा नामको पृत्री उत्तक हो के व्यक्ति कहा और जानने सरस्वती थी।

पीच वर्षकी अवस्थामें शुभ दिनमें मुदर्शनको विद्यारम कराया गया। सुर्शनने अपनी कुमात्र प्रतिमाने कारण अल्य समयमें हो समस्त शास्त्रोंका अध्ययन कर निया। मुदर्शनका एक मित्र कविल नामक पुरोहित पुत्र था। दोनो मित्रोने साथ खेलकर शैधव काल आसीत किया। — अध्यस मत्रे या परिच्छेट

एक दिन मुद्दान अपने मित्र क्षिपक साथ राजमार्ग पर जा रहा या कि 
उसकी दृष्टि देश्दर्शनके लिए जाती हुई मनोरमा पर पढ़ी। उसके रूप-लावव्यको 
देवते ही मुद्दान तन-मन स्त्रो बैठा। पर लेटकर वह एक अध्यापर पढ़ गया। 
उसकी दृष्ट अस्वस्थताको देखकर माता-पिताको चिन्ता हुई। उन्होने पुत्रके रोगका 
सास्त्रविक कारण जाननेने लिए कपिलखे जानकारी प्राप्त को। मनोरमाके स्थाकर्पणको 
हेतु समझ बृष्पदास सागरस्तके यहाँ गया और मनोरमाको याचना की। सुदर्शनका 
मनोरमाके साथ विवाह हो गया।

एक समय उस नगरमें समाधिगृत नामके मृनिराक पथारे। सभी व्यक्ति उनके दर्भने किये गये। सेट वृष्णभदास भी सपरिवार मृनिराकका समीपदेश सुनने गया। उपरेश मृतते ही वृष्णभदासको विरक्ति उत्तरक हो गयी। कतः वह अपने पूजने गृहमार भीप कार्यकरमाणमें प्रवृत्त हुआ। मृत्यर्थने भी गृहस्यके तत प्रहण किये। उसने मगोरमाके किरिक्त ससारकी समस्त परिवर्गोका स्थान कर दिया। वह स्थान मृमिमे जाकर प्रतिया योगकी दाकना मृमिमे जाकर प्रतिया योगकी दाकना करने हला।—दितीय परिच्छेद या सर्ग

्क दिन बुदर्शनके तित्र कविलको बत्नी कपिलाकी दृष्टि सुदर्शनपर पड़ी और बह सक्के रूप-मोन्दर्यको देखकर मोहित हो गयी। जब कपिल शामान्तरको चला गया तो उसने पोखेले अपनो सन्त्री हारा सुदर्शनके पास समाचार विजवसाय कि तुरहारि मिन-को बहुत कहें है, जहां शीष्ट्र बाइए। जब सुदर्शन कपिलाके यहाँ पहुँचा तो कपिलाको

१ मनोरमां बिना सर्वा: स्त्रियों में जननीसमा । —सैं० २१६७

कामुक प्रवृत्तिको देखकर तथा उसके द्वारा रतिको याचना सुनकर वह बाक्सप्र-सिक्त हो गया और उसने कहा कि मैं तो नपुंचक है, यह शायद आपको मालूम नहीं। इस प्रकार बहाना बनाकर सुदर्शनने अपने शीलको रक्षा की।

एक समय वसन्तोत्सव मनानेके लिए राजा परिजन-परजन सहित वनमें गया। वहाँ रानो अभयमती भी अपनी सिखयो सहित गयो। मार्गमें रखमें सवार सदर्शनको मनोरमा और पत्रो सहित देखा। सदर्शनके रूपकी त्रभवमतीने प्रशंसा की। इसपर कपिलाने अपना समस्त इतिवत्त रानोको सुना दिया । उसने रानीको अनौती दी कि वह सदर्शनके साथ संभोग करे. तो उसकी विशेषता समझो जायेगी। बन्तः परमे क्रीटने-के उपरान्त अभया रानीकी वरी हास्रत हो गयी। उसने अपने मनकी बात पण्डिता दासीसे कही और किसी प्रकार सदर्शनको सहस्रमें से आनेके लिए आपह किया। पण्डिता अपनी घर्ततासे प्रतिमा योगमें स्थित सदर्शनको राजभवनमे ले आयी। रानी अभयाने सुदर्शनके साथ अनेक कामचेष्टाएँ की, पर वह जितेन्द्रिय सुमेरकी तरह अटल रहा। जब अभवा प्रवास करते-करते वक गयी तो उसने पण्डितासे कहा-"इसे बहासे लायी हो. वही छोड बाओ।" पण्डिताने उत्तर दिया— "अब प्राप्त होने जा रहा है. में इसे छोड़ने नहीं जा सकती।" इसपर रानीने स्वयं नखक्षत कर हल्ला मवाया कि धर्तकपटी सदर्शन सेठ मेरा शील नष्ट करने भवनमे घस आया है। मेरी रक्षा की जिए। रानीके क्रन्डनको सनकर पहरेदारोने सदर्शनको पकड लिया। राजाने वधस्थल ले जाकर मार डालनेका तत्काल आदेश दिया। दिषकोने जब सुदर्शनको तलवारसे मारना चाहा तो. उसके तलवारके घावोसे दिव्यहार, पुष्पमालाएँ उत्पन्न हो गयी। देवी प्रभावने बिश्वकोको कीलित कर दिया। शीलके प्रभावने कौन साकार्यनहीं हो सकता 

सुर्धानके क्यर विपत्ति देखकर एक देव उसकी सहायताके िक साय। जब राजा चात्रीवाहनको इस बातका पता ज्या कि सुर्द्धान भारनेते भर नही रहा है और कोई देव उसकी सहायता कर रहा है, तो वह हन्यं चत्रुरीयची देना लेकर आया। उस देवके साय युद्ध हुआ। जब राजा प्रतित्त हो गया और उस देव हारा तथ्यका पता लगा तो उसने सुर्द्धानंते कामा मांगी। जमया स्वय अपने ही अपने सरकर स्थन्तरो हुई और पण्टिता दासी मामदर पाटिल्युक्की एक वेस्याके यहाँ जाकर रहने लगी। सुर्द्धानने राजाको धर्मका स्वरूप स्वराय। - - चतुर्थ परिच्छेद

सुदर्शनने मृनिराजसे मनोरसाके ऊपर अपने प्रेमका कारण पूछा। मृनिराजने पर्वभवींका विस्तारसे वर्णन किया। — पंजब परिच्छेड

१. तदाकर्थ सदीकोऽसौ नभागेद शर्भ वचः।

२ सुन्दरि स्थं न कि वेरिस वण्डक मां स्मरान्तकस् । — ३।१७ अहो शोलप्रभावेण सर्ता कि कि न जायते ।३।१२६

मृनिराजका उपदेश एवं अपनी पूर्व भवाबिल सुनकर सुदर्शनको संसारसे विरक्ति हो गयी। जतः वह दोक्षा घारण कर तपश्चरण करने लगा। —पष्ट परिच्छेद सुदर्शन एकाकी विद्वार करता हुआ पाटलिपत्रमें आया। वह दमशानमे कायो-

पुरवान एकाका निहार करता हुआ पाटालपुत्रम आसा। वह वस्त्रानाम काया-सर्ग मुद्रामे क्यान करने लगा। जब विष्टता और उसको आथय देने वाली देवदत्ता वेश्याने देखा तो पूर्व नृतान्त स्मरण कर उसे विषयानुरागो बनानेका पूरा प्रयास किया, पर सुर्द्यान अपने ब्रतमें स्थिप रहा। नाना प्रकारके दिये गये उपसर्गोको उसने सहन किया। — सप्तम परिच्छेद

सुरांन नाना देश और नगरोमे विहार करता हुआ तीयोंकी बन्दनाके लिए गया। पारिलिपुममे अमया रानीके बीच व्यन्तरीने कहा— "वर मुद्रशंन, तुम्हारे ही कारण में मरण कर व्यन्तरी बनी हूँ। उस तमय तुम्हारी किसी देवने रखा को थी। अब मैं देखती हूँ कि नुम्हारी कीन रखा करेगा।" इन प्रकार कहकर उपसर्ग देना आरम्भ किया। उसने विक्रिया आर्द्धि द्वारा नाना प्रकारके कष्ट सुरशंनको दिये, पर वह हिमाल्यकी चट्टानके समान अदिग रहकर सहता रहा। ब्यान बलके कमौंकी निर्जा कर केवलजान प्राप्त किया और तीय गुक्ला पचमोको निर्वाण प्राप्त कर लिया।

### काव्यगुण

सुर्यानके आस्थानका विस्तार दसवी ग्रतीसे अधिक दिखलाई पड़ता है। अप-भ्रममें किंव नयनन्दि (वि० सं० ११००) का सुदशक्षिति सरस काव्य है। सुदर्शन कामदेव एव अन्त कृत केवती है। कांव कक्तकीतिने सोधे और सरक रूपमे इस काव्य-का प्रणयन किया है। इसमें मर्मस्यार्थी कई स्थल है, जिनमें अन्तर्यंग्डोका विकास बहुत आपिक हुआ है। क्षिताके यही सुदर्शनके पहुँचनेपर एव किंग्डिया कामोत्तेननाओं के उत्पन्न होनेपर मी सुदर्शनकी दुन्ता किंगके हृदयका स्वर्धन करेगी।

तद्धस्त मा गृहीत्वा निधाय स्वस्य कुचोपरि । तमिन्य प्रार्थयस्क्रामशान्त्यै दीनतया गिरा ॥३।९५

यसन्तोत्सवके समय अभयमती रानी सुदर्शनके अपूर्व लावण्यको देखकर विह्नुज हो प्रतिज्ञा करतो है—

मोगानुसबनं तेन करिष्यामि समं महत्। नो चेक्कृतं करिष्येऽह तबबीहरूमजनेऽश्वमा ॥ ॥ १६० विचायोक प्रतिकृतं सा गर्वास्किकलोकृता । वनं जगाम निःशीक कामज्ञागानुकता ॥ १३१०८ जकक्रीकारिकांत्रज्ञ कृत्वा ततो निजं गृहम् । आगाय स्मरहाहती सव्यायो मागवरहृत्वम् ॥ १३६९ तथाविधं तमाकोक्याक्षोम राज्ञी परेष्यंया ।

उत्थाप्य शयने स्वस्य व्यधाःकामसुखासये ॥३।८६

हमें बारवर्य और कीतृहल दोनो होते हैं कि जो सुर्घन मार्गेय जातो हर्द मनोरसाको देवकर मोहित हो गया या, वही सुर्घन रानी द्वारा नाना प्रकारकी काम-चेष्टाएँ किये जानेपर भी चित्रकित नहीं होता हैं। तुर्घानके चित्रको यह दृढ़ता और सीलको अटलता काव्यका उदात्तीकरण हैं। कविने मृनि-व्यवस्थामें पाटिलपुत्रमें देवदत्ता गणिका द्वारा जो उपसर्ग दिसलाये हैं या जिन काम-चेष्टाओका वर्णन किया है, वे पुन-कक्त जैसी प्रतीत होती हैं।

वीररसके संचारके लिए यक्ष और वात्रीवाहन राजाके युद्धका नियोजन कर धीरताका प्रदर्शन किया है। यक्षने राजाके हाथीको नष्ट कर दिया, राजा पून दूसरे हाथीपर सवार हजा, उसको भी यक्षने मार दिया—

> त्रस्रतापं विकोक्यान्यं चटित्वा द्विपमृर्जितम् । युद्ध्वानन्दंन यक्षोऽसौ गज्ञ राज्ञां न्यपातयन् ॥ २१९५

इस प्रकार युदका सजीव चित्रण किया है। कविने सुदर्शनकी साधनाका रूपक-में निरूपण किया है---

> ततो इटबजयो योगी शीलसनाहवर्सितः । चारित्ररणभूमौ स गुणसैन्यपरिष्कृतः ॥८।३० महाशयम् अरूढो ध्यानखड्गो महाजया । जयन् दुर्जयकर्मारीत्महातुमध्यद् यभौ ॥८।३८

प्रस्तुत सन्दर्भनें बीलको कवच, चरित्रको रणभूमि, गुणस्वानारोहुणको सेना, महाग्रयको गज, प्यानको खड्ग, महाजयी मीहको शत्रुका रूपक देकर साधना मार्गमे हो रणका रूप उपस्थित किया है।

कविने शोलके चित्रणमें बाठो कारकोका नियोजन करते हुए कहा है-

शीलं मुक्तिवधूप्रियं मबहरं शील सशीका श्रिताः शीलेनात्र समाप्यते शिवपद शीलाय तस्मै नम । शीलाञ्चास्त्यपरः सुधर्मजनकः शीलस्य सर्वे गणाः

शीले चित्तमनारतं विद्धतं मां शील मुक्ति नय ॥३।१३०

समस्त काव्य अनुष्टुष् छन्दमे निबद्ध है। समन्तिमें छन्द परिवर्तन हुआ है। शार्दुलविकीडित, मालिनी, वंशस्य छन्द भी सर्गन्तोमें आये हैं।

भाषा वरल है और कबारस सबंत्र प्राप्त होता है। प्रश्तुस काव्यमें काव्यके उत्कृष्ट चमरकारका प्रायः अभाव है। प्रकृतिके रम्य रूप भी अंकित नहीं हो पाये हैं। सुन्तियों और धर्मोवदेश पर्यात मात्रामें है।

### लघु काव्य

जपुकाव्यक्ति अन्तर्गत ऐसे काव्य परिपणित है, जिनमें कथाका दिस्तार छह गर्गी कम है यथि किव्ययोंने दक्ष अंगोके काव्योंने मी जमन-जन्मान्दरेके उपाध्यान निबद्ध किसे हैं, दर्गामा जोकनकी घटनाएँ मी अंतिक हैं, यर एकार्य काव्य देका दावा विस्तार नहीं है और न वस्तु-वर्णन हो ध्यायक कम्मे उपस्थित किये गये हैं। उस कोटिके काव्योंको स्वय्द काव्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि स्वयक्ताव्यक्ती करावस्तु बहुत सीमित जीवनके किसी एक अंगका हो स्वयं करतो है. जब कि इस अंगीके स्वायोंकी कवायस्तु पण्डकाव्यक्ती स्वयं विस्तृत होती है। यह सम्य है कि इन काव्योंकी कवायस्तु अंगेम न तो महाकार्योंकी कवायस्तुके समान पहराई रहती है और न उतना काव्य स्वरक्तार हो। जीवनकी दिनिप्र मोड़े मी इन काव्योंमें नहीं आ पाती है। यह इन्छ पतिनिर्म काव्योंकी समाजेशन उपस्तित किया आयोंक

# यशोधरचरितम् े

यशोपरवरित हिंसाके दोष और बहिंसाका प्रभाव दिवलानेके लिए बहुत लोकप्रिय रहा है। कवि बादिराजने इसी लोकप्रिय क्यानकको लेकर प्रस्तुत काव्यकी रचना की है। इस काव्यमें बार सर्ग है। प्रथम मर्गमे ६२ पदा, दिनोषमे ७५, तृतीयमे ८२ और बनुष्यं सर्गमें ७४ पदा है। रविवता बादिराजके सम्बन्धमें पूर्वमें जिला जा चुका है।

# कथावस्तु

योचेय देशकी राजवानी राजवुन नगरमें थी। इस नगरके दक्षिणमें चण्डमारी देशका मंदर था। इस मिदर लेकियान होता रहता था। बिल्डान न करनेसे दुनिय या महागरी ज्याप्त हो जाती थी। राजा मारिस्त देशके मन्दिर में बलियानके हेर्डु पथा। मारिस्तने हायमें तलबार उठाकर चण्डकमीको आजा दी—"एक मनुष्य पुगल और लाजो, पर यह बात व्यापने रक्षना कि वह बहुत मुन्दर और अच्छे लजभो से युक्त हो।" सुदद्य मुनिक संपके खुल्लक युगल—अभयक्षि और अभयमती राजाके समस उपस्थित किये पथे। राजा उनके की स्थं, राष्ट्रशासित और निर्मोक्ताओं बहुत अपन अपन और मारिस्त हुआ। बत: उनका जीवन वृद्ध वाननेको इच्छा प्रकट की। अमय-विषय स्थाप सामें

अवन्ती नगरीमें बबीध नामका राजा रहताया। इसकी राणीका नाम चन्द्रमतीया। इनको सबीधर नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। यशीबरका विवाह अमृतमती नामकी मृत्यरीके साथ सम्पन्न हुआ। इस दम्यतिको यशीमति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

१ ल१ पगहृत सस्कृत व्याख्या सहित, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड, सन् ११६३ ई०।

यशीष बृद्धावस्या आनेपर तपस्यो हो गयं और यशीषर राज्यका संवालन करने लगा। यशोषरते एक दिन अपनी रानी अनुनमतीको कुबड़े महावतके साथ व्यक्तियार करते देखा, जिससे क्षोप, ग्लानि और दिश्किते उत्तका हृदय पर गया। वह उदास होकर खपनी मालाके पास पहुँचा। मालाने पुनको आशीबाँद दिया। —हिलाथ सम्

पुत्रको उदाधीन देखकर माता बन्द्रमतीको बहुत बिन्ता हुई। उनने अनिष्ट शानिको लिए बल्पिया करनेको समाह दो। यशीवरने माताको हिला न करनेका उपदेश दिया, पर अन्तमे एक आटेके पूर्वेका विन्ताद देनेको बात निरिचत की गयी। मात्रमांकिके कारण यशीवरको कम मकन्त्री हिलाके लिए तैयार होना पड़ा। इस संशास्त के अभिनयके कारण राजा यशीवरको विर्शित हुई और वह मुनि बननेके लिए तैयार हो गया। उसने यशीवरिको राज्यभार सीच दिया। अमृतमतीने कपटाचार द्वारा माता करमती और राजा यशीवरको विषय देकर मार डाला। वे अनेक पशुयोनियोमे हुस भोगते रहे। —मूर्ताय सर्ग

अनन्तर कह सहन कर वं यशोमितको रानो कुमुगाविकके गर्मस सहोदर भाई-बहुनके रूपमे उत्पाद हुए। एक बाग यगोमित वनमे आखे दे लेकने गया, बहुरी उसे पुरस मुनिके दर्शन हुए। यह बाण द्वारा मुनिको हरवा करना चाहता या कि एक सेठने राजाको मुनिका माठास्य मयदाया। राजाने मुनिको अपने माता-पिता तथा माता-महोका बुसान्त पुछा। मुनिने अनेक मन-अमणका बुसान्त बतलाते हुए कहा कि तुम्हारे पिता और मातामही तुम्हारे हो यहाँ अमयपित बारे अमयपित क्यो पुत्र-पृत्रियोको भो अपने पूर्व महास्य राज्ञा । पिता यशोमितको दोसाके उपरान्त अमयपित और अमयपितने मी मुदस मुनिके पाम लुन्कर दोशा बहुण कर ली। हम वे ही दोनो व्यक्ति है, आपके राज्ञपुरुषो द्वारा पकड कर लाये गये है। इस प्रकार उनका बुनान्त सुनकर रेसी वण्डमारि, दुर्शहित और राजा मारिस्तको भी वेराग्य हो गया। इस सन्दर्भमें चार्बाक विद्वान्तन सन्दर्शन र आस्मदन्तको मी वेराग्य हो गया। इस

हस् यशोधरचरितको अनभ्रश भागामं कवि युण्यन्तने निम्नद्ध किया है। उनके अस्तर्सार्थ (१०वी रातो ) के क्यानकमें और प्रस्तुत यशोधर चरितक क्यानकमें कोई विजेश जनते नहीं है। अन्य तेकन आगरभमें है। जसहरचरिजने बताश गया है कि राजा मारितन कामाजिकावार्थ भैग्यानन्दके प्रामाजे आकारासामिनी विद्याकों प्राप्तिके लिए नरबिल्का आयोजन करता है। अन्य चुनान्य प्राप्तः समान है। यशोभित आजेटने निराग जीटनेपर मृतिक उत्तर कुत्ते छोड़ता है, यह आस्थान भी इस काव्यमें नही आया है।

१ स० पी० एस० वेदा, कार जा सोरीज, सन् १६३१ ई०।

क्यावस्तुका आधार हरिभड़की समराहण्यकहारु चतुर्य मय है। यह कपावस्तु पुण्यस्त, सोमदेव और वादिराजको सम्बद्धः यहाँसे प्राप्त हुई है। इतना ध्यातव्य है कि समराहण्यकहाथे मारिदतका नाम नही आया है। यशीघर स्वय अपनी कथा धनसे कहता है।

### काव्यगुण

यशोषरवरित काव्यानाकी दृष्टिये समृद है। रस, अलकार एव उक्ति-वैविध्य-का समावेत है। क्यावर्तुमें मार्करावी स्वलंकी योजना भी वर्तमान है। किंद काव्याका विजय करता हुना कहता है—''भवनमें मुगन्यत पुर जलायों जा रही है। इसकी गन्यते समस्त नगर मुगन्यत हो उठा है। भवनोक वातायनीसे कनुत्रोके पंकका रंग जिये हुए गुएँक विध्वके विध्व कुछ रक्त और कुछ पीत हो उठे। मनको मसन्त करनेवाली गुगन्यिये मस्त होकर लोग प्रकृत्वित व मेलीके वृश्योकों भी तुष्छ दृष्टिसे देवने लगे।'' यदा—

> वहन्बिहश्चारमवाश्वरन्त्रैरामीदिवान्वर्भवनस्वदानीम् । क्योतपश्चन्नविहरज्ञजुम्मे निहरिकालागुरुविष्टपूमः ॥ २१२३ श्रावाञ्चकश्रवृतिरस्वरापैस्वरिमन् त्रना पाटलवर्णमात्राम् । ब्याकोत्रामन्त्रीकृतुमानि दाम्नामवागमस्त्रकृतसीरमेण ॥ २१४४

भवनोके वातायनोपे निकलनेवाले धूम्रमे कवि गृहदेवताको सुगन्धित सासका भागेप करता हुआ कहता है—

आवर्तमानं परिमन्दवृत्त्वा वातायनद्वारि चिरं विरंजे । कपूरभूलासुरमिनं मस्वान् स्वासायितस्तद्गृहदेवतायाः ॥ ारभ

भवनोके वातायनोगर पहुँचनैपर उनमेक्षे निकलते हुए यूमके छोटे-छोटे कणोक्षे उसकी और ही शीभा हो गयी। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानी गृहदेवताको सुगन्धित साँस हो।

व्यजनावृत्तिका भी काँवने उपयाग किया है। कुन्द्रकके साथ व्यभिवार करनेके अपराधमं महाराज यशीवर अनुतनिको भार हालना चाहता था, पर स्त्री तथकी अपरावका कारण जानकर उसने उसे मारा नहीं। प्रात-काल होनेपर यशीधरने अमृत-मतिको हेंतीमें एक पुष्पसे मारा, जिससे वह पूछित हो गयी। शीतलोपचारके पदचात् दयालु राजा कहने लगा—

अनेन रम्ध्रेषु रसच्युता ते कृष्णाननेनाद्य निवीहितायाः । दैवेन केनापि परं विदग्धे निवारितः संनिर्दितोऽपि मृत्यु ॥ २।७१

१ अस्यि इहेव वासे विसाला नाम नमरी । तथ्य अमरदत्ती नाम नरवई होस्था ।

इबो य अतीय नवमभविम तस्स पुत्तो मुरिन्ददत्तो नाम अहमासि ।

<sup>--</sup>समराइच्चकहा, स॰ और प्र॰ भगवानदास. बहमदाबाद, सत् १९४२ ई॰, चतु॰ भ॰ पृ॰ २८६ ३३३

इस रसीले पर इत्थामुक कमलने आव तुम्हें बडा कष्ट पहुँचाथा, यह बहुत कुशल हुई जो किसी पूर्व कमने तुम्हें आज मृत्युमुक्तसे बचा लिया, पास आये हुए मरण-को टाल दिया।

व्यंजनावृत्ति द्वारा रानी अमृतमितके दुराचारकी बात कह दी है और यह भी व्यक्त कर दिया है कि जाज रात्रिये तुम्हारी मृत्यु इस खड्गये हो गयी होती, पर किभी शुभोदयने मृत्युसे तुम्हारी रक्षा कर की है।

कविने चतुर्य सर्गमें बसन्त, पूष्पावचय, एव वन-विहारका सरस चित्रण किया है। कवि वसन्तश्रोमें मानवका आरोप करता हुवा कहता है कि वसन्तश्रीने मुसकरा-कर कोकिलाओं के मनोरम शब्द द्वारा राजा यशोमविका स्वागत किया—

> उपेयुषस्तस्य वनं मधुश्रिया बल्डक्वणस्त्रोक्लिकण्ठनादया । अकृष्यत स्वागतमुर्वेशपतेर्ध्रुवं नवीनोद्गमग्रुअहासया ॥ ४।२

कि वन-विहारके समय महारानियोको लतासे तुलना करता है और उनमे लताके समस्त गुणोका दर्शन करता है—

> निकासतन्त्यः प्रसन्ते. सुगन्त्रयः तदा द्वानास्तरस्प्रप्रवासताम् । इतस्ततो जग्मुरिस्ताःतेन स्त्रियो जतास्तु न स्थावरता जतस्यनु. ॥ ४।३

वसन्त-विहारके समय राजमहिषियों कताके समान श्रीको घारण कर रही थो, अन्तर इतना हो था कि कताएँ अपने स्वान्यर हो स्वित रहती हैं, पर महिलाएं चंचल हो इयर-उपर लोला-विनोद कर रही थी। तताएँ कोमल और पतली होती हैं, ये महिलाएं मी कोमलागी और सोण कमरवाली थी। लताएँ पुरुषोक्त सुगम्यित रहनी हैं, वे भी अनेक प्रकारके पुष्पोक्ते आभूषण पहिने हुई थी, उन पुष्पोको नग्यसे सुगम्यित हो रही थी। तताएँ चचल पत्तीले पुक्त होती हैं, वे सुन्दरियों भी अपनो चचलताले पुक्त थी।

किव बुलोमें मानवी भावनाका जारीप करता हुआ कहता है—पुणोपर अगर गुंगर कर रहे हैं। दिनवी उनकी साक्षाओंकी पकडकर उनवर से कुश-वयन कर रही है। जत जकार करते हुए अगर उड़े, जिसके पेया तेता होता था, मानो बुल जपनो पुण्योको नष्ट हाती देखकर उसके दुःखसे री उठे हैं।

निगृद्ध शास्त्रासु नितम्बनीयने प्रस्नगुरकानवसूय विन्वति । मधुवतानां ध्वनिरुख्यितेऽभवत् प्रवेदनाध्वान इव द्रमे: कृत ॥शाह

कवि इसी सन्दर्भमे वृक्षीके करपवृक्ष कहे जानेकी सार्थकताका चित्रण करता हुआ कहता है—

> नतम्रुवां केविद्नोकहा वने प्रस्नशासास्ववसम्बतां गताः । तसः प्रमृत्युक्रविनो विरेक्तिरं वसक्कनास्त्रिक्तिकस्पपादपाः ॥॥॥

सुकी हुई भौहोंबाली रमणियोंने जिला दिनते पूज्य तोडनेके लिए वृक्षोकी डालियोको सुकाया, वृक्ष उनके अध्ययको प्राप्त हुए। मालब होता है कि तभीसे वृक्ष सुन्दर स्त्रियों डारा मूपित होकर---उनसे युक्त होकर करव्युक्त कहे जाने लगे हैं।

स्पट्ट है कि यशीयरचरित कस्पना, बस्तु एव बीलीको दुध्टिव बच्छा काव्य है। उपमा (१८८२), उत्यंक्षा (११८,४०), कपक (११५७) और अर्घातरत्यात (११८,४०), कपक (११५७) और अर्घातरत्यात (११८,४०), कपक (११५७) और अर्घातरत्यात (११८,४०), कपक (११५७) अर्घतारीची विज्ञान की याची है। हितीय वर्धी कि विवे नामक यशीयरकी विज्ञान क्षेत्र कुरा प्रविक्ता बहुत मुस्द विवेशण विवा है। समीतमे कितनी शक्ति होती है, यह अर्घ्यंत्र में मृद्द संगीत व्यक्ति स्पष्ट है। वह कुष्टा है, पर उत्यक्ते कंप्येत स्पष्ट है। वह कुष्टा है, पर उत्यक्ते कंप्येत स्पष्ट है। वह कुष्टा है। इस उत्तरीत विवयत्येता आवार कर करती है। वृतीय वर्धने नामा योनियोमे प्रमण करनेक सुन्द विवा कि ह्या है। वृत्येत संगीद प्रविक्ता कि स्पष्ट है। इस अकार काव्योचित गुणोका समावेश किया गार है। एन काव्यके सहक टीकाकर स्टब्सणे हेते महाकाव्य कहा है, पर है यह उत्तरा हो। स्वा है। व्यवस्त सावेश है। इस प्रकार हो। क्षावस्त हो। क्षावस्त हो। क्षावस्त हो। क्षावस्त स्वा है। इस प्रकार हो। क्षावस्त हो। क्षावस्त हो। क्षावस्त हो। क्षावस्त हो। क्षावस्त हो। क्षावस्त है। क्षावस्त है। क्षावस्त है। क्षावस्त हो। हो। स्वा है।

## जैनकुमारसंभव'

महाकवि कालियास द्वारा विरिचत कुमारसम्भव काव्यसे प्रेरणा ग्रहण कर कवि जयरीकरसूरिने जैनकुमारसंभव काव्यकी रचना की है। प्रस्तुत काव्यमें ११ सर्ग है और कुमार भरतको उत्पत्तिकी कथा विणत है।

कि अयशेक्षर अंचलमण्डीय महेन्द्रसृतिके शिष्य थे। इस जच्छके स्यापक आयंरिशित सृति थे। इनकी दलवी पीडीसे महेन्द्रप्रसृत्ति हुए। इनके तीन शिष्य थे—मृतिशेक्षरसृति, जयशेक्षरसृति और मेस्तुंनसृति। अंचलमण्डकी पट्टाविले मेस्तुंनका शोशा समय विच सं० १४८८ दलाया गया है। जैक्कुमारसभ्यको प्रजातिमें उसका एचनाकाल विच सं० १४८२ दिया गया है। अतः अनुमान है कि मेस्तुंग इनते वटे रहे होगे। प्रन्योगे स्वक्ति प्रशास्त्रियोके झावारयर इनका समय विच तंच की १५वी साती निरंचन है। कवि दारा प्रस्तुत काव्यकी प्रशस्तुमें निम्नलिसित रचनाओका निर्देश प्राप्त होता है।

१ जेन पुस्तकोद्धार सम्था, गोपीपुरा, सुरत, सन् १९४६ ई०।

२ अस्मिन् दधाने भरताभिधानमुपेष्यतो भूमिरियं च गीरच । विद्वद्वभूति स्वारमनि भारतीति स्थातौ मुदं सत्त्रभूनाभजन्माम् । जैनक्० ११४४२ ।

अनेक्सारसंभव, जैनप्रतकोद्धार संस्था, सरत १८४६ ई०, प्रस्तावना प० ८-६।

४ प्रमोधश्योपदेशस्य चिन्तामणिकृतोत्तरौ ।

कुमारसभनं काव्यं चरितं धम्मितस्य च । जैनकु० प्र०३।

१-उपदेशचिन्तामणि --रचनाकाल वि० सं० १४३६ । २-प्रबोधचिन्तामणि --रचनाकाल वि० सं० १४६४ । ३-षम्मलचरित<sup>3</sup> ।

#### कथावस्त

जत्तर दिशामं अयोध्या नामको सम्पन्न नगरी यो। इस नगरीके मनन उन्नत और पताकाओंसे सम्बन्ध वे। मणिदीपोका प्रकाश निरन्तर वहाँ ज्यास रहता था। इस नगरीमें इस्वाकुवशी राजा नामिराय शासन करते थे। इनकी पत्नीका नाम मर-देवी था। इस दम्मतिके पन्ने आनन्द मंग्राज्ञार होता रहता था। मरदेवीके गर्नमें सुप्यपदेव अवतित हुए। उन्म होनेपर इन्द्रते सुप्यपदेवका जन्मामिपोक मम्पन्न किया। सुध्यव सुमास कर सुप्यपदेवने बुवाबस्थान प्रवेश किया।—प्रथम सर्ग

ऋषभदेवका यदा सर्वत्र व्यास हो गया। सभा उनके कार्योको प्रससा करने लगे। इन्द्र लादि देवोको ऋषभदेवके विवाहको विन्ता हुई। महागत्र नार्विरायने भी ऋषभदेवसे विवाहका अनुगोत्र किया और ससार चलानेके लिए और दिया।

स्वयपदेवसे लोगोने निवंदन किया—"जिस प्रकार पहालोसे नि सून रम्बसहित निदमी उपकारकोल होती है, उसी प्रकार आपसे नि मून समस्त जिल्लकलाएं सतारका उपकार करें। आपके वचनोने समुदग्न आगम समूदने जल बहुण कर जानीजन क्यों मेश जनसमुदायक्यी बुलीका स्विचन करें। है जनस्वयीच, आप पाणिबहुण सरकारका आदर्श उपस्थित कर कर्मभूमिका मार्ग उज्ज्वल स्वतंत्रों । जिस प्रकार आपने विविध लोकाजांसे परिपूर्ण आदर्श बाल्यकाल स्वतीत किया है, उसीप्रकार आप स्वीवनको चरिन वार्ष करें।" हम असूरीयका स्वरूपकेश होता है, उसीप्रकार आप स्वीवन स्वाह कराण "मीतिसे मार्ग-पिगाने विवाहको लोकाजां सारक को स्वाहन स्वाह स्वाहन

सुमगला और मुनन्दाको विवाह मण्डपमे लाया गया। मानववेषमे रहने वाली देवियोने उन दोनोको सान-साज्ञा को। मुमस्यित तेल, उबदन लगाये गये। दिवर-व्याभूतण पहनाकर लायनदेवको भी विवाह मण्डपमे उपस्थित किया गया। उनके मस्तकपर मुद्र, कानोने हुङ्ल, बलस्वलपर हार और हायोमे कंकण सुराभित हो रहे थे। अन्तराएँ नभोमण्डलमे नृत्य करने लगी। नारियाँ दिए, दूवाँ, अलत आदि मंगलद्रव्योते अप्योदि उतार रही थे। मुमंगला और मुनन्दा अवगुजन विये हुई थी। उन्होंने अपनी औषोको चपलतासे लायभदेवके लादभ्यका अकलेकन किया।

१ हीरालाल हरराज द्वारा मुद्रित ।

२ जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा मुद्रित ।

३ हीरालाल हंसराज द्वारा मुदित।

बनन्तर ऋषनदेवका सुमंगळा और सुनन्दाके साथ पाणिष्वहण सम्पन्न हुखा। पाण्यहणके समय सर्वत्र हुएँ ज्यात हो गया। कमळ और करळीसे भी कोसळ पुमंगळा और सुनन्दाके हाथ ऋषनदेवके हाथामें गहुँ वकर घोमिन हो रहे थे। बारो ओरले वय-व्यको ज्ञान सुनाई पह रही थी। — पंचम सर्ग

वसन्त, मीष्म और शरद ऋतुओं सो मोहरू ज्योतस्नामयी रात्रियों प्रोतस्त्रता और शान्ति विकीण कर रही थी। ऋपनवेंद और सुमनशा इन रमणीय रात्रियोंमें साशारिक सुखोंका अनुमन कर तृत्तिकी अनुमृति कर रहे थे। प्रकृतिकी रमणीयता आनन्दकी विस्तुत करनेमें सहयोग प्रदान कर रही थी।—वष्ट सर्ग

एक रात्रिके पिछले प्रहरमे सुमंगलाने चौदह स्वय्न देखे। कविने वृषभ, हाथी आदिका काव्यात्मक चित्रण किया है। सुमंगला रानी स्वय्नोका फल पृष्टनेके लिए ऋषभदेवके पास चलो।—ससम सर्ग

सुमंगलाके मुखसे स्वास निकल रहा था, जिससे चारो और सुगन्य व्यास थी। जनके मुख्यर पत्नोतेकी बूँदे मौक्तिकके समान शोभित हो रही थी। मार्गके गुगके कारण उसका दुकूल शिथिल हो गया था। स्थन फल जाननेकी उत्सुकता मनमें निहित थी। त्रुपगदेवने सिखियोका कुशल समाचार पृष्ठा और उस चन्द्रमुखीका स्वागत किया। — भव्या मां

सुमगलाके स्त्रामोको मुनकर ऋषभदेवने तनका फल कहना आरम्भ किया। उन्होंने क्रमण एक-एक स्वप्नका फल बतलाते हुए कहा कि आपको चक्रवर्ती पृष्यात्मा पुत्र प्राप्त होगा।—नवस सर्ग

विभिन्न देवांगवाएँ ब्यूयभदेवकै चरितको अपने-भपने दृष्टिकोससे गा-गाकर मुनाने नगी। अन्त-पुराको दाखियों भी ऋषभवरितका गायन कर नुमगकाको असन्न रखनेका प्रयास करने नगी। ऋषभदेव भी उस सुवंगलाके दाहदको पूर्ण करनेका प्रयत्न करने लगे। सुमंगलाको धर्वदा प्रसन्न रखने एवं गर्भवन्य कष्टसे दूर रखनेकै लिए उनका प्रयत्न होने लगा।—इसस सर्ग

भूषंगलाने तुभ नक्षत्र और उच्चग्रहयोगमे पुत्रको जन्म दिया। सारतका भावी निर्मात समझ कुमारका नाम भरत रखा। मरतकी समस्त चैद्यारी और क्रियाएँ जनानु-रंजन करती यो। उनके सुभलकाण और दिष्यभाक भावी चक्कदतिरखकी सूचना देता था। कुमारके दचन जनताका अनुरंजन करते थे। —प्रकादश सर्ग

### काञ्यगुण

काव्यकी कवावस्तु पुराण प्रसिद्ध है। भरतजन्मकी कवाका जंकन होनेके कारण 'कुमारसंभव' नामकरण किया गया है। किवने इसे स्वयं महाकाव्य कहा है, पर बस्तुत: है यह एकार्यकाव्य । काव्यकी भाषा प्रौड है और बीली परिमाजित है। देश, नगर, वन, पथंत, ऋतु, सन्ध्या, सूर्योदय, चन्द्रोदयका वर्णन उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक अर्लकारकी भूमिकाम सम्पन्न हुआ। कवि अयोष्या नगरीका वित्रण करता कहता है—

तमिस्रपक्षेऽपि तमिस्रराशेरद्धेऽवकाशे किरणैर्मणीनाम् । यस्यामभवन्तिशि स्टब्सणानां श्रेबोऽर्थमेवावसथेषु दीपाः ॥१।६

अयोध्या नगरीमे धनिकोके घरमें रात्रिमें दीपक केवल मंगलके लिए ही प्रज्य-

अवाध्या नगराम धानकाक घरन रात्रम बांग्क कवल मगलक ।लए हा अण्य-लिट किये जाते थे। यत. भवनोमे जटित मणियोंका हो प्रकाश इतना अधिक होती था, विससे दीपक प्रव्यक्तित करनेकी आवस्यकता नहीं पड़ती थी।

कवि मणियों के प्रकाशके सम्बन्धमें आगे पुनः कहता है कि इस नगरी में कृष्ण-पक्त नहीं रहता है, सर्वदा शुक्तअधका निवास है। इस कारण न तो यहाँ अभिसारि-काएँ अभिसार ही कर वाती हैं और न चोर चोरी ही।

> रःनौकसां रुग् निकरेण राक्षी कृतासु सर्वास्त्रपि शर्वरीषु । सिद्ध न मन्त्रा इव दु प्रयुक्ता यत्राभिकाषा ययुरिखरोणाम् ॥१।०

कवि अरुपसदेवके अग-प्रत्यगका सौन्दर्य चित्रित करता हुआ कहता है— पद्मानि जिल्ला विहितास्य स्मन्यां सदा स्वदासी नजु पद्मवामा । किमन्यया सावस्थानि याति, तस्प्रेरिताप्रेमजुषासचेदम् ॥ १।५०

ऋषभदेवके नेत्रो पराश्रो—लश्मोको जीत लिया था, अत वह दासो वन गयो थी। उसके नेत्रोसे प्रेरित होकर लक्ष्मो खेदरहित निवासको प्राप्त हो रही थी। अभि-प्राय यह है कि ऋषभदेवकी दृष्टिमे हो भक्त लोगोके दुख, दारिडघ, दुर्भाग्य आदि दोष दूर हो जाते थे।

क बानकपर पौराणिकताका बोझ है। किवने जरूपभदेवके समस्त कुरस इन्द्र, देव एवं देवियो द्वारा ही सम्पन्न कराये हैं। जिन स्थानोपर मानवहाका विकास दिख-लाना अध्यक्ष या, उन स्थानोपर भी देवत्वका आरोप हो जानेसे पाठकको बौद्धिक भोध्य नहीं मिळ पाना है। फजत मनोहारियो कविता होने पर पूर्णतया सन्तोप नहीं प्राप्त होता है।

एकार्य काव्यो मे श्रीरूपचन्द्र कवि (वि० स० १८०७) कृत गौतमीय काव्य भी उल्लेखनीय है। इस काव्यमे ११ सर्ग है और गौतम स्वामीका जीवनचरित लेकित है। कवि वसन्तका वित्रण करता हुआ कहता है—

> दूरोजिसना या नवसालिकाली सा चैन संस्था अमेरेबंशून । अही स्वार्थपरो हि लोक: स्वार्थ विना कोऽपि सुद्वस्न करण ॥गो० ऽ।९४ काव्यको माया सरल है और वैदर्भी शैलीमें गम्फन किया गया है ।

१ देवचन्द्र सासाभाई—जैनपुस्तकाद्वार सस्था, सुरत, ११४० ई० में प्रकाशित ।

# महोपालचरितम्

पंच सर्वात्मक महीपानचरित एक लघुकाव्य है। इस काव्यके रविवा चारिकमूचर या चारितमुचर गणि है। ये सत्त्रीयम्ब्यके नेता रलमिन या रलगिह कृरिके शिष्य थे। इत काव्यको प्रयक्तियमे बताया गया है कि विवयेनु सुरिके पहुरर क्षेत्रकी त्रात्मीत हुए। इतके परचात् रत्याकर मूरि हुए। बनन्तर बमयवर्गिन, वय-कोर्ड, रलननिन्द बादि मुरोदरर हुए। रलननिन्दके बनेक कवि शिष्य थे। कविने लिखा है—

> श्रीरस्तनन्दितुरुवादसरोरहाछिश्रास्त्रभूषणकविषेत्रिदं ततान । तस्मिन्मदोरवचित्ते मनवर्णनारुयसर्गे समाप्तिमनमत् किछ पञ्चनोऽसम् ॥

क पञ्चमाऽबम् ॥

चारित्रमुप्तर गणिको अन्य रचनाओं ने शोलटूत, कुमारपालकाव्य और साचारो-पटेश रचनाएँ भी तपलब्य है।

. त्रीलदूतका रचनाकाल वि॰ सं॰ १४८७ हैं , लत. कविका समय वि० स० १५वी सता निध्चित है।

### कथावस्तु

महीपाल उज्जैनके राजा नृशिह्हा थोम्य वेषक था। उसकी सोमजी नामकी पत्नी यो। राजा किसी कारण महीपालके पर हो गया। बता उसने उसे राज्यकी निर्मासित कर दिया। प्रतिपाल पत्नी सिंहर मृत्युक्क पुन्ना और बहासि केट सामर-दिक्त साम करहियों पानेकी उपत हुआ। वह पत्नी सिंहर ज्हाजके उपति मानपर दिक्त साम करहियों पानेकी उपत हुआ। वह पत्नी सिंहर जहाजके उपति मानपर दिख्त हुआ समृत्रकी सोमामा अवजीकन कर रहा था। जहाज कराह होकि मिक्ट प्रमुंचने हो बाजा था कि समृत्ये अवनानक नृकान जाया, जिसके जहाज रूट प्या। मिल्री काला था कि समृत्ये अवनानक नृकान जाया, जिसके जहाज रूट प्या। मिल्री वाजा था कि समृत्ये अवनानक नृकान जाया, विषये के समित्र परि दिन्ती उपरान्त मृत्या-प्यासा कराह होकि किनारे पहुँच गया। उटके समीप हो मनोहर कमानोह पुका-प्यासा कराह होकि किनारे पहुँच गया। उटके समीप हो मनोहर कमानोह पुका-प्यासा कराह होकि किनारे पहुँच उदाय हो पत्ने हे लिए बहु किन्ह राया और स्तान तथा जनगनने निवृत्त होकर वटनुक्के नीचे विशास करने लगा।—प्रथम सर्ग

विश्वामके अनन्तर महीपालने नगरमे प्रवेश करनेका विवार किया कि वहे एक व्यक्ति आता हुआ दिखलाई पढा। महीपालने उत्त व्यक्तिते राजा और नगरके सम्बन्ध-में जानकारी प्राप्त की। नगरमे पहुँचकर वह राजा वैरिष्टहको समामें पहुँचा और वहाँ

१. कारुवकी पाण्डुलिपि श्री जैन सिद्धान्त भवन, आरामें (भ/१३२) २४ पत्रारमक है।

२ श्रीमान् श्रीविजयेन्द्रमुरिरभनद्वभव्याङ्गचिन्तामणि ।—महीगलचरित प्रशस्ति, स्तो० ३-७

३. वर्षे हर्षान्त्रज्ञत्विभूजगामभोधिषद्वप्रदाने । —शोसदूत, यव्यव मनारस, श्लो० १३१

रत्नोकी परीक्षा कर अपनी कलाका प्रभाव स्थापित किया। राजाने महोपालको पुरस्कृत किया। एक बार राजमन्त्रोके ऊपर यक्ष क्रोपित हो गया, जिससे राजाको विक्ता हुई। समामे महोपालको बुलाया गया। छसने अपने बहुई क्रास्त क्षेत्रा छसे अपने कथीन कर किया। महोपालके इस कार्यसे राजा वैर्रास्त हुइ क्षा राजाको पुत्री का नाम क्ष्त्रकेखा था। वह महोपालके कर-कोर्यको देखकर मुग्य हो गयो, फलत राजाने क्ष्रकृत्वाका विवाह उसके साथ कर दिया। एक दिन महोपाल वनमें गया, वहीं उसने एक मुनराको दर्यों किया। महोपाल कर साथ कर दिया। एक दिन महोपाल वनमें गया, वहीं उसने एक मुनराको दर्यों किया। मुनराक्ष उसने अपनी पत्नी रोमध्यों के सम्बन्धमें पूछा। रत्नसंचयार्क करकरोदेवों के मन्दिमें उसका पता पाकर महोपाल अपनी पत्नी करकरोदिया साथ कर रत्नपुरको चल दिया। चित्रतेय साथ कर रत्नपुरको चल दिया। चित्रतेय साथ

मार्गमे मन्त्रीने महीपालको पत्नीको देखा । वह चन्द्रलेखाके रूप-सौन्दर्यसे बहत प्रभावित हुआ । अत. रात्रिमें सोते समय महीपालको समुद्रमे गिरा दिया और स्वय समस्त सम्पत्तिका स्वामी बन गया। जब चन्द्रलेखाके साथ अनाचार करनेको प्रस्तत दक्षातो चन्द्रहेलाने कहा कि अभी मैं एक महीना बर्गलिये हुई हैं। रत्नसच्यपरमें देवीकी प्रजाक पश्चात मैं आपको अपना पति स्वोकार कर लुँगो । क्रुपया अभी मुझे छोड दोजिए। आपका प्रस्ताव स्वोकार करनेमे मुझे कोई विरोध नहीं हैं। इस प्रकार समझा-बझाकर रत्नसंचयपरमे चन्द्रलेखा पहेंच गयी। जैसे ही जहाज किनारे लगा. बह बीझ ही उतरकर चक्रेस्वरीदेवीके मन्दिरमें पतिप्राप्ति तक उपवास ग्रहण कर देवीकी उपासनामें सलग्न हो गयो। इधर महोपाल जहाजसे गिरते हो एक मतस्यका अवलम्बन कर सिहल द्वीप पहुँचा । वहाँ वनस्य आध्यममे एक तपस्वी कन्या रहती थी. जो महीपालके रूप-सौन्दर्यको देखकर मन्य हो गयी और बोली--- ''आप मेरे माद्य विवाह कर लें, तो आपको कुछ दिद्याएँ प्राप्त होगी ।" परिचय प्राप्त करनेपर महोपाल-को ज्ञात हुआ कि वह कन्या श्रीपुर नगरके राजा जितशत्रुकी पुत्रो है। विवाहोपरान्त महीपालको (१) दिव्य खाट, (२) यष्टि और (३) इच्छानुसार रूप बनानेवाली विद्याएँ प्राप्त हुई। महीपाल शशिप्रभाके साथ कुछ दिनो तक वहाँ रहा। एक दिन दिन्य खाटपर बैठ शशिप्रभा सहित रत्नपूरीमें आया। यहाँ एक वृद्धाके घर पत्नीको छोड स्वय नगर परिभ्रमणके लिए चला। बाजारमे अधर्वण मन्त्रीको देखकर वह कल भग-भीत हुआ और कृष्ता बृद्धाका वेश बना धमने लगा। रात्रिके समय लौटकर न आमेपर शिव्रभा बहत द स्वी हुई और वह भी पतिव्राप्ति तक उपवास ग्रहण कर चक्रेश्वरी देवीकी उपासनामें लग गयो । वे तीनो स्त्रियाँ मौन होकर देवीके ध्यानमें मन्त्र थी । -ततीय सर्ग

उन तीनो महिलाशोको साधनाको चर्चा नगरमे व्याप्त हो गयो । राजा मी चक्रेस्वरीके मन्दिरमे पहुँचा । उतने उन तीनो महिलाओको बुलबानेका प्रयास किया, पर वे तीनो ही मौन रूपमे अवस्थित रही । राजाने नगरमें धोषणा करायो कि जो व्यक्ति इन तीनो महिलाओका भीन तोड देगा, उसे एक लाख स्वर्ण-मुद्राएँ पुरस्कारमें दी जायंगी। हुब्बका वेष धारण करतेवाले महीपालने भी यह घोषणा पुनी, जद बहु एक वृत्यके हुल पसे पुस्तकके रूपमें लेकर राजाके पास पहुँचा और आशीर्वाद दिया। राजाने उस पुस्तकके सम्बन्धमें जिलाला व्यक्त को, तो उत्तरे उत्तर दिया— "यह अष्टाग निमित्त आनकी पुस्तक है, यह मुझे एक देवसे प्राप्त हुई है, जो द्विजात होगा, वही हसे पह सकेगा, जिजात नहीं।" राजा, मन्त्री एसं सामन कोई मी उस पुस्तकको न पढ़ सका, तब उस कुब्बासे हों। यह तवार्थ यानी पत्त वेश अपनी सम्बन्धमें विज्ञात पहांगा, विश्व के स्वत्यक्ष में पूर्व कर को साम के स्वत्यक्ष में पूर्व कर स्वत्यक्ष में पूर्व कर स्वत्यक्ष में प्राप्त की सोमधीन प्रविक्त सम्बन्धमं मुखा। इसी प्रकार कर दोनों -पित्योगों भी मौत तोडकर अपने पतिके सम्बन्धमं प्रजास कर को । राजाने उसे एक उस स्वयं मुखार प्रकार प्रपास की । अनन्तर अपनी टिक्यों में महा उत्तर वास्तिक कर प्रकार किया।

अवर्यण मन्त्रीको बडाँ चिन्ता हुई और उद्धने कुटबाको मारनेके लिए अपने सैवकोको भेत्रा। महीपाजने सैवकोके नाक-कान काट लिये। इद्धपर वह मन्त्री स्वयं जबने गया, पर जब महीपाजने अपना वास्त्रविक क्य प्रकट किया, तो वह सयमीत हो भगिषर गिर पडा और बडी मर नया।

राजाने एक बार बुशकर महोपालसे हायोका बजन पूछा, उसने हायोका बजन बतला दिया। अत. प्रस्क हो राजाने उसे अपना प्रवान मन्त्री बना लिखा। महोपालने समस्त बनुश्रोको परास्त कर राज्यको सुद्ध किया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी सोमायसुन्दरों कत्याके साथ महोपालका विवाह कर दिया और आधा राज्य भी दे दिया।

महोपाल जपना प्रभाव और महत्त्व प्रदीवत करनेके ीलए लपने देवमें आया। अवन्तीमें पहुँचकर उत्तरे राजाके पास दूत जेजा। राजाने दूतको वापस कर दिया और कहलवाया कि मैं सेनासहित तुम्हारे घमण्डको चूर करने जा रहा है। मिनवाोने राजा-की बहुत समझाया, पर वह न माना। अन्तमें महोपालके समझ उसकी हार हुई और उसे महोपालको पून. सम्मान देना पड़ा ।—चतुर्व सर्ग

एक बार राजसमामें बैठे महीपालने आंकाशमार्थने जाते हुए देवोको देखा तथा बाजोको आवाज सुनी। द्वारपालने उसे अवगत हुआ कि सुधमं नामक मृतिराज पगरे हैं। वह मृतिके दर्शनार्थ गया और उनका उपदेश सुनकर उसने आवक्के यत रशिकार किये। कुछ दिनोके अनन्तर अपने पुत्र कीतिपालको राज्य देकर मृतिन्द्रत ग्रहण कर तरपदरण करने लगा। उसने पदिवाल करोंका विनाश कर केवलज्ञान प्राप्त कियो पदवात महिकाम — पंचम सर्ग पदवात महिकाम — पंचम सर्ग

क्यावस्तुका स्रोत सम्भवतः वीरवेव गणिका प्राकृत महीपाल कहा है। क्या-वस्तुमें कोई भी अन्तर नहीं है। कविने प्राकृतकवाके तथ्योंको लेकर कल्पना द्वारा वेवल विस्तार भर किया है। क्यावस्तुमें रोमासके साथ साहस तत्वका समावेश किया है। बुद्धि जीर कलाके द्वारा कोई भी अ्चक्ति जपना विकास कर सकता है। सहस्रों प्रकारक लेकिक समरकार प्राप्त कर सकता है। पर सुख और शायिका साधन त्याय और वैराग्य हो है। काष्मका नायक महोराज और प्रतिनायक स्वयंग है। सत्यकी विजय होती है, जो जसत्य या धोला करता है, वह सदा जीवनमें कह उठाता है। इत्यक्षी होना और आगक्तिका त्याग करना हो, कल्याणका मार्ग है।

कथावस्तुका गठन सुन्दर हुआ है। आरम्बसे अन्त तक अन्विति पायी जाती है। अप्राकृतिक और अलीकिक चमत्कार भी निहित है। काव्यते अधिक पौराणिकता है। कथानकको काट-छोटकर सुडील नहीं बनाया गया है।

## काव्यगुण

कविने महीपालको विशेषताओका शिखरिणी छन्दमे वर्णन करते हुए लिखा है—

६दन्वन् छिन्नाभू स च निधिरणं योजनझतं सदा पान्ध पूर्वा गरानपरिमाणं कळवति । इति प्रायो मावा स्फुरद्वधिमुद्दा मुकुळिता सता प्राजीनमेष पुनरयमसीमा विजयते ।)२१४४

चन्द्रलेखा महीपालके गुण और रूपसे बाक्रुष्ट होकर उसके पास अपनी दूती भेजती है। महीपाल नैतिकताकी सीमाके अनुसार उत्तर देता है—

> दास्वतं त्वा पिता महामार्थे बदा तद्विवाहं करिष्यायवह ते मुदा । युज्यते भोगयोगोऽपि शंत्या सत्ता हन्ति लोकद्वयं व कुशीत्या कृत. ॥२।९५ तद्विधेय त्वया चिन्तनीयं तथा जायने कार्यमतत्वया नोऽन्नृतम् ।

उत्तमप्राविस्त्रीकृता सत्तमेः हीयते नैव तत्त्रस्यहं वर्द्धते ॥२।९६

क्षिने काव्यके बीच-बीचमें नीति श्लोकीका भी समावेश किया है, इससे सरकता तो उत्पन्न हुँ है है, पर चमरकार भी आ गया है। काँव कहता है कि समान सक्तिमालेके साथ प्रोपंका, अधिक प्रतिकालेक साथ नम्रताका और नीच व्यक्तिके साथ अवसाका व्यवहार करना चाहिए—

समेषु शौर्यं प्रश्नमं महत्त्यु नीचेष्ववज्ञां प्रणतेषु मानम् ।

ऋजी ऋजुःवं निपुणो विद्ध्यात् सूर्वेषु कुर्याद्तिधूर्णमावस् ॥३।२३ तपस्वी कन्याको देखकर महीपाल उसके सौन्दर्यको नेत्रोंके लिए आसेचनक

त्यस्वा क्याका दयकर महापाठ उसके साय्यका नवाक छिए आसचनक मानता है। उसके मनमें सत्रय उत्यन्न होता है कि यह रोहिणी है, अप्सरा है, इन्ह्राणी है, रित है, विद्यापरी है, वयवा नागकस्या है, ओ कुतूहलसे इस वनमे कीड़ा कर रही है—

महोपाल अकेली युवतीके पास जाना और उससे बृतान्त पूछना अनैतिक मानता है, अतः बह मुपचाप उसके कार्योका निरीक्षण करना ही विषेय समझता है। एकाकिनोऽस्था निकटं प्रथातुं न बुज्यते मे विजनस्थिताया. । पत्र्यामि तावस्किमयं करोति नव याति किं वस्ति च चेन्ति किम ॥३।३९

बिस प्रकार कविने तापस कन्याके प्रति महोपालके चितको संवायशोक विजित किया है, उसी प्रकार तापसकन्याका चित्त भी महीपालके प्रति अनुरक्त होता है और बह सोचती है कि यह चन्द्रमा है, असबा कामदेव है, या विल्णु है, विद्याघर है असबा कोई देव है। मनुष्योगें इतना सुन्दर रूप नहीं हो सकता है—

> कि रोहिणीशः डिम्रु कामदेवः सनत्कुमार, किमयं मुरारिः । विद्यापर कोऽपि मुरः कथं वा मनुष्ययोतिनं किलेदशः स्यात् ॥३।७९ शशित्रमा उसके लावण्यकी श्लाषा करती है—

> अस्य प्रलावण्यप्य प्रवाहे सन्तं सनी नीसरणक्षमं से। अस्यास्यचन्द्र विवती कराजित तृक्षिमेश्वेष्ठेय वक्षेत्रयोगी ॥३१०३ कविन वोरतसका मुन्दर विवन किया है। वोरोकी दर्शीक्तमं दृष्ट्य है— कियान्स्यार, पुरतः श्यालः को वैनयेयस्य पुरो भुज्ञय।

किन वीच-वीचमें जही-तहीं नीति सम्बन्धी मन्हीर, किरात सारि काम्योकें स्लोक मी उद्युत किसे हैं। 'मिलायनं तर्दाव नीरसमेकलार' (३१७९), 'प्रथमनयिस पीतं तोयमननं स्मरन' (२१७६), 'स्र कि सखा साधुन जास्ति योऽधिय' (४११०८) पार्य जाते हैं।

किनने लघुसमासान्त पदाविष्योका प्रयोग किया है। प्रृंगार और वीर रसकी व्यजना अनेक स्वनोपर हुई है। कुब्बाके रूपमें महोपालका असण करना और नाना प्रकारके कुतुहलवर्षक कार्योका प्रदर्शन करना विस्मयका सुबन करते है।

### सन्देश काव्य

उपलब्ध दूत या सन्देश साहित्यमें सबसे प्राचीन सन्देश काव्य कालिदासका मेचदूत है। इस काव्यके क्षोतोका विवेचन करते हुए विद्वानोने ऋग्येदमें आये हुए सरमा-गिल-संबाद की प्राचीन स्रोत क्यमें गणना की है। वाश्मीक रामायणैंमें सीताकी नोजने हुए कुमानुका दूत कपमें मेबा जाना भी काव्यके प्रेरणाक्षोतोंने एक है। मेयदूतके अनुकरणपर येत कवियोने एक नवीन उद्देश केवर सन्देश काव्यकी रचना की है। प्रृतारके बातावरणमें चलनेवालों काव्य परणराकों अपनी प्रतिभासे धान्तरसकी बोर

१ नागरी प्रकाशन प्रा० लि०. पटना-४, सन् ११६० ई० ।

२ ऋग्बेद, मधुरा सत् १६६० मण्डल १०, अनुवाक ८, सुक्त १०८, मन्त्र १-११।

३, जावमी कि रामायण, गोता प्रेस, गोरखपुर, बि० स० २०१७, किष्किन्धाकाण्ड, ४४वाँ सर्ग ।

मोड़ देना कम महत्वपूर्ण नही है। त्यापमें दिश्याव रखनेवाले जैन मुनियोने अमण सिंक्तुंतिक उच्च तत्योका दिवलेषण पार्यनाय और नीमनाय बेरे महापुरुषोके जोवन विरोधों में अकित किया है। कुछ कवियोने में सुदृतके अनितम परोक्तों केला स्वाप्य प्रतिस्था कि किर प्राथम किया है। वैन कवियो होरा पार्वाम्पुयरित सर्वक काम्योको परम्पराक आध्यम माना जा सकता है। जैन सन्येव काम्योमें साहित्यक सोन्ययंके साथ वार्धान आध्यम माना जा सकता है। जैन सन्येव काम्योमें साहित्यक सोन्ययंके साथ वार्धानक सिद्धान भी उपलब्ध होते हैं। विषयंक अनुवार मन और शीलको हुत नियुक्त करना और शीलका वार्धान वार्धानक साथ से स्वाप्य साथ स्वाप्य स्वाप्य

# पाइबीम्युबय ै

मेपबूतके पदोको लेकर समस्या-गृतिके रूपमे लिखे गये काव्योमें पाश्वीम्पुरय सबसे एक्टा काव्य है। इस काव्यमें बार सर्ग है— प्रयम सर्गने १२८ पड़, हितोपमें १८८, तृतीयमें ५७ जीर चतुर्यमें ७१, इस प्रकार कुल २६४ पदोमें काव्य लिखा गया है। काव्यको भाषा श्रीड हैं जीर मेपबूतके समान हो मन्दाकान्ता छन्दका व्यवहार किया है। काव्यको यौलोको वटिलताके कारण क्यावस्तु सहसा पाठकके समक्ष नही आ पाती है। समस्या-गृतिके कार्य गृष्टिकत रहतेसे मूल परिकारिक मायस यमनत्रत्र सिपर्यस्ता आ जानसे काव्य हुछ जटिल हो गया है। इसके रचयिता आवार्य जिन-सेन हितीय है।

कि जिनसेन द्वितीयके जीवन-वृत्तके सम्बन्धमें प्रामाणिक इतिवृत्त उपजन्म नहीं है । पार्थाम्पुयर्क जनमें आये हुए पत्ने इतना राष्ट्र है कि बारसेनायार्क ये विध्य में । विनयसेन राके गृत प्राई वी उन्हों के कहनेवर रस काव्यकों रचना की गयो है । काव्यके प्रयोक सर्वेक उन्हों कि तहनेवर को अमोपवर्यर गृह बताया गया है । अमोपवर्य राष्ट्रक उपना गया और कर्नाटक तथा महाराष्ट्रपर सासन करता था। यह सक सन् ७३६ (विच गच ८७१) में राज्यासीन हुआ था। इसकी राज्यामी माम्यस्टेट अषया मलसेट थी। जिनसेनके उपरेशन यह जैतवमें सीकित हो गया था। प्रस्तेत्तर रसनोत्तर रसनोत्तर राज्यासी साह साह से हो । जिनसेनके पार्थ प्रयोग प्रस्तेतर रूपनोत्तर राज्यासी साह से हो । जिनसेनके पार्थ प्रस्तेतर उपने वृत्तकों उन्हें सुर्वित प्रस्तेतर राज्यासी साह से हो । जिनसेनके पार्थाम्य प्रस्तेत रहने वृत्तकों उन्हें सुर्वित प्रस्तेतर राज्यासी साह से हो ।

१ निर्णय सागर प्रेम, बस्बई, वि० म० १२६६ ।

२ अभिरसेनमुनिपादपरोजभृत्र श्रोमानभद्विनयनेनमुनिर्गरीयान् । तच्चोदितेन जिनमेनमुनीस्वरेण काव्य व्यथासि परिवेष्टितमेधदृतम् ॥

च-पा०, नि०**म**०, बि० स० ११६६, ४।७१

३ विवेकात्त्वभराज्येन राह्येय रश्नमालिका ।

रचिता मोक्यर्षेल मुध्या सदनकृति । स्वस्कृतके सप्देश काव्य, खन्नमेर, ११६२ ई०, पृ० १४८। ४. हरियंश पराण, भाव ज्ञाव पीव काली, सत्त १९६२ ई० १४४०।

सन् ७८३ ई०) में जाया है। जत. पाश्वांन्युवको रचना ई० सन् जाठवी वातीमं हो मुकी है। जिनतेन द्वितीयने वीरतेन द्वारा जारम्य की यदी जयस्वकाको परिस्ताप्ति वाक संवत् ७५९ (सन् ८३७ ई०) काल्युन जुक्त दानमोके दूर्वाह्ममें की है। जत. जिनतेनकी रचनाजीक कम घटित करनेवर पाश्वांन्युवके कनकर 'अवस्वका' टीका और उनके पश्चात् जादित प्राचित करनेवर पाश्वांन्युवके काल्यु 'अवस्वका' टीका और उनके पश्चात् जादित काल्यु ते काल्यु की काल्यु काल्यु की काल्यु की काल्यु की काल्यु की काल्यु के वाल्यु की काल्यु की काल्यु की काल्यु के काल्यु की काल्

# पाइवाम्यदयको कथावस्त

पोदनपरके अरविन्द नरेश द्वारा बहिष्कृत कर दिये जानेपर कमठ सिन्ध नदीके तटपर तपहबरण करने लगता है। बड़े भाईके इस निष्कासनसे दःखी छोटा भाई मह-भृति तलाश करते-करते कमठके पास पहुँचता है। महभूतिको देखते ही कमठके हृदय-में क्रोधारिन प्रज्वलित हो जाती है और वह नमस्कार करते हुए महस्तिके क्रवर पाषाण शिला गिरा देता है, जिससे उसका प्राणान्त हो जाता है। अनन्तर कई जन्मोंमें कमठका जोव महभतिके जीवको तम करता है। अन्तमे महभतिका जीव वाराणसीमें महाराज विश्वसेन और महारानी ब्राह्मोदेवीके पुत्र-रूपमे जन्म ग्रहण करता है। अभिनिष्क्रमणके अनन्तर एक दिन तपस्या करते समय पास्त्रनाय ( मरुभृतिका जीव ) के ऊपर शम्बर (कमठके जीव) की दृष्टि पडती है। उसका पूर्वकालीन वैर जागृत हो जाता है। वह अपनी मायाके प्रभावसे घोरवृष्टि उपस्थित कर देता है, सिंहके समान गर्जना करता है और उन्हें विकारता है। इसपर भी जब पार्श्वनाथ अपनी साधनासे विचलित नहीं होते, तद कमठ उन्हें यद करनेके लिए ललकारता है और युद्धमे अपने हायसे मृत्यु पानेके बाद स्वर्गलोकस्थित अलकापरी जानेका परामर्श देता है। शम्बर (कमठ) के विभिन्न प्रकारके दर्वचनको सनकर भी पार्श्वनाथ ( मरुभति ) भीन ही रहता है। शम्बर इस अवसरपर पादवनायको विभिन्न पूर्वकथाएँ याद दिलाता है और अन्तमें पून. युद्ध करनेके लिए प्रेरित करता है। युद्धमें पार्श्वनायके मारे जानेकी सम्भावनाकी

१. भारतीय इतिहास ' एक दृष्टि, भा० जा० पी० काशी, सत् १६६१ ई० प० ३०१।

२ प्रेमो, नाथुराम-विद्वदरनमाला, बम्बई, सन् १११२ ई०, पृ० १-८१ ।

भीपास्मीरसाधुतः साधु कमठातवततः खलः । पास्मिम्युदयतः काव्यः न च व्यविद्यीष्यते ।
 —-पास्मिः नि० म०, ११६६ मि० ११९० ।

लेकर स्वयं मेधकप द्वारण करनेके कारण शस्वर पार्स्वनायको भी मेघका ही रूप देकर जचर दिशाकी और स्वर्गस्यित अलकापरी जानेका परामर्श देता है।

इस काष्यमे सम्बर (कमठ) यक्षके क्यमे कल्पित है और उसकी प्रेयसी भाव-पत्नी वसुन्यरा सक्षप्रलोके रूपमें करणना की गयी है। राजा अरविन्द कुवेर रूपमें विषय है, जिससे कमठको नगरनिवसिनका रूप दिया मा में या पार्वनाय (मक्पृति) के को चित्रित किया है। कमठके अनुसार मरनेवर पार्थनाय मेणक्ष्यमें स्वर्ग जायों । प्रसंगवत पार्मागिरिके जरुकापूरी तकके माणंत्रा वर्णन किया गया है। सर्वज्ञयम राम-गिरिसे उत्तरको ओर चननेवर आप्रकृट पर्वत, तत्वरचात पून उत्तरको और चननेवर नमंदा नदी, विष्य-यन, दशाणं देश और उसकी राजपानी विदिधा नगरीका वर्णन किया है। विदिधा नगरीमें वेषवती नदीके जनको प्रहुण करनेके बाद किसी अटटा-जिकाके उत्तर दिन विदाकर राजिये गीचे नामक पर्वतपर विद्याम करने, तदननकर निवन्ध्या और सिन्धु नदियोगर से होते हुए मेण (पार्थनाय-मक्पृति) को उज्जियनी जानेका प्रामर्थ दिया है। उज्जीयनीमें जिनेन्द्रके मिदरमें जननतुति के करने तथा महाकाल नामक वनमे स्थित जिनालयोके दर्शन करनेके बाद नगरीको शोमा देखनेका

उज्जिविनोके जनन्तर गम्भीरा नदी, देविगिर वर्वत, वर्मण्यती नदो, दशपुर नगर, सीता नदी, बहागवर्त देश, कुरुवेत, कनत्वल, हिमालय, क्रौवरन्त्र और अलकापुरी पहुँचोक्ता अनुरोध किया गया है। कविले अल्डमपुरीका विविध भाव-भीगाओं के साथ प्रदेशित वर्णन कमछ ( प्रास्त्र ) के मुखते कराया है। इस प्रकार मेथ ( पास्त्राय-मस्तृति ) के अलकापुरी पहुँच जानेपर उसकी पूर्वजम्मकी पत्नी बसुन्धरासे उसके मिलनेका वर्णन क्रिया है। इस सान्यभी वसुन्यराकी विराहासस्यास वर्णन भेपहृतके यसकी प्रेयसीके समान ही सन्म तथा भावकृता पूर्ण किया गया है।

अध्यर (कमठ) के द्वारा उक्त वर्णन किये जानेपर भी पारवेनाव (महभृति) बान्त ही बना रहता है, इस्तर सावर पून मुद्रके लिए उसे भोरसाहित करता है। युद्रमें भूख होनेपर स्वर्गन जाकर किसी देवानाके साव रहनेका प्रकोभन देता है। जब पारवेनाथ किसी भी प्रकार युद्ध करनेको तैयार नहीं होते तो वह अपनी मायायाकि है सी-समूहकी पृष्टि करते हुए गाना प्रारम्भ करा देता है और तिश्वाकी प्रयाय वेद्याओं तथा पियववनीके द्वारा जन्हें विद्यास करना बाहता है। हतनी अठता करनेवर भी जब पारवंगाय प्रवासने विव्यवित होते हैं, तो वह पायाणीन प्रवास द्वारा जनका अन्त करना वाहता है। हर करते हैं। तो वह पायाणीन प्रवास द्वारा जनका अन्त करना वाहता है। हर करते हैं। देव स्वर्गको देवकर पर्याद्ध कीर प्रवासी वहीं आते हैं और उपवर्षकों हर करते हैं। सामनेत रोक्त हैं और उपवर्षकों के समदान देकर मागनेत रोक्त है और उपवर्षकों कुर करते हैं। नागराण परणेन्द्र उसे अमयदान देकर मागनेते रोक्त है और उपवर्षकों के स्वरक्षान हो जाता है। स्वर्धाद देव केवलआनको पूनाके लिए आते हैं, साम्बर्ध केवलआनको पूनाके लिए आते हैं, साम्बर्ध केवलआनको पूनाके लिए आते हैं, साम्बर्ध कर प्रकास हो अपने कुक्टपोके लिए प्रवाद है।

करता है और तीर्घंकरका गुणगान करने लगता है। वह क्षमा-याचना करता हुआ घर्म प्रहुण करता है। देव आकाससे पृष्य वर्षा करते है और दुन्दुमि बाद बजने लगते हैं। समालोखन

पादर्गान्युद्ध सन्देश या दूत काल्य है। जिनसेनने समय मेपहुतको समस्यापूर्वि हारा बांबेंछि कर इस काल्यका प्रणयन किया है। इसका प्रत्येक हलोक सेपहुतको क्रम-ते, स्लोकके चतुर्पाग या अद्योशको समस्याके क्यमें लेकर पुम्पिक किया गया है। समस्यापूर्विका आयोहन तीन क्योमें पाया आता है—(१) पादर्येष्टित (२) अद्र-पादर्येष्टित, (१) अन्तरितावेष्टित। अन्तरितावेष्टितमें भी एकान्तरित, द्वयान्तरित आदि कई प्रकार है। प्रथम पादर्येष्टितमें सेपहुतके स्लोकका कोई एक चरण लिया गया है और द्वितीय अद्वेष्टितमें कोई दो चरण। तृतीय अन्तरितावेष्टितमें तृतीय चरण-को गया गया है।

श्रीमनमूर्त्या मरकतमयस्तम्मलक्ष्मी वहन्त्या,

योगैकाउयस्तिमिततस्या तस्थिवासं निद्य्यो । पार्व्यं देत्यो नमसि विहरन्बद्धवेरण दग्धः

कविचरकान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्ममत्त ॥१।१

—-पादवेश्टित

वक्रोऽप्यथ्वा जगति स मतो यत्र लामोऽस्स्यपूर्वो, मातु शक्यं नतु वनपथात्कास्किष्मप्राजुनान्तात् । वक्रः पत्था यदीव मवत प्रस्थितस्योत्तरात्राः

सीधोसाङ्गप्रणयविमुखो मा स्म भूरुज्जयन्या ॥१।।०३

### एकान्तरित

उत्संग वः मिलनवसने सीम्य निक्षित्य बीणां गाडीक्ष्यर्थं क्रमाविका विप्रलाशयमानम् । मद्गीत्राङ्कं विद्यिवदर्दं गयमुद्गातुकाना स्वामुद्दिश प्रचलदककं मूर्चमंना मावयन्ती ॥३।३८

# दचस्तरित

तन्त्रांसार्वा नयनसङ्ख्ये. सार्ययःवा क्यंबित् स्वाङ्गृत्यमे. कुसुमसुदुनिवंस्त्रती मा स्पृशस्ती । प्यायं प्यायं स्वदुषरामनं द्युत्यविनतातुकप्ती

भूषोभूयः स्वयमिष कृतां मुच्छेनां विस्मानता ॥३।३९ कवि जिनतेनने मेयदूतके उद्युत अंग्रके प्रवस्ति अर्थको अपने स्वतन्त्र कथा-नकमे प्रसन्त करनेमें वदी विकलणताका परिचय दिया है। कविने विभिन्न प्राकृतिक दृष्यों एवं भावपूर्ण रम्य स्थानोंके चित्रणमे पूरी सहृदयताका परिचय दिया है। आमनूट पर्वतके शिखरपर मेथके पहुँचते समय पर्वतको शोभाका वर्णन करते हुए लिखा है—

कृष्णाहिः किं वक्रयिततनुर्मध्यमस्याधिशेते

ि वा नीलोत्पलविरवितं शेखरं भूभृतः स्थात् । इस्यातङकां जनयति पुरा मुग्धविद्याधरीणां

त्वय्यारुढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीसवर्णे ॥१।७०

विद्याधरियोको पर्वतके जिलरपर स्थित स्थामवर्णके मेघको देखकर कृष्ण सर्प अधवा नीले कमलोको मालाका भ्रम हो रहा है।

कवि दृश्यचित्रणमे पटु है। इस वर्णनके आधारपर सुन्दर रेलावित अकित किया आ सक्ता है। रेला नदीका वर्णन करता हुआ कवि रेला नदीकी पृथ्वीकी टूटी हुदे बढ़ों-सी माला बताकर उसके तटपर बन्य हाथियोकी बन्तकोत राया पित्रशेके स्पर कल्यरका वर्णन कर कविने नदीके तटका चित्र-सा लीच दिया है।

गरवोदीची भव इव पृथु हारयप्टि विभक्तां

वन्यभानां स्ट्नहतिमिभिन्नपर्यन्तवप्राम् । वीनां वन्देमधरविस्तरात्ततीरोपसेवां

रेवां द्रश्नस्युपकविषम विन्ध्यपादे विशीर्णाम् ॥१।७५

कवि सन्धाके समय महाकाज बनमें जिनमन्दिरमें पहुँचनेका विवण करता हुना कहता है—'हें मेम!! महाकाज बनमें यदि सन्धाके समय तुम जैन मन्दिरमें पहुँचा तो सन्धाकाजीन पृथाके बाद स्वेद विद्युत्तोंने मोगी हुई घोरे-भोरे चलती हुई, अपने वरण-निसंदके साथ करण्योका सब्द करती हुई कोमज कष्ठवाठी चतुर गणि-काश्रीको तुम जोजामें ही वियेरे हुए याने जलकणांती सिक्त करता।''

सायाह्वे चेत्तदुवगतबान्धाम तःशास्त्रद्वा-

सगीतान्ते श्रमज्ञळकणैराचिताङ्गी. सुकण्ठी । मन्दं यान्तीदचतुरगणिका शीकरै मंत्रयेस्यत्,

पादन्यासक्वजितस्हानास्तञ्च छोलावधूतै ॥२।९

सके अनन्तर कवि वित्रण करता हुआ कहता है—''हे सेच । यदि तुम जिन मन्दिरमें वित्रमें पहुँचों, तो तुम्हें वहीं मणियांसे युक्त तथा बजते हुए नुसूरोबाको, सुक-क्रित परन्यसके साथ गाती हुई, भूविकाय-पुस्त, रस्तबटित दण्डवाळे सामरोसे सके हुए हाथों वालो, वयकि नवीन बिन्दुओं वे सिक्त तथा चवल और अपरको देखती हुई गणिकाएँ देशकों मिलेंगे।''

तास्तत्राहंमणिमयरणन्नू पुराः पण्ययोषाः,

त्रोद्गायन्तीः सुरुक्तितपदन्यासशुद्भूविकासाः । पद्योग्पस्या नवश्वरूरणद्वित्रसिक्ता विकोका

रत्नच्छायालचितवरूभिङ्चामरैः क्छान्तहस्ताः ॥२।३० .

मेबदूतका यक्ष प्रेममें कठी हुई अपनी प्रियाका वित्र गेकरंगके पत्थरपर बताकर उसके परणोमं अपने-आपको समर्थित कर देना बाहुता है, पर अवानक अीमुजोका वेग उमझ जानेते वित्र प्रेमिक हो जाता है और वित्रमें भी मिलन नहीं हो पाता। इसी पात्र भावको बदलते हुए कवि विनयेनने स्वप्यमें संगम न हो सकनेका भावांकन किया है। किये हारा विरहिणोकी दोनताका किया गया वित्रण भाव-सौन्दर्यकी दृष्टिस लगाव्य है—

तीव्रावस्थे तर्पात भदने पुष्पवाणैर्मदृष्ट्ग तस्ये नास्य दृढ्डात च सुद्द पुष्पभेदैः प्रकट्ठसे । तीव्रापायस्बदुष्यमम स्वप्नमान्नेऽपि नापं, करस्तिस्थलनिप न सहते संगमं नौ कृतास्य ॥ ४१३५

शम्बर (कमठ) पार्श्वनाथ (मकनृति) को क्रोनित करनेका पूरा प्रयास करता है, वह अपशब्दोका प्रयोग करता है, पर पार्श्वनाथ अपने घ्यानमें अटल रहते हैं। कवि जिनक्षेत्रने द्वितीय और तृतीय पंक्तिकी समस्थापृति करते हुं । कहा है →

> यो मो निक्षो मिब सहरुषि क्व प्रवास्वस्यवक्यं व्वामुद्धेति प्रणिपतनकैः सारमिष्यं नतप्रम् । न प्राणान् त्वान् घरविनुमलं तावको निर्मयो वा मुक्तावात किरपरिचितं त्याजितो देवनात्या ॥ धार

हे भिन्नो ! मेरे कुढ होने तर तुम कहाँ आओगे ? मैं तुम्हे अपनो तलवारकी नाकका शिकार अवस्य बनाऊँगा । विरकालते अम्यस्त मीनिक आभूषणीको देववस छोड देनेका तुम्हारा निर्णय भी तुम्हारे प्राणोको बनाये नही रख सकता ।

कि ते बैरिट्रिस्ट्नघटाकुम्भसंभेद्रनेषु
प्राप्तस्थेमा समर्गविजयी बीस्ल्ड्म्या करोऽयस् ।
नास्मत् खब्गः श्रुतियथमगाद्रकजानात्ववानां
सभोगान्ते मम समुचितो हस्तसवाहनातास् ॥ ४१३

हे भिक्षो <sup>।</sup> वींग्योके हाथियोके कुम्भरवलको विदोर्ण करनेमे अम्पस्त समर विजयो, युद्धनं कार्यं करनेके उपरान्त (सम्भोगान्ते) मेरे हाथों द्वारा संबहन करने योग्य तथा बीर लक्ष्मीके बाहुस्वरूप इस मेरे लङ्गका क्या तुमने नाम नहीं सुना है ?

इस प्रकार समस्यापूर्ति करनेपर भी कविने नवीन भाषीकी योजना की है। अनावस्यक वर्णनोकी अरमार रहनेसे कथानकमें जिथिजता का गयी है। मार्ग-वर्णन जीर वसुन्यराकी दिरहावस्था इस काम्ब्यमें मेसूदूर्वके समान हो बणित है। परन्तु सन्यय क्ष्मिन मेसूद्व जैता इस काम्ब्यमें नहीं है। परन्तु पान्यराक्ष्म मेसूद्व जैता इस काम्ब्यमें नहीं है। प्रवर्श पान्यर (कपट) पार्यनाय (मक्स्कृति) की धीरता, सीजन्य और सहिस्कृताने प्रमानित हो बैरमाय छोड़कर उनकी सार्यामें चला आता है तथा अपने अपराधोई छिए परवातापुर्वक समा याजना करता है।

प्रस्तुत काथ्यमें जैनयमें का कही कोई भी खिद्धान्त प्रतिपादित नहीं हुआ है। कैलाश्चपर्वत और महाकाव्यनमें जिनसम्बद्धाने अहें जहूंत प्रतिमात्रोका निर्देश जबस्य किया है। कितने जहाँ-तहीं सुन्दर सूनियोको योजना कर रमणीयता उत्पन्न करने का प्रयास किया है। 'रम्बस्थानं स्वतित मनी हुनियानं प्रतीह' (१७४), 'यावायये प्रवस्मित कारण भक्तिरेव' (२१६५) आदि मनियाँ उप्पन्न है। स्व

इसमें सन्देह नहीं कि समस्यापूर्तिकों दृष्टिते यह काव्य अदितीय है। कियने कालिदासके मृत्रभावोको सुन्दर बंगमें पत्ववित किया है। कही-कही कालिदासके भावोको प्रतगान्तरमें कलापूर्ण सुक्पतासे समिविष्ट करनेका सुन्दर प्रयास मित्री है। इसको सबसे बसो विशेषता यह है कि कवि बिनसेसने समस्य मेयदृतको इसमें सामायिक कर लिया है। अतः इसके जायाप्पर मेयदृतका शुद्ध पाठ तैवार किया जा सकता है।

### नेमिवत

मेषदूतके चतुर्थवरणकी समस्यापृतिके रूपमे इस काव्यकी रचना की गयी है। इसमें कुछ १२६ पद्य हैं। तीर्थकर नीमनायका चरित वींगत हैं। काव्यके रचियता विक्रम कृति है। कविके जीवनवृत्तके सम्बन्धमे तीन विचारपाराएँ उपछब्ध होती हैं।

प्रयम विचारधाराके प्रवर्तक प्रसिद्ध इतिहासज स्व० प० नापूरामजी प्रेमी है, आपने अपनी विद्यहत्याया उदा चैननाहित्य और इतिहासजे इस किंकिंगे दिगान्य प्रेल सम्प्रदायका किंवि स्व करते हुए जिला है—''सम्भानके निन्तामिन पार्थनाय मिन्दर्से एक विस्तृत विज्ञाले हैं, जो कि विक कं १२५२ का है। इस केलके २८वें पद्यसे ११वें पद्य तक मालवा, सपाइतका और चित्रकृट (चित्तीड ) से सम्भातमे आये हुए सामण, जयता और प्रहादन आदि स्वानी व्यवस्थात उत्तरेख हैं, जिल्होंने उत्तर मिन्दरको निरन्तर पूजा होते रहनेक लिए व्यापायर हुछ लोग बीच दो थी। इनमेरे सिन्त होते होते एक विद्याल है। तहनेक विद्याल का स्वान है। इस के और ज्यान सिह्युर बंदा (जर्रीसह्युर) के थे। सम्मत है कि हममे से पहले व्यवस्था सामण का दिवास्य सम्प्रदायके मालून होते हैं। ब्योकि इस केलके सौथे पद्यमे सहस्रकीति और सत्तराईसवे पद्यम यदा कीति गुरुका उत्कर्त है और दोनो दिवास्य सामू है। इसके विद्याय हें बढ़ीन तरिस्तुरुरा जातियोंके व्यवस ह ससय भी दिवास्य आम्बायके अनुनायों है। "

दूसरी विचारपारांके प्रवर्तक थी मोहनलाल दलीचन्द्र देवाई है। ब्यापने 'जीन साहित्यनी सिंसाव डॉलहाल' में सागण सुत विकासको गुजर महाकवि व्ययपदासका माई माना है और दनका नमय विकास एथी ग्राती निर्मारित किया है। ओप्रेसीजी-ने देवाईजीके सबकी आलोचना की है। '

१ जेन साहित्य और इतिहास, मन्त्रई, द्वितीय सस्करण, पृ० ३६९।

२. जैन साहित्य नी संक्षिप्त इतिहास, बन्बई, सत् १६३३ ई०. प्र० २८६, ४८४, ७६०, ७६२, ८८२, ८६६, १०४, १००३।

तीसरी विचारचाराके प्रवर्तक मृति श्रीविद्याविजयजी है। आपने उक्त दोनों मान्यताओं के अतिरिक्त एक तीसरी मान्यताको स्थापना करते हुए विकमकी १२वी सदीके कर्णावतीके मन्त्री सांगणका पत्र कहा है।

उपर्युक्त तीमों मान्यवाबोको वमोक्षा करते हुए मुनि विनयसागरजीने जिला है—''क्षरवरमण्डालंकार दुग प्रधानावार्य मुर्वाबिल (१४वी वातीके तसायदेंकी रचना) में श्री नित्पति सुरिजीके शिष्य भीजिनस्वार सुरिजीने वि० सं० १२५५-११३२० तक लगभग १२-१५ शिष्य कीजिनस्वीने सीवित किये में, जिनमें यह कीजिका उल्लेख प्राप्त है। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि इसी गुर्वाबलोंने सं० १२९६ में भीजिनेक्यर सुरिजीकी क्षम्यवतामें जो साजामंग्र निकला था, बहु क्रमशः साजा करता हुआ सम्भाव पहुँचा था। वहाँ मन्दिरजीमें फूल-मालाको बीलियाँ हुई थी। उनमें सागमत्वने आठ हम्ममें चारपान्य वर्ष पारण किया था।

तिस हंबड जातिको देलकर कविको दिगम्बर बतलाया गया है, वह हुबड जाति व्येताम्बरीमें मी होती है और आज भी मालब्बेदास्य प्रतापगढमें लगमग ७५ घर हुबड जातिक हैं, वे सब स्वेताम्बर है और पूर्वमें भी १२वी बतोके युगयपान बादा पदवारक श्रीमिनदस पुरिजी भी हुंबड जातिक ही थे।"

नेमिद्रत काव्यके अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि यह कृति असान्त्रदायिक है। वितास्यर या दिगस्यर आस्तायको कोई बात नहीं कही गयी है। अतत्व जब तक किन् के गण पण्डका पता न ज्यों, तबतक उसके आस्तायका व्याप्य निष्कय नहीं किया जा सकता है। केवल द्वेतास्यर सन्त्रदायको बृत्तिक आधापर सक्ती देतास्यर मानना जीवत नहीं। प्रेमीजीक तकोंका जभी सण्डन नहीं हो सका है।

निमञ्जल काव्यको एक पाण्डुलिपि विक संव १४७२ की लिखी हुई है और दूसरों विक सव १५१९ की हैं। अतः विक सक १४७२ के पूर्व कविको माननेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है। प्रेमीजीन १२वी धर्मी और विनयसागरजीने १४वी शतो माना है।

### कथावस्त्

नेमिकुमारके दिरश्त होकर तपस्वरणके लिए जानेगर विरह्मिथुरा राजी-मतीने एक नृद्ध बाह्यणको उनका कुछल हमाचार केने औ नीमिकी तपीभूमिय रेखा। परचात् पिताको आजा लेकर स्वय एक बसीके साथ वहाँ पटुँचकर अनुनय-विका करती हुई अपने विरह-राथ हुदसको मावनाओको प्रलापक्षमे अक्स करने लगी।

१ नेमिदत, कोटा प्रकाशन, वि सं० २००४, प्रस्तावना ५० २ ।

२ वही, प्रस्तावना, पु०३।

३ नेमिदूत, कोटा प्रकाशन, बि० सं० २००६, प्रस्तावना, पृ० ४ ।

४. जैन मा० और इ०, द्वि० सं०, पृ० ३६१।

पतिके त्याग तपश्चरणका प्रभाव उसपर भी इतना अधिक पड़ा कि वह भी तपस्विनी बनकर तपस्या करने लगी।

कविने इस कार्यमें नाना एकारसे दारका नगरीके सौन्दर्य और वैभवका चित्रण किया है। राजोमित विविध जगयोमे नेमिकमारको सामारिक सम्बोका उपभोग करनेके स्तिए प्रेरित करती है। रैवतक पर्वत ने द्वारका तकके मार्ग तथा मार्गमे पडनेवाले विविध प्राकृतिक दृश्योका बदाही सरल वर्णन किया गया है। रैवनक पर्वतसे नीचे उतरनेपर स्वर्ण-रेखा नदीके दसरे तटपर स्थित बामनपरी, तदनन्तर भटा नदी, उसके पास पीर नामक नगरका उल्लेख किया गया है। अनन्तर गन्धमादन, वेणलपर्वतके परशात हारका पहेंचनेका अनरोत्र किया गया है। इस प्रसगमें द्वारका नगरोका विविध भाव-भंगिमाओ के साथ सरस चित्रण किया गया है। जब नैमिकुमार राजीमतिका अनरोध स्वीकार कर द्वारका नहीं छौटते तो सखी राजीमतिकी विरहाबस्थाका करुणापण विश्रण करती है और वह भी नेमिक्मारसे द्वारका चलनेकी प्रार्थना करती है। अन्तमे नेमि-कुमार दयाई हो राजीमतिको धर्मोपदेश देते हैं। राजमति भी विषय-भोगोकी निस्सा-रताका अनभव कर आधिका बन जाती है। यद शाह्मणको दतरे रूपमें भेजे जानेके कारण ही सम्भवत. इस काव्यका नाम नेमिदत रखा गया होगा । हाँ० फतेहरिसहका मत है— ''नेमिने राजीमितिको पत्नो रूपमे ग्रहण न करनेपर भी आनन्दपथको मंत्रितोके रूपमें ग्रहण करना निश्चित कर लिया था जिसके लिए हो 'अटक्ट' शिल्प्यों राजीमतिको तैयार करके लागी बो—नेमिनाथके दुनोने इस प्रकार अदश्य रूपम खनका सन्देश राजीमति तक पहुँचाया था। सचमच यह विचित्र दूतकर्मथा। अत श्री प्रेमीजीका यह कथन ठीक है कि इसका 'नेमिचरित' नाम बहुत सोच-समझकर रखा गया है।"

### समालोचन

नेमिट्टत काव्यमें केवल नायिकाको विरहावस्थाका चित्रण पाया जाता है और वह संवादित विरक्त नायकको अपनी जोर अनुरक्त करकेला पूरा प्रयान करती है। काव्यमें वृद्ध बाह्यण अवस्य पूर्तके करम आता है, पर किविने उनमें दूरनके कोई मो कार्य नहीं लिया है। राजोमित स्वयं अनुनय-निवाय करती है और उनकी सजी राजो-मितको विरह्वदेवा एवं मानसिक अवस्थाका निवेदन करती है। इस प्रकार किविने नायिकाको चील और लज्जाका सुन्दर हरते निवाई किया है। पतिचरायका शास्त्री मारतीय नारी अपने मृत्ये आराध्यके समीप मर्यादाका अतिक्रमण नहीं कर

काव्यमें वित्रलम्भ शृंगार और शान्त रसका अपूर्व गंगा-यमुनी सगम हुआ है। काव्यका आरम्म विरहमें होता है, पर उसकी समाप्ति शान्त रसमें होती है।

१. डॉ॰ फरोहर्सिह—साहित्य और सौन्दर्य, संस्कृति सदन, कोटा, अनं कित तिथि, पृ० ६६ ।

राजोमितके विश्वकम्भका जन्म विवाहीपरान्त सम्जोगकी बाधा, विभिन्नाया और संभावनाके विनासके होता है। वियोगकी परिणति सुकाम्य होते हुए भी मूर्यगरिन न होकर सान्यरसमें होती है। नायक-नामिकाका मिलन सारोरिक मोगॉके लिए नही, मोक्ष सीक्यकी प्राप्तिके लिए होता है। कवि कहता है—

> चके योगाश्चिजसहचरीं मोक्षसौक्ष्यासिहेतोः, केषां न स्वाद्मिमतफळा प्रार्थना झुत्तमेषु ॥ १२४

जीवनका चरम लक्स सम्मोग नहीं है, यह तो तपोमय बीवनको बारस्म करनेको पुटमाँम हैं। जीवनका साध्य या लक्ष्म मोश है, यह जोग-बृद्धिको निष्का-राताको समझकर केवल कर्तव-मावसे संयोगमे प्रवृत्त होकर निक्कामभावसे कर्म करता हुता मुक्तिकी ओर अपसर होता जाता है। दूपरे रावसोंमें यो कहा जा सकता है कि विरवत हो गाइसतिक सुख-प्रांतिक हेतु प्रयत्न करता है। कुमारसंभवके समान निर्माद्धका साधक भी योगावसक होकर पर्वत साखरपर बेट, बीर नायिका अस्मित्या हुता सामने विर्मादक हो सामने चडी हो प्रेमकी याचना करती है। वह लिक्कि सीन्दर्स, वैपन बीर आपने चडी हो प्रेमकी याचना करती है। वह लिक्कि सीन्दर्स, वैपन बीर आपने पर्वात हो सामने चडी हो प्रेमकी याचना करती है। वह लिक्कि सीन्दर्स, वैपन बीर आपने पर्वात हो सामने चडी हो स्वत्न पर्वत हो सामने विरावत हो सामने पर्वात हो सामने स्वत्न अपने पवित्र प्रेम पर्व विरक्षवेचनाका सजीव करती है। पार्वतीके समान वरको माता भी राजीमितको समझाती है, पर उसकी स्वया कम नही होती।

मातुः शिक्षाशतमञ्ज्ञमवज्ञाय दुःसं ससीना-मन्तश्चित्तेष्वत्तेष्वजनयदियं पाणिपङ्केरहाणि । इस्ताभ्यां प्राक् सपदि रुद्तिं संघती कोमङाभ्याम् मन्त्रस्तिरपेप्यामिपरकावेणिमोक्षोरपुकानि ॥१०६॥

स्वप्नमें कभी कभी प्रिय मिलन हो जाता है, वह बात करनेके लिए मुँह खोलती है, पर क्रूर कृतान्त को यह सहा नही है—

> रात्री निहां कथमपि बिराद् प्राप्य याबद्ववन्तं, करुषा स्वप्ने प्रणयवन्ते: किविद्विष्टामि वस्तुस् । ताबस्त्या मवित् दुरितै. प्रावहतैमें विरामः, कुरस्त्रस्मिक्षपि न सहते संगसं नी कुतान्तः ॥१९२॥

कविने रात्रीमतिकी विरह्नेदना और करणदशाका ३२ पद्यो (९०-१२१) में चित्रण किया है। भाव और भाषा दोनों ही दुष्टियोसे ये पद्य सुन्दर हैं। प्रेम-विरह् विद्वल राज्ञीमति न तो बच्छो तरह सो पाती है और न उसकी इस बबस्थाको बागृत अयस्या ही कह सकते हैं। कविने इस अवस्थाका बहुत ही सरस चित्रण किया है— अन्तर्भिका मनसि-बक्तरैमीकिताक्षी सुदूर्तं, छज्ज्वा संज्ञामिक्षमय दशावीक्षमाणातिदीना । कार्योग्यंगे सनक्षित्रकरायांस्यरं वार्यं लेखे

साभ्रे ऽह्नीव स्थळकमलिनी न प्रबुद्धा न सुप्ता ॥९९॥

इस प्रकार कविने विप्रक्रम्य गूरंगारका अति सरस चित्रण किया है। शान्तरसमें पर्यवसान होनेपर भी काव्यमें गूरंगारपूर्ण अनेक भाव-चित्र पाये जाते हैं। रैववक पर्वतिक हारिकाक निकट क्रीड्रार्टाकपर पहुँचनेक समय नीमनाचको देखकर सुन्दरियोके सनमें उत्पन्न होनेवाली विभिन्न भावावित्याँ और शारीरिक चेप्टाबोंका कवि अंकन करता है—

> तिसम्बुध-मनसिकारसाः प्रांशु शाखावनाम-व्याजादावि. इतकुववकीनामिकाञ्चोकछापाः । सधास्यन्ते त्वाय सुगदशस्या विचित्रान् विकासान्, , स्त्रीणामाग्रं प्रणयवचनं विक्रमो हि प्रियेषु ॥३०॥

हारकाकी रमणियाँ भी मेघदूतको अलका नगरीकी रमणियोके समान मुख हैं। कवि कहता है—

रात्री बम्बामुपसस्ति भूतां गात्रमकोचमातां रागेणान्धः शयन मदनेपृत्कसदीपवरम् । प्रेमणा कार्नेरमिकुचयुग हषगन्धिर्वेश्वनां हीमुहानां मचित विक्रकः प्रेरितक्चर्णसृष्टिः ॥७५॥

समस्यापृतिके बन्धनमें रहतेवर भी किंबकी रचनामे क्रित्रमता नही आ पायो है। भाषा प्रवादगुण युक्त है और काव्यमे सर्वत्र प्रवाह है। त्रित्त प्रकार मेथदूरका यस प्रेयसीके स्परीते आयी हुई स्वतुमे स्पर्शमुख्यका अनुमय करता है, उसी प्रकार राजोमित मी नैमिनायके स्परीते आयी हुई (प० १९५) बायुमे स्पर्श-मुखका आनन्दानुभवन करती है। काव्य सरक्ष और सुन्दर है। आन्तरक्ष प्रयान होने हुए भी विरह् भावनाका सजीव और सागोगाय चित्रण दिया गया है।

# जैनमेघदूतम

किव मेरुतुंगने महाकिव कालिटासके मेथदूतके अनुकरणपर प्रस्तुत काल्यकी रचनाकी है। यह स्वतन्त्र रचना है, समस्यापूर्वि-आत्मक नहीं है। काव्य चार सर्गोमे विभक्त है और १९६ पर है।

जैन साहित्यमे मेरुनुग नामके दो विद्वान् हुए हैं। प्रयम नगेन्द्रगच्छके आचार्य चन्द्रप्रभम्दिके शिष्य थे। इनका प्रबन्ध चिन्तामणि नामका अर्थ ऐतिहासिक ग्रन्थ

र, शीतरून मूरि निरन्तित वृत्ति सहित, जैन आभानन्द सभा, भावनगर, सन् १६२४ ई॰ में प्रकाशित । २. सिबी जैन विद्यापीठ, विश्वभारती, शान्तिमिकेतन, विक सं० १९९६ में प्रकाशित ।

प्रसिद्ध है। इसकी रचना वि० सं० १९६१ ( ई० सन् १३०४) में को है। द्वितीय में स्तुर्व अवकारणंखीय महेन्द्रप्रस्तृरिके शिख्य है। यही प्रस्तुत काम्यके रच्याचिता है। इनका जन्म मारवाइके माणी प्राममें हुआ था। इस प्राममें पौरवाजवंशीय बहीरा बीरविद्ध रहते थे, जिनकी पत्नीका नाम नाजवेशी था। इस नाजवेशीके गमेरी दिन संव १४०३ में किन मेरलुंगका जन्म हुआ था। वचननमें इनका नाम वस्तिक, वस्तो या वस्त्रपाल था। जंबत्यपण्डके महेन्द्रप्रम इस गांवरी बिहार करते हुए आये और इनके वस्ताय विद्या विकास विद्या करते हुए आये और इनके वस्ताय विद्या विकास नाम मेरलुंग रख दिया गया। मेरलुंगने संस्कृत, प्राकृत और इनके सम्बद्ध विविध्य भारतीय मायाओं और शास्त्रीका जान प्राप्त किया। वि० स० १४२६ (वन १३६९ ई०) में इन्हें सूरियद और वि० सं० १४४६ (वन १३६९ ई०) में मार्गशीय दूर्णगाको पत्र प्राप्त हुआ। वि० स० १४०६ (वन १४१४ ई०) में मार्गशीय दूर्णगाको दिन पाटनमें इनका वेहास्तान हो गया।

समय कि त सार्तिका भाष्यमें भाष्य रचनेका समय अंकित किया है , जिससे दनका समय कि त ० १४४६ के आसपास सिद्ध होता है। अंबरूगण्डकी पृत्वसीके आधारपर मेस्तुंगका समय सन् १३४६-१४१४ तक निर्णीत हुना सिक्को आठ रचनाएँ 
जैनसेयद्गत, सस्तिका भाष्य, जयुत्वरयो, वातुपार्ययण, व्यूदर्शन समुच्चय, बालकोथ
व्याकरण, सूरिमन्त्र सारोद्धार और बालकोथ व्याकरणको चृति है।

# काव्यको कथावस्तु

नेमिकुमार पशुओं के करण चीरकारको सुनकर वैवाहिक वेष-भूषाका त्याय कर मार्गमेस ही मूर्णि वन तथरबा करने रैततक (गिरनार) पर चले गये। राजीमति जिसके साथ नीमिकुमारका विवाह हो रहा था, तक सामावरको सुन शोकाभिभूत हो गयो। उसे कुछ अपोके लिए मुच्छा जा गया। सिखयो द्वारा चन्दनारिका उपचार किये जानेपर उसे होश आया और वह मेचको देखकर कह उठी—

> एकं ताबिहरहिब्हरमहोहरून्मेपकालो हेतीबीकं प्रकृतिगहनो बोबनास्म्म एषः। तार्तीबीकं हृदयद्वितः सैष भोगाइन्यराक्क्षीनः तुर्वं न्याय्याक्ष चलति पथो मानवं भावि हा किस् ॥११५

१ त्रयोदशस्त्रभ्यशतेषु चैक्षष्टयधिकेषु क्रमतो गतेषु । वैशाखमासस्य च पूर्णिमायां ग्रन्थ समाप्ति गमितो मितोऽयस् ॥

<sup>—</sup>प्रम० चि०, प्रहास्ति १व ४ २ देखें---जैन मेधदूत, जै० आ० भा०, १९२४ ई०, प्रस्तावना, पृ० १६-१६ ।

अथलाति नन्यान्युधिबैदसोमसमस्तरे सप्ततिभाष्यदीका—बही, प्रस्तावना, पृ० १६ पर उद्दर्शत ।
 अ. काव्यं श्रीमेशदूतास्थ्यं षड्दर्शनसपुरुषयः ।

बृत्तिर्वातावनीधारम्या धातुषारामणं तथा !--वही, प्र० पृ० १६ पर उद्दश्त ।

इस प्रकार प्रिय वियोगसे व्यक्ति राजीमित मेमको देखकर बाकुलित हो जातो है, वह उसका स्वास्त करती है जोर अपने पतिका परिचय देती है। इस परिचयके सम्बन्धिन निम्हुमारकी बारकार्यम, पराक्रमपूर्ण कार्य, विवयस्तन-जीदाएँ, विवाद-स्वादेश कोर गृहरामका वर्णन किया गया है। राजीमित अपनी विरद्धानशाका निक्ष्य कार्य हुए प्राण्यायको दिये जानेवाले सन्देशको सुनकर सम्बन्धा हो हम सन्देशको सुनकर सम्बन्धा राजीमितको समझाती हैं कि नेमिकुमार मानवताको प्रतिक्षाके लिए बीतरागी हुए है, अत. वे जब तुमसे अनुराग नहीं कर सकते। कहीं मेप, कहीं यह तरेस पत्थे और कहाँ उनकी पीतरागी प्रवृत्ति ? इस सम्बन्ध मेल नहीं बैठता। जतः तुम योकका स्थाम कर बीतरागी प्रमृत्ते उत्पद्धकर आस्मकत्यायमं प्रवृत्त हो जाती। राजीमित सिक्षोके स्पायनीन्द्रार आर्थिका वन जाती है।

### ममालोचन

कालिदासके मेघदूवके समान इस काव्यमे भी मेघको दूत निर्वाचित करते समय उसकी कुणल-बातों पूछी गयो है, उसके चरित्र और कुलबंधनी प्रशता की गयो है तथा उक्का स्वाचत किया है। नेमिनायका परिचय दिया है, पर भोगोलित स्थानोंके निर्देशका अभाव है। प्रियके विमोगमें राजोमति अस्यन्त सिन्त है, मेघके देखते ही उसका हृदय कुट पहता हैं.—

> हतो. बस्मादहिरिब तदासञ्जिनीसप्यमुख-म्मा निर्मोक्तवस्मित कषु जोऽप्यसी तत्त्व जाते । बह्वा देवे दर्भति विभुर्खीमावसाप्योऽप्यमित्रे-फर्णस्य समास्त्रिम्न नियमने माठजक्या न कीलः ॥११७॥

इस काध्यके हितीय समेंयें कियों नेमिकुसारकी श्रीहष्णको रित्रयोधे साथ को गयी कीहाओंका सुयर विजय किया है। जीइल्पको कोई पत्नी निमकुसारकी कमरमें रक्तीरफकी करमनी पहनाती थी, कोई हैंस-हैंसकर उनसे बाते करती थी, कोई चन्द्रत दक्का केमन करती थी, कोई उनके बक्तस्यकमें सुन्दर, सरस पुण्यीकी माला पहनाती थी। कामदेवके पुण्याण बताये जाते हैं, पर विभिन्न पुण्योंके हार आपके हृदयका भेदन न कर सके, वे क्यर ही रह गये। कोई सामा पारिजात पुण्य उनके काममें पहनाती थी, कोई मिल्का पुण्यकी माला उन्हें पहनाती, कोई उन्हें बकुल पुण्यके केमुर पहनाती थी, कोई कमलजन्मुको महिका सहसाती थी।

राजीमति समस्त विरहियोके शोकको सावसान यानती है। वह कहती है कि रात्रिमें चक्रवा-चक्रवीका वियोग हो जाता है, पर प्रातःकाल पून संयोग हो जाता है, चकोरीका चन्द्रसे विगमें वियोग रहता है, पर रात्रि होते ही संयोग हो जाता है।

१ जैनमेघदृत २।२१-२३।

नोलकथ्ठी-मयूरी वर्षाऋपुर्मे शोकते मुक्त हो वाती है, पर मेरा यह विद्योग अन्तहीन है। यथा—

कोकी शोकाहुसतिविगमे वासतान्ते चकोती,
सीतोक्ष्यतुम्बससमये सुच्यते नीळकण्टी।
स्वन्धा पत्था तहिजसमरेक सुक्यकियोवाऽसत्र वास्त्र स्व सुच्यानामयं त्वासर्व मो: ॥॥॥॥
राजमति नेमिकुमारके प्रति जयना सन्तर्य येती हुई कहती है—
यां क्षेरेपीमय नवस्सां नाथ वीवाहकाळे,
सारन्तेहामपि सीवासियां नामही: पाणिनापि।

सा कि कामानस्रतपनतोऽतीव बाष्यायमाणा-जन्मोस्क्रिण नवर्राच्याचा म स्वीक्रियेत ॥२।१५॥।

है नाय! विवाहके अवसरपर अत्यन्त शान्त (शीतल), नबीन मूर्गाप, (मापुर) युक्त तथा उत्कृष्ट प्रेमये पूर्व मुझको आपने सेरंपीको तरह अपने हामसे स्पर्ध तक नही किया। आज में कामानलसे तम हैं। किसी अपने साथ मेरा सम्पर्क भी नही हुआ है। आप मुझे स्वीकार पत्री नहीं कर लेते?

यदि आपको छोड़नाही था, तो प्रथम मुझे स्वीकार ही क्यो किया। आप पश्-पक्षियों पर दया करते हैं, पर मुझ मकको सन्तृष्ट नहीं करते।

हे नाथ ! आपने सम्बन्धियों के आझहते विवाह करना स्वीकार किया, पर आप अपने स्वसुरके द्वारपर आने के पहले ही औट गये। इस प्रकार तो चार वर्षके बच्चे तकको घोला नहीं दिया जाता है।

है नाम ! यदि बाल-कीड़ाएँ तथा अन्य पराक्रम लीलाएँ आपने केवल अपने गुडजनोके मनको प्रसन्न करनेके लिए ही की, तो मेरी प्रसन्नताके लिए आप विवाह क्यों नहीं करते। जब वृद्धावस्या जा जाये तो आप तपस्या करने चले जाइए। <sup>3</sup>

हे नाथ! यह कामदेव अपने विषम बागोधे मुझे बहुत सता रहा है। अपने तिरस्कारकी ज्वाला मुझे ज्याकुल कर रही है। अपनी इस अचेतावक्यामें यदि मैं किसी साईमें कूद पढ़ें तो क्या होगा? हे नाथ! मुझमें किसी योषका आरोप करके यदि कोड़ा होता तो उचित मी था। इस तरह तो आपपर एक निर्धोष स्त्रीके परि-रवामका कर्लक लगेया। बिना किसी बहाने यमराज मी, तो प्राणियोंको नहीं मारता हैं। बह शोकको अनितम ब्रामिय्यंजना करती हई कहती है।

१. जैनमेवदतम-भावनगर, सन १६२४ ई०, ४।१५ ।

२, वही, ४।१८।

३. वही, ४।२४।

४, बही, ४।२०।

कर्षे कर्णमिव निवसितं सद्दुक्तं कुक्वं रकावं दावं निवनमिवनं भूषणं स्पूषणं वा । सर्वं सर्वकपविषमसौ मन्यतेऽनन्यनेमौ

सव सवकषावषमसा मन्यतः नन्यनमा नेमौ नेमौ मवति मवति स्पष्टमध्यालतायाः ॥४।२९॥

है नाथ ! वुम्हारे वियोगमें मुझे बीतल नदी अंगार परिखाके समान, रेशमी बस्त्र जुलानिके समान, बस्त्रा दाखानिके समान, कमल वृद्धिकके समान और समस्त अमूचण त्रिकट्की जीपिके समान अग्निय लगते हैं। पुष्प, ताम्बूल और मधुर भोजन विषके समान प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार काल्यमे विरह भावनाकी व्यंत्रना हुई है। कविने "वानस्वर्याः कलिकलये कीशकािम प्रवार्ते" (२१२) पदके पूर्वांभंगे अग्रह्युति और रूपक एवं वत्रापर्भंगे उत्प्रेता और रूपको गुन्दर योजना की है। वत्र प्रतुत काल्यों भावा-चौजो, अलंकार, रह, भावविक्तेषण एवं पदकालिक्यको दृष्टिमे सत्कृत दुतकाल्योमे अपना पृषक् स्वान है। भावविक्तेषणमे कविको अधिक सफलता प्राप्त हुई है।

# शीलदूतम्

मध्दतके पद्योके अनितम चरणोको लेकर समस्यापृतिक चपमे यह काव्य जिला मा है। इस काव्यके रचिता चारित्रमुदरणीय है, इनके सम्बन्धमं महीसालचरितके अनुशीकन प्रसमने लिखा जा चुका है। वह लाव्य किन तक १४८७ में लिखा गया है। सील जैसे मानको दुत बनाना किसकी मीलिक प्रतिमाका परिचायक है।

## कथावस्त्

शोसदूतस्—यशोविजय जेन प्रन्थमाला, वाराणसी, वि० स० २४३६ ।

स्पूलभद्रकी उक्त बार्तोंको सुनकर कोशाकी सखी चतुरा उनसे पुनः निवेदन करती है—

'हे चुमन ! त्या तुम्हारा हृदय बस्तुत. इतना कठोर हो गया है। तुम्हारी प्रेयतीने कितने दिन रोते-रोते व्यतीत किये हैं। उचने कितने व्यतिवियाँचे तुम्हारे कानेक सम्बन्धने पूछा है। इसको कीवें रोते-रोते सूच गयो है। क्या तुम्हे इसके ऊपर दया नहीं आठी। रामीकी सक्षीके वचनोको सुनकर स्थूकपर पुनः कहुता है—

"आ में ! मैंने समता दृष्टि प्राप्त कर ठी हैं। मेरे ठिए स्त्रों और तृण समान हैं। इस समय मुझे जो आनन्द प्राप्त हो रहा है, वह वकनातीत है। जब तुम भी जीनी दोशा स्वीकार कर शास्त्रत मुख प्राप्त करों। वास्त्रविक मुख त्यागमें होता है, भोगमें नहीं।

कोशाका सन पवित्र हो जाता है, उसकी वासनाएँ बल जाती हैं और वह स्थूलभद्रके चरणोमें गिर पडती हैं। वह भी साधनामार्गमें संलग्न हो जाती है, स्यूलभद्र सरीश बनते हैं।

## समालोचन

शीलदूतमें कुल १२१ पद्य है और पूर्व एवं उत्तर मेच जैसा विभाजन नहीं है। काव्यका नायक स्कृत्यद्व अपनी प्रेयसी कोशाको अपने शीलके प्रभावते कर प्रांतिक कर जैतम्में दे शित करता हैं। इसी आधारपर इस काव्यका नाम शीलदूत रखा गया है। यो इस काव्यमें किसो दूत बनाकर नहीं भेवा गया है। कोशाको सखी चतुना स्कृत्यस्ये कोशाकी विरह वेदनाकी अभिव्यंजना ब्रवस्य करती हैं, पर दूत जैसा कार्य उत्तने भो नहीं किया है।

हस काव्यमें विज्ञलम्भ मृंगारको प्रधानता रहतेपर भी धान्तरस ही है। नामिका वपनी विरह वबस्याका निवेदन नामकते करती है, पर नामक वपने त्याग, संयम बीर शीलके प्रभावने उसे सांसारिक भोगोले विरक्तकर त्याग मार्गपर के आता है। इस काव्यमें भी कोशाकी विरहायस्याका वच्छा विज्ञा हुंवा है। कोशा स्थूलभद्रको प्रपरर प्रजनेक लिए प्रोसाहित करती हर्ष कहती है—

ताते याते त्रिदशमवनं युष्मदाशानिवदा

ये जीवन्ति प्रिय ! परिहरंस्ताक किं रूउजसे त्वस् ? आयामावात् त्विय सति गते वान्धवास्तेऽस्तवित्ताः संपरस्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥२५॥

उक्त त्यमें मेथहूतके अन्तिम चरणमें प्रमुक ''दशार्ण'' यद बाज्यबोका विद्येषण है और हुंस सब्द प्राणिके अपेमें प्रमुक हैं। इस प्रकार कविने अपनी प्रतिज्ञाते दशार्ण नामक जनपदको—''दशार्गा लहुणं विद्यते येगां ते दशार्णा.'' रूपमे परिवर्षित कर चित्रा है। कोशाकी सखी चतुरा उसकी विरहादस्याका चित्राकन करती हुई कहती है---

एषाऽनेषीत सुमग ! दिवसान् कस्पनुस्यानियन्तं कालं वाला बहुलसक्तिलं लोचनाम्यां स्वनन्ती । अस्याद् दु:स्या तव हि विरहे मामियं वार्तयन्ती कविद्वतुं: समरसि रथिकं खं हि तस्य प्रियेति ॥९ ॥

कविने विरहिणो कोशाको उत्पुक्ता, स्मृति बौर उत्कथ्यका सबीव वित्रण किया है। स्यूलप्रकी प्रतोकाम कोशा किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती है, यह उपयुक्त बदाने स्पष्ट है। विरहानुभृतिकी तीवता सम्यक् प्रकार प्रयोगित की

प्रस्तुत काव्यमें कविने नारीके अंग-प्रत्यंगोका सुन्दर चित्रण किया है। यद्यपि वर्णन परम्पराभुक्त है, पर चित्राकन सुन्दर हुआ है। यद्या---

> वेजीदण्डो जयति भुजगान् मध्यदेवी सुगेन्द्रान् यासामास्यं प्रियः ! परिमवस्युच्चकेश्वन्द्रविम्बम् । चैय्ये नृत्यन्यतुकस्रकृद् यत्र वाराकृगनास्ता-स्वद्यामगोरखनिय जनकै, एष्कोच्वाहतेच ॥३३॥

समस्यापृति होनेपर भी मौलिक कर्यनाके यथास्यान दर्गन होते हैं। मेथदूतमें किंव कालिदासने बताया है कि अलकामें पहननेके लिए रंग-विरंगे वस्त्र, नयनोंको विविध विलाह सिललानेवालो मीदरा, शरीर स्वानेके लिए कोपलो सिहत किले हुए फूलोके नाना प्रकारके गहने, कमलको तरह पैरोंको रंगनेके लिए सहावर—आदि समस्त प्रकारको स्त्रीवनोरयोगो प्रृंगार सामग्री अकेला करयवृद्ध हो प्रस्तुत करता है। किंव वारिअमुक्तरगिने कर्यनवृद्ध हो इस कर्यनाको त्यापके क्यमें निम्म प्रकार अकित किया है—

त्यागो यस्यां धनिभिरनिशं दीयमानोऽधनां द्वा-गेकं सुते सक्कमयलामण्डनं कल्पवक्षाः ॥८०॥

र्म्यगाररसके प्रसंगर्मे कहो गयी उक्तियोको शान्तरसकी बोर बडे ही सुन्दर ढंगसे मोड़ दिया है।

१. मेथबूत, नागरी प्रकाशन पटना, ११६० ई०, स्टो० ११ उत्तरमेछ ।

काव्यपूर्णोको दृष्टिपे इसमें पदलालित्य, नवकल्पना, प्रसादगुण और वैदर्भो शैलो पासी जाती है।

## पवनदूतम

यह एक स्वतन्त्र रचना है। इस काव्यमें १०१ पदा हैं। समस्यापूर्ति न होने-पर भी मेबदुतके अनुकरणपर ही लिखा गया है। इसके रचयिता यशोपरवरितके लेखक वादिबन्द्रमुरि ही है। इनका समय विक्रमकी १७वी शती है।

बलात्कारियणकी सूरत शास्त्राके महुराकोंमें किन वास्त्रियन्द्रका नाम उपलब्ध होता है। इनके जुह प्रमाबन्द्र और दाहागृह जानभूषण ये। इनकी जाति हूंबह बतायों जाती है। मुरत शास्त्राके महुराक पहुमें पपनित्र देवेन्द्र और वास्त्रियन्द्रके नाम उपलब्ध होते हैं। बादियन्द्रके पहुप सहीयन्द्र सामान हुए ये। बादियन्द्रके सहप सहीयन्द्र सामान हुए ये। बादियन्द्रके सहप सहीयन्द्र सामान हुए ये। बादियन्द्रकावर-प्रतिमाकी दिश्ले अपन्य महुराकों कामें है। प्रस्यस्वा करनेके साथ इन्होंने मृतियोक्ती प्रतिष्ठा भी करायों यो। पर्म जीर साहित्यके प्रवास्त्र इनका बहुमून्य योग रहा है। ये मूलतंब, सरस्त्रतोगच्छ और बलात्कारणको विद्वान है।

### स्थितिकाल

वादिकर्रमुस्किं समयमें वि० सं० १६३७ ( सन १५८० ई० ) में जवाध्याय समंसीतिते 'कीदावा' में 'शेपारक्विरत' की प्रति किसी हैं । वि० स० १६४० ( सन् १५८३ ई० ) में वास्त्रीकन्तरमें पादर्वपूराको रचना , वि० सं० १६५१ ( सन् १५५४) में श्रीपाक्रआध्यात्र तथा कि स० १६५७ (सन् १६५० हैं) में अक्टेस्टर में यशीपर्यव्यक्तिका प्रणयन कवि डारा हुआ है। वादिचन्द्रने जानसूर्योदय नाटकको रचना मात्र पुक्ता अद्यमी वि० सं० १६४८ ( सन् १५९१ ई० ) में मणूक नगर (गुजरात) में समास को भी विदानोने इनका यह समय नमुमानतः वि० सं० १६३७- १६६४ मात्र ही यदि पट्टर चाकड होने के समय वादिचन्द्रको अवस्था २५ वर्ष मात्र को जाये तो जन्म समय वि० स० १६१२ आता है।

वादिबन्द्रकी प्रतिभा बहुमुबी है, इन्होने पुराण, नाटक, काध्य प्रभृतिकी रचना की है। पार्श्वपुराण, श्रीशलत्राख्यान, सुभग सुलोबनाचरित, ज्ञानसूर्योदय नाटक,

१ हिन्दो अनुवाद सहित, हिन्दी जैन साहित्य प्रमारक कार्यालय, बुम्बई, १८१४ ई० में प्रका०।

२ सबद् १६२० वर्षे वेशास्त्रवदि ११ सोमे अदेह श्रीकोशारा शुभस्थाने ....श्रीवादिचन्द्रस्तेषां मध्ये उपाध्यायधर्मकीतिस्वकर्मक्षयार्थं लेखि ।

<sup>—</sup> भ० स०. जीवराज प्रत्थमाला, सोलापर, ले० नं० ४६१ ।

३ द्युन्यान्दे रसान्जांके . . . बही, से० मं० ४६२ ।

४ संबद्द सोलएकावनर्वे कोधो में परमध्यी · · । -वही, तै० नं० ४१४।

k, सप्तपचरसाम्आके वर्षेकारि सुशास्त्रकम् । मही, से० नं० ४१४ ।

६, बसुदेवरसाब्जाके वर्षे माधे सिताष्टमी दिवसे । - बही, से० नं० ४६३ । ७ वही, पृ० २०१।

દર

प्रबन्दूत, पाण्डवपुराण, यशोधरचरित और होलिकाचरित रचनाएँ प्रन्यागारोंमें उपलब्ध है।

# काष्यकी कथावस्तु

ज्यश्रमिनोमे विजयनरेश नामका राजा रहता था। इसकी रानीका नाम तारा था। राजा अपनी रानीसे बहुत देन करता था। एक दिन अशनिवंग नामका एक विश्वाघर ताराको हर कर ले गया। रानीके विद्यामेत राजा दुःसी रहने लगा। विरहा-श्रस्थामे नहु प्रवनको हुत बनाकर रानीके पास भेननेका निक्ष्य करता है। धरनी विरहावस्थाका वित्रण करनेके अनन्तर प्रवनको वह मार्ग बतलाता है। इस सन्वभेने बन, नती, पर्वत, नगर और नगरोमे निवास करनेवाली दिन्यों तथा उनकी विलासमयी वैद्यालोका बङ्ग सुन्दर वर्णन किया है। पत्रन राजाका सन्देश लेकर अशनिवंगके नगर-में सुन्देश है और अशनिवंगके महलमें आकर उसे ताराको उनके प्रयक्त मन्देश सुनता है। वदननतर अशनिवंगको समामें जाकर उसे ताराके वापस दे देनेका परामधं देता है। अशनिवंग विजयनरेशको गुढको धरको देता है, पर उसकी माता उसे गुढ न करने-का परामघों देती है और ताराको पत्रनके हाथ साप देती है। पत्रन ताराको लेकर वापस आ जाता है।

### समालोचन

मेषदूतके समान यह दूत काव्य भी मन्दाक्षाता छन्दीमे लिखा गया है। भाषा सरक, वरस और प्रवाद्युण युक्त है। कित काव्यारमभें पवनका महत्त्व बतलाता हुआ कहता है—अक, पवंत, वृत्त लादि पृथाके लायार हैं और वह पृथ्वी तुन्हारे लायार हैं। विते हैं मिन ! मेशारमें ऐसा कीन-सा कार्य है, जिसे आप कर सकते हों। संसारमें साथ व्यक्ति हो यावना को जाती है, जत मैं आपने अपनी जियाके पास कुशक-समाचार पहुँचा देनेकी प्रार्थना करता है। प्राणोकी रक्षा करनेवाले आप ही है। है पक्त ! मेरे विधाममें मेरे प्रियाक पास कुशक-समाचार पहुँचा देनेकी प्रार्थना करता है। प्राणोकी रक्षा करनेवाले आप ही है। है पक्त ! मेरे विधाममें मेरी प्रियाक प्राणा निकल रहे हैं, तुम उन्हें आकर रोक सकते हैं। यत। जिनके हृदयमें दयावा भाव वर्तमान रहता है, वे प्राणियोकी रक्षाके लिए सवैंव तत्वर रहते हैं—

क्षित्यां नीरं हुतभुजि प्रस्थोमिन काळे विशाखे रव लोकामां प्रथममक्षि प्राणसंत्राणत्त्रम् । सस्माहागोधस्थलमते ताम्बयोगे हि नार्थाः, स्याम्मैवान्तर्वियुक्तकरणः सरवरक्षानपेक्षः ॥३॥

मेषदूतके समान कवि वादिबन्द अन्धवती नदीका वर्णन करते हुए कहता है—
नीरं नद्या उपकृतिकरं शोधवन्नान्धवन्या—
स्तर्कजानो परसिंह अुवी यादसो च प्रदन्ता ।

तस्माद्रश्नं कलमविकलं येन ते धर्मराशिः

कार्य कार्य परमविदुषा हिंसबैवात्र डोके ॥ १५ ॥

मार्गने अन्यवती मधी मिकेसी, उत्तका जल बहुत उपकारी है। अत्यव्य कारी समय तुम उन्नके जलको युला मत देना, अन्यवा तुम कमल और अलजनुजोको नष्ट करोबाले कहलाओंगे। तुम उन महीके जलको रक्षा करना, नष्ट न होने देना, इसके तुम्हें युष्पयस्य होगा। युद्धिमानोंको ऐवा हो काम करना चाहिए, जिलसे हिंखा न हो।

क किने अन्यवतीका विजय १७वे पदामें भी किया है। विवयनरेशका अपनी पत्नी तारके प्रति बढा सच्चा और गम्भोर प्रेम हैं। वह ताराकी संवारकी सव विषयोंमें श्रेष्ठ समझता है। ताराके सम्बन्धमें विजयनरेश अपने भाषोद्यार अ्यक्त करता हुआ कहता है—

> नार्यस्तारामज् च श्ववने माययाँ माययवस्यो नार्यस्तारामज् च श्ववने शीळसंपश्चिवामा । नार्यस्तारामज् च श्ववने मर्गमस्यौकागा. नार्यस्तारामज् च श्ववने दीनदानप्रदाण्य ॥ ३३ ॥

उक्त पद्यमें ताराके सौभाग्य, शील, पतिभक्ति और दयालुता आदि गुणोंका विजयनरेशने बडा ही उत्कृष्ट चित्र अंकित किया है।

किन ज़तुजीका सुन्दर चित्रण किया है। ग्रीष्मचे विजयनरेश योगीके समान ताराका चिन्तन करता है, तो हैमन्तमे प्रियाके बिना आड़ेको रातोको उन्छत्ते सिकुक्ते हुए व्यतीत कर देता है। वर्षाके दिनोंगे सकत गर्जन सुन प्रियाशांहत रहनेवालोका भी भीय नष्ट हो जाता है, पर वह प्रियाहीन होकर भी किस प्रकार मन सारकर मेघ-गर्जन सुनता रहता है, यह भगवान् हो जाने। इस प्रकार ख़तुजीके सन्दर्भने नायककी विरद्ध-वेदना व्यवस्त की गयी है।

विरही नायक पवनते कहता है कि देलो यह चन्द्रमा भी मुझे एकाको समझ कर जलाता है, जतः तुम जाकर रहे समझालो। । संचारम सुल-5 ला प्रत्येक व्यक्तिको पूमते हुए पहिंचेके लारोके समान क्रमचः प्राप्त होता रहता है। मिन पवन! चन्द्रमासे हतना जीर कहना कि केवल तुम हो दुःल नही देते हो, बल्कि तुम्हारा मूग भी कछ देता है। जतः उस पूमकी मुन्दर वालि देलकर मुझे जपनी प्रियाके नेत्रोका स्मरण हो आता है। कविका यह सन्दर्भ बहुत ही सरस है—

> बन्द्रक्षायं दहित विरहे योषिनीऽङ्गं झपायां स्वद्यानं तद्यकृतिपुरुष्टतेन संबोधयान्त्रम् । ससारे मो मम विचरतः केवलं मैव दु.ख सर्वेषां स्यास्कृतनबुमतां चक्रनेमिक्रमेण ॥५५॥

स्त प्रकार इस काम्यमें संयोग-प्रवारका विजय बहुत हो सुन्दर हुआ है। किवने प्रवारदयके साथ परोपकार, बया, बहुता, वान बादि बर्माबोकों भी प्रसंसा की है। 'कार्य कार्य दरमबिकार ने हैं। '१५), 'प्रायः स्वतः शिवात्रिण सुमार्थिकार मर्थाने (१५), 'प्रायो भवित महता संसते. पायद्वान्तिः' (५) आदि नेतिस्त पर पाठकोका स्थान आहुष्ट करते हैं। 'प्रायः कार्य' लघुनकहृतं नाधिके विजकारों (१३), 'प्राय स्वतः सकल्यमये रङ्गामङ्गे न सूर्य (४) वैसे सुमाधित परीने काव्यमे वाहता तरान करने हैं। शिवार किवकारों स्वारता तरान कर से हैं। संस्थान किवका है सा काव्यके प्रणयनमे पर्यात सफल्यला प्राप्त हुई है। उच्चकोटिको कविताके साथ नेतिक मार्थोका समायेचा हिंसा गया है।

#### अस्य सस्टेश काध्य

चेतोहूते, जस्कुकिकत चन्द्रहृत, सेपहृत, समस्यालेखं और हर्द्रहुतं भी संस्कृत भाषामं निबद्ध जैन सन्देश काव्य है। चेतोहृतके कर्ताका नाम अज्ञात है। इसमें मेपहृतको समस्यापृति को गयो है। १२५ पच है, काव्य मन्दाकलता छन्दमें लिखा गया है। इसमें एक शिव्य अपने गुचके श्रीकरणों को प्रशक्ति (कृता) को प्रेयसीके रूप-मे मानकर उसके पास चित्तको हुत बनाकर मेजता है। काव्यमें गुचके यश, विवेक और वैरायका यसास्यान वर्णन किया गया है।

सन्दुतके रचिंदा विकायिकाय गणि है। हसमे १२१ वर्ष है। यह काव्य मेमदृतके कनुकरणगर मन्याकाना छन्दसे लिखा गया है। परन्तु हक्का विषय मेमदृति के कनुकरणगर मन्याकाना छन्दसे लिखा गया है। परन्तु हक्का विषय मेमदृति के ति के ति

मेषदूत समस्यालेखके रचिता मेषविजय है। अकबरते इन्हें जगद्गुक्की उपाषि प्राप्त हुई यो। इस काव्यमें १२१ पद्य है। मेषदूतकी समस्यापूर्ति की गयो है। कविने इस काव्यमें अपने गुरु विजयप्रमसूरिके पास मेष द्वारा कुशन्वार्ताका सन्देश भेश है। सन्देशमें कविने गुरुके प्रतापका वर्णन किया है। गुरुके विवयोगेन अपनी व्याक्त-

१. जैन आरमानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० १८७०में प्रकाशित ।

२, मही, वि० सं० १६७० में प्रकाशित ।

a, जैन माहित्य वर्धक सभा, शिरपुर ( पश्चिम लानदेश ), सन् १९४६ ई० ।

लता और असहायावस्थाका मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। ग्रुंगाररसको शान्तरसमें परिचर्तित कर दिया है।

# सूक्ति या सुभावित काव्य

जंन करित या जानायों द्वारा गुम्कित नुभाषित काम्योका उद्देश सर्वतानारणमें नितकता या समेंक प्रति जद्वा अवसा विश्वास मात्रना लागुत करना है। इस श्रेणीके काम्योमें यहत सेद्वानिक विश्योका निक्षण न होकर, इस प्रकारके सार्वजिनके नितक विययोका विश्वेचन किया गया है, जिनका सम्बन्ध मानवमानते हैं। कितयस चर्चात्रीके हटा देनेपर अवशिष्ठ जग माताके दुषके समान सम्प्रदाय-निर्मेश किसी मी व्यक्तिको उपादेय हो सकता है। इस श्रेणीके काथ्योमे किसी एक विषयका विश्वास नहीं है, लिए छोटे-मोटे अनेक विषय आबद्ध किये गये हैं। मुक्क सैलीमे विषयोका प्रस्तुती-करण किया गया है। यही कारण है कि अनेक स्थानोपर कविश्व-कोगल रहनेसे मान्य प्रति जागकरता उत्पन्न करता हो इस काथ्योका लक्ष्य है। किस प्रमेक अविलय्य लाभ-का विश्वण करता हुवा कहता हो—

> सकरुप्यं करुपबृक्षस्य विन्त्यं विन्तामणेरपि । असंकरुप्यमसंचिन्त्य फरु धर्माद्वाप्यते ॥

— आरमानुशासन, सोलापुर, १९६१ ई०, पदा २२ किसी बस्तुको प्राप्त करनेको लिए कत्यवृक्षके समक्ष भी संकरण करना पहला वै जिल्ह्यारिको स्वार्थे के जिल्ह्या स्वार्थे करी करी स्वार्थे स्वार्थे स्वार्थे

है, चिन्तार्भाणके सामने भी चिन्ता करनो पडती है, तभी उनसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। धर्मको हो यह विशेषता है कि उससे बिना हो संकल्प किये और बिना हो किसी प्रकारकी चिन्ता किये स्वाभाविक फल की प्राप्ति होती हैं।

कवि रूपक अलकार द्वारा शरीरके प्रति अनुराग कम करनेका उपदेश देता हुआ कहता है—

> अस्थिस्यूलतुङाकलावघटित नद्धं शिराश्नायुमि-श्वमाण्डादितमस्रसान्त्रपिश्चतैर्छितं सुगुप्त ललै: । कर्मारातिस्रायुरुद्धनिग्रसाट्यं शरीरारूयं कारागारमवैद्वं ते हतसते प्रीति वृद्या मा कृथा: ॥

> > — आत्मा०, सो०, १९६१ ई०, प० ५९

है नष्टबृद्धि प्राणी ! हहियो रूप स्पूष्ट लकहियों के समृहसे रिचत, सिराओं और नसोंसे सम्बद्ध स्पन्ना कहा हुआ, तिथर एवं सपन माससे लिन्द दुरू कर्मों कर, समुजीसे रिस्त तथा आयुक्ती भारी स्थितकों संस्था, ऐसे शरीरकर गृहकों सु अपना बन्दीगृह समझ कर उसके विषयमें व्यवं लनुराग र स्वतिकी प्रराणा की गयी है। उक्त पद्यमें वारीरमें मृहका कारोप कर सांगरूपककी योजना की है। अतएव सरीरके प्रति आसक्तिका त्याग उचित वैचित्र्य द्वारा किया गया है।

यहाँ प्रमुख सुभाषित काव्योका अनुशोलन प्रस्तुत किया जा रहा है-

# सुभाषित रत्नसन्दोह<sup>े</sup>

सुमा वत रत्नवत्वोह एक सुन्दर सुक्ति काम्य है। इसमें ९२२ पद्य है। इस काव्यके रचिंदता मायुर्त्यक कावार्य क्षमितनित हैं। औं पं नायुराममोना काममत है कि मायुर्त्य काष्ट्रावंयको हो एक शावा है। दर्शनतारके बनुवार काष्ट्रा-संबक्ती उत्तरित विनसेनके सतोर्थ और वीरदेनके विषय कुमारतेन हारा वि॰ सं ०५५ (सन् ५९६ ई०) में हुई है। ये कुमारतेन नन्दीतट में रहते वे और कर्जग्रकेश— गोपुंच्छकी पिष्ठि एकनेका आदेश दिया था। दच्यात् दो जी वर्ष बाद अर्थात् वि० सं० ९५३ के रूनम्य मयुरामे मायुराके सम्भुव रामसेनने नि.पिष्ठक रहनेका उपदेश दिया।

अमितगतिकी गुक्यरम्परामे बोरसेन, उनके खिब्ब देवसेन, देवसेनके छिब्ब अमितगति (प्रथम), उनके नेमियेण, नेमियेणके माध्यक्षेत्र और उनके शिब्ध अमितगति (दिशीय) बताये गये हैं। अमरकीतिके छक्कम्मोवएसँ (पट्कमोपरेश) मे अमितगतिकी जो खिब्धनरम्पर अकित है, उसने अमितगति, शान्तिदेव, अमरसेन, श्रीपेण, चर्चकीति और अमरकीतिक नाम आये हैं। अकरकीतिका यह ग्रन्थ भावपद गुक्ज चतुर्वशित कर हर ४५ ४५ में समाय हिंग स्वारों है।

अमितगति (डितीय) काव्य, व्याकरण, न्याय, आचार प्रभृति अनेक विषयोके विद्वान थे। काव्यत्वकी पूर्णक्षमता परिस्तित होती है।

अभितर्गति (दितीय) ने अपने काश्योको प्रयस्तियोमे रचनाकालका निर्देश किया है। सुभाषित रत्तमन्देहिका रचनाकार्क वित्त सत्त १०५० गोग शुक्ता पंचमी बुधवार विद्या है। धर्मपरीयाका रचनाकाल वित्त सत्त १००० और पत्तप्रहका वित्त संत १०७३ ऑकित है। अत्त कविकासमा वित्त से को ११वी शती निरिचत है।

सुभाषित रत्नसन्दोहके अतिरिक्त वर्मपरीक्षा, उपासकाचार, पचमसप्रह, आराधना, सामायिक पाठ और भावनाद्वाविश्वतिका रचनाएँ भी है।

१ काठ्यमाला प्रन्थांक ५२, निर्णयमागर प्रेस बम्बई, सन १६०६ ई० ।

२ जैन साहित्य और इतिहास बम्बई, ब्रितीय मॅस्करण, यु० २०४-२८० । ३. जैन सिद्धान्त भास्कर, आरा, भाग २ किरण ३, पृ० २०-६६ ।

४. सहस्र नर्याणां प्रभवति हि प चाशदिधके ( १०४० ) सु० र० स० अस्माई, पद्य २२२ ।

s. तहल वयाया प्रमाना हिय बाह्य विकार (२०६०) हुए २० स० वटा इ. धर्मपरोक्षा, हिन्दी अनुवाद सहित, जैनग्रन्थ, बम्बई, १६०८ ई०।

उपासकाचार—मानकाचार, भागचन्द्र कृत क्वानका सहित, अनन्तकीति प्रन्थमाला, सम्बई, विक सक्र १९०६।

७. माणिकचन्द्र दि० जैन प्रन्थमाला, बम्बई, सन् ११२७ ई०।

८. प्रथमगुक्कक, बाराणसी, बि॰ स॰ १६८२, पृ॰ २६८-३०१।

## सुभाषित रत्नसम्बोहका विषय

मुप्ताषित रत्नसन्दोह काव्यमें सुप्ताषितक्यी रत्नोंका अध्यार निबद्ध है। किनेत सांसारिक विषय निराकरण, माना-सहकार निराकरण, हारिय-निव्वहोषदेश, किनेतुग्वरीय, कोप-कोप निराकरण, सदस्तवस्त्रक निक्षण, जाननिकरण, पारिय-निकरण, वातिकरण, मृत्यु-सामाय्यनिरवा-वे-नठर-जोब-साध्योप-दुर्वन-सण्यन-मण्ड-निव्य-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-सण्य-मात्रनिवेय-सण्य-मात्रनिवेय-सण्य-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रनिवेय-मात्रन

जनवर्तत सुदमन्तर्मन्थपाधोरहाणां, हरति तिमिरराशि या प्रमा मानवीव । कृतिनिखिलपदार्घद्योतना मारलोद्चा, वितरतु धुतदोषा सहितां मारती वः ॥१॥

अर्थात्—जिस प्रकार सूर्यकी किरणें अन्यकारका विनाश कर समस्त पदार्थीको प्रकाशित करती है और कमलोको विकसित करती है, उसी प्रकार ये सुभाषित चेतन-अचेतन विषयक अञ्चानको दर कर मध्योंके—सहद्वयोंके विसको प्रसन्न करते हैं।

कविने उत्येक्षा द्वारा बुद्धावस्थाका कितना सजीव और सागोपांग चित्रण किया है। काव्यकलाको दृष्टिसे यह चित्रण रमणीय है—

प्रवलप्रवनापातध्वस्तप्रदीपशिखीपमै-

रङमङनिचयैः कामोद्भूतैः सुलैविषसंनिमै । समपरिचितैद्रं लग्नाप्तैः सतामतिनिन्दितै-

रिति कृतमना. शङ्के बृद्धः प्रकम्पयते करी ॥ सु० २७०॥

वर्षात्—नृद्धावस्थामं जो हाथ कौपते हैं, वे यह प्रकट करते हैं कि युवावस्थामं कामजन्य जो मुख भोगे थे, वे विषयुत्य ह्यांनिकारक सिद्ध हुए। अधिने वेगते शान्त की गयो दीपककी जीके समान सणविज्वंधी और अस्यन्त दु सकारक इन विषयभोगोको सज्जनीने पहुके ही निन्या की थी, वह निन्दा निन्या नहीं है, स्थायां है।

उक्त पद्यमें हाबोंके काँपनेपर कवि द्वारा की गयी कल्पना सहृदयोंकी अपनी ओर आक्रष्ट करती है। उक्तिवैचित्र्य भी यहाँ निहित है।

मंदिराको उपमा देकर जरा—जूबादस्याका जीवन्त नित्रण किया है। यह उपमा देकरमूत्रक है, विशेषण जरा और मंदिरा दोनो पक्षोमे समान रूपसे घटित होते हैं।

चलयति ततुं रच्छेश्रीर्मित करोति बारीरिणां रचयति बलाद्य्यकोर्मित् तनोति बारिक्षिनिम् । अनयति जने नुषां निन्दामनर्थयरम्परां हरति सुर्धमिगन्यं देहाऽवरा महिरा यथा ॥२०३ बिस प्रकार मदिरायान शरीरको अस्त-अस्त कर देता है, बाँकें मूमने कमती है, मुखसे अस्फुट बचन निकलते हैं, चलनेमें बाया होती है, लोगोमें निन्दाका पात्र बन जाता है एवं शरीरसे दुर्गीन्व निकलती हैं, उसी प्रकार नुडावस्या शरीरको केंगा देती है, समर्थे नेत्रों को ज्योति घट जाती है, दौत टूट जानेसे मूहमे अस्फुट ध्विन निकलती है, चलनेमें कस्ट होता है, शरीरसे दुर्गीन्व निकलती है और नावा प्रकारको अबहेलना होनेसे निन्दा होती है। इस प्रकार कविने मदिराशनको स्थितिसे बुडावस्थाको तुलना की है।

इस सुभाषित काव्यमें नारीको प्रशंसा खूद को गयो है। कवि नारीको श्रेष्ठ रत्नका रूपक देकर उसके गुणोका उद्घाटन करता हुवा कहता है—

यस्कामार्ति धुनीते सुखमुपचिनुते प्रीतिमाविष्करोति

सत्पात्राहास्दानप्रमववरवृषस्यास्तदोषस्य हेतु ।

वंशाभ्युद्धारकर्तुर्भवति तनुभुवः कारणं कान्तकीर्ति-

स्तत्सर्वामीष्ट्रात्री प्रवदत न कथं प्रार्थ्यते स्त्रीसुरत्नम् ॥१००॥

वर्षीत्—स्त्री वासना शान्त करती है, परम मुख देती है, व्यपना प्रेम प्रकट करती है, सत्यात्रको बाहार दान देनेमें सहायता करती है, वशोद्वार करनेवाले पुत्रको जन्म देती है। नारी श्रेष्ठ रत्न समस्त मनोरयोको पूर्ण करनेमें समर्थ है।

किव कहता है कि स्वरपत्रामी बकुल और अशोकवृक्ष जब नारीका सम्मान करते हैं, उसके साफ्रिय्यसे प्रसन्न हो जाते हैं, तब मनुष्योकी बात ही क्या ? जो पुरुष नारीका परित्याग कर देता है, वह जड वृक्षोसे भी हीन है। विवेककृत्य है।

कारणमाला अलकारकी योजना करते हुए ज्ञानका महत्त्व प्रदर्शित किया है। ज्ञानं विना नास्स्यहितालिङ्गिस्ततः प्रदृश्चिन हित जनानाम्।

ततो न पूर्वाक्षितकर्मनासस्त्रतो न सीक्यं क्रमतेऽप्यमोष्टम् ॥ १८८॥ आनके,बिना मनुष्यको बहितवे निर्वृत्ति नहीं होतो, बहितको निर्वृत्त नहीं होनेसे— हित कार्यम प्रवृत्ति नहीं होतो ॥ हितकार्यम प्रवृत्ति न होनेवे पूर्वोगाहित कर्मका नाव नहीं होता कौर पर्वोगाहित कर्मके नाव न होनेवे क्योप्ट मोश सुक नहीं मिनता।

कवायका सद्भाव हो चरित्रका समाव है। कवायको बितने रूपमे कमी होने छमती है, उतने हो रूपमे चरित्रका विकास होता है। यत. कवायके समावका नाम हो चरित्र है।

वृद्धावस्थाका कवि स्पष्ट और गहरा चित्रांकन करता हुआ कहता है—

गळित सकळ रूपं, छाठां विशुक्कति जरुपनं स्वळित गमनं दन्ता नाश श्रगन्ति शरीरिणः । विस्मतिमतिनों अश्रपां करति च गेहिनी

वपुषि जस्सा बस्ते वाक्यं तनोति न देहजः ॥२०६॥

जद मनुष्य जरासे बस्त हो आता है तो इसका सम्पूर्ण रूप नष्ट-भ्रष्ट होने लगता है, बोलनेमें यूक गिरता है, चलनेमें पैर टेड़े हो जाते हैं, बुद्धि अपना काम नहो करतो । पत्नों भी सेवा-शुभूषा करना छोड़ देती है और पुत्र भी जाजा नहीं मानता ।

भावानुसार भाषा और अभिव्यंजना परिवर्तित होतो गयी है। बाज्यात्मिक, अध्यारत्मक और नैतिक सुमापितोंको त्रिवेणी वर्तमान है।

# सुक्तिमुक्तावली े

सूक्तमुक्तावलो ९९-१०० पद्योका सुभाषित काम्य है। इह काव्यका परावद्य हिन्दी अनुवाद महाकवि बनारसीदातने वि० सं० १६९२ में किया है। कविने अपने गुरुका निर्देश करते हुए लिखा है—

भमजद्जितदेवाचार्यवद्दोदयाद्दिषुमणिविजयसिंहाचार्यपादारविन्दे । मथुकरसमतां यस्तेन सोमप्रभेण स्परिव सुनिवनेत्रा सुक्तिसुकावछीयम् ॥१०१॥

बनारसीदायने इसका अनुवाद निम्न प्रकार किया है— जैन बंश सरहंस हिराम्बर; मुनियति अजितरेव अति आरज । ताके पर वादीमदर्शनम् प्रमटे विजयमेन आचायक ॥ ताके पर मये सीमामम; तिन है ग्रम्य कियो हित कारम । जाके परुत सुनत अवधारत हैं युद्दार ने पुरुष अनारम ॥।०२॥

सम्पट है कि बनारसीयास कविके बादागुक व्यवितरेद और गुव विजयसेनको दिगानद आचार्य मानते हैं। यर परीक्षा करनेपर बनारसीयासका यह अस ही मालूम पहता है। सीमप्रका जन्म बासाट कुछके वैद्य परिवारसें हुना या। रहूनि मालूक भाषांचे कुमारपाल प्रतिबोधिको रचना वि० सं० १२५१ में की है। बाचार्य होन्चन्द्र इनके सतीयं ये। सोमप्रयोक पिताका नाम सबरेव और बादाका नाम जिनदेद या। मुस्तमुक्तावलोका रचनाकाल वि० सं० १२५५ माना यहा है। कवि सोमप्रमकी मृत्यु श्रीमाल नगरमें वि० स० १२८५ के बात्यास हुई यो।

## विवय-परिचय

माराजापरणके अनन्तर अन्दम पद्यमें अस्ति, मुद्रज्ञमा, जिनमदाप्रकम, स्वयक्रम, अहिंदाप्रकम, वस्त्रेप्रकम, संदयक्रम, शीराक्षक्रम, वरिष्ठक्रम, वरिष्ठक्ष, क्रोप, साम, साम, लोग, मुजन, गुणिसग, इन्द्रिय, रुस्मोस्वमाव, वान, तथ, मावना जोर वैराय प्रकम, स्व प्रकार २१ प्रकामी विद्योक्त निकरण किया गया है। लोकपर्यके कर्तार्त दान, तथ,

र. काठ्यमाला सम्रम पुच्छक, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १६२ई ई०, पृ० १४-४१। २ अनारसीविजास. श्रीनानुलाल स्मारक बन्धमाला, जयपुर, वि० सं० २०११, पृ० १७-७१।

२. बनारसाम्बन्धस्, श्रानानुसासं स्मारक ग्रन्थमासा, जयपुर, वि० र ३ गायकवाड ओरियण्टनः सीरीज, बडौदा, सन् १९२० ई०।

४, जैन संस्कृत साहित्यनो इतिहास, खण्ड १, शाह सालचन्द नन्दसास बकीस, बड़ौदा, सन् १६५६ ई०।

क्षीस और मावनाकी प्रधानता है। कोई भी व्यक्ति उक्त चारो प्रकारके लोकघर्मोंका अनुष्टान करनेसे अपना जीवन सन्य-शान्तिमय बना सकता है।

किव कहता है कि मुखे मनुष्य अपने अमृत्य आधनको ध्यायं हो विषय-देवनमें नष्ट करता है। जिस प्रकार विवेकहीन मूर्ख व्यक्ति हायीको सजाकर उसपर एंपन होता है, सोनेके पानमें घूल भरता है, अमृतके पैर घोता है, कोएको उद्यत्तिके लिए रल फेंककर रोता है, उसी प्रकार इस हुलंश मानवशरीरको प्राप्त कर आस्मोद्वारके बिना मोही लो देशा है। किवने उदाहराजी श्वंत्रला उपस्थित कर उसत तथ्यका निरूपण प्रमाबोत्सारक संजीने किया है-

स्वर्णस्थाले क्षिपति स रजः पादशौचं विश्वसे

पीयूषेण प्रवस्करिणं शहात्यैन्धमारम् ।

चिन्तारत्नं विकिरति कराहायसोदहायनार्थं

यो दुष्याप्तं गमयति सुधा मत्यंजनम प्रमत्तः॥ ।॥

आगे कवि विश्वण करता है कि जो धर्मका त्याग कर अधर्मका सेवन करता है, वह उसी प्रकार बृद्धिहीन है, जिस प्रकार जयने परसे करनशुराकी उलाह कर उसके स्थान धतुरेका वृक्ष लगानेवाला, चिन्तामण रत्नको छोडकर कावचे टुकडेको प्रहण करनेवाला और हाणीको वेक्कर गया सरीटनेवाला व्यक्ति होता है। प्रयान

ते धत्तरं वपन्ति भवने प्रोन्मृल्यकल्पद्र स,

चिन्तारस्नमपास्य काचशकलं स्वीकृषंते ते जहा ।

विकीय द्विरदं गिरीन्द्रकरिणं क्रीणन्ति ते रासमं

ये छङ्य परिहत्य धर्ममधमा धावन्ति मोगाशया ॥६॥

कि बाराष्पके प्रति अनुगम भक्ति प्रदर्शित करता हुआ उसकी प्जाका महस्य बतकाता है। वह कहता है कि जो अहंत्वकी पूजा करता है, उसकी दुर्गति, विपक्ति नष्ट हो जाती है और वह पुण्यका संचय करता है। भक्त अपनी आराधनाके बलसे रोग, अस्वास्थ्य आदिको नष्ट कर नीरोगालाको प्राप्त करता है। उसका सौमाय्य वृद्धिनत होता है. यथकी उत्पत्ति हो जाती है, उस्वार्थिक सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं और संगार्थक समस्त पुखा उसके अपीन हो जाते हैं—

पाप लुम्पति दर्गति दलबति ब्यापादबन्यापदं,

पुण्य संविनुते श्रियं वितनुते पुष्णाति नीरोगताम् ।

सौभाग्यं विद् गति पल्छवयति प्रीति प्रसुते यशः

स्वर्गं यस्क्ष्यति निवृत्ति च रचयस्यचाईतां निर्मिता ॥ ९ ॥

कि बोलका महत्व प्रदेशित करता है। वह कहता है कि बोलके पालक करनेवे कुलकलंक दूर हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, पुण्यका चत्रय होता है, वह प्रशंसाको प्राप्त होता है, देव उसे आकर प्रणाम करने लगते हैं, भयंकर उपसर्ग नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग-मोसाका सुख प्राप्त होता है। हरिंद इंडक्टक्ट कुम्पते पापपद्वं, युक्तमुपचिनोति स्टाच्यतामातनोति । नमयि युखर्गं हन्ति दुर्गोपसर्गं, रक्यति दुर्षि बीळं स्वर्गमोस्त्री सकीठम् ॥३९ उपर्युक्त पवका परलालित्य काब्य-कलाको दृष्टिते काब्य-रसका बाधायक है ।

कवि क्यक अलकार द्वारा परिश्रहके अनुरागका निराकरण करता हुआ कहता है कि वर्षांनुराग कतहरूल हाथा उराम करते कि लिए विक्वांगिर है, कोयक्यों गृद्धीको मनुष्ट करनेके लिए स्वधान है, संकटक्यों सर्यके निशाक करनेके लिए बिल है, वैर-भावक्सी चोरके किए अन्यकारपूर्ण रात्रि, कोयकवादि सुगुणक्यी बादलोंको छिन्न भिन्न करोके लिए महायवन, पुष्पवनको मस्म करनेके लिए दावानल और नीतिनय कमनको नष्ट करनेके लिए हिमराखि है। इस प्रकार क्यकको सुन्दर योजना द्वारा वर्षांगुरायके दोयोका दिवलेयण निवा गया है।

. कळहकळमविन्थ्यः वोषगुध्रमशानं, व्यसनसुजगरन्त्रः हेषदस्युश्रोषः । सुकृतवनद्वाग्निमीद्वाम्भोदवायुनयन्त्रिनतुषारोऽस्यर्थमर्थानुरागः ॥ १२ ॥

लक्ष्मी कितनी चंचल होती है और यह कितने तरहकी विलास-लीलाएँ करवी है, इसका चित्रण करता हुत्रा कवि कहता है कि वह सरिताके जलअवाहके समान नोचिकी और उलती है, निर्माण करता है, कि तर चेंचल है तथा पूर्वके समान नोचकी का उल्लेख करती है, विलाभी के तरह चंचल है तथा पूर्वके समान नानुष्यको जन्म बनाती है। यह तृष्णा अनिको उसी प्रकार कहती है, जैसे मिरिरा मसता को। वेस्या जिम तरह कुक्य-मुक्य, सूर-बाह्मण, ऊँच-नोच, विद्यान्य लीलिसे हिन्स स्हेट करती है, उसी प्रकार वह भी समीसे दिखालटो प्रेम करती है। यह वेस्याके समान नाना हुएँगोकी लान है। उक्त भारको किनने उपमा अलंकार द्वारा बहुत ही मुन्दरक्यों नियोधित विद्या है—

निम्न गच्छति निम्नगेव नितर्श निद्वेव विष्क्रमते, चैतन्य प्रदिरेव पुष्यति मद धूम्येव धत्तेऽन्यताम् । चायस्यं चपछेव सम्बति दवःवाछेव तृष्णा नव-

खुस्डास कुळटाझनेव कमका स्वैर परिश्रास्थित ॥ ०३ ॥ इस मुक्ति काव्यम जीवनोपयोगी बहिवा, सत्य, अचीर्य, इहावर्य, अपरिष्ह, एवं संयमके विवेचनके साथ क्षेप, काम, पूणा, बहुकार आदि विकारोका लोकोपयोगी विजय किया है। माव, भाषा और उक्तिविध्यको दृष्टिके यह रचना उपादेव है। प्रशादगुण वर्यन वर्णोको सोजना कर पद्योगे लाकिय बनाये रखनेका प्रयास किया है। स्वागवृत्ति और जीवनशोधन सम्बन्धो सामग्रो पर्याप्त रहम अधिक प्रयास किया है। स्वागवृत्ति और जीवनशोधन सम्बन्धो सामग्रो पर्याप्त रूपने अकित है। इस काव्यका अपन नाम सिन्दूरप्रकरण भी है।

## स्तोत्रकाव्य

जैन कवियो द्वारा विरचित संस्कृत भाषामे लगभग एक सहस्र स्तोत्र उपलब्ध हैं। इन समस्त स्तोत्रोंका अनुशोलनात्मक परिचय प्रस्तुत करना शक्य नहीं है। अतएव बो स्तोत्र काय्यकला और भक्तिभावनाको दृष्टिसे सुन्दर है, उनमेंसे कुछ प्रतिनिधि-स्त्रोत्रोंका अनुसीलन उपस्थित किया जाता है।

### भक्तामर स्तोत्र

भक्तामर स्तोत्र सभी जैन सम्प्रदायोर्मे समानस्वरे समादृत है। इसके रचयिता बाचार्य मानतृग है। प्रभावकचरितमें मानतृंगके सम्बन्धमें छिखा है—

ये कार्या-निवासी पनदेवके पुत्र ये। पहले इन्होंने एक दिरान्यर मुनिते सीक्षा की घी और इनका नाम बारकीति महाकीति रखा गया। अनन्तर एक देवान्यर सम्प्रदायकी अनुवाधिनो व्यक्तिकाने उनके कम्पडकुके कल्में त्रस जीव बतलाये, जितके उन्हें दिरान्यर चलिति दिर्गक हो गयो और जितसिंह नामक देवान्यराचार्यके निकट दीलात होकर द्वेतान्यर साधु हो गयो और उन्हों अवस्थामें मन्तामरको रचना को ग

आवार्य प्रभावन्द्रने कियाकलापकी टीकाके अन्तर्गत भक्तामर स्तोत्र टीकाकी उत्पानिकामें लिखा है—

"मानतुङ्गनामा सिवाम्बरो महाकवि. निर्यत्याचार्यवर्षेरपतीतमहाध्वापिप्रति-पन्नतिर्प्यत्यमार्गो अगवन् कि क्रियवामिति बुवाणो भगवता परमात्मनो गुणगणस्तोत्रं विधो-यतामित्याविष्टः अकामरित्यावि"। <sup>3</sup>

वर्षात्—मानतुंग स्वेताम्बर महाकवि चे । एक दियम्बराचायने उनको महा-व्याचित्रे मुक्त कर दिया, इसने उनहोने दियम्बर मार्ग बहुन कर किया और पूछ-भगवन्। अब में बना करें ? आवार्यने आवा से कि दरमात्याके गुणोंका स्तोत्र बनाओ, फलत. आवेशानुवार मक्तामर स्तोत्रका प्रमण्यन किया गया।

इस प्रकार विरोधों आख्यान उपलब्ध होते हैं और यह विरोध सम्प्रदाय व्यामोहका हो फल हैं। वस्तुत. मानतुंग दोनों हो सम्प्रदायों के लिए मान्य हैं। इसी प्रकार सन्ते सम्प्रदाय प्रकार सन्ते सम्प्रदाय में प्रमुख दो विचारधाराएँ प्रविश्व है—प्योमकालीन कोत हुर्षव्यक्ति स्वापित हैं। तीर हुर्षव्यक्ति समय मानते हैं। हो ए ए बोक सीपने मानतुंगको बाणका समकालीन अनुमान किया है। सुप्रसिद्ध इतिहासक पंजनाप्रप्रमोनों भी कियको हुर्षकालीन माना है। अत मकामरका रचनाकाल अबी शती हैं।

१. काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, निर्णयसागर मन्बई, सन् ११२६ ई०, पु० १-१०।

प्रभावकचरितः सिंघी जैन प्रत्यमाताः अहमराबाद तथा कतकताः, सन् १६४० ई० मानत्ममृदि-चरितम्, पृ० १९२-९९७।

त्र कियाकता, सं ० ९० -- ५० पत्नांचात मोनी, दि० जैन सरस्वतीभवन, भांतरापाटन, वि० स० १६६३, भागामरमाध्वेत्री उत्थानिका।

४. ए डिस्ट्री बॉफ संस्कृत तिटरेचर, तन्दन, १६४१, पृ० २१४-१३ ।

१, भक्तामर स्तोत्र, जैन प्रन्थरत्नाकर कार्यालय, मम्बई, सम् १६१६, पृ० १२ ।

इ. देखे - स्मारिका, भारतीय जैन साहित्य संसद, ११६१ ई०, मानतु ग शीर्षक निकन्ध।

### स्नोत्रका परिचय और समालोचन

इस स्वीयमें ४८ पय हैं। प्रत्येक प्रधाम काम्यत्व रहनेके कारण ये ४८ काम्य्र कहुलाते हैं। व्हेवाम्बर सम्प्रवायमें ४४ पय माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि अयोक नृक्ष, विहायन, छनत्रय जीर बमर इन वाद प्राविहायों के बोचक क्योंक नृक्ष, विहायन, छनत्रय जीर बमर इन वाद प्राविहायों के बोचक प्रयोक्ष हैं और पुणवृष्टि, मामच्यक, ट्रुप्ति और स्थ्याव्यति इन वार प्राविहायों के बोचक प्रमुदाय हारा निकाले गये प्राविहायों के बीचक चार नये वय और जोड़ दिये गये। इस प्रकार ५२ व्यक्ती संख्या वह जी गयी है। वस्तु इस स्वोचें ४८ पर है और मगवान ऋग्यमकी स्तुर्ति वर्णित हैं। ऋग्यमको आदिनाय या आदिदेव भी कहते हैं। भिक्त स्वोचोंमें यह सबसे प्राचीन स्वोच हैं। यह इस्त्याण मनिदर स्तोचके पहले ही जिल्ला गया है। करवाण मन्दिरमें करवनाकों जैदी जैयी उद्यान हैं, विद्या स्वाचान स्वाह है इस स्वोचमें मृति हैं। इस्त्याण मन्दिरमें मक्तामरकों करवनाकों श्रा एक्यन एव उन करवाचानों कुछ नयोनताका समावेश चमरकारपूर्ण ग्रीलीम पाया जाता है। मक्तामरमें कहा है कि सूर्यकों बात ही बया, उवकी प्रभा हो तालाबोंमें कमणीको विकित्त कर देती है। उत्ती प्रकार है प्रभी ! जावका स्त्री तो हूर हो रहे, पर आपका माम क्यम हो समस्य पायोको इस कर देता है। यथा—

आस्तां तव स्नवनमस्तसमस्तदोष, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति । दरे सहस्रकिरण: करते प्रमैव, पद्माकरेषु जळजानि विकासमाक्षि ॥ मक्ता० ९

कत्याण मन्दिरमे उक्त बोजकप कल्पनाका विस्तार पाया जाता है। कवि कहता है कि जब निवायमे कमलते युक्त तालावको सरस यागु हो तील आतपसे संतप्त पविकासे मर्मीमे रला करतो है, तब जलाबायको बात हो क्या ? इसी प्रकार जब आपका नाम हो संसारके तामको दूर कर सकता है, तब आपके स्तोचके सामर्थ्यका क्या कहना ?

भारतामश्विन्त्यमहिमा जिन सस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । तोबातवोऽपहतपान्धजनान् निदावे, प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिछोऽपि ॥इत्या० •

मकामरस्तोत्रकी गुणगान महस्वसूचक कल्पनाका प्रभाव और विस्तार भी कल्याण मन्दिरमें पाया जाता है। मकामरस्तोत्रमें बताया गया है कि हे प्रमो! खंप्राम में आपके नामका स्मरण करनेते बलवा राजाओं के दुब करते हुए चोड़ी और हाथियो-को मयानक गर्वेकों युक्त सैन्यदल उसी प्रकार नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेसे अन्यकार नष्ट हो जाता है। यचा-

वस्मानुरङ्गगजगर्जितमीमनादमाजौ वर्छं बढवतामपि भूगतीनाम् । डबाह्वाकरमयुखसिखापविद्धं, त्वस्कीर्तनात्तम इवाग्रु मिदासुपैति ॥ जपर्युक्त करपनाका रूपान्तर कत्याण मन्दिरकै ३२वें पद्यमें उसी प्रकार पाया जाता है, जिस प्रकार जिनसेनके पार्श्वान्युदयमें मेघदूतके पाद सम्निवेशके रहनेपर भी करपनाओं में स्थान्तर । यदा—

> यद्गर्जदूर्जितवनीवमदश्रभीमश्रश्यत्तिन्युसक्रमांसक्ष्वीरवारम् । दैरयेन मुक्तमथ दुस्तरवारि दश्चे तेनैव तस्य जिन दुस्तरवारि कृत्यम् ॥

द्वी प्रकार भक्तामरस्तीत्र के 'नित्योदयं दलितमोहमहान्यकार' (१८) का कत्याण मन्दिरके 'तृन न मोहितियात्तृतकोचनेन' (क० ३७) पर और 'त्वामामनित मुग्यः पर्म पुगावम् । (०० १३) घर चार्म पुगावम् । (०० १४) पर स्पष्ट प्रमाव स्थिकाई पदता है।

भक्तमरस्तीत वसन्तितिक वृत्तमे निबद्ध है। ब्रादि ती पंकर कायभरेवकी स्तुति होनेपर भी इसे किसी भी ती पंकरपर पटित किया जा सकता है। किब अपनी नम्रता दिललाता हुआ कहता है कि प्रमी! अस्पन्न और बहुन्युत विद्वानो द्वारा हैसी के पात्र होनेपर भी तुम्हारी मक्ति हो मुसे मुखर बनातो है, वसन्तमे कोकिल स्वय नहीं बोलना चाहती, प्रत्युत आग्रमंत्ररी हो उसे बलात् कूननेका निमन्त्रण देती है। यथा—

> अस्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासभाम स्वद्गक्तिरेव मुखरीकुरते बलान्माम् । यस्कोकिलः किल मभौ मधुरं विरोति तस्वारुष्ट्रतकलिकानिकरेकहेतु. ॥६

अतिसयोक्ति अलकारिये आराध्यके गुणोका वर्षन करता हुआ कबि कहता है कि है भववन् । आर एक अद्भूत जगत ककावी दोषक है, जिनमें न तेन है, न बातो और न भूग । पर्वतोको कम्पित करनेवाले बामुके झोके भी इस दोषक तक नही पहुँच सकते हैं, तो भी जगत्में प्रकाश फैजता हैं।

> निर्धुसवितरपत्रजिततैङप्र. कृस्स्न जगस्त्रथसिदं प्रकटीकरोषि । गम्यो न जातु सरुतां चिकताचळानां दीयोऽपरस्त्वसिस नाथ जगध्यकारा.॥१६

जन्त पद्ममे आदिशिनको सर्वोक्तस्य विषित्र दीपक कहकर कविने विदायोक्ति अर्लकारका समावेदा किया है। १७वें पद्ममें मी अतिवयोक्ति बहुत मुन्दर घटित हुई है। कवि कहता है कि हे मगवन ! आपकी महिमा मूर्यंते भी बढ़कर है, स्वीति आप कभी भी अस्त नहीं होते, न आप राहु सम्य है, न आपका महान् प्रभाव मेमोसे अद्य- रुढ होता है। आप समस्त लोकों स्वक्तको स्वयन्य क्यसे अवगत करते हैं।

यथा---

नास्तं कदाचिदुवबासि न सहुगम्यः स्वष्टीकरोषि सहमा युगवश्ज्ञगन्ति । नाम्मोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सुर्वातिशायि महिमासि सुनीन्द्र कोके ॥१७॥ आदितीयंकरको अद्भुत सूर्य कहकर अतिवयोक्तिका चमस्कार दिखलाया है। कविने सूर्यको राहुगम्य होनेका नियेष किया है; पर यह कविको भूल-सी प्रतीत होती है, क्योंकि सूर्य केंद्र द्वारा गम्य होता है, राहु द्वारा नही।

आदिजिनको बुद्ध, शंकर, घाता और पुरुषोत्तम सिद्ध करता हुआ कवि कहता है—

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धियोधास्य श्रञ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करस्वात् ।

भाराति भीर प्रिवमार्गविभेविभागात् व्यक्तं स्वभव सगवन् पुरुवीचमोशित ॥१५॥ किव न्नाराज्यकी जितिन्द्रयदाका चित्रण करता हुवा कहता है—प्रत्यक्षालकी वायुषे पर्वत चलायमात हो जाते हैं, पर मुमेरु किचित् भी चलायमात नहीं होता। इस प्रकार देवापनाओं के रूप-लावणको देवकर लक्ष्मि-मृति, देव-दानव बादिके चित्त चलायमात हो जाते हैं, पर आपका चित्त रंचमात्र भी विकारसे गुक्त नहीं हुवा। बतः इत्यिय जरी होनेसे आप महान वीर हैं।

चित्रं किमत्र यदि ने त्रिद्वाञ्चनामिनींत मनागिर मनो न विकासमार्गम् । कत्यानकाल्यासमा चित्राचकेन कि मन्दराद्वितास्य चकित कदाचित्र ॥५५॥ उपमाका चमत्कार दिखलांते हुए किवने तृतीय प्रतिहार्यं चामरके वर्णयमे आराज्यको 'पातकोम्भ सुरगिरींदर्य' कहा है। बताया है कि हु यभी ! देवो हारा चेद्र न कोरते समय आपका मुक्कार मार्थक सुक्कार कार्यक स्वाप्त के स्व

दवंत जनसे मेरवर्षंत शीभित होता है। कुन्दाबदातचळचामरनाहश्रोमं विभावते तव बद्यः रूळचीतकान्तम्। उद्यप्त्रशाङ्कश्रचिनसंस्वारिचारसुष्पेस्तरं सुरगिरंदिव सातकीम्मम् ॥३०॥

कित बाराप्यका महत्त्व बतकाता हुवा कहता है कि वो बापके इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसके मत हायो, सिंह, बनामिन, सींप, युड, समृद्र, क्लोबर और बन्यन बादिसे उत्पार हुवा भय नष्ट हो जाता है। आपके भनतको किसो भी प्रकारका वय-बन्यनव्यत्रव्य कष्ट नहीं सहत्त करना पहता है। बडोसे बडो बेडियों और विपतियाँ विलोन हो जाती हैं—

सर्गद्विपेन्द्रस्याराजद्वानकाहिसंमानवारिश्रमहोद्द्यक्यनोर्थ्यम् । तस्याञ्ज नासपुरवाति सर्व सियेव सरतावर्के स्तक्षमिसं स्तिमानधीते ॥४०॥ कविने इस स्तोत्रको 'दिव्यवर्गविषवृत्या सर्जे कहा है। यहाँ स्त्रेयमूनक रूपक है। इस प्रकार यह स्तोत्र काव्य गुणोसे मोध्यत है।

# विवापहार स्तोत्र

भस्तिपूर्ण ४० पद्योकः यह स्त्रोत्रकास्य है। इसमें ३९ उपजाति और एक पुष्पितादा इस प्रकार ४० पद्य है। भौडता, गम्भोरता और अनुठी उम्तियोके लिए यह र काम्याना, समुगण्डाक, निसंसमापर, मन्यई, सद १६२६ ई०, ४० २२-२६। काम्य प्रसिद्ध है। इस काव्यके रचिया महाकवि वर्गवय हैं, इनका समय ८वी सती है। जीवन परिचय और समयनिर्णयके समयनम्य 'सम्बानकाम्य' शीर्षकमें लिखा जा पुक्त है। इस स्तोन काव्यपर वि॰ सं॰ १६वी सतीको निज्जी पार्वनायके पुन नाग-चन्द्रकी संस्कृत टीका प्रसिद्ध है। अन्य सस्कृत टीकाएँ भी पार्यो जाती हैं। किवचन्ती है कि इस स्तोनके प्रभावते सर्पीवय दूर हो जाता है। इस सम्बन्धमें एक कथा भी मिक्रसी है। नवीन विषयोंकी कल्यना एवं दुशतन इतिवृत्तोका नवीन रूपमें प्रस्तुती-करण इस स्तोनको भीतिक विशेषदा है।

### विषय और समीक्षा

इस स्तीत्रमें आदिपुरुष तीर्थंकर ऋष्यभेदेवकी स्तुति की यायी है। किवने तीर्यंकर अविवरय गुणीका वर्णन किया है। भगवान ज्ञायप्रदेव सृष्टिके कर्ता नहीं है, फिर भी उनका स्वतन करनेते हु ज, सारिद्रम, योक एवं सर्पिय आदि दूर हो जाते हैं। किव आरम्भमें हो विरोधाभास अकंकार ह्यारा आराध्यके गुणीका विवेच चन करता हुजा कहता है—"आप भक्ति क्यों स्वित होकर भी सर्वव्यापक है, समस्त व्यापारोंके जानकार होनेपर भी परिवहसे रहित है और दीर्घाय वाहे कि आसम्प्रदेशों के अपेक्षा वर्षने सहत हो कि आसम्प्रदेशों के अपेक्षा वर्षने सहत हो मिर ही ही स्वेच होनेपर भी आम्म के अपेक्षा वर्षने स्वत्य हो है। इसी प्रकार भी सम्पूर्ण आयापारों के जाननेवाला है, वह परिवह रहित कैसे हो सकता है? यह विरोध है। इसका परिहार यह है कि समस्त परायों के स्वामिक अथवा वैभाधिक परिवर्तनों को जानने हुए भी कमीं के सम्बन्ध रहित है। इसी प्रकार दीर्घाय है हित समस्त परायों के स्वामािक अथवा वैभाधिक परिवर्तनों को जानने हुए भी कमीं के सम्बन्ध रहित है। इसी प्रकार दीर्घाय होगेगर भी अस्ति के सारण जराते रहित है। स्था प्रकार दीर्घाय होगेगर भी अस्ति के सारण जराते रहित है। स्था प्रकार दीर्घाय होगेगर भी अस्ति है। स्वी प्रकार दीर्घाय होगेगर भी अस्ति के सारण जराते रहित है। स्था प्रकार दीर्घाय होगेगर भी अस्ति के सारण जराते रहित है। स्था प्रचार स्वामां है स्वि प्रकार दीर्घाय होगेगर भी अस्ति के सारण जराते रहित है। स्था प्रचार स्वी प्रकार दीर्घाय होगेगर भी अस्ति स्वामां के जीतने के सारण जराते रहित है।

स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त्रव्यापारवेदी विनिवृत्तमङ्गः । प्रवृद्धकाळोऽप्यजरो वरेण्यः पायाद्वायाग्युरुषः पुराण ॥१॥

कवि स्तोत्र प्रणयनमें अपनी अस्पन्नताका वर्णन करता हुआ कहता है कि मैं आपके अनन्त गुणोंका प्रतिपादन करनेमे असमर्थ हैं. किर भी इस दृष्टिने आपको स्तुति करता हैं कि जिस स्थानपर भूषंका प्रकाश न पहुँचे, उस स्थानपर दीपक भी तमका उच्छेदक होता है, अत. महान् व्यक्तियोके द्वारा स्तुति न होनेपर भी मैं आपकी स्तुतिमें प्रवृत्त हुवा हैं।

परैरचिन्त्यं युगमारमेक. स्तोतुं वहन्योगिमिरप्यशस्य: । स्तुत्योऽद्य मेऽसी वृषमो न मानो किमप्रवेशे विशति प्रदोपः ॥२॥

आगे कहता है कि स्तवन न कर सकनेके कारण इन्द्रको स्तुति-विषयक अपना अभिमान छोड़ना पड़ा, पर मैं इस उद्योगसे पृषक् नहीं हो सकता हूँ। तत्याज शकः शक्नाभिमानं नाहं त्यक्षामि स्तवनानुबन्धम् । स्वस्पेन बोधेन ततोऽधिकार्यं वातायनेनेव निरूपयामि ॥३॥

किय आराज्यको 'बालवैय' का स्थक देकर कहता है कि त्रिस प्रकार बच्चे अपनी अज्ञानतार्क कारण नाना प्रकारके रोगोसे आक्रान्त हो जाते हैं, पर बालवैय उन बच्चोंको अपनी चिकिरसा द्वारा रोगते मुक्ति करा देता है, वह शिषुओं के अपरायोका लेखा-जोशा नहीं करता। इस प्रकार आप भी प्राणियोंके अपरायोकों ओर नहीं देखते हैं, बेल्फि उन्हें जन्म-जराके कहोसे मक कर देते हैं।

भगाधतारुधे स यतः पयोधिमॅरोश्च तुङ्गाः प्रकृतिः स यत्र । द्यावाप्रथिस्योः पृथुता तयैव, स्याप स्वदीया भवनान्तराणि ॥८॥

उक्त पद्यमे ऋयमको गम्भीरता समुद्रके समान, उन्नत प्रकृति मेरुके समान और विशालता आकाश-मृष्ट्योके समान करूकर कविने उनको लोकोत्तर महिमाका चित्रण किया है। इस पदामें व्यजनावृत्तिसे आराध्यकी गुणातिशयता प्रकट होती है।

कि अपने आराध्यमे मणि, मन्त्र, औषिप, रत्न आदिसे भी अधिक सामर्प्य मानता है। अत. वह कहता है कि प्रभो ! आपका समरण करते ही समस्त कामनाएँ पुण हो जाती है, सभी प्रकारको स्थापियों नष्ट हो जाती है और विय-विकारादि भी नष्ट हो जाते हैं—

विषापहारं मणिमोषधानि, मन्त्र समुद्दिय रसायन च । भ्राम्यन्त्यहो न स्वमिति स्मरन्ति, पर्यायनामानि तवैव तानि ॥१४॥

आराध्यके उदारता गुणका विश्लेषण करते हुए किनने कहा कि प्रभी ! आप भनतको सभी पदार्थ प्रसान करते हैं। उदार चिन्नवाके दिर्घर मनुष्यते भी जो फल प्राप्त होता है, वह सम्पत्तिवालो कृपण पनावधीसे नही। बयोकि पानीसे सम्य पहनेपर भी पर्यतंसे नदियों प्रवाहित होती है, पर जलसे लवालव भरे रहनेपर भी समुदसे नही। पर्यंत उत्रत है, उसकी यह उच्चता हो गीरका कारण है।

> तुङ्गान्फलं यसदक्षिचनाच्च, प्राप्यं समृद्धान्न धनेदवरादेः । निरम्मसोऽप्यरचतमादिवादेनैकोऽपि निर्याति धुनी पयोधेः ॥१९॥

उपर्युक्त पर्यो भगवान्की तुंगताका बड़ा हो तुन्दर चित्रण किया है। संसारके समस्त पदार्थ कांत्रस है, सभीकी सत्ताके साथ विनाश जुड़ा हुवा है। बाप ही एक ऐसे हैं, जो जन्म-मरणसे रहित हैं। राष्ट्र पूर्वका, पाली कांत्रका, प्रव्यकालकी वायु समुद्रका तथा चिरहमाब संसारके मोगोका नाथ करनेवाला है, इस प्रकार जापने मिन्न सभी पदार्थ विनाश बीर उरफ्तिसे युक्त हैं।

> स्वर्मानुरकस्य हविर्मुजोऽस्मः, कल्यान्तवातोऽम्बुनिधेविधातः । संसारमोगस्य वियोगमावो, विपक्षपूर्वाम्युदयास्वदम्ये ॥२६॥

कवि भगवान्से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि प्रमो ! आपकी स्तुति, भोक, स्मृति, ज्यान और प्रगतिसे जोवोंको जमीष्ट फलोको प्राप्ति होतो है, अतः मैं आपको स्तुति करता हैं।

स्मुख्या पर नामिमत हि भक्ष्या, स्कृत्या प्रणत्या च ततो मजामि । स्मरामि देव ' प्रणमामि नित्यं केनाष्युपायन फर्छ हि साध्यम् ॥३२॥ इस स्तोत्र काव्यमे काव्यकलाका चमस्कार सर्वत्र दिललाई पडता है ।

# एकीभावस्तोत्रमं

इस स्तोत्रमे २६ पद्य हैं। २५ पद्य मन्दाकान्ता छन्दके हैं और एक स्वागता छन्दमें लिखित है। इसके रचयिता महाकवि वादिराज है। बादिराजके सम्बन्धमें पहले लिखा जा चका है। कविका समय ईस्वी सन ११वी बातो है।

एकीभावस्तोत्र भक्तिभावनासे समन्वित है। कवि स्तोत्रके आरम्भमे ही कहता है—

> एकीमावं गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धो, बोर दुन्वं मय-मवगतो दुनिवार करोति । तस्याप्यस्य स्विम जनग्वे मिक्तस्मक्तये चे-

> > ज्जेतं शक्यो सवति न तया कोऽपरस्तापहेत् ॥ १ ॥

हे भगवन् ! आपकी भक्तिंभे भव-भवमे दुःख देनेवाला कर्मबन्ध भी दूर हो जाता है, तब दूसरे जारीरिक सन्तापके कारण दूर हो जावें तो इसमें आश्चर्यकी बात ही क्या ?

भगवद्भक्तिके मनमे रहनेचे समस्त सन्ताप दूर हो जाते हैं। भक्ति द्वारा मानवको आरमवोध प्राप्त होता है, जिससे वह जैनन्याभिराम गुण्णाम आरमाधिरामको प्राप्त कर लेता है। कवि बादिराजने भगवानको ज्योतिकम कहा है। कविकी दृष्टिमं आराध्यका स्वरूप सीन्यर्यम्य मधुर भावते भरा हुआ है। आवाकी नवीन रिक्सयो उसके मानव-शितवयर उदित होती है। जीवनमें एक नवीन उस्लास व्याप्त हो जाता है। मिक्ति-विभोर होकर तम्मयत्वी स्थित ज्ञानेपर समस्त मगलेका द्वार खुळ जाता है। किव वादिराज इसी तम्मयताको स्थितिक वानेपर समस्त मगलेका द्वार खुळ जाता है। कवि वादिराज इसी तम्मयताको स्थितिका विस्तेषण करता हुआ कहता है—

भानन्दाभ् स्विपिठवदनं गर्गद् वाभिज्ञव्यन् , यद्भावतः व्यप्ति दशमाः स्त्रीत्रमन्त्रेमंबन्तस् । तस्यान्यस्तादिष च सुचिरं देहबस्मीक्रमप्याः विष्कास्यन्ते विविधविषमस्यापयः काद्रवेदाः ॥ ३॥

१ काव्यमासा, सप्तम गुच्छक, निर्णयसागर प्रेस, वन्वर्ड, सन् १९२६ ई०, ५० १७-२२ ।

अवर्षत्—हे भगवान् जो आयमे स्थिर वित्त हो तथा हर्षाञ्चलेसे वितालित गद्गद वाणी द्वारा स्तोत्रगाठ करता है, उसके समस्त रोग-बोक आदि दूर हो जाते है। यहाँ मिक्तिको तन्मयता हो समस्त सिद्धियोका कारण है।

भक्त भगवन्की बराबरी करता हुआ कहता है कि को आप है, सो में है। शिक्ति जै अपेशा मुझमें और अहिंकी आरामों कोई तारिक्क अन्तर नहीं है। अस्तर इत्तरा ही है कि भगवन, आप असो गुढ़ है, रत्वनय गुण विशिष्ट है, जबकि मेरी आराम अभी अबुद्ध है, रत्वनय गुणका केवल प्रवेश ही हुआ है, पूर्णता तो असो दूर है। बहा विख प्रकार दीपक ही लोको प्रज्वलित करनेके लिए अन्य दीपक ही लोका सहारा आवस्यक होता है, उटी प्रकार भगवन्। आरामगृद्धिके हेनु मुझे आपका अवलम्बन लेना है। यथा —

> प्राहुर्भृतस्थिरपदसुल ! स्वामनुष्यायतो मे , स्वयंपवाह स इति मिठकरगद्यते निर्विकत्या । मिथ्येवेयं तद्यि तनुते तृष्ठिमभ्रेषक्या, दाषारमानोऽन्यमिमतकज्ञास्यन्त्रसादाङ्गबन्ति ॥ ३७ ॥

वर्षात्—है भगवन् ! आपका ब्यान करनेसे मेरे मनमे यह भावना उत्पन होतों है कि जो आप है, सो मैं हूं। नयार्थ यह चूँदि निष्या है, चर्योक आप अविनासी मुलको आम है और मै अन्यभणके दुल उटा रहा हूं। तो भो मुझे आत्माके स्वभावका बोध कर अविनासी मुख आम करना है, इतने मानसे हो सन्तोष होता है। यह सस्य है कि आपके प्रसादके सदीय आत्माएं भी उच्छित एकको आप हो साती है।

कवि अपने आराष्यके अचिन्त्य महत्त्वको व्यक्त करता हुआ कहता है-

कोपावेशो न ठव न तव नवापि दंवः ! प्रसादां, ध्यासं चैतस्तव हि परमोपेक्षयंवानपेक्षम् । आज्ञावक्ष्य तद्रिष सुश्नं संनिधिवेंदहारी, स्वैतंम्तं सुवनतिङक ! प्रामवं त्वत्यरेषु ॥ २२ ॥

हे प्रमो ! आप वीतरागी होनेसे क्रोध और प्रसन्नतारे रहित है। आपका थिल विलक्ष्म तिरोध है, फिर भी ससार आपकी आशामें बलता है और आपको समीचता सबके बैरको दूर कर देती है। आप जैसा यह विज्ञाण प्रमृत्व संसारके दूसरे प्रमुजीमें नहीं पाया जाता। आप विषित्र स्वामी हैं।

भक्ति भावना और काव्यवमत्कारका एक साथ समन्वय करता हुआ कवि कहता है कि हे प्रभो ! आपका ध्यान करते समय आपका निवास मेरे हृदयमें रहता है, अत. यह मेरा वारीर स्वर्णमय बन जाय तो इतमे आक्वर्य ही क्या है। यथा—

> प्रागेवेह त्रिदिव मवनादेष्यता मध्यपुण्या-रपृथ्वीचक्रं कनकमयतां देव निन्ये त्वयेदम्।

घ्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट-स्तरिक चित्रं जिन वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि ॥ ४ ॥

कविने 'जानाखि त्वं मम भवसवे यच्च सादुक्व दुःखं' (११) में आरमसमर्पणकी भावना और 'प्रायदेवं तव नृतिपदैः' (१२) में पौराणिक आक्यानका स्मरण दिलाकर नमस्कारमन्त्रकी महत्ता प्रदर्शित की है।

स्तोत्रकी भाषा प्रौढ और परिमाजित है।

# कल्याणमन्दिर

प्रस्तुत स्तोत्र ४४ पढों में है। अन्तिम यद्य आर्यान्तमें गुम्कित है और शेष वसनतिकत्व छन्दमें लिखे गये हैं। इस स्तोत्रके द्यमिता हुमुदबन्द नामके लिखे हैं। इस स्तोत्रके द्यमिता हुमुदबन्द नामके लिखे हैं। इस स्तोत्रके हिस्त स्त्रीत्रके कई बातें स्त्रीत्रके कि इस स्त्रीत्रकी कई बातें स्त्रीत्रकी कई बातें स्त्रीत्रकी कई बातें स्त्रीत्रकी कई बातें स्त्रीत्रकी प्रस्त्रायके प्रतिकृत प्रवत्ती हैं। इस स्त्रीत्रमें अग्रीकृत्र, सिहासन, चमर और छन-त्रम ये चार प्रतिहासने वस्त्र की स्त्रम ये चार प्रतिहास कर्म कर्म ये चार प्रतिहास कर्म वस्त्र की स्त्रम ये चार प्रतिहास हो इस कि से सम्प्रदायके व्यवस्थित छोडे दिये हैं। अत. आठो प्रतिहासके वर्णनका प्राथा जाना सम्प्रदायके विपर्व है। इसरी बात यह है कि इस स्त्रोत्रमें इपामा प्रमृत्तनमात्रि स्त्राम (सम्प्रवाधक विपर्व है। इसरी बात यह है कि इस स्त्रोत्रमें प्राभारमभृतनमात्रि स्त्राम (सम्प्रवाधक विपर्व है। इसरी बात यह है कि इस स्त्रीत्रम विपर्व कि सम्पर्व (सम्प्रवाधक के अर दिगम्बर सम्प्रवासमें की अर दिगम्बर सम्प्रवासमें पार्वनाषको प्रोधकर महाचीरको छोड योव तेईस तीर्थकरोको निक्समं माना गया है और दिगम्बर सम्प्रवासमें पार्वनाषको स्त्रम करना मी स्त्रीत्र स्त्री स्त्रम माना गया है। अतः पार्वनाषको स्त्रीता वर्णन करना मी स्त्रीताष्ट साम्ब्रायक विषय है । अतः वर्णनका स्त्रीता स्त्रीता स्त्राम स्त्रानुयाणी कि सही हो सकता है। अतः वर्णना स्त्रीता स्त्रीता स्त्राम स्तानुयाणी कि सही हो सकता है। स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्राम सत्तानुयाणी कि सही हो सकता है। स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रानाम क्रानामी कि सही हो सकता है। सहता है स्त्रीता स्त्री स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीस स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीस स्त्रीस स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीस स्त्रीस स्त्रीस स्त्रीत स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीस स्त्रीस स्त्रीस स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीता स्त्रीत स्त

अब प्रस्त यह है कि प्रस्तुत कुनुदबन्द्रका समय क्या है? जैन साहित्यमें कई कुनुदबन्द्रोके नाम जाये हैं। पर इस स्तोत्रके रचियाता वे ही कुनुदबन्द हैं, जिनका प्राप्तार्य गुनरातके जयसिंह सिखराजको समामें वि० सं० ११८१ में स्वीतास्त्र बारि-देवसुरिके साथ हुआ था। सम्मदतः स्वेतास्त्र सम्प्रदामें इसके प्रचारका कारण औ

१. साहित्याचार्य पं० पत्रानान कृत हिन्दी अनुवाद महित, श्रीमन्मति कुटीर, चन्दाबाडी, सी० पी० टेक, बान्बई न०४, मस् १६४६ ई० में प्रकाशित ।

नम्मर नण्डः गत् १११८ रूप न नमात्रयाः । १ सिद्धसेनस्य रीक्षाकाते 'कुमुदचन्द्र' इति नामासीत् । सूरिपदै पुन 'सिद्धमेनदिवाकर' इति नाम प्रथे । तदा' दिवाकर' इति सरे सङ्गा ।

<sup>्</sup>न्य प्रकार राज पूर्व प्रकार ---प्रकाशकोय, सिंधी जैन झानपीठ, शास्तिनिकेतन, सत् ११३५ ई०, वृद्धवादि सिद्धमेन प्रकास, पुरु १६।

३, सञ्बेसि तबोकस्म, निरूषसम्गंतु बण्णियं जिलाण ।

नवर तु वर्श्वमाणस्म, सोवसमा मुणेयव्य । २०६ निम्नुक्ति-कत्र्याणमन्दिर, स्वाध्याय सदन खुरई, १६५ ई०, प्रस्तावना पु०११ पर उद्दक्षत ।

यही हो सकता है। प्रबन्धकोशकारने सिद्धवेनका अपर नाम कुमुदबन्द्र अंकित कर दिया है। प्रबन्धकोशसे पूर्व किसी भी बन्धने सिद्धवेन दिवाकरका नाम कुमुदबन्द्र नही मिलता है। शास्त्रार्थकी बटनाके आधापपर कल्यापमन्दिर स्वोत्रका रबनाकाल विश् सं० १२वी सवी होना चाहिए।

यह मकामर स्तोत्रकी समालोबनामे दिखलाया जा चुका है कि कत्याणमिदर-की रचना मकामरके पबनात हुई हैं। इस स्तोबकी यौजी मी सिडसेनकी यौजीके समान नहीं है। सिडसेनने दात्रियोकार्ए लिखी हैं, इस स्तोत्रमें २५ स्लोक नहीं हैं, इह है। यौजी भी सिडसेनकी यौजीकी जपेशा मिन्न हैं। बता: जुमूदबन्द्रका अपर नाम सिडसेन मानकर इस स्तोत्रका कहाँ सिडसेनको नहीं माना जा सकता है।

## विषय और समालोचन

इस काव्यमे भगवान् पार्श्वनायको स्तुति की गयी है। कवि भगवान्की भक्तिको समस्त दुखोका नाशक कहता है। यदा—

रवं नाथ ! दु खिजनवस्त्र छ ! हे शरण्य

कारुण्यपुण्यवसते ' विशिनां वरेण्य । मक्त्या नते मयि महेश ! दवां विधाय.

नाय नव्याः ५वनायवायः, दलांक्रोइङनतस्परतां विधेहि ॥ ३९ ॥

अर्थात्—हे स्याल्देव! आर दोनस्याल शरणायत प्रतिपाल, स्यानिधान, इन्द्रियिज्ञिता, योगीन्द्र और सहेस्वर है, अत सच्ची भक्तिसे नम्नोभूत सूझपर दया करके मेरे दुखाकुरोके नाश करनेमे तत्सरता कीजिए।

कविने उक्त पवमें बाराध्यके महस्य एवं शीलका विवेचन किया है। भगवान् पार्वमे कविने मक्तकी दृष्टिंग वल पराक्रमका बारोप कर उन्हें द्यानियान और शरणा-गतवस्सल विशेषण दिये हैं। बीतरागता प्रकट करनेके लिए इन्द्रियविजयो और योगीन्द्र विशेषण दिये गये हैं।

कवि दृष्टात्त।लंकार ढारा वतलाया है कि क्रोघरहित होनेपर भी आराध्यने कर्मवनको उस प्रकार नष्ट किया, जिस प्रकार तुषार सणमरमें कमलवनको नष्ट कर देता है। यथा—

क्रीधस्त्वया यदि विमो ! प्रथमं निरस्तो

ध्वस्तस्तदा वर कथं किल कर्मचौराः ।

प्लांषस्यसुत्र यदि वा शिशिरापि कोके,

नीखद्रमाणि विपिनानि न कि हिसानी ॥ १३ ॥

हें कोपदमन ! यदि आपने अपने क्रोधको पहले ही नष्ट कर दिया, तो फिर आपही बतलाइए कि आपने क्रोधके दिना कर्मकपी चोरोंको कैसे नष्ट किया ? अवदा इस क्रोकमे तुषार शीत होनेपर भी हरे-हरे वृक्षोधे युक्त बन-उपवनोंको नहीं जला देता है ?

उपमालंकारकी योजना द्वारा आराध्यका प्रभाव व्यक्त करता हुआ कवि कहता है—

हद्वर्तिनी त्वयि विमो ! शिथिङीमवन्ति

जन्तोः क्षणेन निविद्या अपि कर्मयन्थाः ।

सस्रो भुजंगममया इव मध्यमाग-

मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्द्रनस्य ॥ ८ ॥

अर्थात्—हे भगवन् ! जिस तरह मयूरके बाते ही चन्दनके वृक्षमे लिपटे हुए सांप डोले पड जाते हैं, उसी तरह जीवोके हृदयमें आपके आनेपर उनके कमंदिन्यन होले पढ जाते हैं।

कवि अपने आराध्यके शील पर मुध्य है, उसकी बृत्तियोका मेल होने लगा है। अत. वह यह विश्वास करता है कि भगवानुको भक्ति हो। विपत्तियोको चूर करनेवाली है। अत वह दृढ श्रद्धा व्यक्त करता हुआ कहता है—

खंतारको जिन ! कथं भविनांत एव,

खामद्वहान्त हृदयेन यदत्तरन्त ।

यद्वा इतिस्तरति यदब्धमेष नून-

मन्तर्गतस्य महत. स किछानुमावः ॥ १० ॥

हे प्रमो । जिस प्रकार भीतर भरी हुई बायुके प्रभावसे समक पानोमें तिरती है, उसी प्रकार आपको हृदयमें घारण करनेवाले पृथ्य आपके ही प्रभावसे ससारसमृद्र से पार हो जाते हैं।

कि कहता है कि हे भगवन् ! अनेक बन्ध-बन्धानरोसे आपके दर्शन में करता बना आ रहा हूँ, पर जमी तक मूले मोजसुबकी प्राप्ति नहीं हुईं। इतका कारण यही है कि मैंने भावपूर्वक अभी तक मक्ति नहीं की है। भावपूर्वक मक्ति करनेसे कमोंकी निर्जरा सम्भव है।

> भा≉िंगेंदोऽपि महितोऽपि निशेक्षितोऽपि नुन न चेतसि मया विश्वोऽसि सक्खा।

जातोऽस्मि तेन जनबान्धव ! दु खपात्रं

यस्मात् क्रिया. प्रतिफरून्ति न भावज्ञून्याः ॥ ३८ ॥

कवि भगवन्वरणोका ध्यान न कर सकनेके लिए पश्चात्ताप करता है— नि.संख्यसारशरणं शरणं शरण्यमासाध सादिवरिपुप्रथिवाबदानम् ।

स्वरशदपङ्कतमपि प्रणिधानबन्ध्यो बन्ध्योऽस्मि तज्ज्वनपावक हा हतोऽस्मि ॥४० स्तोत्र तरस, वैदर्भी शैलीमें निबद्ध किया गया है। भक्तिभावना प्रत्येक पद्यमे

पायी जाती है। छाछित्य और माधुर्य भी निहित है।

# चतुर्विशतिजिनानन्दस्तवन

इत स्तोनमं चौबीस तीर्यकरींकी स्तुति का गयी है। प्रत्येक तीर्यकरकी स्तुतिमं चार पण लिखे गये हैं, इत प्रकार कुल १६ पद्योमें स्तवन समाप्त हुआ है। स्तवन यस्ततिलका नृत्ममं निबद्ध किया गया है। इसके रचियात पण्डित मेदविजय गणि है। कविके सम्बन्धमं निम्मलिखित प्रशस्ति उपलब्ध होती है।

'सबत् १६६२ वर्षे तपागच्छापिराज भट्टारक श्रीहरि विजयसूरीदवर पहा-लकारभट्टारक श्रीवजयसेनसूरीन्द्रराज्ये पण्डित श्रीजानन्द विजयगणिवरणकमलालिना विरचिता चिरं नन्दत् ।'

स्पट है कि पण्डित मेर्राविजय गणि पण्डित आनन्दविजय गणिके शिष्य ये और विक्रम सबत् १६६२ में वर्तमान ये। मेर्राविजयको शिष्य परम्परामे स्वायणविजय, ज्ञानविजय, वृद्धिविजय, नयविजय, शुभविजय और प्रेमविजयके नाम निरुते हैं। बतः कविका समय १७वी शती हैं।

इस स्तोत्रपर कवि द्वारा विरक्ति अववृत्तिकाभी उपलब्ध है। स्तोत्रक्रममें प्रत्येक तीथंकरको स्तृति एक पवने पायी जाती है, पद्मात् सामान्य जिनस्तृति, प्रवचन परिचय और किमी देवी को स्तृति अंकित कर चार पदोसे स्तृतिकां समाप्त किया गया है। कई पद्म कान्यकलाकी दृष्टिसे सुन्दर है। कि अजितदेवकी स्तृति करता हुआ उनके प्रवचनको अमृतपानके समाम सन्तेषप्रय बतालाता है। यह प्रवचनामृत समस्त प्राणियोको सुन्त देवाला है। यह प्रवचनामृत समस्त प्राणियोको सुन्त देवाला है। यह प्रवचनामृत समस्त प्राणियोको सुन्न देवेबाला है और मृत्तियोके चारित्रको वृद्धि करनेवाला है—

पीयूषपानमिव तोषमशेषपुसां निर्मायमुष्चरणकृट् भवतो ददानम् ।

ज्ञानं जिन ! प्रवचन रचयस्वनस्य निर्मायसुरुचरणकृदमनतो ददानस् ॥०॥

इस स्तृतिके सन्दर्भने कवि 'अजितकला' नामक देवीकी स्तृति करता हुना, जनसे समस्त पायोको नष्ट करनेकी प्रार्थना करता है। यह नृतनारी देवी कस्याणक्यी कम्पलको उत्पन्न करनेवाली है, करोड़ी व्यक्तियोका मगल करती है, सुख देती है और विपत्तियोको नष्ट करती है। यथा—

श्रेय परागनिकर्ना नयतां नवाझी.

सा मे पराजितबला दुरितानि तान्तम् । कल्याणकोटिमकरोन निकरे नराणां

सा मे पराजितवता दुरिता निसान्तम् ॥८॥

•

१ आगमोदय समिति, सम्बई, सन् १६२७ ई० में अवसूरिका सहित मुदित ।

२ वही, भूमिका, पृ० /६ पर मुद्रित प्रशस्ति ।

# सप्तम परिवर्त

# संस्कृत जैन काञ्योंका आस्यन्तरिक

- (क) संस्कृत जैन काज्योको पृष्ठभूमि (ख) संस्कृत जैन काज्योमें निरूपित काम, सौन्दयं और प्रेमतत्त्व
- (ग) ज्योतिष एवं शकुन तत्त्व
- (घ) राजनीति-तत्त्व
- (ड) धर्म और दर्शन तस्व
- (च) शिक्षा और संस्कृति
- ( छ ) चार्वाक दशंन समीक्षा (ज) तत्त्वोपप्लववाद समीक्षा
- ( झ ) सर्वज्ञसिद्धि समीक्षा
- ( त्र ) न्याय-वैशेषिक और सांख्यदर्शन समीक्षा
- ( ट ) उपसंहार—जैन काव्योंका तुलनात्मक विवेचन
- (ठ) जैन कवियोंकी देनका अन्तिम निष्कर्ष

# उपेक्षित संस्कृत कान्योंका अन्तरंग अनुश्रीलन

संस्कृत जैन काम्योंके अन्तरंग स्वरूपके परिज्ञानके हेतु इन कार्थ्योंके रचना-कानके सममकी राजनीतिक जीर साम्कृतिक पृष्टभूमिकी जानकारी प्राप्त कर केना बावस्यक है। गृत सामाज्यके पतनके अनन्तर कान्यकुष्टन जीर वकसी दो प्रमुख साम्बित्यक केन्द्र निर्मित हुए। कान्यकुष्टन बाण ( खातवी साती ) से केक्त नैयम्बल श्रीहर्ष ( बारहुवी साती ) तक काम्य प्रण्यान और विद्याका केन्द्र बना रहा। कान्य-कुक्तके कुछ नरेता स्वय भी कवि ये, अतः उनके सही सम्य-समयपर बाण, मयूर, वाक्यतिराज, अवमृति, राजवीवर अमृति वैदिक पान्तुगायो कवि राजाञ्यय प्राप्त करते रहे। वक्तमी तो बाह्यण, बीद्ध और जैन संस्कृतिका एक बड़ा केन्द्र या। वोनी परदेक ह्रेनच्यांगके अनुदार वक्तमीचे कई सी संपाराम ये। इत्तियक वर्णनीते यह प्रमाणित है कि वक्तमी शिला और साहित्यका केन्द्र या। वस्तिन द्वितीय ( सन् ४८० ई॰ ) के सानव्यवस्य बताया गया है कि उसका पिता गृहसैन संस्कृत, प्राकृत और अपभंश भाषाओं में प्रस्थ पत्ता करनेने निपूण या।

जैनवर्मका उत्थान मनवमें हुना, पर इसकी प्रवृत्तिक केन्द्र दिलाण भारत, 
प्रजबिमी, मधुरा और बलभी जत्यन्त महत्त्वके से। दिलाके राजवंशीमें करान, 
गंग, होस्यल, राष्ट्रकृट और बालुक्य वंशके नाम प्रिक्टि है। इन राजवंशी के नामीपियोको राज्यालय तो दिया ही, साव हो जैनवर्मकी प्रतिष्ठाके हेतु जैनवरिवर वनत्यसे 
और मिन्दाके प्रवणके निम्त भूमिदाल दिया। कदनवंशके सान्तिमाके पून मृगेष 
द्वारा अपने राज्यके आठवें वर्धम यापनीय, निर्मय और कूर्यक मृनियोको भूमिदान विये 
जानेका उत्तरेख है। अभिलेखीरे अवगठ होता है कि मृगेशके पुत्र रविवस्ति प्रापनीय 
संपके प्रसुख आवार्य कुमारदत्तको पुरुखेटक सामदानमें दिया गया था। इस ति तर्द्ध 
करदम वंशकी द्वारा शालाके युवराज देवदमीने भी यापनीय संपको कुछ क्षेत्रीको साव 
देकर सत्कृत किया था।

गंगवंगके गुरु जैनाचार्य छिहनन्दिने इस राजवंगकी स्थापनामें बड़ी सहायता की यी। गोम्मटलारल्तिके कर्ता जनसम्बन्ध न्या प्रेशक्यकलातिने भी अपने प्रम्यकी उत्था-निकार्ष या वादका उत्लेख किया है। सर्वावंतिह्न नायक उत्याने प्रमुख्य प्रस्ताव उत्लेख किया है। सर्वावंतिह्न नायक उत्याने प्रमुख्य में गंगनरेस मार-सिंह्क विषयमें कहा जाता है कि उन्होंने अनेक वहे युद्धोंने विजय प्राप्त कर नाना चुर्गोंको जीत अनेक जेन मन्दिर और स्तम्मोंका निर्माण कराया था। अन्तमे अजितवेन महुरक्के समीय कंगपुर्य संस्केखना विषये मरण किया था। अन्तमे अजितवेन महुरक्के समीय कंगपुर्य संस्केखना विषये मरण किया था। गाम्पट्रस्के उत्तरा-प्रिकारी रायकल्ड (बहुर्य) के मन्त्री तथा नेवापति वीर चामुण्डरसम्बे प्रयापकल्यों का स्वावंति निर्माण करायी और गोम्मट्रस्वरक्षे विकारमुक्तिका उद्यादन कराया, जो प्राचीन भारतीय मृतिकलाको दृष्टिस अनुप्य है। " चामुक्यात्रका उत्यादन कराया, जो प्राचीन भारतीय मृतिकलाको दृष्टिस अनुप्य है। " चामुक्यात्रका उत्यादन वती होने साथ केवत्रीका भी पनी था। उत्तने चामुक्य राय नामकपुर्य तकवारक वती होने साथ केवत्रीका भी पनी था। उत्तने चामुक्य राय नामकपुर्य तकवारक क्षा मार्यात्र सिक्ष है।"

जैन काव्य एवं साहित्यके प्रययनमें सह्योग देनेवाले राजवंगोंमें राष्ट्रकृट वेषका भी महत्त्वपूर्ण स्वान है। गोवित्य तृतीयके यहवातृ हस वयाने ब्रमोणवर्ष राजा हुए, जिन्होंने लगमम यन ८१५ ई० से सन् ८७७ ई० तक राज्य किया। हस्त्तेने अपना यन ८१५ ई० से सन् ८७७ ई० तक राज्य किया। हस्तेने व्यप्ति राज्यानी नासिककों छोड मान्यवर्धने स्वापित को इत्तेन समयमें जैन साहित्यकों व्यप्ति समुद्धि हुई। क्योपवर्षित नामक टिका हस्त्तेन तामक पीण प्रत्य क्या हाति है। महावित्र वाक्तरायनकों अगोपवृत्ति नामक टीका हस्त्तेन तामक राण्या प्रत्य क्या हिला है। महावित्र किया हमें इत्तेन राज्यमे गणिततार संबद्ध नामक गणित प्रत्य क्या किया हिं। इतके उत्तरायिक प्रत्यक्ष नामक पीण प्रत्य क्या हमित्र के उत्तर प्रत्यक्ष स्वाप्ति किया। सीमदेवने वस्तुत्विवाका जुदारत निर्द्धान प्रवासिकक नामक चार्य प्रत्यक्त कामक स्वाप्त स्वया किया। सामदेवने समुक्तियाका जुदारत निर्द्धान स्वाप्ति सम्पर्धक महाकवित्र जुन्यन निर्द्धान स्वाप्ति सम्पर्धक मायामें सहाप्त्र वित्र स्वया क्या । स्वर सम्पर्धक सामक सम्प्र्य निर्धान सम्पर्धक सहामकि स्वर्प्त स्वर्पत स्वर्पत स्वर्पत स्वर्प्त स्वर्पत स्वर्य स्वर्पत स्वर्पत स्वर्पत स्वर्पत स्वर्य स्वर्य स्वर्पत स्वर्य स्व

बालुक्यनरेश पुरुकेशी (द्वितीय) के समयमें जैन कवि रिवकीतिको संस्कृत कम्पकरूमें कालियास और भारविके समान पटु बतलाया गया है। लक्ष्मेश्वरसे प्राप्त अनेक बानपत्रोंमें बालुक्य नरेश विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वारा कैन

**१. जैनकिलालेळ संग्रह प्रथम भाग, मा० दि० जेन ग्र**०, बम्बई, वि० स० १६८४, भूमिका, पृ० **७२ ।** २. बडी: प० ७२ ।

वंकापुरवोल् अजितसेन अट्टारक श्रीपादमन्त्रिधियोल् आराधनाविधिष्ममुख्दे - नहीं, हिा० ले० १८(४६)।
 कॅं कीरासास जैन, भारतीय संस्कृतिमें जैनधर्मका योगहान, भागान, सन् ११६२ ई०, प० ३८।

क काण हाराजाचा जन, मारताय सरकृत्वम जनवमका यागदान, मापान, सन् ११६२ इ०, पृ० ३ ४. जैन सिद्धान्त भास्कर, जारा-भाग १३, किरण १, गोम्मटेश प्रतिन्ठापक, पृ० १-६।

<sup>4.</sup> संस्मतां स्वममोधवर्षवृपतिः पुतोऽहमकोश्यलम् ।

स श्रीमास जिनसेनपुज्यभगनत्यादो जगन्यङ्गम ।

८. रेड्डोस अभिनेख प्या, ३७।

बाचार्योको दान विये जानेका उल्लेख है। ग्वारह्वी घतान्त्रीमें दिलिणभारतमें जब पृतः 
चातृस्य नरेखोंका वैभव बढ़ा, तो अनेक जैनकवि और बीनाचार्योके इस बंधके राजाजीने 
प्रमय प्रदान किया। परिचयी चाजुन्यवंशके संस्थापक तैकपने कप्नह भाषाके जैन कवि 
रन्नको आभय दिया। तैकपके उत्तराधिकारी सत्याध्यनो जैनमूनि विमलचन्द्र पण्डितदेवको सपना गृढ सनाया। इस व्याके जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रयम और 
विवीय तथा विक्रमादिल गुँचच्जे कियने ही जैनकवियोंको प्रोत्याहित कर साहित्य 
सुजन कराया।

होयसल राजवंजको स्थापना एक जैनमुनिके निमित्तसे हुई थी। विजयादित्य नरेकके राज्यकालमे जैनमुनिन बर्द्धमान देवका शासन प्रवन्धम बहुत बहा हाय दशा है। होयसलोंका मूल निवासना निवस्त्रीयाद्यर मुदाने दालुकेसे स्थित कंपांविष्याकच्यर नगर था। यह खान पहलेसे हो जैनमंका केट था। यहाँ जैनावार्य मुनाद वर्धमानका निवासीठ वर्तमान था, जिससे कनेक मुहस्य, त्यापी और मुनि शिवा प्राप्त करते थे। सह नामक व्यक्ति, जो कि चालुक्योके साधारण श्रेणीके सामन्तका पुत्र था, दन्हीं आवार्योक पास करता था। सज्मे ही इस वंशके राज्यका विस्तार किया और मुगत वर्धमान वनके धर्मपुर एथं राजयुष्ट थे। इस वंशके प्राप्त कर्मपान वनके धर्मपुर एथं राजयुष्ट थे। इस वंशके प्राप्त कर्मपान वर्कसान सहसीट पिष्ट वर्षस्त प्रमुत वर्षमान वनके धर्मपुर एथं राजयुष्ट प्रमुत वर्षमान वनके धर्मपुर एथं राजयुष्ट पर स्त्री जुन विद्वासोंको सम्मानित किया तथा राजायय देकर साहित्य स्वाके क्षित्र प्रोत्साहित किया।

उपर्युक्त प्रसिद्ध राजवंशोके अतिरिक्त दक्षिणके अनेक छोटे-मोटे राजाओं ने भी जैनसमेको सबल प्रदान किया।

भुजबल सामन्तर ने अपनी राजधानी चोम्बुचवर्गमे एक जैनमन्दिर बनवाया और अपने गुरु कनकमन्दिको उस मन्दिरके संरक्षणार्थ एक प्रामका दान दिया। बीर सान्दरके मन्द्रों न नुकरसको ई॰ सन् १०८१ के एक शिकालेकमें जैनमम्बा संरक्षक कहा है। दिकालान्दरके जीमकेलोंमें बताया पया है कि १२वी शती तक राजा, सामन्त, मन्त्रों, तेठ, साहुकार, सेनापित, रानियाँ आदि समीने 'जैनवर्म' और 'जैनसाहित्य'की समृद्धिमें योगदान दिया है। अतः दक्षिण भारतमें जैनो हारा संस्कृत काव्यके सुवनका पर्ण बातावरण वर्तमान था।

१, ढॉ॰ ज्योतित्रसाद जेन, भारतीय इतिहास एक इडि, भारतीय झानपीठ काशी, सन् १६६१ ई॰, वॅसिण भारत तथा डॉ॰ डोरासास जैन—भारतीय सस्कृतिमें जैनधर्मण, योगदान, ५० ४१ ।

सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें जैन जायमके अंगीयांग आदिके ४५ प्रन्य संकित्त किये गये, जिन्हें स्वेतास्यर दरस्यामे सर्वोधीर प्रमाणमृत माना बाता है। वलमीके जैनाचारी-में मस्ल्यायी नामके एक महान् आचार्य हुए है, जिन्होने द्वादशारनयकक नामक जैन न्यायका एक अंग्रे प्रन्य जिला है।

सीर्थकल्पके कर्ता जिनम्मसूरिते लिखा है कि सिन्धसे आये हुए अरबों द्वारा बरुमीका पतन हुआ। अरबोका यह अस्तिम आक्रमण था, जिसने बरुभीके गौरवको सर्वाके लिए लग्न कर दिया।

बलमीके पराजयानन्तर उसका स्थान पहिचमी भारतके मुख्य नगरके क्यमें जणहिलवाड़ने के लिया और वह पन्द्रह्वी सदी तक यह सम्मान प्राप्त करता रहा जबकि जहमदाबादने इसे पदम्युत कर दिया।

प्राचीन समयमें गुजरातने अणहिलवाइके लिशिक्त भिन्नमाल या श्रीमाल नामका नगर गुजरीका रहला प्रमान नगर वा । इत गरासे जैन विचाका बहुत प्रमार वा। विद्विषिका 'उपियित सवप्रयंत्रवा' नामक प्रग्य ६० सन् ९०६ में इसे नगरमें अनामत हुवा है। इस रूपक रूपामें जैन साहित्यकी यमें कवारो की अपने उत्तर विख्यस्पर लहुक गयी है। ६० सन् ७७८ में चयोजन मुक्ति जावालीपुर मारवाइके आधुनिक जालोरोम कुवलवामाला नामक प्राकृत प्रत्यको रचना की है, जो भिन्नमालक बहुत ही विकट है। उद्योजन सुरित जातिक देवनुम नामके आचार्यको भी ज्याना गुठ लिला है। देवनुम महाकवि ये, इनके विच्य शिवचन्द्रते श्रीमालको अपना स्वाम क्षान वहा । देवनुम महाकवि ये, इनके विच्य शिवचन्द्रते श्रीमालको अपना

जिल्लामालके पतनको अनेक शिवयो पूर्व हो सन् ७४६ में चावडा वंगके वनराज द्वारा उत्तर गुजरातको सरस्वतो नदीके तीर स्थित लाखाराम नामक प्राचीन गाँवमें व्याहिलवाइ बसा दिया गया मा । अगहिलवाडामें राज्य करनेवाले चीलुक्यवाध्या प्रयम राजा मुलराज बहा दोनानो और दूरदर्शा लावक था । इसने चावहीसे प्राप्त की गयी छोटी-सी रियासतको गुजरातका कर दे दिया । अगहिलवाइ पाटणमें गुजरात साझाव्या स्थापनाके करात्तर उत्तर गुजरातके प्रदेशमें विशेष रूपते जैन विद्वानो और कविचो द्वारा साहित्य रचना होती रही ।

११वी धतीमें घानिसूरि और नेमिचन्द्रने उत्तराध्ययनको विशास टोकाएँ लिखी। हेमचन्द्र और उनकी शिष्यमण्डलीने ब्याकरण, काब्य, नाटक एवं नाटपशास्त्र-पर ग्रन्थोकी रचना की। " आवार्य हेमचन्द्रके समकालिक कवि और विद्वानोमें सिद्धराज

१. स्मिथ-अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, आक्सफोर्ड ११२४ ई०, पु० ३१४-१४ १

वेलें—कॉ॰ भोगीलाल ज॰ साण्डेसरा—महामात्य वस्तुपालका 'साहित्य-मण्डल और संस्कृत साहित्य-में उसकी देन', पु० ६-१० ।

श. पारेल, हीरालाल त्रिभुवनदास—बसन्तरजत महोरसव स्मारक ग्रन्थ, अहमदाबाद १६४०, पृ० २७०-२७१ मैं प्रिनि जिनविजयका कुबलयमालापर लेख ( गुजराती )।

डॉ॰ भोगोत्ताल ज॰ साण्डेसरा द्वारा तिखित - 'महामात्व वस्तुपालका साहित्यमण्डल', पृ० १४ ।

के राजकिष प्राप्ताट वंशीय व्योपालका नाम प्रसिद्ध है। उसने सिद्धराजके द्वारा निर्मित पुत्रसिद्ध सहस्राणिय सामरकी प्रयस्ति लिखी थी, बिसका कुछ अंद पाटनके एक मन्दिरमें सिके पायानवश्यर सुदा प्राप्त हुआ है । वहनगरके गड़की प्रयस्तिक बन्धमें श्रीपाल कविका परिचय निम्न प्रकार मिलता हैं—

> एकाहनिष्पस-महाप्रवन्धः, श्रीसिद्धराज-प्रतिपश्चवन्धुः । श्रीपालनामा कविचकवर्ती प्रशस्तिमेतामकरोत्प्रशस्ताम् ॥

अीपालका पुत्र सिद्धपाल भी एक अच्छा कवि या । सिद्धपालका पुत्र विजय-पाल अच्छा संस्कृत नाटककार या । उसकी एक रचता 'द्रीगदी स्वयंवर' उपलब्ध है, जो मुलराजके द्वारा निर्मित विज्ञुचल्यावादमें भीमदेश द्वितीयको आजाते अचिह्नजाइमें सेला गया या । यदापाल कविने सन् ११७५१, १७७६ के कम्पमें मीहराज परप्रवस्त नाटकको रचना की । यह यदापालक इमारपालके उत्तराधिकारी अवयपालका जैन मन्त्री या। सारपादमें बनाये गते हुमारपालके मन्तिर हुमारिविहारमें महाबोरकी रचयात्राके ममय यह नाटक लेला गया या । इसमें राजा, हेमचन्द्र और विद्युक्त सेतिरिक्त सभी यात्र गुण-दोषोके प्रतीक हैं। इसकी संस्कृत आवस्तरकार्य और सरल हैं।

जगहिलवाडके सम्बन्धमं बताया गया है कि यहाँ विद्याको अनेक शासाओको शिक्षा देनेबाकी सन्न शालाएँ और मठ थे। बम्पायको और अप्येताओको निःशुक्क निवास, भोजन और बदश राज्यको ओरसे देनेकी व्यवस्था थो। इस क्षेत्रको विदर-विद्यालयके उपनिवेशका-सा रूप दिया गया था। प्रत्येक धर्म और सम्प्रदायके लोग बहुँ विद्यालयन करते थे।

तेरहवी सवीके पूर्वापंत्र मुनराठके घोलका नगरके राजाका महामन्त्री, बरवुपाछ वपनी साहित्य क्षेत्राके लिए प्रसिद्ध है। इनका नरनारायण महाकाव्य, सोसेयबरकी कोर्ति कोन्त्री और पुरयोत्सन, वर्तिवहका मुक्त संकोर्तन, वाक्यन्त्रत सवस्तिकास और उदयप्रमसूरिका धर्मान्यूय जैन साहित्यकी अमृत्य मणियाँ है, इनके प्रणयनका अय एक प्रकारत वस्तुपाछको ही है। स्व प्रकार नुकरातके कल्पो, अपिह्लवाड और पोलका जैन साहित्य विद्याके केन्द्र ये। निष्ठमाल पहले गुजरातमें वा, पर आवक्त राजस्थानमे है, यह भी जैन विद्याका पीठ सा। बस्तुपाछ श्रीमाल मिग्नपालके उद्मृत प्राप्याट जातिका ही या। इसने जैन काव्यके विकासमें अमृत्य सुद्योग प्रशान किया है।

१ आर० ती० मोदी, ७वीं ऑल इण्डिया जोरिएग्टत कान्क्रेन्स, मड्डौदाका विवरण, पृ० ६४१। २ प्राचीन लेखमाला, भाग १. सं० ४७।

डॉ० भो० ज० साग्डेसरा —महामाध्य बस्तुपासका साहित्यमण्डन और संस्कृत साहित्यमें उसकी देन, पृ० २१।

तिवागहोधर्मावर्धमुगध्यायस्थात्राणां भोजनाच्छादनादिसामप्रयोगेत ईश्वरेण कारितो रहेमचन्द्र-ह्याश्रय महाकाव्य टीका, ११७।

काव्यकी इस पच्ठभमिके विश्लेषणसे ही सामाजिक और सोस्कृतिक सिद्धान्त निष्पन्न होते हैं। अतएव समाज और संस्कृतिके विभिन्न पक्षोपर प्रकाश डाला जायेगा ।

### राजनोति और शासनतस्य

राज्य द्रमारे जीवनका महत्त्वपर्ण तथ्य है। इसकी आवश्यकता सामाजिक सम्बन्धोंको नियम्त्रित करनेके लिए होती है। वैदिककालसे हो राज्य और शासन व्यवस्थाका क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होने लगता है। समाजका जो दण्डधरका रूप है. बही राज्य है। समाजके कलात्मक, नैतिक और बाध्यात्मिक अभ्यदयसे भी राज्यका सम्बन्ध रहता है। कला, नीति, दर्शन, धर्म, अध्यात्म आदिके संरक्षणका कार्य मी राज्य द्वारा सम्पादित होता है। अतएव राज्यको मानवके हृदयमें वर्तमान सामहिक भावनाओंकी बेन्टीय अभिव्यक्ति मानना तर्कसगत है। समाज जब नियन्त्रणकी केन्द्रीय भ्यवस्था कर लेता है. तब राज्यका उदभव होता है। राज्यके मलमे अर्थ. सेना और शक्ति निवास करती है।

सस्कृत जैन काव्योमें स्फटक्यमें राजनैतिक विचार उपलब्ध होते हैं तथा लोककी स्थिति और मर्यादाकी रक्षाका परिज्ञान भी इन कान्योंसे होता है। महाकवि वनंजयने राजक्रमारोकी शिक्षाका निर्देश करते हुए (१) आन्वीक्षिकी, (२) त्रयी, (३) वार्ता और (४) दण्डनीतिका निर्देश किया है। आन्वीक्षिकी दर्शनशास्त्र है, इसमें आत्मज्ञान अपेक्षित है। त्रशीमें धर्म और अधर्मकी जानकारी प्राप्त की जाती है। वार्ता आधनिक अर्थशास्त्र है, संसार यात्राका यह आधार है। दण्डनीति अथवा राजनीतिसे सामाजिक व्यवस्थाओं और स्थितियोको जानकारी प्राप्त की जाती है। डौ॰ काशीप्रसाद जायसवालने दण्डनीतिको स्पष्ट करते हुए लिखा है--"The treatise on political theories and practical governance were originally called Danda-Niti or the Principles of Government \*"

आश्वीधिकी शिष्टजनाद्याति। शस्त्रवी च वार्तामधिकारकदेश्यः ।

बक्त प्रयोक्तश्च स दण्डनीति विदा मत साध विदासकार १-- हिसन्धान अ२४ ।

कौटिश्यके अर्थज्ञास्त्रमें भी-'आन्बीसकी त्रयो बार्ता दण्डनीतिश्चे'ति विद्या - प्रकरण १. अध्याय १. विदासमहोशः, सत्र १।

२ कृषिपशुपालये माणिज्यं व मार्ता । धान्यपश्चित्रस्यकृष्यविष्टिवदानादीपकारिकी । तया स्वचसं परप्रसं च बशीकरोति कोशदाण्डाभ्याम् ।--वही, १।३।१ ।

आन्वीक्षिकी त्रवीवार्ताना यौगक्षेत्रमाधनो दण्ड । तस्य नीतिर्दण्डनीति । अलग्धनाभार्था लम्भपरि-रक्षणी, राक्षितिषविधिनी, बृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च । द्विसन्धानको 'पदकौमुदी' टीकामें देवरभद्रने लिखा है-

व्यान्वीक्षित्रयारमविज्ञान धर्माधर्मी त्रयीस्थिती । खर्यानधीं त वार्तायाँ दण्डनीरयां नयानयौ ।- द्विसन्धान टीका अ२०।

g. Hindu Polity, Banglore, 1943, p. 5.

स्पष्ट है कि दष्यमीतिका अर्थ राजनीति शास्त्र है। काव्य प्रत्योमें राजकुमारो और सामन्त्रीको राजनीतिको शिक्षा प्राप्त करनेके निर्देश प्रायः सर्वत्र उपलब्ध हैं।

### राज्यके अंग

कि मुनिभद्रमूरिने राज्यको सर्ताग कहा है—"राज्यं न सर्ताभिदं विषये सर्माण पूंखां गुणकालवानाए" ( सानितापवरित २११२४)। राज्यके (१) स्वामी, (२) स्वामी, (२) स्वामी, (२) स्वामी, (२) स्वामी, (४) राष्ट्र, (१) दुर्ग और (७) वक में सात जंगा माने गये हैं। इन वहा अंगोंने राजा प्रमान होता है। राज्य कीर कर मंत्रों में आंगों और अंगका सम्बन्ध माना गया है। मन्त्री राज्यका नेत्र है, मित्र कान, कीय मुल, वेना मन, दुर्ग हाम और राष्ट्रको याद कहा जाता है। सोमध्यक्षिते नीति-वामामती हत्त्री अंगोको राज्यका ज्यादान स्वीकार विषय है।

### राजा

राज्यको उत्पक्तिक साथ ही राजाकी उत्पक्ति हो जाती है। जैन काव्योधें बणित पात्रोके अनुसार राजा प्रजाकी रक्षा और उसके कल्याणके लिए अपनी समस्त शित्त लगा देता हैं। बद्याप राजा प्रमुक्ता सम्पन्न स्वतन्त्र या, तो भी उसे अत्याचार या अन्यायने दूर रहुना पहता या। काज्योसे ऐसा एक भी उदाहरण नही आया है, जहाँ किसी राजाने प्रशांके उत्तर अत्याचार किया हो। राजा श्रीपेण श्रीवमीको सम-स्नाता हुआ कहता है—

> वाल्छन्त्रिभृतीः परमप्रमावा मोह्वीविजस्त्वं जनमारमनीनम् । जनानुरागं प्रथमं हि तासां निबन्धनं नीतिविदो बदन्ति ॥

> > --बन्द्रप्रम च० ४।३६

समागमो निर्ध्यसनस्य राज्ञ स्यारसंपदां निर्ध्यसनस्वमस्य ।

वश्ये स्वकीये परिवार एवं तस्मिन्नवश्ये स्यसनं गरीयः ॥ वही, ४१३७

येभवको इच्छासे तुम अपने हितेयो, समे-सम्बन्धियोको वीहा मत पहुँचाना । मीतिज आर्कियोको कपन है कि प्रश्नाको प्रसन्त एकना, अपनेपर अनुरक्त बनाना अवदा प्रशास स्पतानवत् व्यवहार करना ही वैभवका मुख्य कारण है। वो राजा विपत्ति रहित है, जेने नित्य ही सम्बत्ति प्राप्त होती है और जिस राजाका अपना परिचार वस्म वर्ती है, उसे कभी विपत्तियों नही आती। निष्कर्ष यह है कि परिवारके वश्ववर्तीन

१ स्वाम्यमास्य-सुद्राकोशराष्ट्रदुर्गभवानि च । 'सप्वाह्ममुख्यते राज्यं तत्र मूर्या स्मृत, नृष, ३ शुक्रनोति, मद्रास, सन् १८८२ ई० ११६१ तथा—'प्रकृतिषु सप्तासु स्थिति''—द्विसन्धान, २०११।

२. दुर्गमारमा सुद्रच्छ्रोजं मुख को हो वर्लमन ।

हस्तौ पादौ दुर्ग-रोप्ट्री राज्याङ्गानि स्मृतानि हि ॥—शुक्र० १।६२ ।

३ नीतिवाश्यामृत, सम्मई, अ०१७, २३। ६६

होनेसे राजाको अनेक विपत्तियाँ सहन करती पहती हैं। अतः परिवारको वधमें करतेके लिए कृतकता गुणका होना परम आवश्यक है। राजाके स्वरूपका विवेचन करते हुए महाकवि धरंजयने सिखा है—

द्विषो जगद्विलयमयान्न्यपातवत् न्यपेवत स्मरमपि संततीष्क्वया । गृहीतवान् करमप्रमित्ययाचितुं स्वजन्म यः समगमयत्परार्थताम् ॥

—हि० श१०

राजा संसार्क विनासके भयते अनुवाका संहार करता था। सन्तानकी इच्छाते काम-सेवन करता था, राजस्वको भी हुसरीको देनेके लिए प्रजासे लेता था, इस प्रकार जसने अपने जन्मको ही परार्थ कर रहा था।

उक्त विवेचनसे ज्ञात होता है कि राजामें निम्मिलिसित गुणोंका रहना सावस्थक है—

- १. वीरता और शत्रसंहार-शक्ति।
- २ इन्द्रियजयी, व्यसनसेवन रहित-आचार ।
- परोपकार वृत्ति—स्वामी, सला और गुरुजनके रूपमें व्यवहार<sup>१</sup>।

धनंबयने 'जियाय यहिवसरिमन्तराक्षय' (हि॰ रा११) में काम, क्रोप, सान, लोभ, हुएं और मद इन छह प्रकारके शत्रुओका विजयी राजाको कहा है। सैन्य शक्ति भी प्रवल होनी चाहिए।

राजा और प्रजाका सम्बन्ध तथा राजाके कर्तव्य

राजका अपरिमित्त शासनाधिकार रहनेपर मी उसे अहंकार और क्रोपसे बननेके लिए चेतावनी दो है। प्रश्नामें कर प्रहुण कर मी राजा उस धनको प्रजाके कन्याणके हेतु अयस करता था। राजा और प्रजाके सम्बन्धका विवेचन करती हुए कवि वीरनन्दीने और्षण द्वारा कहुलाया है—

धर्माविरोधेन नयस्व वृद्धि स्वमर्थकामी कलिदोषसुष्क ।

युक्तया त्रिवर्ग हि निषेवमाणो छोकद्वयं साधयति क्षितीद्याः ॥ चन्द्र०४।३९ वृद्धानुमस्या सकलं स्वकार्यं सदा विधेहि प्रहत्यसादः ।

विनीयमानो गुरुणा हि निस्यं सुरेन्द्रजीकां कमने नरेन्द्रः ॥ वही, ४।४०

पापाचरणरूप कांठदोषसे मुक्त रहकर बर्मकी रक्षा करते हुए अर्थ और कामको बदाना। जो राजा परस्पर अविरोध करने निवर्ग—धर्म, अर्थ और कामका स्वेवन करता है, वह लोक और परलोक दोनोंको बना लेता है। सावधान होकर बुद्ध—जान एव जनुभव वृद्धोंको आजासे राजकार्य चलानेवाला अ्वक्ति सब प्रकारसे अपना करसाण करता है। गुरु—गुरुवनोंको विनय करनेवालोंका इन्द्रके समान सदैव वैमय बदता है।

१. बोरनरदी—चन्द्रप्रभ ३१४ ।

राजाका यह कर्तव्य है कि वह प्रवाको गीड़ा गहुँचानेवाले कर्मचारियोंको रण्ड देकर शास्त्र व्यवस्था करे। जो राजकर्मचारी प्रवाकी अनुकूल सेवा करते हैं, उनका सान या पुरस्कार आदिके द्वारा अभिनन्दन करना चाहिए। इस प्रवास करते हैं, राजा प्रवा द्वारा प्रशंकनीय होता है और उसकी विमककीति सर्वत्र व्यास हो जाती है।

धर्मनाथके पिताने घर्मनाथको बहुत हो सुन्दर राजनीतिका उपदेश दिया है।
यह उपदेश कायमरीमे निकरित शुक्रनाथके उपदेशके समान ही कर्तम्म और अधिकारका
विवेक सिख्यानेत्राला है। बताया है—'राज्यपदका राक सुख है, वह सुख कामके
उपत्यन्त होता है और काम अर्थ है। उपति तुम इन दोनोको छोड़कर केवल धर्मको
दण्डा करते हो तो राज्य धर्म है। उपति जण्डा तो यही है कि वनको सेवा की जाये।
जो राजा अर्थ और काम-आतिको लालसा रख अपने धर्मके मर्मोका मेदन करता है,
वह दुर्गति फलको इच्छाने समूल बुशको उलाइना चाहता है। गुक्लोंको विनयको
प्रकाशित करता हुआ राजा इस लोक तथा परलोक दोनो हो जपह मंगलास्यद बनता
है। अविनीत राजा अपनो हो उट्टवतासे अभिनके समान प्रज्वलित होता हुआ अपने
समस्त आत्रयको अला देता है। '

'जो वर्षक्य सम्पत्तिके द्वारा न भित्रोको सन्तुष्ट करता है, न भूत्योंका भरण-पोषण करता है और न भाई-बन्धुभोको व्ययने समान ही बनाता है, वह व्यक्ति रावा किस प्रकार कहलाया जा पकता है। इस लोकमे मृत्युको प्राप्त हुवा भी राजा जिनके मुप्तापितकपी जमुतके कमोसे सीधन हो जीवित हो जाता है, उन महाकविमोके समान जन्म कोई बम्च नहीं हो सकता है।'

राजा प्रजाका जनुरजन करता है तथा उसका अस्पृदय करने के छिए अपनी शक्ति लगा देता है। वह पराक्रमी होता है और अपने पराक्रमधे राज्यका विस्तार करता है। बन्धुमों और वेषकांको उचित सम्मान देता है। बहुमुखी शक्तियोका विकास कर कोश और सैनिक शक्तिको नृद्धि करात है। पुत्र निव सा जन्य अपराधीको निष्यक्ष भावसे दण्य देता है। क्षत्रनुष्टामणिमं राजाको—'पृत्रसोको विशेषक्षः निर्यक्षोकोगी विरायहरं (अत्तर ११६), बचीका सेक्स, गृह कार्योका ज्ञाता, सदा पृत्रसार्थमें संक्रमन रहनेवाला, हरुराहित एवं सावधान रहनेका उत्तरेक किसा है।

पूर्वोक्त वर्णनसे राजाके निम्नलिखित गुणो पर प्रकाश पहता है-

(१) प्रजा-सरिपालन, (२) दुष्ट-निषह्म, (३) दान, (४) धार्मिक कार्योका सम्पादन, (५) कोषका वर्जन तथा प्रजाको किसी प्रकारका कष्ट दिये विना उसका संबर्धन, (६) राज्य विस्तार और शत्रुजोका दमन, (७) प्रजाको समृद्धिके लिए सार्वजनिक कार्योका निर्माण, (८) गुरुजनोको सेवा, (९) अविरोध रूपसे

र. चन्द्रप्रमचरित ४।४१ । २. धर्मशर्मान्युवय १८।३०-३४ ।

१. वही १८।४०-४१ तथा हम्मीरकाव्य - चतुर्थ सर्ग

त्रिवर्गका सेवन, (१०) व्यसन त्याग, (११) सावपानी और सतर्कता, (१२) काम-क्रोभारि अन्तरंग समुक्रोंका जय, (१३) मन्त्रि-परिषद्के परामधीने राज्यका संचालन, (१४) पसायत रहित—निष्यल सासन-तन्त्रका संचालन एवं (१५) काधित जनीका सम्यक् संक्षण और परिवारके व्यक्तिमौकी सर्वेश अनुकृत बनाये रखनेका प्रयास

भोवमां और पर्मनापको राज्याभिषेकके समय जो उपदेश दिये गये हैं, उनके राजाके दीनक, शासनीय और न्याय सम्बन्धी समस्त कर्तव्योका स्पष्टीकरण हो जाता है। राजाके मीठिक (बनिवार्य) कार्यप्रजारसण, प्रजाशासन एवं प्रजारंजन भी समिजिल हैं।

### राजाके प्रकार

संस्कृत जैन काओं में रावों, महारायों, माण्डलिक, अर्थवकवर्ती और वक्रवर्ती शिर वाया है। सम्राट् सब्दका प्रयोग में राजा के लिए अगा है। सम्राट् सब्दका प्रयोग में राजा के लिए काल्य है। काल्यों के सन्दर्भी यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त नाम उनकी समृद्धिक अनुसार हो रखे त्रये हैं। राजा सब्द लिस अर्थी प्रयुक्त है, उससे ऐसा तात होता है कि प्रत्येक तमर या जनपदका एक राजा होता था। यह अपने राज्यक्ष सवालन करता था, सबकी आय सीमित होती थो। महाराज राजा ते कुछ वर्ष साम्राज्यका अविकारी होता है, उससी सैन्यार्कि अपित क्र और सक्त रहती है। माण्डलिक अर्थान क्र सामन और राजा राज्य संवालन करते है। अर्थवकरती मरतकेत्रके तोन खब्दोका पालन करता है। यह तीन व्यव्की स्वत्य के लिए सामर्थिक गांव भी करता है और जहाँ-तहीं गुढ़ भी करने पहले हैं। बक्वतीं छह लण्डका स्वामी होता है, उसे दिख्य अपके लिए यात्रा करती पढ़ती है। अपनी इस यात्रामें अनेक स्थावों पर उसे युक्त करना पढ़ता है। क्या रस्त, माण्डिक अर्थान इस यात्रामें अनेक स्थावों पर उसे मुक्त करता है। क्या रस्त, माण्डिक आर्था है। स्वय्वीं छह लण्डका स्वामी होता है, उसे दिख्य अपके लिए यात्रा करनी पढ़ती है। अपनी इस यात्रामें अनेक स्थावों पर उसे युक्त करना पढ़ता है। क्या, रस्त, माण्डिक आर्थि है। अपनी इस यात्रामें अनेक स्थावों पर उसे मुझे करना पढ़ता है। क्या, रस्त, माण्डिक आर्थि है। अपनी इस यात्रामें अनेक स्थावों पर उसे मुझे हैं।

### युवराज

राजतन्त्र ध्यवस्यामें राजाते साय-साय युवराज (भावी राजा) का भी महत्त्वपूर्णस्थान या। राजा प्राय. अपने औरस युत्रको ही युवराज पद देता था। प्रकृमन वरितमें आया है कि कालसंवरने अपने पौच सौ पुत्रोंके रहनेपर भी प्रकृमको

१ वर्धमानभरित १।४३।

२ चन्द्रप्रभचरित १।३७—४६ तथा वर्धमान० २।६।

३ चन्द्रप्रभचरित ११४०।

४ वर्धमानश्चरित ७।५३।

५ चन्द्रप्रभचरित सप्तम सर्ग तथा गङ्मानन्द काञ्यका मप्तदश्च मर्ग ।

युक्राज पद दिया। प्रशुम्मको उसने शिकातलसे प्राप्त किया था और अपनी परनीको यह क्षत्र दिया था कि इस पुत्रको ही युक्राज पद दिया जायेगा।

युवराज यद प्रदान करते समय प्राय. वृद्ध महाराज उसे कर्तव्यवार्यका उपदेश देते हैं । शोवेशने जब श्रीवर्शको युवराज यदपर अभिष्कत किया तो उसने बहुत हो मामिक उपदेश उसे दिया जीर राज्यको किस प्रकार समृद्ध एवं मुखी बनाना चाहिए, इसका अनुमवर्शक अतिगादन किया। युवराज घनमद या प्रमृतायदेश जपने माता-पिता वा जम्य परिवारके व्यक्तियोको अवहेलना नही करता है। परिवारके साथ प्रवाको भी सन्तुष्ट बनाये रसनेका कार्य युवराज करता है। राष्ट्रके महाजनीको अपमान तथा पीछा न पहुँचानेके कार्यस्थ प्रजाको अनुस्थित करता रहता है। रावाज प्रजाको अनुस्थित करता रहता है। रावाज अनुस्थित करता रहता है। राजाको अनुस्थित करता रहता है। राजाको अनुस्थित करता रहता है।

### मन्त्रिमण्डल

पार्थनाथचरितमें आया है कि किसी बातका निर्णय एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, सके लिए कई व्यक्तियोसे पूछ-ताछ करनेकी आवश्यकता होती है। अतः कोई भी राजा अपना मन्त्रिपण्ड अया मन्त्रिपण्ड अया स्वाचित्र करता है ले अतः कोई भी राजा अपना मन्त्रिपण्ड अया सार्था करता जाता है। छोटेसे छोटा कार्य भी सहायकोके विना सम्पन्न नहीं होता, फिर राज्य जैसे सहान कार्यके लिए तो बुदाक मन्त्रिपण्ड कर सार्थ की सहान कार्यके लिए तो बुदाक मन्त्रिपण्ड के स्वाचित्र कार्यक ती होता समय, अधिकारी महान कार्यक राजा समय, अधिकारी महान और समासरीके मति कार्यका सचालक करता है। शत्रुक्ताणिका स्वचीकण्यक मन्त्रिपण्ड से मोन्त्रिपण्ड के स्वीच समय सार्थ के स्वाचित्र कार्यका समय, अधिकारी महान भी स्वचीकण्यक मन्त्रिपण्ड से सार्थ के मति स्वचित्र कार्यका समय किसा है । सार्थ किसा है । सार्थ किसा है । सार्थ किसा है । सार्थ किसा है —

विवड्यं य. त्रियमहिषी युवाधिषं स्वमप्यतः परमुपनीय ळक्षवताम् । सदोषधाविधिमिरमात्यमेकको यथोषितं पदमनयद्विशोधितम् ॥ द्वि० २।३२

राजा पट्टरानो और युवराजके जितिरिक्त अमात्य आदि प्रत्येक महान् अधि-कारीको बहुत सोच-समझकर नियत करता है।

उन्त पद्यके टीकाकार कवि देवरमट्टने बमात्य, सचिव, महत्तर, पुरोहित और दण्डनायकको <sup>के</sup> मन्त्रिमण्डलमें सम्मिलित करनेका निर्देश किया है।

बन्द्रप्रभवरितके अनुसार मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, दुर्गाधिकारी, कर्माधिकारी, कोवाध्यक्ष और ज्योतियोको मन्त्रिमण्डलमे रखनेका विधान है। <sup>भ</sup> इन समस्त उल्लेखोंके समन्वयसे मन्त्रिमण्डलके सम्बन्धमें निम्मलिखित तथ्य उपस्थित होते हैं।

१. प्रियत्तमे प्रवराजपदं मया · · · •; प्रदाुम्नचरित ४।६१ ।

२. बन्द्रप्रभचरित ४।१६-३६।

पार्श्वनायचित्त २/६५-६७ ( वादिराज—मा० दि० जैन ग्रन्थमाता )
 अमार्त्य सचिव महत्तर पुरोहित दण्डनायक च---द्विसन्धान २/१२ की वित्त ।

४, अमार्त्यं समित्र महत्तरं पुरोहितं दण्डनायकं चः--द्विसन्धानं २११२ ४. चन्द्रप्रभचरित ४१४७ ।

- १. पूरोहित यह नीतिशास्त्र, स्पृहादिकार्योमे कुशल होता था। धनुवेदका ज्ञाता, अर्थ और धर्मका विद्वान होता या। युद्धभूमिमे राजाके साथ रहता था, विजय प्राप्तिके लिए कवच बारण कर स्वयं युद्ध करता था।
- २. लमास्य यह एक प्रकार से प्रधानमन्त्री होता था। समस्त राजकृत्योका चिन्तन एवं कार्य-अकार्यको अयवस्या हसीके द्वारा सम्पन्न होती थी। चतुर्रिमणी सेनाको अयवस्या भी हसीके परामर्थिक को जाती थो। युद्ध मा सैन्य जाक्रमण करनेके पूर्व राजा जनस्यसे अवस्य रामार्थ करता था। भूमि, कर, शुल्क एवं दण्डके सम्बन्धमें परामर्थ भी सही राजको देता था।
- े ३. सचिव सैनिक और व्यवस्था सम्बन्धी कार्योकी सूचना राजाको इसीके बारा प्राप्त होती थी।
- ४. मन्त्री—साम, दाम, भेद और दण्ड चतुर्विष नीतिका व्यवहार किसके साय कब और किस प्रकार करना चाहिए तथा इनका क्या फल होगा, जादि बातोका निबच्च मन्त्री करता था।

५. दण्डनायक—यह एक प्रकारका प्रधान न्यायाधीशका पद या । दण्डनायक अनेक प्रमाणी द्वारा विवादीका परीक्षण कर राजाके समक्ष निवेदन करता या ।

- ६. महत्तर—यह राज्यके सभी कार्यऔर अकार्योका शाता होता था। कर और शत्कके विषयमें घोषणा एव परामर्श इसीके हारा प्राप्त होता था।
  - ७. प्रधान सेनापति—दुर्ग, जल एवं स्थल सेनाका प्रबन्ध, शिविर सप्तिवेश एव सैन्य संवालन इसके कार्योमें परिगणित ये।
  - ८. दूत—इगित और आकारसे तत्त्वकी बात जान सेनेवाला राजाका अनुगामी दत कहा गया है। एक प्रकारसे परराष्ट्र विभाग इसके हावमे रहता था।
- " ९. युवरात्र राजाके समस्त कार्योमे सहायक तथा गृहमन्त्रीके दायित्वका निर्वाह करता था।
- १०. पट्टमहियी—राजाके समस्य कार्योमें मन्त्रजा देती थी। मिन्त्रयोक्षी बैठकमें सम्मिनित होती थी। राजकर्मचारियोकी नियुक्तिमे पट्टगनी और कमारवसे ही राजा परामर्थ करता था। जिन्न प्रकार नुदके समय गुबराजले परामर्थ लेना आवश्यक था, जमी प्रकार पट्टगनीने कर्मचारियोकी नियुक्तिमें परामर्थ करना आवश्यक माना जाता था।
  - ११. ज्योतियी भी मन्त्रिपरियद्का एक सदस्य होता था।
- १२. कोषाध्यक्ष---राज्य सम्पत्तिको बढ़ानेका प्रयत्न करता था। इसका स्थान भी महत्वपूर्ण माना जाता था।

१ हम्मीरकाव्य २।२२ ।

दुर्गाध्यमधनाध्यमकर्षाध्यममनाविनुदरिहितामारयञ्चाति आस्त्रक्का हि मृतं सितिपदोन्तो---क्किसन्धान काव्य ११२२ को देवरभट्टकृत दुन्ति ।

इस प्रकार कार्व्योमें मन्त्रिमण्डलके सम्बन्धमें संकेत उपलब्ध होते हैं। बाव-श्यकता पडनेपर मन्त्रिमण्डलको बैठक समय-समयपर होती थी। चन्द्रप्रभमें आया है कि पदमनाभने मन्त्रणालयमें अपने समस्त मन्त्रियोको बुलाया और स्वयं भी युवराज सहित वहाँ उपस्थित हुआ। उसने कहना आरम्म किया—''हमें नीतिशास्त्रका जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें आपही कारण हैं। दिन समस्त जगत्को प्रकाशित करता है, उसमें सर्यका ही प्रताप है। माता अपने पत्रको कौशलसे बढाती है, चत्राई सिखाती है, सावधान रखकर रक्षा करती है। यही सब व्यवहार आप कोगोंकी बद्धि भी हमारे साय करती है। जिसके आप सदश गरु सब कामोंको देखमाल करते रहते हैं, वह मैं सुमेरके समान प्रयोजन का पडनेपर भी व्याकुल होनेवाला नही है। यदि अंकुश समान आप जैसे गुरु सिरपर न हो तो गजसदूज सदमुद होनेके कारण पग-पगपर गिरनेवाले जो हमलोग हैं, उन्हें कृषयमें जानेसे कौन रोक सकता है। आप ही लोगोंकी बृद्धिके सहारे आगे बढकर मेरा पराक्रम शत्रकोपर आक्रमण करता है। तेजस्वी होनेपर भी सर्य सारयीके बिना आकाशके पार नहीं जा सकता। सभामें आप लोगोने सना ही है कि उस दूतने मुझसे किस प्रकारके कट बचन कहे हैं।" राजाके इस बक्तव्यको सुननेके जपरान्त मन्त्रियोने साम, दाम और दण्डनीतिकी बातें अपनी बुद्धिके अनुसार उपस्थित की।

### कोष और राजस्य

राज्यकी आर्थिक आपके साधनोंके विवेचन-प्रसंगमें (१) उद्योग, (२) उद्योगोंकी गूँजी, (३) अम, (४) हर्गि, (५) करोंछा वर्णन आपा है। पर यह स्प्य है कि कीप हो राजाओं का बक है। उसकी समृद्धिके बिना राज्यकी रिस्पित ही नहीं रह सकती है। सहाकृति धर्मन्यन सम्प्रत्ति बदानेके शाधनोंका वर्णन करते हुए लिखा है— "बाआर", खिना संत्र, अरण्य, समृद्धत्त्वपर रिस्प पत्तन, प्रगुपालकोंकी बस्तियाँ, दुर्ग प्रमृति स्थानोंने " वन प्राप्त कर गांवा अपने कोषकों वृद्धि करता है। बाजारमें विकन्नेवालों के सिन्य प्रदार्थोंगर कर लाता है तथा सानोंको उक्त प्रयाप्ति कर करात है। सामृद्धत्वपर रिस्पित प्रत्योगें उत्पाप्त होनेबाले इसारती सामानोंते यन प्राप्त करता है। समृद्धत्वपर रिस्प क्यांकि प्रत्योगें उत्प्रत्य होनेबाले इसारती सामानोंते यन प्राप्त करता है। समृद्धत्वपर रिस्प क्यांकि सुमी हारा धन प्राप्त करता है। वपुणालकोंते चरानाहीं का कर लेकर तथा परती भूमिम हुर्गि करते राजा कोषको वच्च करता था। इसी कारण "पशुषाम्य-रिरण्यसम्बदा राजवे शोमते होत राष्ट्रम्" के सुन्यति चरित होती है।

१ अथ मन्त्रगृहे स मन्त्रविश्मममाहूय समन्त्रमन्त्रिण ।

पुत्रराजसमन्त्रितोऽक्रनधादिति वाच वचने विवस्ताः । चन्द्र० १२।६७ ।

वसमप्यगमामकौदार्जः ∙वही, १२।३८-७६ ।

र रिणक्षधे खनिषु बनेषु मेनुष्ठु बजेषु योऽहान निश्चि दुर्गराष्ट्रयोः । —श्विसन्धान शहरु ।

<sup>े</sup> नोतिनास्यामृत, सम्बर्ध, १६।१,

कृषिको उन्नतिके लिए राजा विशेष अम करता था। उसको सुम्यवस्थासे 'जकुष्टपथा' (वन्द्र० १६।५) धान्यकी उत्पत्ति होती थो। विचाईका प्रवन्ध रहनेसे हो कम परिश्रम करनेपर बच्छी कतक उत्पन्न होती है। घनजयके 'जकाव्यं विशि विश्वजीविन' (हित्तम्यान २।२३) से मी यह सिख होता है कि बुढिमान नृपति लाए सामधीकी उत्पत्ति पुरा प्रवास करता था। राजा कुपकीसे पच्यं प्रवन्ध प्रभाव प्रवास करता था। राजा कुपकीसे पच्यं प्रवन्ध प्रवास करता था। इस प्रकार राजाका कीय समृद्ध रहता, जिससे साहम व्यवस्थाप किसी भी प्रकारको पृटि उत्पन्न नहीं होती थी।

# स्वराष्ट्र-परराष्ट्र विभाग

संस्कृत जैन काश्योंने विशित भारत अनेक राज्योंने विभक्त है। अमुख राज्योंका देश तथा विदेशके राजाओंके साथ राजनीतिक, सास्कृतिक एवं ज्यायारिक सम्बन्ध रहता था। अतः राज्योके परस्पर सम्बन्धिक विषयमें काव्योगे अनेक मूल्यवान् विश्वार आये हैं। स्वराष्ट्रको समृद्ध बनानेके लिए भी राजाको प्रयस्तवील रहना पढता है। वह अन्तरंग और बहिर्ग नेही है। हिस्सोचे राज्यकी समृद्धिक रहता था। स्वराष्ट्र और परराष्ट्र विभागको सुद्ध करते हेतु पनजयने अपने पात्रो हारा गृप्तवर विभागको सुन्दर अवस्था किये जानेका निरंग किया है।

गुप्तवर विभाग सदासे हो अपराधियों का पता लगाने, अवाकी वास्तविक स्थिति-का परिवाग प्राप्त करते एवं वासनको मुद्दु करनेके लिए आवश्यक माना जाता रहा है। धमजबन 'कृषि के लेनचे कृषकों को, बाद प्रोद्धों ग्यालों को तथा जंगलों में मीलो-को गुप्तवर नितृत्वक करनेका कपन किया है। शहरों में आयारियों को, सीमाऑपर कौलाये साम्अोको एवं राजाओ, राजपूर्तों, कुटुम्बियो तथा मित्रवामें उनके कर्मचारियों को गुप्तवर बनानेका निकण बिया है। 'गुप्तवरों की नियुक्तिमें इस प्रकारकी नीतिको अपनानेका प्रमुल कारण यहाँ हैं कि इन विषय समुदायों को किनाइयों एवं आवश्यक स्थानेका प्रमुल वारण यहाँ हैं कि इन विषय समुदायों को किनाइयों एवं आवश्यक व्यक्ति उनकी आवश्यका अपनित सरलतापुर्वे के ममस सकता है, दूसरे समुदायका व्यक्ति उनकी आवश्यकताओं और किनाइयों को समझनेको दोषधा नहीं रखता है।

अन एरमें वहिंगे, अपनी तथा हुवडोंदर बरत्वका भार या। राज्यकी सुध्यवस्था, तातनका पूर्णत्वा पानन और प्रवाकी मुख-मुविवाओंका दायित्व गुनवरोदर निर्मर था। कोटिन्यके अर्थातस्था गुनवर विनायका निर्देश प्राप्त होता है। कार्य-मेरेसे उसके नी विभाग किये हैं।

(१) दूसरोके रहस्योको जाननेवाला, प्रगत्म और विद्यार्थीको वेषभूषामे रहनेवाला गुप्तचर 'कापटिक' कहलाता है। (२) बुद्धिमान्, सदावारी, संन्यासीके

विण्यानं पुरि पुरसीमिन दाः न नियोगिन तृत्मृत्वन्धुमन्त्रिषु । द्वि० २।१६ ।

२, द्विमन्धान २।१५।

<sup>3,</sup> कौटिक्स अर्थशास्त्र, चौस्त्रस्वा िखाभवन, भाराक्रमी, १९६२ ई० ३

वेयामें रहनेवाला गुत्तवर 'वदास्वित' है। (३) बुद्धिमान, पवित्र हृदय और गरीब किसानके वेयतें रहनेवाला 'गृहपतिक' कहाता है। (४) इसी प्रकारका व्यक्ति ग्रापारीके वेयमें रहनेवाला 'वेहक् होता है। (४) वीविकाके हेतु सिद मुँहाये या लाटा वारण कर तासतीके वेयमें रहनेवाला 'तापवां कहा जाता है। (६) सामृदिक, ज्याकरण, व्यक्तिया वादि अनेक विद्यावामें प्रवीण 'सामी' कहलाते है। (७) धनके लिए बडेसे वहा साहस्वृत्यं कार्य करनेवालों 'ताच्या', (८) क्रूर प्रकृति बौर बालसी लिए बडेसे वहा साहस्वृत्यं कार्य करनेवाले 'तिवासिक करनेवालों कार्य करनेवालों कार्य करनेवालों कार्य वादवाली, रिवासिक करनेवालों संपादिकांका कहलाती हैं। इस प्रकार कोटिस्वने गृतवर विभावका विद्वात होती हैं। इस प्रकार कोटिस्वने गृतवर विभावका विद्वात होती हैं। इस प्रकार कोटिस्वने गृतवर विभावका विद्वात होती हैं। इस प्रकार कोटिस्वने गृतवर विभावकों कहलाती हैं। इस प्रकार कोटिस्वने गृतवर विभावकों विभाव से वृत्य वहले विश्व हैं। विश्व वहले विभाव हैं। विभाव से वहले वहले विभाव हैं। विभाव से वहले विभाव होती हैं।

देशको ममृद्धिके लिए राजा कृषि और व्यापारको उन्नतिमे सदैव सतक रहता था। प्रजाके अम्पत्थानके लिए प्रत्येक सम्मव उपायका प्रयोग किया जाता था।

कालयवन्त्रीमे दण्ड एवं अपराधोको व्यवस्थाके सम्बन्धमें मो कविषय तथ्य उपलब्ध होते हैं। पौराणिक दण्ड व्यवस्थाके सम्बन्धमें पराजन्द काव्यमें बताया हैं— ( १ ) हाकारनीति ( २ ) माकारनीति ( ३ ) विषकारनीति ( ४ ) वर्षदण्ड ( ५ ) वन्यत् ( ६ ) ताडन ( ७ ) निर्वासन ( ८ ) प्राणदण्ड ।

असयकुमारचरितमें चोरको दण्डस्यब्स्वाके सम्बन्धमें बताया गया है—''ओं चोरो करता था, उसके दारीरको धानुसय चूलीके काला करके उसके गलेमें सरावमालिका पहना दो आतो थी, उसके विराय करवीके गुण्य तथा कन्येगर शुल्य रख दी आतो थी। उसके सिरयर जीणे सूर्यका छत्र लगाकर पूंछ और कान रहित गर्दमपर वैठाकर मारे नगरमें युवाते हुए वस-स्थानपर के जाते थे। गर्दसस्य चोरके पीछे कल-कल करते हुए बालक कन जाते थे। चोरके आने डिल्डियकी कर्क्य व्यक्ति कल काली चोरों करनेवाले को असमानपूर्ण मृत्युका मामना करना पहता था?'

पुत्र के अपराधमे पिताको भी दण्डनीय माना जाता था। बतुर्व सर्गमें बताया है कि श्रीणककी अंगूठी चुरानेके अवराधमें अभयकुमार आभीर-पुत्रीको पकड लेता है और उसके पिताका भी निम्नह करता है। यत. उस समय यह नियम बा—'अपत्याप-गर्व पितृनिवहो भवेतु' (अभयकुमारच० ४।२५८)।

पार्स्तनायचरितमें बताया गया है कि कमठके बत्याबारका समाचार जब दूत अकर राजाको सुनादा है, तो मध्यूति निवेदन करता है—"महाराख! बापके भृत्य गर्गण दस्सह दण्डके मयसे कभी भी झठ वचन नहीं बोलते हैं, तब भी एक व्यक्तिकी

पद्यानन्दकाठ्य ७।१६६-२३८ ।

<sup>·</sup> अभयक्षमारकरित हाईई०-ईई८।

बातपर विश्वास करना उचित नहीं। बत. इस बातकी सत्यताका पता बन्य व्यक्तिमंति भी लगा लेना चाहिए। जब प्रत्यक्ष चटित होनेवालो बातें भी अवस्य होती हैं, तो नितान्त एकान्त्रमें किया गया कमठका दुराचार कैसे सत्य हो दकता है। बत: सत्य बातकी अल-योन कर हो दण्ड-स्वयन्या करनी चाहिए।" राजा अरिक्यने मकभूतिकी उक्त प्राचना स्वीकार कर स्वरक्षा अन्वेषण आरस्य किया। कमठको दोषी पाकर राजा-ने उसे नगर निर्वातकता दण्ड दिया। उसे गथेपर सवार कर तिरस्कारपूर्वक नगरसे निवासित कर दिया।

परराष्ट्रनीतिके सिदान्तोका विश्लेषण करनेपर झात होता है कि विजिमीयु अपनी शक्ति—प्रभु, मन्त्र और उत्साह<sup>2</sup>के अनुसार परराष्ट्रोके पाश्गुष्यको अध्यवहार करता था।

- ( १) सन्ध-परस्पर शान्ति और सामंजस्यकी स्वीकृति ।
- (२) विग्रह-संघर्ष या युद्धका दृष्टिकोण।
- (३) यान--युद्धकी तैयारी ।
- (४) वासन-- उदासीन दृष्टिकोण ।
- (५) इंघी भाव एक से युद्ध और दूसरेसे सन्धि।
- (६) संश्रय—शक्तिमान् राजाका आश्रय लेना।

परराष्ट्र-सम्बन्धो परम्परागत नीति चार प्रकारको आयी है।

- (१) साम—शान्तिपूर्ण समझौता ।
- (२) दाम या दान—आधिक सहायता अथवा राजनीतिक क्रय ।
- (३) भेद-परराष्ट्रमे बान्तरिक सध्यं या भेद उत्पन्न करना ।
- (२) भद---परराष्ट्रम अन्तिरिक संघष या भद उत्पन्न करना (४) दण्ड---बल या सेनाका प्रयोग ।

इन नीवियोंको व्यवहारमें प्रयोग करनेके सम्बन्धमें चन्द्रप्रमाविरामें आधा है— "विवेको राजाको गुक्के उपर सहसा बण्डका प्रयोग नही करना चाहिए। अभिमानी वाजु साम-वानिवर्ण समानीतेने हो शान्त हो सकता है। बहुकारी स्थित स्वक्तो धमकी विवाद जाता है। आधा कही आग बुक्ती है। बुद्धिमान् पुरुष विद्विके लिए यानुके प्रति साम वाग करते हैं। उसके अन्तरा ही बाम जीर मेबका स्ववहार किया जाता है। दण्डले प्रता विवेको पुरुषों साम जीर मेबका स्ववहार किया जाता है। दण्डले प्रता विवेको पुरुषों अनितम उपाय है। पुष्पकी एक प्रति प्रवाद साम जीर मेक स्ववहार करने साम जीर साम जीर मेक करने साम जीर है। वास या वास वास करने वास हो जोरोको प्रयोग हाने वास वास वास वास वास वास हो हो हो हो साम प्रयोग करने साम हो जोरोको प्रयोग हरने सी वास वास वास होता है। यह नीतिका स्थवहार करने से करने साम करने साम करने साम करने साम होता है। यह नीतिका स्थवहार करने से करने साम करने साम करने साम होता है। यह नीतिका स्थवहार करने से करने साम करने साम करने साम होता है। यह नीतिका स्थवहार करने सम्बन्ध स्थाप करने साम करने साम होता है। स्थवहार करने साम करने

१ पारर्वनाथचरित २।५६-६० ( वादिराज ) ।

२ चन्द्रप्रभचरित्र १।२३ तथा द्विमन्धान २।१४ ।

३ मन्धिष्रमुखा गुणा पर्—पद्मानन्द ६।१६।

करनेका अपयश ज्यास हो जाता है। अतः सामसे बढ़कर और कोई अञ्छा उपाय नहीं है।"

"दूसरेके अध्युद्धपर ईच्यां करनेवाले, व्यर्थ धनुता रखनेवाले राजाके साथ सामका ध्यवहार केसे हो बकता हैं? उसके साथ समझीतिका ध्यवहार किया जायेगा, तो वह बौर मो कर हो जायेगा। पुर्वनकी प्रकृति हो स्थ प्रकारकी होती है कि वह अनुकूल नहीं किया जा सकता। योग्य पुरवके प्रति प्रयुक्त होनेपर ही अच्छा उपाय सफल होता है, अव्यया नहीं। बच्चेत तोइने योग्य पहाडपर टॉकी कुछ काम नहीं करती। मदान्य जीर अपमान करनेके लिए प्रस्तुत पृश्यके प्रति वण्डका प्रयोग करना ही वृद्धिमार्गोको सलाह है। जो नया नहीं है, वह बैक क्या सहज्म वण होता है? अब-तक धनु-आक्रमण नही, तबतक मनुष्य मुवर्षके समान भारी रहता है। वहीं अब धनुमंसि तोजा जाता है, तब वह तस्त्रण नुजके समान हरूका हो जाता है। समा कत्याणकारी अवस्य है, पर वह अतवारियोके लिए गुण है, राजाबोके लिए नहीं। संसारके अनुयायों और मुस्तिकी कामना करनेवालोके मार्गोमें बढ़ा अन्त है। चन्द्रमाको

''दूसरेके द्वारा अपनाये मार्गपर चलनेवाले निश्य पीडितहीन पृह्यके जीवनको पिक्कार है। क्या कुत्ता पृंख हिलाकर लिंतल अनुनम-विजय द्वारा अपना पेट नहीं भर लेता। अपने उपित महत्वको छोडकर जो दुष्ट पुरुष्टी प्रधवनक कहता है, वह जल-लूग बादलको तरह गरजकर अपनी अवारताको प्रकट करता है। जन्मके पहले ही मर जाना उत्तम है, पर पराधीन होकर रहना अच्छा नहीं।''

साम, दाम खादि नीतियोके प्रयोगका कथन इसी प्रकार वर्षमानचरितमें भी पाया जाता है। वहाँ साम, दाम और भेदसे कार्यके शिद्ध न होनेपर दण्डनीतिके व्यवहारपर जोर दिया गया है।

### सैनिक शक्ति

जैन संस्कृत काश्योंके निर्माणके समय विद्याल साम्राज्य देवमे नही या, और यह देश छोटे-छोटे राज्योमें विमक्त या। पर सैनिक शक्ति पहलेखे अधिक मजबृत हो रही थी। राज्यके मूल तत्वोंमें बलको महत्वपूर्ण माना गया है। सैनिक विभाग— (१) दुर्ग, (२) अस्त्र-सस्त्रामार और (३) सैनागटन इन तीन मानोमें विभवत

र चन्द्रप्रभचरित १२१७८-८१।

परवृद्धिनिवद्धमरसरै विफलदेषिण साम कोहरास ।—वही १२१८४ ।

<sup>3.</sup> बन्द्रप्रभवस्ति १२।८६-१६ ।

वर्धमानचरित ६।६३-७० तथा ७१३-४१।

वर्धमानचरित अर्देशः

या । सैन्यसगठन और गुद्धसंचालनके सम्बन्ध येन काम्योंमें पर्यास सामग्री उपलब्ध है । सेना चतुरींगणी होती थी—हबसे पराति, अदन, गज और रय रहते ये । हायोका महत्त्व प्रत्येक गुद्धमें दिखलाया गया है ।

सेनाको मरती कई स्रोतीचे होती थी। द्वितन्यान काव्यके 'वड्वियं बरून्' (२१११) की व्याक्ष्या करते हुए देवरअहने व्यवती संस्कृत वृत्तियं क्लिया है—"मीरू-भृतकन्नेव्यारण्युर्तीमत्रनेवय् । मीर्ल पट्टायन्तम्, भृतकं क्यात्विवस्त् असेनाध्याः मान्यात्रक्ष्यारण्युर्तीमत्रनेवय् । मीर्ल पट्टायन्तम्, भृतकं क्यात्विवस्त् असेनाध्याः क्वात्यात्रक्ष्याः व्यवत्यात्रक्ष्याः प्रवास्त्रे व्यवस्त्रात् । व्यवस्त्रात् व्यवस्त्रात् , द्वार्यक्ष्याः, प्रतिहृत्यः असात्यां, महासात्यः अस्तरक्ष्यात्रक्ष्यः, प्रतिहृत्यः असात्यां, महासात्यः अस्तरक्ष्यात्रक्ष्यः प्रवास्त्रिवाः (१) भीरू—व्यान्त्रव अनिय आदि बातियाः, (१) आरष्य— व्यवस्त्रवाः व्यवस्त्रवाः व्यवस्त्रवाः । (१) अस्य व्यवस्त्रवाः व्यवस्त्रवाः । व्यवस्त्रवाः व्यवस्त्रवाः व्यवस्त्रवाः व्यवस्त्रवाः व्यवस्त्रवाः व्यवस्त्रवाः व्यवस्त्रवाः । व्यवस्त्रवाः विस्तर्वाः व्यवस्त्रवाः विस्तरवाः विस्तर्वाः व्यवस्त्रवाः विस्तर्वाः विस्तर्वाः विस्तरवाः विस्तर्वाः विस्तर्वाः विस्तरवाः विस्तरवाः

उपर्युक्त प्रसन्तम अठारह श्रीणयोका निर्देश भी आया है। पद्मानन्द काज्यमे अठारह श्रीणयोका कथन है। डॉ॰ रमेशचन्द्र मजुमदारने २७ श्रीणयोका उल्लेख किया है।

्डस प्रकार संस्कृत जैन काव्योमे राजनीति और शासननीतिके सम्बन्धमे तथ्य उपलब्ध होते हैं।

#### समाजतत्त्व

व्यक्तियोंका वह समृह, जिसमें सामृहिक स्वार्थ और प्रयोजन सिद्धिकी भावना निहित हो, समाज है। समाज व्यक्तियोंसे बनता है, जत: व्यक्तिको समाजका अंग माना जायेगा। जिस प्रकार व्यक्तिका काम समाजके बिना नहीं चल सकता है, उसी

१ पद्रमानस्य १६।१६३ ।

<sup>(1)</sup> Workers in wood, expensers including cabmet makers, wheel wright, builders of houses, builders of ahips and builders of shired to all borts) (2) Workers in mital including gold and shire (3) Workers in store (4) Leather workers (7) Ivory workers (6) Workers labrir ating hydraulic-agines (od) spanistia x-7) Bambon workers (x tsakara (8) Birzacret kassakara y (9) Jewillers (10) Weakers (11) Potters (12) Orimillers (Tilapulaka) (13) Rush workers and basket makers (14) Dyers (15) Painters (16) Corn dealers (17) Cultivators (18) Photers folk (19) Batthers (20) Barbers and shampoons (21) Garlard makers and flowers sellers (22) Mirinnes (23) Mirismes (24) Traders including caravant readers (25) Robbers and free-bookers (26) Jorest police who guarded the caravans (21) Money-lenders.

<sup>-</sup> Corporate life in ancient India (PP.18-19)

प्रकार समाजका कोई काम व्यक्तियोके विना नहीं हो सकता है। व्यक्तियों के पार-स्परिक सहयोगसे हो समाजके कार्य चलते हैं और समाजका विकास होता है। यदि सब व्यक्ति मिलकर एक-दूबरेकी बाक्यकताओं की पूर्तिके लिए प्रयास न करें, तो समाज चल नहीं सकता है। जतएव स्पष्ट है कि व्यक्ति हो समाजके बस्तित्वका आवार है। बाध्य यह है कि समाज और व्यक्ति विरस्तायों है। व्यक्ति समस्त स्वति स्वाक्ति अंग है और समाज व्यक्तियोका समूह है। व्यक्ति और समाज एक ही वस्तुके दो पहलू है। एकके अभावम द्वारिको करमना नहीं की वा सकती; दोनों हो बन्योन्यांत्रित है।

समाजतत्वमें समाजको रचना, उसको व्यवस्था, उसके कार्य एवं उसके विकासका इतिवृत्त समिमितित हैं। सामाजिक जीवनके आधारमृत सिद्धाल, संगठन, व्यवस्था, जुनुशासन, रारस्यारिक सहयोग प्रमृति मो समावतत्त्वके अन्तर्गत हैं। समाव-तत्त्वमें समझके आचरणको प्रवृत्ति भी जाती है।

समाजक विकास (१) सहयोग (२) सवर्ष ( Conflict ) (३) सम्मि-लन ( Assimulassion ) बीर (४) समावेश ( Accomodation ) से होता है। इन सामाजिक प्रक्रियाओं को समाजतस्वमें हो गरियांगत किया जाता है।

### समाज-रचना

सस्कृत जैन काव्योगे समाज रखनाके सिखान्त उपलब्ध होते है। कई मानव परिवार निलक्ष समाजका सगठन करते हैं। अनेक वर्ष और जातियाँ समाजके प्रस्का हिता है, इन्हों समाजको रबना होती हैं। बादार्थ जिनसन द्वितीयने व्यप्त बादि-पूराणमें नृतियोके काधारपर वर्णव्यवस्थाका निरंग किया है। जादितीयकरने व्यप्ती रोनो मुजाओं पहन सारण कर सास्त्रविद्याकी रिक्षा देनेके साथ सबल शाद्योगे सहारते विद्या है। उपार करिल अपने सहारते विद्या है। उपार करिल उपदेश दिया। वो अस्त्रवीयो और रक्षा करनेक सामर्थ रसते थे, उन्हें अत्रिय पीषित कर शत्रिय वर्णको स्थापना की। इस वर्णका प्रधान कार्य रक्षा करता, पीष्ट दिस्ताना वा।

त्वनन्तर उन्होंने करने ऊदर्शीस यात्रा दिखलाकर—परदेश जाना सिखलाकर और जलन्यल व्यापारकी विधिका उनदेश देकर वैदयोकी स्थापना की। उत्तम बगोंकी क्षेत्र-सुभूषाको छिला देकर दैन्यवृत्तिन तत्तर रहनेवाकोको गृह घोषित किया।

भरतने ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की। इस वर्णके कार्योमे पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना तथा पुजा, सज़ादि करना सम्मिलित है।

१ स्वदोभ्यौ धारयत् शस्त्रं क्षत्रियानस्जदिभु ।

र स्वराध्या धाय्यत् अरुप्त स्वायानपुर्वावङः । स्वत्रावो निवृक्ता हि स्वियाः अस्यामयः । — खादिषु०, झानपीठ, काशी सस् १९६१ ई० १६।२४३ । २. ऊस्प्रमा दर्शयम् यात्रायु असारोडिणिजः सर्धु ।

जनस्थतादियात्राभि तद्ववृत्तिवार्श्वया यत । जादि० १६।२४४ ।

३ न्याव्यक्तिनियसात् • अपदि० १६।२४६ ।

४ मुखतोऽध्यापसन् शास्त्र ...बही, १६।२४६ तथा १६।२४८ ।

आदितीर्थकरते यह भी निवस अचितित किया या कि वो कोई अपने वर्णकी निष्यत आजीविका छोडकर दूसरे वर्णको आजीविका करेगा, यह राजाके द्वारा सम्बद्ध किया यायेगा; यत. इत ध्यवस्थाके न साननेते वर्णसंकीर्थता हो जायेगी और समाज-ध्यवस्था नही यक सकेगो। कततः करके आधारपर स्थापित वर्ण-ध्यवस्था-कमाज-ध्यवस्था नही गयी।

हार्नुवयकाव्यमे हयक, सेवक, कुम्हार, विषक्, नियोगी, सिवय, सुनकार, खिल्सी, त्वणंकार, व्यक्तार, मिककार प्रमृति जातियोका वृत्तिके आधारपर गठित होनेका निरंश हैं। ह्वक लेती एवं पशुणावनका कार्य करते थे। सेवक सासकर्य करनेवाले में श्रे से स्वर्णकार कार्यकर्य करनेवाले के स्वर्णकार कार्यकर्य करनेवाले पे स्वर्णकार कार्यकर्य करनेवाले के स्वर्णकार कार्यकरा कार्यकरा कार्यकरा कार्यकराको पूर्ण करना हम्हारोका कार्यकरा ह्या स्वर्णका कार्यकरा कार्यकरा कार्यकरा कार्यकरा कार्यकरा कार्यकरा कार्यकरा हमा स्वर्णका कार्यकरा हमा स्वर्णका सुनार है, जो आमुषण बनानेका कार्यकरा कार्यकरा सामक्रक अनुरंजनमे सहस्योग देता था। मणकार—मणि, होरा, मोली, माणिका सम्यतिका पासी और उन्हें सुनीन कार देवेलाला वर्ग था। इस प्रकार कवि वनेवर-स्वर्णका स्वर्णका स्वर्णक

महाकवि वताने बाह्यण जातिके गौरका उत्तरेल किया है। प्ररंत क्षेत्रके मिर्दाशोम प्रवीण था। इस उत्तरेल में यह भी विज्ञ होता है कि बाह्यण वर्षके व्यक्ति विद्याशोम प्रवीण था। इस उत्तरेल में यह भी विज्ञ होता है कि बाह्यण वर्षके व्यक्ति विद्याल कीर तरस्वी होते थे। ये प्रीवास्थाके अनेवर गृहस्यागी हो जाते थे और संप्याशीके क्षम्ये तप्तरकरण करिये वे उत्तरेश देता, चारित्रक उत्थान करवा रनका प्रवान कार्य था। बाह्यण व्यक्ति होतो भी होते थे, इनका भी निर्देश स्वेतिका नगरीके व्यक्तिभूति बाह्यणके चरित्रके उत्यक्त होता है। को को व्यक्त नगरका को विक्र बाह्यण नमस्त वास्त्रोण विचारण कहा यथ है। विद्याशार नगरका सादाजक बाह्यणके स्वित्रके ऐसा भी स्वनित्र होता है। वि

१ मुख्यतोऽध्यापयम् शास्त्रं - ' वही, १६।२४६ तथा १६।२४८ ।

२ कर्षका सेवका कुम्भकारा वाणिज्याजी विन् ।

नियाणिनः अत्रियोज्य मृत्रकारःस्य शिल्पिनः । शत्रु०, जहसदामादः, ३११२७, पृ० ३६ । स्वर्णकाराज्यित्रकारः मणिकारास्त्रथाये । —वशीः ३११२८ प्० ३६ ।

३ वर्गमानचरित, सोनापुर, सन १६३१ ई०, ३१६१ ।

४ वही, शर्द ।

४ वही, ३।७२ तथा 'सकनवेटविद यडहमन्यार्थ कोविद्तरा ' -प्र० च० १।२०३ ।

कुछ बाह्यणांका वंश शुद्ध नहीं था। नाना प्रकारको घोर तपस्या करना और जानार्थन तथा जानवितरण करना हो उनके जोवनका लक्ष्य था। राजगृहके साधिकत्यने वे अपने युक्त कर्मको छोड़ मस्करी—संग्यासीके वत प्रहुण कर बहास्वर्ग प्राप्त किया था। अतः स्पष्ट है कि ब्राह्मण वर्णका समात्रमें गौरवपूर्ण स्वान था। यह वर्ग ज्ञान और वारित्रका प्रतिनिधित्व करता था। वायसकर्मका आचरण करनेवाले व्यक्ति इसी वर्णके प्रायः होते थे।

महाकवि वादिराजने पार्श्वनायचरितमें ब्राह्मणो द्वारा यज्ञोपबीत घारण करने, जलमें स्थान कर सम्ध्या-वन्दन करने एवं हाथ जोडकर मन्त्रजाप करनेका निर्देश किया है। ब्राह्मण मन्त्रीके पदपर भी प्रतिष्ठित रहते थे। अर्दिन्द राजाका विश्वभूति मन्त्री अत्यन्त बुद्धिमान् और गुणी था। वृद्धावस्था आ आनेपर वह दीलायहण कर तमा करने चला गया। इनने दिगम्बर मुनिके दत बहुण किये थे। अत: सिद्ध है कि ब्राह्मणीमें वैदिक और प्रमण होनों हो धर्म प्रचित्तन है।

क्षत्रियोके सम्बन्धमें बताया है कि वे जुरबोर, शहन और शास्त्रके विधारद होते ये "राज्यशासन चलाना, आक्रमणीचे रह्या करना एवं दिख्वबयके लिए प्रस्थान करना भी उनके कर्तव्योम परिपणित था। हम्मीरकाव्यवे चाहसान बंबके क्षत्रियोकी उन्हांति चणिन है। क्षत्रिय शरणागत बनक होते ये, वे जिसे एक बार आश्रय दे देते ये. उसका आजीवन निर्दाह करते थे।

वैरयके लिए पार्वनायवरितमें सार्थ या सार्थवाह और विणक् सब्दोका प्रयोग उपलब्ध होता है। सार्थवाह व्यापारके लिए संघ बनाकर जाते ये और ये तीर्थयात्राके लिए संघ भी निवासने थे। केबि हरियन्त्रने बार्यवातिक सार्थ्य जातिका भी निर्देश किया है, जिसका काम लेखन कार्य करना था। दे स्व जातिका भर्ययुगमें उदय हुआ था। यात्रवस्थम्तिके बनुवार सासन (काय) में स्थित लेखक — संख्यायक, गणक आदिको कारस्य कहा जाता था। समावज्ञ दनका यश अच्छा नही था। जतः राज्य-वन्त्रवस्थम्तिकों करन्त्र (चौर), दुईन्त (दुराचारी), महाशाहसिक (डाक्) तथा विशेषतः कायस्थीते पीडपमान प्रजाको

१ वर्धमानवरित अल्ड तथा 'मन्द्र्याक्रियाचरणबेटविधि विहाय' - प्रश्च मन० ६११६६ ।

२ वही, ३।१११ । ३ पार्म्बनाथचरित, मा० दि० जै० ग्रन्थ म०, बि० सं० ११७३, धार्द० ।

१ मही, शदश

<sup>्</sup> नका, १८८४। ६ अर्टेस् शिक्रिय द्वार बास्क्रद्धास्त्र चित्रास्य — द्वारु०, अन्मदासाद, १।१३६।

६ हम्मीरकाव्य, बस्बई, सन् १८०६ ई०, प्रथम सर्ग ।

<sup>ं</sup> पारर्वनाथ चरित, बम्बई, ३।६५-६५ ।

८ कायस्य एव स्मर एव कृत्वादःनेखनी कज्जलमञ्जूली य ।

श्कारसामाज्यविभोगपर्त्र तारुग्यसहम्मा सुहक्को सिसेख । धर्म० १४।६८ ।

अनामं जातियोमं पक, यबन, शबर और भिल्लीके निर्देश मिलते हैं। विरुध-मेक्सलमं प्रवरं — पुलिस्ट आर्दि आरियां निवास करती थी। मेनामं सबसे आर्मे शबर अरि भिल्लें जातिके स्थानिस्थोकी मेना रहनी थी। स्लेम्ब्लोकों पर्णाजन करनेका निर्देश भी बादिराजने पार्थनायवरितमें किया है।

### परिवार गठन

परिवार एक आधारभून मामाजिक ममृह है। उसके कार्योक्ता विस्तृत स्वरूप विभिन्न समायोमे विभिन्न होना है, फिर भी उसके मूलभून कार्य सब जबह समान हो है। कामको स्वामाविक वृत्तिको लटाये रत्कतर यह धीन मम्बन्य और सन्तानोटात्तिको क्रियाओको नियमित करता है। यह भणनात्मक धनिष्ठनाका वातावरण तैयार करता है, तथा बालकके ममृत्य पोराण और मामाजिक विकासके लिए खाबस्यक पुरुभृति देता है। इस प्रकार मामाजिक गउनमे परिवारका महत्त्वपूर्ण भाग होता है। इन आधारमृत कार्योक वितिरक्त आधिक, मामाजिक, धार्मिक एवं मोस्कृषिक महत्त्व भी परिवारका होता है। स्रोप्तरंग परिवारके कार्योका वर्गीकरण निम्म प्रकार किया जा सकता है—

१ चारतस्कर-दर्भ स-महासाहमकारिया ।

पीड्यमाना प्रजः रनेत कायस्थश्च विशेषतः ३ शहर्द ।

<sup>—</sup>मात्रः म्मृः, रिस्सण्यतः वाश्कीदा सहितः, विवेष्टम सम्बन्धं मीरोजः, सन् १६२६-२४ ई०। । कायस्या नरका प्रकारक में गिट्यमाना रिसेक्तो रसेत्रः। नेवां राज्यस्वप्रसारिमायास्मि। प् वृत्तिवारः। ना —मिनापूरमः, याद्यस्थय स्मृतिः, विद्यानेयस् तनः विस्तासरा दोश्चा सहितः, सन्बर्षः, र १८० ई० १८३६५ वतः।

२ पार्श्वनाथचरित, बम्बर्ड, नि स०११८०, २१००।

४. वर्धमानषरित, सोलापुर, "।३०।

ध्रणाव्यावच्च ।

- १. यौन सम्बन्धको विहित और नियन्त्रित करना ।
- २. बंधवर्षनके हेतु सन्तानको उत्पत्ति, संरक्षण, शिक्षा-दोक्षा एवं योग्यताओं और सम्भावनाओंका विकास करना ।
- सहयोग और सहकारिताकै आधारपर सुखो और समृद्ध जीवन-यापन करना तथा परिवारके समस्त सबस्योंमें एकता और प्रेमका संचार करना।
- ४. ऐहिक उन्नतिके साथ पारलौकिक या बाध्यास्थिक उन्नति करना । जोवनमें आनेवाली विध्न-वाधाओंको सहन कर व्यक्तित्वका विकास करना ।
  - ५ जातीय जीवनके सातत्यको दढ रखते हुए धर्म-कार्य सम्पन्न करना ।
- ६. आदर्श परिवारके गठन द्वारा समाजको शक्तिशाली और कर्तव्यपरायण बनाना।
- ५. स्नेह, तेवा, त्याग और सहानुभृतिका विकास कर मानवताकी प्रतिष्ठा करना तथा कमेंठ परिवार द्वारा समाजके बादर्शको उज्ज्वल बनाना ।

सस्हत जैनकाध्योके अनुसार आरमधरकाण और आरमधिकासकी भावनाने मानव-समाजमें विवाह और परिवारकी संस्थाको जन्म दिया है। मानुस्नेह, पिनृत्रेम, दाम्पर्र-असिक, सन्तान-सारक्ष्य, सहस्योग और स्वयं परिवारके मुख्य आचार हैं। हन आधारोकी नीवपर हो परिवारक प्रसाद निर्मित होता है। काव्योमें पिनृ स्वारम्भ परिवार परिवार संयुक्त और अस्युक्त दोनों क्योंमें उपलब्ध होते हैं। संयुक्त परिवारके तोन चटक है— (१) बास्त्य सम्बन्ध (२) मान्त-पिता और सन्तानका सम्बन्ध प्य (२) भार्त-भार्द सा

हत्रो-पृत्यका योन सम्बन्ध जोवनका प्राथमिक अधिकार है, पर अन्तिम नही है। प्राप्तिक, सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धोंके पालमंदे स्माजिको पूरी समानता और सहकारिता रहती है। पति और पत्नीके सम्बन्धोंक विषेवन प्रत्येक काण्येमं आया है। यहाँ उदाहरणार्थ दो-चार साम्यस सम्बन्धोंका विश्लेषण किया जायेगा।

चन्द्रप्रभ काम्यमं कनकप्रम और सुवर्णमालाके बादर्श दाम्पर्य जोवनकी सीकी मिन्द्रती हैं। पति-प्रतिमें अपूर्व प्रेम हैं। राजा कनकप्रम मुवर्णमालाने केवल वास-नाक्ष प्रभाव में नहीं करता है, जिपनु वह उससे विश्वद प्रेम भी करता है। राजा सुवर्णमालाको प्रत्येक मांगको पूरा करता है। इसी प्रकार अजितसेन चक्रवर्ती और गश्चिममाका दाम्पर्य जीवन भी स्मृहणीय हैं।

वर्षमानवरितमें राजा-रातियोंके ब्रतिरिक्त साधारण गृहस्योके दाम्पर्य जीवन मो वर्षित है। गौतम और कीविकीका दाम्पर्य जीवन बहुत ही सुबद है। कीविको गृहकार्यमें पटु और स्वामीकी प्रिय वस्त्रभा थी। दोनों हो बापसमें बाकर्यण उत्पन्न

१. चन्द्रप्रभवस्ति, ११६०-६७।

२ वही, सर्ग ७-११। ३. वर्ध मानचरित, ३, ६१।

करते थे। नोलकण्डको पत्नी कनकमाळा भी दाम्थस्य प्रेमके लिए प्रसिद्ध है। यह श्रेष्ठ गणोसे भषित, मध्र भाषण करनेवाली और निर्मल शोलसे युक्त थी।

बादिराजके पार्वनायचरितमे साम्यत्य जीवनके कटु-मचु दोनों ही चित्र उप-लब्ध होते हैं। एक और वसुष्परा और मरुष्टृतिका साम्यत्य जीवन है, तो दूसरी बोर बज्जीयं और विजयाका साम्यत्य जीवन । बसुष्परा अपने पति मरुष्टृतिको धीका देती है और अपने ज्येष्ठ कमठते अंग करने लगती है। यद्यपि आरस्ममं उसका विरोध सिलाई दवता है, किना अन्तमं वह आस्त्रमस्ययं कर देती है।

प्रयुक्तवरितमं रितमणी और श्रीकृष्णके दाम्पर्य जीवनकी बनेक विलास-क्रीडाएँ बिलत है। प्रेमकलह भी सपत्नी सुभद्राके कारण होता है। जीवनके कटु-मध् चित्र सुन्दर उत्कोण हुए हैं।

पर्मश्रमां म्यूयसमें प्रृंतारवती और धर्मनाबके दाम्पत्य जोवनका सरस चित्रण किया गया है। नरनारायणानन्दमें सुभड़ा और अर्जुनका दाम्पत्ये एवं जयन्तिबबर्मे जयन्त और कनकवतीका आदर्श जोवन अकित है।

सन्तान और माता-पिताका सम्बन्ध परिवारका दूसरा घटक है। प्रत्येक संस्कृत जैन काथमे सम्तानशास्त्रिको विन्ता दम्मितियोको निरन्तर सताया करती है। यतः। सन्तान प्राप्त होता होता है। सन्तानके कमायमें सम्पतिको जयने काम पृश्यार्थका विवारत होता है। परिवारका आधार तो सन्तान हैं हो, उसके अभायमें परिवारको परम्पत तो इटती ही हैं, साथ ही परिवार नीरस्ताको हो होता है हो, उसके अभायमें परिवारको परम्पत तो इटती ही हैं, साथ ही परिवार नीरस्ताको आधार हो जाता है। महासेन सोचता है— "हम ऋतुकालके अनुसार प्रमान करते हैं, किर भी इस सुवारों क्ष्यारीयन कथ वुसमें पुत्र नामक फनको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यही कारण हैं कि हमारा मन निरन्तर दु की रहता है मारो के सह साव ना ने सह प्रमान ने सह स्वारत हमें हम सुवारत स्वारत हम सुवारत हम ना सुवारत हम सुवारत हम ना सुवारत हम सुवारत हम सुवारत हम ना सुवारत हम सुवारत ह

१ वर्धमानचरित्र, ०१५-५० ।

२ निशम्य वाच कन्द्रसभस्य यान समावद्य सम्वासमेता ।

अयादमः संचनयाः नतम् । तस्यान्तिकः केतृनिवीवितस्य । वा० च० २।२६ । १ भेरोज्यसादो परनोतस्यहादबन्ध्यकोण्यच जन मनाजः ।

तेनाभयान्तरपुरार्थं मांतर्मे वियाधिक्देण विभवि तौन्यम् । बही २०३१ ।

४ न कांसिनी नद्भाति स्वराक्षी नक्ष्यावकाशा तु न कि कराति ।—पा० च० २१४४, कन्द्रवेदेवे परिवर्षणाना—पा० चर २१८६ ।

प्रश्च समयश्नित, साथ चण दिश्यीमण सस्माई, बिश्मण ११७३, सर्ग ४।

र्द बहो, शर्दप-ॐ तथा प्राह-ई।

७ धर्म० अ० अप्टाटश सर्ग।

८ नण्नारायणानन्द, भ जैदा, सन् १६५६ ई०, पन्ट्रहर्वी सर्ग ।

६ फर्न तथास्यत्र यथत् गामिन सुताहय नावनभासरे बयस ।

अनन्यमक्तावनिभागियत्रविहरन्तरं तेन मनो दुनोति न । पर्म २१६६ ।

मले ही बाकाश देवीप्यमान नजतो और यहाँने पुक्त हो, पर कप्रमाके बिना मिलन ही रहता है। पुत्रके धारीर स्पाले को मुख होता है, वह सर्वया निरुप्त है, पूर्णको बात जाते सीजिए, उसके सोलहवे मागको भी कप्रमा नहीं पा सकता है, न इन्दीवर पा सकते हैं, न मणियोंका हार पा सकता है, न कप्रमाको करणें पा सकती है और न अमुतको छटा हो पा सकती है। मेरे कुलको लक्ष्मों कुलाकुर—पुत्रको न देखकर अपने भोगके योग्य माग्यमके नाशको शंका करती हुई निस्सन्देह गर्म-गर्म बाहोसे अपने हायके कोझ-कमलको मुखाती रहती है।

पुत्रके अपहरण होनेपर माता-पिताको बेदना अवर्णनीय होती है। प्रयुक्त-चित्रके बताया गया है कि जब पूर्वजन्मको धनुताके कारण असुर द्वारा प्रजुक्तका जनहरण कर लिया गया तो श्रीकृष्ण और रुप्तिमानोने अपार घोक स्थन्त किया । चन्द्रप्रभवरितके पंचम सर्गि आया है कि चण्डति असुर द्वारा कुमार अदितरोको अपहरण करनेपर राजा अजितंजय और रानी अजिततेनाको अपार वेदना हुई। राजाको कुमार रहित समा और्ण-जंगलके समान प्रतीत होने लगी। राजा-पानीने अतंक प्रकारते विलाग किया । इस प्रकार सन्तान-वासस्य माता-पिताके जीवनको सरस बनाता हुआ दिक्लाई पहता है।

पुत्र आंक्षाकारी होता था। नन्दन अपने माता-पितासे आजा प्रहण कर मित्रोके साथ वन अमणके लिए जाता है। 'पितुरवाध्य परामनुजा' पद सन्तान और अधि-भावकांके मध्य मधुर सम्बन्धको अभिध्यांचर करता है। दम्पति सुत्राति, सुकुल, सुन्दर-कृष स्वास्थ्य, एवं जन्य मोगोपमोगकी सामधियोंको प्राप्त कर आनन्द्रपूर्वक ओवन-यापन करते हैं। आजाकारिताका उन्ज्वन उदाहरण प्रदान भी है, जो अपनी माता क्षिमणोंको प्रयस्त करतेके लिए बाल-कीडाएँ सम्प्र करता है। 'बाल्डासित बीलस्व करीमि बाल्यम्' द्वारा प्रेमपूर्वक आजा-पालन करनेको भावना व्यजित होती है।

स्तान-प्राप्तिके समय माता-पिता अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। वे वर्षायन आदि उत्सव समास कर अपनी प्रसन्ता स्थवत करते हैं। पुत्र पिताका उत्तराधिकारी होता है। प्रत्येक राजा वीद्या प्रहुण करते समय अपने पुत्रको हो राज्यवासन वीरेता है " पुत्र भी उत्तराधिकार प्राप्त कर पिताके आरको हरूका करता है। पार्यनायस्तिका मन्त्री विश्वनूति भी अपना उत्तराधिकार अपने लयु पुत्र सक्तूतिको प्रदान करता है।

१ गहस्रधा सन्यपि गांत्रजे जने सत बिना कस्य मन प्रसीहति। धर्म० २।७०-७३।

२ कि जीवितेन सम्पुत्र विनास्यसाद्यः प्रद्युम्न० । ११-१६ ।

गुण्यन्नरण्यमिव जीर्णमसौ •-बनताप मुक्तकरुणार्तरवस् ।—चन्द्र० ४।४७ ।

१ वर्धमानवरित १।५२। ४, प्रयामनवरित १३।४।

र. न्या स्तक्षारतः ( नहीं, हार्यका

७ पार्वि० च० ३।४८, चन्द्रप्रभ च० ४।१६, धर्म० १८।४४ ।

८. मरुभूति महोपासः साम्बन्धे प्रत्यतिच्छपत्-पार्श्वः च० २।६४ ।

अतः स्पष्ट है कि पुत्र उत्तराधिकार सैमाजनेके लिए सर्वदा प्रस्तुत रहता या। परिवारके मधुर सम्बन्धोमे पुत्रका वास्तस्य अमृत सिवनका कार्यकरता था।

माई-माई या भाई-बहुनका सम्बन्ध परिवारका तीवरा बटक है। संस्कृत जैन काल्योमे भाई-माईका सम्बन्ध मणु कीर कटु दोनों क्योमें उपलब्ध होता है। पश्चमकाथ्यमें बताया गया है कि भरत पर्वणक्की विश्वयके जनन्तर कायुवसकायों बक्के प्रवेश न करनेपर अपने माई बाहुबजीको अधीनता स्वीकार कर ठेनोके लिए बाध्य करते हैं। जब बाहुबजी आत्मसमर्थन नहीं करते तो भरत विवार करता है— 'राज्य-मेन, सम्पतियां, मुख-विमार्थत, दिक्यांननाएं आदि समस्त सुख-साधन मनुष्य अपने प्रयत्ने प्राप्त कर सकता है, पर सहीपर भाईको बिना मायके नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थान् सहीदरकी प्राप्ति किसी भी प्रयत्नते सम्मन नहीं है, यह तो मायके हो प्राप्त होता है। माईका इतना महस्व होनेपर भी राजाको आज्ञाका भंग करनेवाले माईकी भी उरेशा नहीं की जा सकती है। राजाबीको आज्ञा ज्योस्ताके समान प्रकाश

जब बाहुबजी और मरतका मल्जयुद्ध होता है, तो बाहुबजी मरतको आकाशको और उछाज देते हैं और जब बहुत समयतक भरत बाहुबजीको दिव्यजाई नहीं पहले, तो उनके मनमें महान् परचाताप होता है। वे सोचते हैं कि माईके बचके कारण मुझे महान् पण होगा। मृज कुपुत्रने अपने वंशको कर्जीकत कर दिया। संवारमे सभी बचाएं सुजन है, पर महोदरका मिलना सम्मच नही है। देती प्रकारको विचार-संपिती भरत के भी दिवलाई पड़ती है। बतः माई-माईका मधुर सम्बन्ध प्रशंस है।

इसी काव्यमें देवपाल और महीपालका आस्थान आया है। देवपाल कहता है—'सम्पत्ति, हत्री, वैभन एवं भोगोपभोगके पदार्थ सर्वत्र सुलभ है, पर सहोदर माताके उदरके दिना, अन्यत्र प्राप्त नही हो सकता है। जो राज्य प्राप्तिके लिए अपने सहोदरके साब सगदा करते हैं, वे भाष्यहोन कुलेके समान है।'<sup>3</sup> राज्यादिकी प्राप्तिके लिए वो

१ मण्डा राज्यमध्यन प्राप्यते सर्वता करें ।

स्वसहोटर) विना भाग्य मध्यने न हि कुत्रचित् । शत्रु० अहमदाबाट ४।१४३ । नोपेक्षणीयो भातानि स्माशाभद्यकरो नुषे ।

राज्ञामार्जन उमारस्नेय सर्वतेजस्करा हि सा १ वही, ४४१६९ ।

२ अहो भातृनभाजनार्त पातक मेऽतिदु सहस् ।

क्लडितस्तात वंश वृष्ट्रण मयाच हा । वही, ४१६० ।

३ सगत्तव कनवालि उन्तत्र भवनविष् । मातुः कुर्सि विनान्धव न परधामि सहोदरम् । शत्रु० २१८३२ ।

राजनस्मीकृते मुढा, ये द्विषश्ति सहादरम् । क्षेत्रु० २१४३

ते सारमेयममता भजन्ते भाग्यवजिता । बही, २१४३३।

भाईका घात करते हैं. वे स्वयं ही अपने कुलको कलंकित करते हैं और अपने ही पंखके काटनेवाले हैं।

निष्कर्ष यह है भाई-भाईका स्नेह परिवारके सम्बन्धको मधर बनाये रखनेके लिए अत्यन्त उपादेव है। जिन परिवारोंमें भाईका स्नेह वर्तमान रहता है, वे परिवार सदढ होते हैं और उनका अम्यदय विकसित होता है। निरुष्ठल भात-वात्सत्यकी श्रास्त्रन वावष्यकता है ।

जैन कार्थ्योंमें कमठ जैसे माई भी चित्रित है, जो अकारण शत्रता करते हैं और जिनका वैर-विरोध एक ही जीवनमें समाप्त नहीं होता है, जन्म-जन्मान्तर तक चलता है। कमठ अपने छोटे भाईकी पत्नीको भी ले लेता है और उसे अपनी प्रेयसी बनाता है। सबमचमे कमठ जैसे भाई समाजके लिए कलंक है। प्रकाति अपने बहे भाईके प्रति सहज अपार बात्सत्य रखता है। राजा द्वारा दराचारके अपराधमें कमठका निवसिन किया जाता है। मरुभृति भाईके वियोगसे द:सी है, उसकी बढ़े भाईके प्रति अपार श्रद्धा है, भक्ति है, उसके अभावमे उसे मोजन-पान भी अरुचिकर प्रतीत होते है। बत: वह राजा अरविन्दके द्वारा निषेध करनेपर भी कमठकी तलाशमें निकलता है। तापिसयोके आध्यममें उसका पता लग जानेके उपरान्त वह उस पहाडीपर पहेंचता है. जिसपर कमठ तपश्चरण करता है। कमठ नमस्कार करते हुए महभतिको पाषाण शिला गिराकर मार डालता है। रे जिस प्रकार कवि वादिराजने अमृतमती जैसी पति-हेषी, विलासिनी, मायाचारी और कररमणोका चित्र प्रस्तुत किया है. 3 उसी प्रकार कमठ जैसे कर और विलासी भाईका भी। बस्तुतः परिवारकी सुल-शान्ति समाप्त करनेमें जो हाय अमतमतीका है. वही हाय कमठका भी।

भाई-बहनके स्नेहका च्दाहरण बमयरुचि और अभयमतीका है। दोनोंमें अपार स्नेह है, वे दोनो एक साथ आत्मकत्याणके हेतु दीक्षित होते हैं. साथ-साथ तपश्चरण करते हैं।

# विवाह

विवाह एक प्राचीन संस्था है । विवाहका उद्देश्य अर्थकी उपलब्धि तथा काम-सेवन है । स्त्री-पृष्ट्यके यौन-सम्बन्धका नियन्त्रण और विशेकरणके साथ सन्तान उत्पत्ति, संरक्षण एव शिक्षण भी विवाहके उद्देश्यके अन्तर्गत है। नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्योंका पालन गृहस्वावस्थामें हो सम्भव है । वस्तृतः धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थका

१. ये ध्नन्ति राज्यादिकते, भाग्यहीना सहोदरातः।

ते स्वयं स्वस्य पशस्य छेत्तारो मम संमता । शत्रू ० २१४३४ ।

२ इति निष्ठरमुख्यरद्वचा कमहो बैरनिबद्धपातमा ।

शितया सिषवस्य मस्तकं प्रणतस्यीव चकार जर्जरम् । पार्व० च०, मा० जे० प्र०, बम्बई, ३।१६। ३ यशोधरचरित, वतीय सर्ग ।

४ वहा , चन्धं सर्ग ।

सेवन विवाहित गृहस्वाध्यममं हो निराहुल भावते किया जा सकता है। कवि वादोभ-छिहने उक्त तीनो पृरुषायांका अविरोध कपने सेवन करनेका उत्तलेख किया है। उनका अभिमत है कि धर्म, अयं और कामका यदि एक हुपरेके साथ विरोध न कर तेवन किया जाये, तो उवसे वाद्यारिक मुलांकी प्राप्ति अवस्य होती है और अनुक्रमसे मोध-पद प्राप्त होता है। कामसेवनको जलके समान माना बाता है, धर्म कामसभा हुर करनेवाली ओपिय हे और अर्थ दोनोका साधन है—उन्हें समास्थान पहुँचावेवाला है। होती है।

विवाहको दारपरिषष्ट या दारकर्म भी कहते हैं। यह दारकर्म कामवासनाको परिमित्त कराता है, इदियोक्षे विजय करनेका एक मार्ग है और है कामवृत्याको वार्गवार्गः क्ष्म करनेका उपाय । विवाह सच्या स्वायको मुख्यवस्थित बनानेके छिए महस्यपूर्ण है। मतानोतारादन करता और परिवास्को स्नादिको बनाये रखना, इसी सस्यवारा सम्मव है। कुटुम्बके व्यवितयोको एकताये आबद करना तथा कुटुम्बको समृद्ध
बनाता मो विवाहका कार्य है। कुटुम्ब स्थानक्षी हकार्ष है और कुटुम्बको व्यवस्था
विवाहपर आधारित है। बत निवृत्ति प्रधान नैन पर्ममें मुहस-आवकके बतोर्म स्वारमत्योच जनका बत्नेका हत्ये हैं। वीवाह करवाकी परि करता है।

सस्तृत जैन कान्योमे विवाहके समय सम्यादित होनेबाने आबार-व्यवहारोका विस्तारपूर्वक निर्देश मिनता है। स्वयन्त्र विसिध्त तो विवाह समयन्न होते हो थे, पर वरका निवादन कर भी विवाह किये जाते थे। वर निवादन कर भी विवाह किये जाते थे। वर निवादन के लिए समान बातु, कुण, लील, विवाश कीर थर्म, गुण क्योदित थे। शानितानाव्यरितमें करिल बाह्यणका कथानक कुल, शील और धर्मकी और सम्बत्त करता है। कपिन और सरस्वामाका दामप्त्य समय कुल-शीलके अभावमें ही हुन्यस्य बनता है। सत्यमामा अपने पतिको मीच कुलोराल समय कर ही गावस्य विच्छेद करती है। बतः कार्ब्योमें कुलकी धुद्धतापर जीर दिया है। विदेशके साथ साथविन वेत्रनो पुत्रो सर्यमामाका विवाह कपिलकी विद्वासि प्रभावित होतर ही किया।

विवाहके समय निर्वाचनके लिए स्वास्थ्य, रूप, धन, कुल, जील और विद्याका भी विचार किया जाता था। उद्देश प्रकार वरका निर्वाचन कर विवाह कार्य सम्पन्न

अनर्गनमतः मौरुय-मध्यर्गोद्भयनुबमात् १ - शत्र० जननपुर, बी० नि० २०८० शर्द ।

तथा वन्द्रवस० ३।६९ । २ जान्तिनाथचरिन, वाराजमी, वी० नि० स० २४३०, वधन सर्ग और द्वितीस सर्ग, विशेषतः— वर्णसमाचार्गवचारचरु २१६२-८० ।

३ वित्त स्थारेव सम जः या कृत एयारेव सम ब्रहीतम् ।

मेवी तयोरेन तयोविनाहरनायाविनाहरू निरूपितोऽस्ति ३ व्याप्ति० ७० ४।२६ ।

म एव सबन्धविधिविधेय सबन्धिता येन भवेत् प्रशस्या । निर्वन्धमापाय विधोयमान सबन्ध एव प्रकरीति हास्यस् । बही, ४१२० ।

करनेसे ही दाम्पत्य जीवन सुखी होता था। कवि अमरचन्द्रने विवाहके समयपर किये जानेवाले रीति-रिवाजोका सुन्दर वर्णन किया है- 'वर विविध प्रकारके वस्त्रालंकारो से सण्डित हो यानपर सवार होता है और मण्डेप द्वारपर उतर जाता है। यहाँ स्त्रियां बरके मंगलके लिए एक अग्निपणं शरावमें लवण रखती है. जिससे लवणके बटकनेसे त्रटत-त्रटतकी ध्वनि निकलती है; जो विध्ननिवारक समझी जाती है। एक स्त्री दुर्वाबादि मांगलिक वस्तुओसे परिपर्ण चौदीका वाल लेकर खड़ी होती है और दूसरी मन्यन दण्ड लेकर वरके समक्ष खड़ी होती है। मधुर गीत गाते हुए वरको अर्घ्य विया जाता है और मन्यन दण्डसे वरके मस्तकका स्पर्श किया जाता है। पादका पहने हए वर वाम-चरणसे अग्नि-लवण पर्ण शराव सम्पटका स्पर्श करता है। इसके परवात अर्घ्य देनेवाली स्त्री वरको मातगृहमें छे जाती है। यहाँ मातगृहके सामने वरको सुवर्णके आसनपर बैठाया जाता है और बध एवं वरके हाथमें सुत्र बीध दिया जाता है। इस अवसरपर पिप्पल एवं शमीकी छालको पीसकर दधके हाथमें लेप किया जाता है। लग्नकासमय आनेपर वर वधुके हायको अपने हायमे पकडता है। इसी समय तारामिलन पर्व सम्पन्न होता है, जिसमें बर-वध एक दूसरेको देखते है। तारामेलक पर्वपर वधुपक्षकी स्त्रियाँ वरको लक्ष्यकर नर्मवचनपूर्णगीत गाती हैं और वर-वधका ग्रन्थिबन्धन सम्पन्न किया जाता है। वर, वधुके साथ बेदी-गृहमे जाता है और यहाँ वधका हाथ पकडकर अग्निकी सात प्रदक्षिणाएँ की जाती हैं। इसके पश्चात वर-वधका पाणिप्रहण पर्व सम्पन्न होता है। स्त्रियाँ हस्लोसक नृत्य करती है और गायन-वादनका वातावरण उपस्थित हो जाता है। पाणिमोक्षण क्रियाके साथ ही विवाह विधि समाप्त हो जाती है और वर यानमें बैठकर मण्डपसे अपने स्थानको चला जाता है।

चन्दतिलक उपाध्यामके अभयकुमार चरितमे विवाह विचियोका सुन्दर चित्रण हुआ है। किविने लिखा है कि सबसा रिक्यों वेषुका रीक्से अप्योग कीर पिष्टिकांके उद्वर्तन करती थी। वे स्तान करानेके अनन्तर वयुको कीमुम्म वस्त्र पहनारों थी। तत्रचात् उसे मिक्सिएर केठा कर उसका तिलक करती थी। उसके केशोको सुनाकर उन्हें सुगन्तित पृपसे सुवासित किया आसा था। पैरोमे लाकारस, क्योलोपर पत्र-वस्त्र, अक्षोलोप अंवन और लकाटमें चन्दन समाकर उसका धम्मिल्ल—जूबावचन किया जाता बौर उस जूबेको पुलीसे सम्बात था। वो स्वर्त्त परिचान पहनामा जाता था और सिरपर पुल्योक। मुकुट थारण करामा जाता था। इस अस्त्र व्यक्ते अंग-अर्थगको विविध कामुण्यों और असावनोसे समाधित किया जाता था।

१. उत्तीर्थ यानवरतो बरलोरणाग्ने, तस्थौ विभूर्जगति दर्शयित स्यवस्थाम् ।

तम्मै सहस्रतयनोऽर्पयतिस्म बाहु", भाग्यैर्भवश्यवसरो विभुसेवनाय । पद्दमानन्द, बडौदा, ११७० ।

माणिक्यमण्डपचरा व्यमुचरा च नार्यो, निर्देशनङ्कत्तवप्रयुमङ्कताव । दारे शरावनरसंप्रमुख्करानिन-सिम्नन्टरन्निरिक्नस्वनीधगर्भस् ॥ वही, १।०१ ।

दूर्विदिमाजनिकनस्तु विराजि रूप्य-स्थातं विभूत्य पुरतोऽस्थित काऽपि तत्र ।

कीस्माशोभिवसनावरजाह्यसुभू मन्त्रयेव नव्यक्तिसस्याद्वातस्यविष्वा । - वही, हाटर-१०२।

वरकी साज-सज्जामें बताया गया है कि वर उत्तम वस्त्राभ्यणोसे सजकर बाहनपर आस्ट हो मण्डप द्वारपर जाता था, इस अवसरपर उसके ऊपर चमर हिलाये जाते थे। बल्दीजन मंगल-पाठ करते थे, विविध वाद्य बजाये जाते और स्त्रियाँ नत्य करती यो । बहन वरके पोछे सडी होकर अक्षिदोषको दूर करनेके लिए लवण जतारती है। वर मण्डप द्वारपर वाहनसे उत्तर जाता है तथा मण्डप द्वारपर दर्शीह-पात्र मशल, मयानी आदि रखे जाते हैं। एक स्त्रो लवणाग्नि युक्त शराव युग्मको द्वार-पर रखती है। बरको अध्य दिया जाता है। बर शराव युग्मको बामपादसे फोड देता है। अनन्तर वरको वधके समीप ले जाया जाता है। वर-वध्के सम्मुख विष्टरपर बैठ जाता है। उस समय एक ऐसी महिला जिसके पुत्र, पित, सास, ससुर, पिता. माता. भाई देवर आदि जीवित है, अश्वत्य और शमीकी छालको पीसकर उसका लेप वसके करमें करतो है। तारामिलनके अनन्तर पुरोहित मन्त्र पढता हथा वर-वधका प्रन्थि-बन्धन करता है। अनन्तर वेदिका गृहमे जाकर वर अग्निमें सात बार घान क्षेपण करता है। इस अवसरपर पुरोहित मन्त्रोच्चारण करता है। चार प्रदक्षिणाके पश्चात वरको . वध पक्षको ओरसे शक्तिके अनुसार गज, वाजि, ग्राम, वर्तन आदि दहेजमें प्राप्त होते है। सात प्रदक्षिणाओं के करनेपर कर-मोक्षणको रहम की जाती है। इस अवसरपर भी बरको दहेज प्राप्त होता है। परोहित ग्रन्थिमोक्षण करता है। वर-विधको अस्व गा अन्य किसी सवारीपर वैठाकर जनवासेको जाता है। उस समय नान्दीपाठ होता है। वर-वधको देखकर बराती हर्षसे घोडे कदाने लगते हैं। स्त्रियाँ नृत्य करती हैं, गीत गाती है और हुर्पध्वनि करती है।

विवाहकी विधिका वर्षन वर्षमान कविने वानुपुक्षवारितमें भी किया है। कितपस विधि-विधान तो पूर्वोक्त विधियोंके समान हो हैं। नवोनता यही हैं कि सास वरके गंग्रेस केंग्रिम वरत डालकर अपने साम मानुपहमें ने जाती है, वहाँ वर-वपूकी हैसावन पर वैज्ञ्या जाता है और वे एक हुएरेका अवलोकन करते हैं। द्वाम लगने फेरेकी विधिक्षमण की जाती है। दश अवसाय विद्याल, कुलबुद्धाओं के आशोर्वाद, तूर्यनाद, मंगलमान तथा हर्पवर्ति की आती है। तारामिलनके अनन्तर वैदिका मृहमें वर-वपूकी गोरमें लेकर जाते हैं। प्रदक्षिणाएं वार हो सम्बन्ध होती हैं। पाणि-मोशणके समय वहेंच दिया जाता हैं।

नान्तिनावबरितमे हरिद्रालेपन, मंगलवाद्योका बनना एवं वृद्धा स्त्रियोंके आदेशसे अवगुठन करना विगत है। विवाह संस्कार प्रोहित द्वारा सम्बन्न किया जानाया।

१ अभगकुमारचरित, जेन आग्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १६१० ई०, २।१०१-१७६।

२, बासुबुःभवनित, जनधम प्रमारक माना, भावनगर, वि० मे० १२७३, शार्ट्स-११६ । ३ अभ्यत्य ते तेन सुगन्धिना त हारिस्त्रजांपिबतेन तेन । शास्त्रि० ४११०६ ।

विदोषके लिए ४।१०० १३० .

### स्वयंत्रर विधि

विवाह स्वयंवर विधिष्ठे भी सम्पन्न होते थे। स्वयंवरोमें अनेक प्रकारको शतें रखी जाती थी। अनुष्ठामणिकात्ममें बीणावाबन और वन्द्रकामन्त्रवेष करनेकी धर्मका निर्देश हैं। गान्यदर वेशको निर्दाशकेन नवरीके राजाकी पुत्री गान्यदर ताका राजपुरमें स्वयंवर होता है। विभिन्न देशोमें घोषणा करा दी जाती है कि जो राजकुमार बीणा-वादनमें कुमारोको पराजित करेगा, उसीके साथ उसका विवाह सम्पन्न होया। जोवन्यर कुमार बोपवनी वीणा बनाकर गन्यवंदताको परास्त कर उसके साथ विवाह करते हैं।

परणितिलका नगरीके राजा गोविष्दराजने जपनी कथ्या लक्ष्मणाका स्वयंवर रवा और प्यन्तकारत्र बनवाकर घोषणा की कि जो व्यक्ति इस यन्त्रका भेदन करेगा, उसीके साथ लक्ष्मणाका विवाह सम्पन्न किया जायेगा। अनेक बनुवारी राजकुमार स्वयंवरमें सम्मिलित हुए पर यन्त्रपर स्थित तीन शुक्रोंका भेदन कर सके। अन्यों जीवन्यरकामारो जलात्मक द्वारा चन्नक्षणनका भेदन कर लक्ष्मणावी विवाह किया।

यमंशर्मान्युदयमें एक स्वयंवरका वर्णन है। अप्राप्तान कपनी पुत्री ग्रंगारवती का पाणिग्रहण संस्कार सम्यादित करनेके हेतु स्वयंवरकी योजना करता है। परन्तु इस स्वयंवरमें कन्याकी क्षि हो यते हैं, अन्य किसी प्रकारको यत् नहीं है। इस प्रकारके स्वयंवरोमे क्य सौन्दर्ग, यश एवं प्रमृता हो आकर्षणका कारण बनती है।

नलायनकाव्यमें बताया गया है कि स्वयंवरमें समस्या एव पहेलियों भी रणी जाती हैं। कलावती प्रतिहारी द्वारा घोषणा कराती हैं कि वह उसी व्यक्तिके साथ विवाह करेगों, जो उसकी पदेलीका उत्तर देशा। पहेलों निम्न प्रकार है—

दिवापि चक्रवाकानां मिथन यह विमज्यते।

किमन्न कारण वाच्यं स्फ्टांकस्त पार्थिवाः ॥ नळायन, पार्थाप

स्वयंत्रर मण्डपमे उपस्थित राजकुमार उक्त पहेलोका उत्तर समझनेका प्रयास करते हैं।

स्वयंवरके अतिरिक्त अन्य कई निमित्त भी कन्या विवाहके उपलब्ध होते है। अवजूडामणिये बताया गया है कि सहस्रकृट पैरवालयके किवाड़ जिस व्यक्तिके जानेपर एक जायेंग, उसीके साथ सेमप्रीका विवाह सम्पन्न होगा। इसी तरह जिसके परके द्वारपर आनेसे रत्न विक जायेंगे, उसीके साथ विमालका विवाह सम्पन्न होगा। इसी तरह जिसके परके द्वारपर आनेसे रत्न विक जायेंगे, उसीके साथ विमालका विवाह सम्पन्न होगा।

<sup>°</sup> शतच्हामणि, जबसपुर, ३१४३-४६ ।

न वही, १०।२३-२६।

३ धमशर्माभ्युदय, बम्बई, सत् १६३३ ई०, १७।१-६४ ।

<sup>%</sup> नेनायन, महोजिजम प्रम्याना, भावनगर, सन् १९३७ ई०, स्कम्ध ४, सर्ग १४, स्नो० ६-८।

४ अत्रज्ञामणि, जबलपुर ६।३६-५१। ६ वही, पा६८-७३।

<sup>.40</sup> 

उक्त वर्णमोंसे यह स्पष्ट है कि विवाह हेत् वरान्वेषणकी कई प्रवाएँ प्रवक्तित थी । कुल, शोल, विद्या, वैभवके समान किसी निमित्त विशेषका घटित होना भी वरण की योग्यतामें परिगणित था । स्वयंवरमें लक्ष्यभेदकी विभिन्न शतें. काध्य-समस्यापृति, बीणाबादन, पहेली सलझाना एवं प्रत्यत्पन्नमतित्यकी जानकारीके बन्य साधन भी बर-बरणके लिए व्यवहारमें लाये जाते थे।

## गान्धर्वं विवाह

सस्कृत जैनकान्योमें विवाहके विविध प्रकार उपलब्ध नही होते । केवल आर्प विश्वाह विश्विके साथ गान्धर्वविवाहके अनेक उदाहरण अवस्य आये है । इन उदाहरणाँसे जात होता है कि क्षत्रियोमें कन्या अपहरणकी प्रधा थी । श्रीकृष्ण एक्मिणीका अपहरण कर गान्धर्वविवाह करते हैं । अपहरण करनेमें उन्हें रुक्मिणों के भाई रुक्म एव शिश्चपाल के साथ यद्ध भी करना पडता है। अर्जुन श्रीकृष्णकी बहुन सुभद्राका अपहरण करता है। बन्दामसे इसके लिए युद्ध भी होता है। सुभद्रा भी अर्जुनसे प्रेम करती है और वर्जन भी सुभद्राको चाहते हैं। परस्परका यह अनुराग गान्वर्व विवाहके रूपमें परिणत होता है, जिससे अपहरणके पश्चात बलराम समदाका विवाह अर्जनके साथ सम्पन्न करते हैं। वान्तिनायचरितमे आया है कि राजा लोग अनुरत्तः कन्याका अपहरण कर लेते थे। इस काव्यको घटनाओं में एक घटना अनन्तवीर्य द्वारा कनकश्चीके अपहरणकी भी है। अनन्तवीर्यको इसके लिए कनकश्रोके पिता दिमतारिके साथ युद्ध भी करना

उक्त सन्दर्भाशोंसे यह स्वष्ट है कि क्षत्रियोंमें ही साम्पर्वविवाहकी प्रया प्रचलित थी।

# बहविवाह

संस्कृत जैन काव्योंने बहुविवाहकी प्रयाका समर्थन प्राप्त होता है। क्षत्रचूडामणि के नायक जीवन्धरने आठ विवाह किये हैं। उनकी पत्नियोंके गन्धर्वदत्ता, गणमाला, पद्मा, क्षेमश्रो, कनकमाला, विमला, सुरमंबरी और लक्ष्मणा नाम आये हैं। भरत, अजितसेन प्रभृति चक्रवर्तियोंकी खियानवे हवार रानियाँ वर्णित है। शान्तिनाथ सीर्थंकर होने के साथ चक्रवर्ती भी है, अत. उनको भी रानियों की संस्था छियानवे हुआ र है। ऐसे मी आदर्श पात्र हैं. जिनका एक ही विवाह सम्पन्न हुआ है। धर्मनाच तीर्घकरका शृगारवतीके साथ ही विवाह सम्पन्न होता है। साधारण श्रेणीके पात्रोंमें अनेक विवाहींकी

१ प्रद्युम्नचरित, भम्बई, बि० सं० १९७३, तृतीय सर्ग ।

२ नरनारायणानन्द मर्ग १२-१६ तक ।

३ शान्तिनाथचरित, नदम सर्ग ।

४, क्षत्रभुद्धामणि — लम्ब ३-१० तकः

१ शान्तिनाथचरित, चतुर्दश सर्ग, विशेषत २००-३३६ पद्य तक ।

प्रचा विखळाई नही पहली है। कौशिक, भारदाज, अग्निमृति, गौतम संकायने प्रभृति ऐसी पात्र हैं, विशक्त एक ही विवाह हुना है।

काव्योंके उपन कथानकींका स्कीटन करनेपर वह निष्कर्य निकलता है कि पनी-मानी, राजा-महाराजा, सेट-साहकार, आष्टिक-चक्रवर्ती आदिनें बहुविवाहकी प्रधा थी; पर साधारण जनतामें एक ही विवाह क्या जाता वा ।

रिनवीमें बहुबिबाहुके उदाहरण प्राव: नहीं है। पतिकी मृत्यु हो जाने जयवा उनके स्नाव हो जानेपर दिनवींको दूबरे चित्राहुका अधिकार था। नरुके न मिक्रमेपर वैदर्भी दितीय स्वयंवरकी घोषणा करती है। पर वस्त्यन्तीके इंड कार्यको छाषारण जनतामें वालोचना होती है। जतत्व स्पट है कि कुलोन स्विवॉक्त पुग्विवाह समाजयें आरदको दुग्टिने नहीं देशा जाता था।

# विवाहित जीवन

विवाहके परवात् जब कन्या पिताके परते जाने कमती है, तो पिता वसे उपयेश देता हैं। इस उपयेशमें विवाहित वीमनके कर्तन्थोंका उन्होंक जा पना हैं। इसप्यतीकी विवाहित समय विदर्भ नरेश भीन वसे विज्ञा देता हुआ हुक-पपूरे कर्तप्योंकी जोत निर्वेश करता है— 'नृद्यतिके निम्क्यर व्यवहार करता, वास-चहुर आदि गुटवाोंकों भक्ति करता, परिजनीते स्नेह करना, वपलिन्योंके मृद्रुताड़ा व्यवहार करता, पतिके शक्ती सम्बन्धान, विरोक्ती बीर दिन्द सक्तर पतिके बातें करता, पतिके परमें आते हैं। कन्हें नावनपर वैदाना, रामिमें पतिके बोनेने चहुके कनी नहीं सोना और उनके जानके पूर्व जान जाना हुल-ब्युकोंका व्हर्तम्ब है।" "

अभयकुमारवरितमें भी स्वतुराज्य वाते समय माता-पिता उक्त प्रकारका हो उपदेश देते हैं। पतिभक्ति, अतिथि सेवा, सपिलयोंने प्रेमिक व्यवहार, गृहकावींका सम्मादन, गुवजनोके प्रति बनुशार्ग बादि इस उपदेशके प्रमुख अंग हैं।

बाम्पाय जीवनको नुसमय बनानेके लिए विविध प्रकारके मनोरंकर कार्य भी
सम्माबित किसे जाते थे। पति-मत्नोके विनोदका एक साधन गृद चतुर्यक बादि पहेकिसी भी थी। मेचकुमार अपनी पतिस्वीचे उच्च प्रकारके विनोद करता है। जनेक
प्रकांका एक वाच्यमें उत्तर देवा, तवाकतीके अध्ययक संकेतने उत्तर देना, समस्यापृति करना एवं उत्तिवतीचित्र्य द्वारा चम्पत्रकार उत्तप्तकर आनन्तित करना इन विनोदीमें
प्रमुख है। पति-मत्तियोके बीच यह एक प्रकारकी विद्यय योष्ठी ही सी, जिसमें वे
अपना अनर्यक्रन करते थे। एक्पी पक्षती है—

१ वर्धमानचरित, सोलापुर, ३१७३-६६ ।

२ नलायम, तृतीय और बतुर्थ स्कन्ध ।

३. वही, ४।१।७-१०।

४. जभयकुमारचरितः ११४(१-७१ ।

किमहरजनीहेतः किं भोज्यं स्वर्गवासिनाम । नारी वाल्छित मर्तारं कीदशं पतिदेवता ॥-असयकुमार० ३।१७६ ध्यायन्ति सनीन्द्राः किं सदा तदगतमानसाः । प्रियेकेनेव वाक्येन चतुर्णा किसुत्तरस् ॥-वही. ३।११७

कुमार इस पहेलीका उत्तर 'अमतम' शब्द द्वारा देता है।

्र शर्वजयकाव्यमे नारीके जिन गुणोंका निर्देश किया गया है, उनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नारी परिवारमें सुख-शान्ति बनाये रखनेके लिए विभिन्न प्रकारके मनोरजक कार्य करती थी। गायन-वादन, चित्रकर्म आदि भी विवाहित जीवनमें अन-रजनके हेत किये जाते थे। बनविहार, जलकोडा, दोलारोहण, पष्पादचय आदिका उद्देश भी दम्पतियो द्वारा मनबहलाव एवं जीवनके विविध मोगोका भीग करना हो है।

संगीतका प्रचार उस समय अधिक था। प्रत्येक भागन्तिक अवसरपर नारियो द्वारा गायन-वादन और नृत्य किये जानेका निर्देश मिलता है। राजभवनोमे वापिकाएँ निमित रहती थी. जिनमें दम्पति जलकीडा द्वारा मनोरंजन करते थे रे

सपत्नियोमें ईव्याभाव भी उपलब्ध होता है। इक्षिमणी और सत्यभामाके बीच ईव्यक्ति स्पष्टीकरण हुआ है। सत्यभामा रुक्मिणीके पास सन्देश भेजती है कि यदि तम्हारे पत्रका विवाह पहले हो तो तुम मेरे केशोको कटवाकर अपने पत्रके पैरके नीचे दबा देना और यदि मेरे पुत्रका विवाह पहले होगा, तो तुम्हारे केश काटकर मेरे पुत्रके पैरके नीचे दबा दिये जायेगे। दोनो सपत्नियाँ इस प्रकारकी प्रतिज्ञा बलरामकी साक्षी-पर्वक करती है। <sup>3</sup> इस सपत्नी ईर्ष्याका फल यह भी होता है कि प्रदास्त अपनी मौकी प्रसन्न करनेके लिए सत्यभागाको नाना प्रकारसे तग भी करता है। विवाहित जीवनमे इस प्रकारको कलहके एकाय उदाहरण और भी है।

सात्विक की पत्री सत्यभामा और उसके पति कपिल के मध्य भी कलह दिख-लाई पडती है। सत्यभामा कपिलको नीचकुलका व्यक्ति समझ लेती है, जिससे वह कपिलम नीचरितकी अनुबन्धिनी बन जाती है। अरे दास्पत्य सम्बन्धको विच्छेद कर राजपरिवारके सरक्षणमे रहने लगती है। यो साधारणत दाम्पत्य जीवनके रमणीय चित्र प्रस्तृत किये गये हैं। विवाहित जीवनको सुखमय बनानेके लिए तीनी---

नार्स शीलगुर्वशर्या प्रतिभक्तिपरायण । स्मितानना स्पवस्य परिवारेषु बरसलाः। सकौतुका स्वन्परोगा सुवेशा मुग्धबुद्धय । मृदुवाकोऽतिगम्भीरा , यत्र सन्ति गुणप्रियाः ।

<sup>. —</sup>शत्रजयः अहमदाबादः, १।३१६, ३१८। २ पार्श्वभाधचरित, बम्बई, ४११३४ और वर्धमानचरित, सोलापुर, ३१७ और ३१४२।

३ प्रथममृनुविवाहसम्रत्नवो यदि भवनव रुविमणि पुण्यतः।

कुटिनकोमतनीनशिरोस्टास पहतते तनवस्य निजान दर्धे ।

<sup>--</sup> प्रया म्ल० शाई-८ ।

४. अनन्यनिर्वर्यतदीयचेता वृत्तिववृत्ति च सुवृत्तमाना ।—शान्ति० २१४७-१४६ ।

वर्म, अर्थ और काम पुरुवायोंका अविरोधक्यते सेवन किया बाता था। सोस्ताह पूजार्चा करना, दान देना, सायु-मूनियोंके दर्शन करना, तीर्यवात्रा करना आदि ऐसे कार्य हैं, जिनसे मनोरंजन और पूज्यार्जन दोनों होते थे.। यति-यत्नी साय-साथ पूजा-अर्था करते थे।

व्यतिथ-सत्कार करने और भोजन-निर्भाणको कलामें यृहदेवियाँ पट्ट होती यो । शान्तिनाथचरितमें आया है कि घरणिजटके पहुँचनेपर उसकी पुत्रवधू सत्यभामाने तत्काल भोजन सम्पादित किया । यथा—

तदैव संसाध्य च साधुमोज्यं सा भोजवामास तमाशु साध्वी ।

क्छावतीनां हि कुछाङ्गमानां पाककियायां न मनेड्रिक्टन्यः ॥ शास्ति । ११२९ स्पष्ट है कि कुछवपुरं पाककियामें अत्यन्त पटु होती थीं । बीझता और चतु-राई दोनो ही गण जनमें विद्यमान थे ।

टास्पत्य जीवनका बाटर्श द्या—

दानं सुपात्रविषये प्रतिपादनीयं शीछं विशिष्य-विश्वदं परिपाछनीयस् । तप्यं तपःच श्रविमावनया समेतं धर्मं चतर्विपसदाहरवाञ्जिनेशः॥

—शान्ति० ३।३६

शीलं कलक्कपरिवर्जितमेव येन संसाधितं किमपि तस्य न दुर्लमं स्थात् । यस्मादहरन्तदरितक्षयहेतकत्वमेतद्विहाय वहतीह न किंचिदेव ॥

--वही, ३।३८

### अन्य संस्कार

संस्कार शब्द का प्रयोग सामान्यरूपसे समस्त धार्मिक कृरवोके व्यर्थे होता है, पर स्मृतिकालमें इस शब्दका प्रयोग उन्ही भागिक कृरवोके व्यर्थे सम्पन्न हुआ है, जिनका अनुष्ठान व्यक्तिक व्यक्तित्वकी शुद्धिके लिए किया जाता था। जैन सम्प्रदासमें जिनसेन हितीयने ५३ गाहेस्विक कियाओका निर्देश किया है, पर संस्कृत जैन काव्योंमें कुछ हो संस्कार उपस्का होते हैं।

# गर्भकालीन पुंसवनादि संस्कार

गर्भके निश्वय हो बानेपर गर्भस्य शिशुको पुंसवन नामक संस्कारके द्वारा अभिषिक्त किया गया है। पुंसवनका अभिशाय सामान्यतः उस कमेंसे है, जिसके अनु-ष्टानसे पुरुष सन्ततिका जन्म हो। पार्श्वनायचरितमें बताया है—

ढद्वगमी द्वियो प्रजाविनिधानगर्गामिव भूतवारिणीम् । अनेकविद्यावपदीसकर्मभिविनक्तरक्षावधिरन्ववर्ततः ॥ पाश्वै० ४११११ प्रवर्तिता दुंतवनादिषु कमाय स विकसी दोहकमेदमाहितः । प्रयुच्छप सण्वन् सुदद्यः सबी जनाज्ञहर्ये सर्पुत्रविनिणयावहम् ॥ उत्तत पक्षोजें 'पुंडबतादिषु' वरहे सीमन्तीक्षयन संस्कारके किये वालेका भी संकेष विकाद है। 'पुंडबत गर्नक सीक्षरे महीनेचे और सीमन्तीक्षयन सहवें महीनेचें सम्पन्न होता था। सीमन्तीक्षयने विजयोके केचोंको करा रक्षाण नाता था। साचा-रचतः लोगोमें यह विवयात या कि योगियोको अवंगरकारी शतिनदी प्रत्य कर सकती है, बतः सीमन्तीक्षयनके द्वारा उन सन्तियोंका निराकरण करना चाहिए। संस्कारीके सक्तरपर पुना, चर, इतन प्रगृति चांचिक क्रियारें सम्पन्न की वाही थीं।

वर्मशर्माम्युद्यमें मो पुंसवनादि संस्कारोंका (वर्म• ६।१०) निर्वेश किया है। विचि प्रायः समान हो है।

## गर्भोत्तरकालीन संस्कार

पर्मोत्तरकालीन संस्कारोम नामकरण, चौलकर्म, वयनसन और विवाह संस्कारों के निरंत जैन काव्योमें उपलब्ध होते हैं। जन्मवीमका निर्माण करानेका निरंत भी असपकुमारचरिवर्म बाराई। 'विविध्य' कर पृष्ठीत्या' (९१५०) द्वारा सात्रका क्या स्वात्रका क्या होते हैं। वांचा दिखालांकी प्रचार प्रकाश पहला है। वह एक प्रकारका जात-कर्म संस्कार है, काव्योमें इशीका हुद्धरा नाम वर्षापनक मी आया है। जन्म होते हों वांचियों साता-विता या सम्य अविज्ञानकांको सूचना देती है। अभिमासक मृदिका, हार, सिमासका या अन्य आभूषण पारितायिकसे देते हैं। मृतिका मन्दिरके द्वारपर वाहिनी एवं बायी और सटिकाइद-मोक या सलीते यूग-मुशक चित्रत किये जानेका व्यक्ति वांचा स्वार्थ करनेका व्यक्ति हो।

माई-बाग्यव अपने वरोको वन्दनमाठाओं छे खबाते हैं। विविध प्रकारके वाध बनाये जाते हैं। रिजयौ अकातपूर्ण पात्र छेकर बधाई देने आती है। सम्बन्ध रिजयौ नृत्य-बाग करती हैं और जिन्हें पुत्रनाम हुजा है, वे गृह्यती उन्हें पुत्र-चो देकर विदा करते हैं। रिजयों के माल्यर कुंडुम और मुख्यर इंटिडाव्यं छमाया जाता है। उपाध्याय सुत-मालुका पाठ करते हुए जाते है। उपाध्यायों को वस्त्र-तानुक दानवे सल्दार किया जाता है और साठकर किया जाता है और साठकरों हों प्रवाद किया जाता है और साठकरों मुंदी अपने प्रवाद किया जाता है और साठकरों मुंदी प्रवाद किया जाता है। जमके दिन हा ज्योतियों जमस्त्रकृष्णकों मिर्मण करते हैं। इस सन्दर्भने अभिमानकों को हर्यपुष्टक समाचार देनेकी विभिन्न मुद्दार्थ और

१. तृष्यन्यविषया नार्यां गोद गायांन्त गायकाः । बायान्यवरुपात्राणि पृह्वतिष्य दोग्यते — अव्ययक्रमारष्ट्रितः ११३६० । विस्त्रारमे सुम्पत्रपूर्वर्गर्योग्यांन्ति पृह्यत् । बृङ्ग्सम्बर्गका माते विकान्ते रागर्युर्गः । वही, ११३६८ । वर्गाम्याया नृत्यास्त्रे वर्गाः सुवस्त्राम्यायाः । गृह्मायार्गितः व नात्रपद्धवृद्धियुर्ग्योतिषुष् — वही, ११३६६ । वर्गाम्यायाः पृत्यास्त्रे वरस्त्रपास्त्रवारातः । वही, ११४० । स्वृति विश्वते वर्गस्त्रयास्त्रवास्त्रपत्रातः । वही, ११४० ।

मान पंतिमाएँ मी निगः हैं। यह मानानिल पुत्र और पुत्रीके सम्मक्षी पृत्रम् सूचना देती है।

जन्मके छठे दिन पच्छी जागरणोत्सव धूनधामसे सम्पन्न होता है। इस दिन मागलिक दोशोंकी ज्योति रातगर प्रज्यानित रहती है और जागरण किया जाता है।

दसर्वे दिन सुदक-सुदिक की जाती है। बारहर्वे दिन सम्पूर्ण बानवर्वोको निक-न्यण कर मोज दिया जाता है। इसी दिन बालकका नामकरण संस्कार भी सम्प्रप्त किया जाता है।

> पार्थनावबरितमें नामकर्म संस्कारका वर्णन करते हुए किया है---स्वभदिनसमयाचे कण्याद्धावमाच्ये-रिकातनयमानैवर्णकृष्टेश्य सामग्र ।

अनिमतमतिस्त्य प्रीणबर्धाणिकाँ, तनवमकृत नाम्ना वज्रनाभं स भूषः ॥ पार्श्व » ४१९ ४०

अनन्तर शुभ दिन, शुभ मृहतेमें नीतिशास्त्रके वेत्ता बृद्धमन्त्रियोंके साथ महा-राजने अपने उस प्रिय पुत्रका नाम बजनाभ रखा।

पुनीत्पत्तिके मुलद समाचारको सुनकर महाराज वध्ववीयंगे यावकों को ययेष्ट धन दिया। प्रतन्तता सुषक समाचार नुमानेवाकी दातीको महाराजने बहुमूल्य वस्त्र और क्षामुक्त प्रदान कर तन्तुष्ट किया। हसके अतिरिक्त पुत्रप्तासिके उपवव्यस्त सहाराज ने बीन-वृश्विष्ठांको चन वितरित्त किया, बाह्यणोंको इच्छानुसार यन विदा और वन्त्रियों-को बच्चीमृद्धी मृक्त किया गया।

राजपुनकी उत्पत्तिका समाचार समस्त नगरमें विद्युक्ते प्रकाशके समान व्याप्त हो गया। नगरबाधी इस आनन्दमय समाचारको सुनते हो उत्सवको तैयारी करते कये। उन्होंने अपने विद्याल उत्पा गृह-फिल्पोंपर प्रवार्ष फहायो। ये पवनवे कांपती हुं, स्वगंत्रवाधीको आमन्तित कर रही याँ। रंगीन दण्डोंसे भेरीनाद किया जां ते लगा। नारिया कुंकुमिलिया कबके होन्किकोत्तव सम्प्रक करने छगी। अनेक यन्त्रोंसे फेरी या अवह्युक्ते समान लोहित कुंकुमबच्छे व्याप्त आकाश उस समय असमयमें सम्बद्धकालीन मेचका प्रमा उत्सव कर रहा था। बुंकुमिलिया करते भीगों हुई स्त्रयां हुर्विकारोर हो नृत्य कर रही थाँ। युवारं नामा प्रकारके हाव-नगरमा प्रवर्णन करती हुर्विकार हुर्विकार करती हुर्विकार करती हुर्विकार करती हुर्विकार करती हुर्विकार हुर्वि

१. वर्षेऽहि स्वजनास्तस्य धर्मजागरिकां व्यधुः ।—बहो १।४०२ ।

२ दशमाहे पुनस्तेऽमी चक्रु सूतकशोधनम्।

हारशे वासरे सर्वात् मेलयिरना स्मनान्धनात् । अभयकुमारचरित १४०१-४१०।

रही थी। विलास और वैभवका प्रदर्शन सर्वत्र हो रहा था। वहस प्रकार जन्मकालीन जन्मवका क्रम कई दिनोतक चलता रहता था।

द्विसन्यानकाय्यमें 'पुरोद्वितार्याततवातकर्मा नीराञ्चतं रत्निम्बाकरस्यम्' (द्विसन्यान ३१९) में पुरोहित द्वारा जातकर्म किये जानेका निरूपण पाया जाता है। इन सस्कारोते व्यक्तित्वका निर्माण होनेका समर्थन किया गया है।

बाकुपुरुवचरितमे पुत्र-बन्मोस्वकः विवेचन करते हुए लिखा है कि स्त्रियाँ बालकके नालको चार लगुल उत्परते काटकर उसे भूमिने गाड देती थीं। बालकके गलेमें रसापोटली बांधी जाती थीं। मूर्तिकागृहमें रत्यदीषक जलते थें। स्त्रियाँ प्रकृत्तिलत हो नृत्य करती थीं। मण्डली बनाकर रासक नृत्य करती थीं। उपाध्याय और विद्यार्थी मंत्रकरणाठ करते हुए राजा-सहाराजांकी हारणर वाते थे और प्रस्कार प्रसाकरते थें। छुट्टोके दिन दिल्याँ रामि-वागरण करती और मंत्रकर्मीत गाती थीं। प्यारहर्षे वित्त स्त्रान सस्कार बोर बाट्डवें दिन नामकरण सन्पन्न होता थां।

महाकवि असगने अन्मसे दसवे दिन नामकरण सस्कार किये जानेका निर्देश किया है। उन्होंने लिखा है—

> स्वकुलोचितां जिनपतेर्माहमां महतीं विधाय विधिना नृपति. । अकरोस्त्रिपृष्ट इति नाम मुदा तनयस्य तस्य दशमे दिवसे ॥

—वर्धमान० ५॥६२ राजाने अपने कुलके योग्य जिनेन्द्रदेवको महती पूजाविधिको सम्पन्न करके दस्रवे दिन हर्षसे पत्रका नाम त्रिपष्ट रखा।

चन्द्रप्रचितिमें महाकवि बीरनत्वीने नामकरण संस्कारके समय स्वर्णपुष्पीसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेका निर्देश किया है। महाराज और्यणने बृद्धपुरुपीके साथ भगवानकी पूजा सम्पन्न करके अपने पुत्रका नाम औवमाँ रखा।

> सर्वज कनकमये समर्थ्य पुष्पै. कल्याणेऽहनि सहितेन वंशवृद्धैः । श्रीवर्मेश्यवनिसुजाय तस्य नाम श्रीशब्दानुगतमकारि मङ्गकाय ॥

> > --- 973 o 3194

इस प्रकार नामकरण संस्कारके सम्बन्धमे संस्कृत जैन काव्योमें पर्याप्त सामग्री वर्तमान है।

### बालकके संस्कारोंका निर्माण

संस्कृत जैन कार्थ्योमें बालकके संस्कार निर्माणपर बहुत वल दिया है। जिन कार्थ्योको कवावस्तु किसी तीर्थंकर के जैवनवृत्तसे सम्बद्ध है, उन कार्थ्योमें आया है कि

१ पार्श्वनाथचरित ४।१२६-१२६ ।

२. बाह्यपुज्यवरित, भावनगर, वि० सं० १९७३, तृतीय सर्ग ।

जब कोई तीर्बंकर गर्जमें बाता है, तो माताको तेवा देवांगनाएँ करती हैं। वे नाना प्रकारके प्रश्नोत्तर सी माताके करती हैं। इत प्रश्नोत्तरोका विषय प्राय बाचारमुळक या वार्धानिक होता है। प्रश्नोत्तरोको यह प्रणाली गर्मस्य बालकके क्रमर उत्तम संकार लेकित करनेके लिए ही होती है। साताके चित्तको वे देवियाँ चर्चा-वार्जा, हास्य-वियोद एवं कमिश्यालों द्वारा प्रवस्त कीर निर्मेश बनानेका प्रयास करती हैं। हत प्रकार वर्म-कालवे ही बालकके पामिक संस्कार अंकित हो जाते हैं। यो दो तीर्थंकर के प्रमावके पामिक संत्कार किता हो जाते हैं। यो दो तीर्थंकर के प्रमावके पामिक संत्कार किता हो जाते हैं। यो दो तीर्थंकर के प्रमावके पामिक संत्कार किता हो जाते हैं। यो दो तीर्थंकर के प्रमावके पामिक स्वता है, तो भी देवियों द्वारा वेवाकार सम्पन्न होना और प्रश्नोत्तर करता बालक-के संस्कार निर्माणका समाजवास्त्रीय पहलू हैं। कित हरिक्टन तीर्थंकर के पामी बातने की स्थितिका चित्रक पत्न हो हुए लिखा है—

गर्मे बसविष मलैरङ्खक्किताको ज्ञानत्रयं त्रिशुवनैकगुरुवंशार । तकोदयाविगक्षनान्तरितोऽपि भाम

कि नाम मुख्यि क्हांचन विष्मर्शक्तः ॥ धर्मे० ६।९ अर्थात्—गर्भमें रहनेपर भी जिनका धारीर मलते कल्लिक नहीं है, ऐसे वह त्रिमुदन गुरु पति, भुत और अर्थाद इन तीन ज्ञानने युक्त थे। सूर्य उत्तृत उदयायलके बनमें छिपा रहकर भी क्या कभी अपना तेत्र छोड्ता है।

जन्मके अनन्तर सस्कारोको पृष्ट करनेके जिर देव-बालक तीर्थकरको ग्रीयवक्षीका-में साथ देते हैं। इन्द्र प्रयंक कावस्यकताको पूर्तिक लिए स्वयं ही प्रस्तुत रहता है। इस पौराणिक मान्यताका उद्यादन करनेपर यह स्पष्ट हो आता है कि लीव बोर आवार्योका सामाजिक इंक्लिण बालकके संस्कार निर्माणका हो है। ग्रीयकालमें बन्धे-के जनर जो संस्कार पहते हैं जमसे ही भावी जीवनका निर्माण होता है। प्यान देनेकी बात है कि तीर्थकर जैसे प्रभावशाली और प्रतापी बालकके संस्कार निर्माणक लिए जब इतनी सतकंता अपनानी पहती है, तो फिर सामारण व्यक्तिके लिए संस्कार निर्माणकी कितनी अधिक आवश्यकता है ? जैन काव्योम बचपनके संस्कारोका बहुत अधिक सहस्व बणित है।

### बालक्रीडा तस्व

क्रीड़ा माभव गुरुम सहस्रवृत्ति है। बात्यावस्थाये लेकर वृद्धावस्थावक यह विभिन्न क्योमें अभिन्यक होती है। बात्यत, उद्देश्यत, उत्तेजना और मनोरंजन प्रभृति दशको क्रियाओको विद्यावताएँ हैं। लेक्क्रूय बारुक सबसे अधिक तम्मय और तिविक्त होते हैं। उनके अस्त कार्यक वृद्धाव है। क्षेत्र हैं। उनके अस्त होते हैं। उनके अस्त होते हैं। इनके अस्त होते हैं। क्षेत्र क्षाया हो होता है। क्षेत्र हैं। क्षेत्र क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया है। क्षाया क्षाय क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाय क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाया क्षाय क्षाया क्षाय क्षाया क्षाय क्षाय क्षाय क्षाय क्षाय क्षाय क्षाय क्षाय क्षाय क्

जीवनको तैयारी है। व्यक्तिरक्का स्वामाविक विकास लेल-कूदोसे होता है। सामाविकता-का विकास भी क्षीवा या लेल-कूदोसे होता हैं। यतः लेलना वकेले सम्प्रव नहीं है, स्वके लिए कुछ समूहको जायरपकता होती है। कराएव समूहके वीच स्टूना, अप्य आक्तियोका सहयोग प्राप्त करना तथा स्वयं भी दूसरोका सहयोगी बनना क्षेत्रवासी बालक सीखता है। स्वास्थ्य, कार्यकुणकता जीर सामाविक स्ववहारका ज्ञान बच्चोंको लेलकूदसे ही प्राप्त होता है। संयव जीर किजोरावस्थातक मनुष्य अधिक समय लेलने-कूदने या क्या मनोरंजनोंक कार्योज व्यक्ति करता है। युवाबस्थामे क्षीत्रवाकी प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। स्वय क्रमानुवार वर्षाविकते ।

संस्कृत जैन काव्योमें बणित राजकुमार व्यक्तिस्य विकास एवं सामाजिकता उत्पन्न करनेके लिए वैधवकालसे ही अवन-धारत्र चलाकर या प्रकृतिके रम्यस्यकोपें विचरणकर व्यप्ना मनोरजन करते हुए दिखलाई पहते हैं। अभयकुमारचरितमे बतासा गया है कि अनयकुमार काटी, कन्दुकसारी, पुडसवारी, एकपारिका, गोलिका, अमरक (लट्टू) और कोहियोके खेल खेलता है। इन खेलोमें उसके जनेक साथी भी सम्मितित रहते हैं।

पर्मश्रामीम्बृद्यमे बताया है कि घर्मनाथ अकेले नहीं थेलते थे; शैशवमे जड़लहा-कर गिरना, परवात् सँमलकर वलना, साता-रिताकी गोदमें पहुंचकर लीलापूर्ण गाँवें करता, मुफकराना और अपने वक्तींसे उन्हें मुख पहुंचाना लादि क्रोडा घर्मनाथने सम्पन्न की है। धर्मनाथकी क्रोडाएँ वर्षण साधारण बालकोके समान हो थी पर उन क्रोडाओसे वैशिष्टर प्रकट हो जाता था। कविने पूलि समृहमे खेलनेको क्रीडाका वर्णन करते हुए लिखा है—

> चित्रं प्रचिकीड यथा यथा करप्रकीर्णपांसुप्रकरे कुमारकै: । आदर्शविभिन्नेल एव सोऽमवत्तथा तथान्त.फिलावनीत्रयः ॥

---धर्मं० ९।१२

जिनकी अन्तरात्मामें तीनों लोक प्रतिबिन्दिन हो रहे है, ऐसे जिन बालक अपने हाथों द्वारा धूलि समृहको बिखेरनेवाले अन्य बालकोंके साथ ज्यों ज्या क्रोड़ा करते थे, त्यो-त्यो दर्पणको तरह वे निर्मल हो होते जाते थे—यह एक आश्चर्यकी बात थी।

युवावस्थामें कियं गये वनविहार, जलकीड़ा, पृष्पावस्य प्रभृति मी कीड़ाविनोद ही है। इन कीडाओका मध्यकालमें महत्वपूर्ण स्थान था।

१, अभयकुमारचरित १।४३३-४३६।

२. धर्मशर्माभ्युदय १।४।

३. मही, १।६-११।

#### उपनयन और विद्यारम्भ

उपनयन संस्कार चौलकार्य बनन्तर ही सम्पादित होता था। पार्यनायचरितमें बताया है—'जब बालकां चौलकार्य (मृष्यन) संस्कार सम्प्रत हो गया, तो उसके पिताने उसे विचायवनके लिए गुक्के पास भेजा।' इस कबनसे स्पष्ट है कि विचारमार्थ पूर्व स्पेर सौन्यके लिए बील संस्कार सम्प्रत होता था। पूजापाठ नामकरणके समान ही सम्प्रत किया जाता था। उपनयनके स्पष्ट उल्लेख नही मिलते हैं। वर्षमानवरित- में महाकि असने वहवाले वहवाले को साम स्वार्य साम करने वहवाले ही, विचालिदिका उस्लेख किया है। कियो जिल्हा हो है—

भन्येद्यरादाय सिताक्षस्त्रं पर्यक्रमास्थाय गुहोदरस्थः ।

प्यानं न यावद्विततान सम्यक् विद्यागणस्तीवदभूत्तदेशे ॥ वर्षमान ०१२७ महाकवि धनंत्रयने नृहाकरण संस्कारके बाद उपनयन संस्कारका विद्यान किया है और उपनयनके अनरतर ही शिक्षा आरम्म करनेका विद्यान बताया है। शिक्षार्थी सीतह वर्षके अवस्या पर्यन्त पुर एवं बुद्यनोको तेवा करता हुना ब्रह्मवर्यपूर्वक अध्ययन करता या (दिक्षण्यान ३१२४)।

#### जिला

शिक्षा समुदाय या व्यक्तियों द्वारा परिचालित वह सामानिक प्रक्रिया है, जो समाप्रको उसके द्वारा स्वोकृत मून्यों और मायदाओं को बोर अवसर करती है। सास्तृतिक दिरासत बोर जोवनके जानका अर्जन ही खिला है। खिलामें साहित्य और विज्ञान दोनों को जनकारी संम्मिलित हैं। अच्छी थिला म्यन्तिकों केवल अनुमुब करना और संचना हो नहीं सिललातों, बस्कि उसे विशेषकार्य करनेकों प्रेरणा भी देती है। कि बादोमसिंहहे दिवाकों थिलाका पर्याववाची स्वीकार कर बताया है—'अनवचा हि विद्या स्वाल्डोक्ट सफलावहां' (सन्वन्द्रमाणि ३१४५)—निर्दोष्ट —अच्छी तरह परिवम्मस्व कंपास्त विद्या हो एहिंक और पारलीकिक कार्योंको सफल करती है। आया यह है कि विश्व जानके सारीरिक, मानविक और बासिक प्रेय स्वीवीण विकास करना है। बत. सिला बहु है, जियके सतत अभ्यादसे लोकिक अपन स्वीवीण विकास करना है। बत. सिला बहु है, जियके सतत अभ्यादसे लोकिक अपनुदर्शोंको प्रतिक स्वार सोर सिक

## शिक्षा आरम्भ करनेकी आयु

कवि वादीर्मावहने विदारस्य करनेकी आधुपीव वर्ष बदायी है। कुमार जीवन्वरका विदारस्य पौच वर्षकी अवस्वामें सम्पन्न हुआ या। विद्यारस्य संस्कारका वर्णन करते हुए लिखा है—

१. पारवं नाथचरित, मा० दि० जैन ग्रं०, बम्बई, ६।४।

निष्प्रस्यूहेष्ट सिद्धवर्षे सिद्ध-पुजादिपूर्वकम् । सिद्धमातृकया सिद्धा-मथ खेमे सरस्वतीम् ॥ क्षत्र० १।११२

अनन्तर निविध्न विदाशमिके हेतु सिढणूबन, हवन और दानादिको सम्पन्न कर सिद्धमानका—अ, ६, उ, ऋ, क, स्र आदि वर्णयाला (वर्णसमाम्नाय) को सीखना आरम्भ किया।

पार्श्वनावचरितमें भी कुमार रहिमधेगका विज्ञारम्भ पाँच वर्षकी बहस्थामें ही हुआ है। शिकारम्भ वर्णामाळा विद्वमात्का ) हे होता है। कुमार रहिमधेग अकेला अस्थान नहीं करता है, वह सम्बद्धक बातकों के साथ ही विज्ञक्को पहुंचता हुआ दृष्टि-गोचर होता है। कवि इसी व्यक्त अप दृष्टि-

समं वयस्यैर्विनयेनतःवर्गे गुरूपदेशोपनतासु बुद्धिमान् ।

विमज्य विद्यासु स रुष्वशिक्षत स्वयं हि मध्यस्य गुणाः पुरस्मराः ॥

—पादर्व च ४।२८ वर्णमम्पानायके मीख जैनेके पश्चात रिमवेग समान आयवाजे क्रालकोके साथ-

वर्षसामायक साल जनकं पत्रवात (रामवर्ग समान सायुवाक कार्क्साक साप-पाव विनयपुर्वक अध्ययन करने लगा। वह अपनो कृषायबृद्धिके कारण समस्त विचाबोर्मे सोग्न हो गारमत हो गा। सब्य—प्रतिसाधालो स्थिष्णु व्यक्तिमं गुग स्वयं हो आकर प्रविष्ट हो जाते हैं।

वि वादीभमिहके उल्लेखीं ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि विश्वाका आरम्भ अपने परपर या गुरुके स्थानर होता था। वर्णताल, गणितजान और लिखानतक छात्र किसी सुयोग गुरुखे एकाकी हो विश्वा प्राप्त करना था। जब आरमिल सिका परपर हो समास हो जाती थी, तब वह किसी विद्यालय या गुरुकुलमे निवासक जानकी विभिन्न शाखाओं को जानकारी प्राप्त करता था। भारत्वनायचरितके पूर्वोक सन्दर्भते भी उक्त तथ्यको पृष्टि हो जाती है। रिध्मवेग वर्णमाला और आरमिल माणित आदिकी थिया एकाकी ही प्राप्त करता। आरमिल विश्वा समास कर वह समयपस्कों के साथ अध्ययन करता है, इसने यह जनित होता है कि विद्यालयीय शिक्षा आवश्यक ज्ञान प्राप्त करते पर प्रस्तु हो आरम्भ होती थी।

### शिष्यकी योग्धता और गुण

शिक्षार्थीके गुण और योग्यताना निर्देश क्षत्रचूडामणिमें पाया जाता है। कवि वादीभिष्ठिते लिखा है—

१. अथ विद्यागृतं किचिदामाच संखिमण्डित ।

पण्डिताद्विस्थविद्याया-मध्यापीहातिपण्डित । शत्र २।१

जीवन्यरने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्तिके जनत्तर मित्रों के साथ किसी पाठशासामें प्रविष्ट होकर सब विधा-विद्यारत बार्धनन्दी गुरुते अध्ययन बारम्भ किया।

गुरुमको मवाद्रीतो विनीतो धार्मिकः सुधीः ।

ज्ञान्तस्वान्तो झतन्द्रासुः शिष्टः शिष्योऽसमित्यते ॥ क्षत्र० ०।६५ पुत्रमकः, संसारते अनासकः—रिक्यवर्गाः, विनयोः, पर्मात्माः, प्रविभाशालोः, कुशायवृद्धिः, सान्तवरिणायोः, आलस्वरहित और सन्य व्यक्तिः हो उत्तम शिक्षार्थीः होता है।

गुरुमितिको विद्यार्जनमें आवश्यक कारण माना है। जो शिष्य अपने गुरुकी सेवा-शुश्रूषा, विनय, भक्ति और उनकी आजाका पालन करता है, वह सभी प्रकार की विद्यालीको प्राप्तकर लेता है।

> गुरुमिकः सती सुक्त्यै, क्षुद्रं किंवा न साध्येत्। त्रिकोकोस्त्वरःनं न. दर्लमः किंतुषोस्करः॥ अत्र० २। ३३

जिस प्रकार बहुणून्य रत्नसे भूतेका डेर सरोदना साधारणसी बात है, उसी प्रकार निकारचासने सम्प्रक को गयी गुरुप्रसिक्त में जब परम्परमा मृत्तिसक प्राप्त है। सकती है, तो अन्य लीकिक कार्योक्षे पूर्वि होना तो तुष्ट बात है। सिम्प्राप्त सह

नी शिष्य गुरुशोका उपकार न मान उनसे होह करता है, उसके समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस अक्षर जड़के बिना चुल आदि की सत्ता नहीं रह सकती है, उसी प्रकार उपकार, स्मृति, विनय और गुरुसेवार्क बिना विद्यास्त्री वृक्ष भी नहीं अहर सकता है। गुरुहोह करना या गुक्का अपमान करना शिक्षासर्थिक लिए अस्पन अनुचित है।

गृश्वित्यके समान ही शिक्षार्थोंको शिक्षाकालमे जितेन्द्रिय और संसारके विषयों-को आराध्तिको छोड़कर शिक्षा सम्पादन करना चाहिए। वादिराजने पास्वनायचिरतमे बच्चनाभके विद्याध्ययनका निर्देश करते हुए बताया है कि उसने अपने हिन्द्रपच्यो उनम्स हिस्त्योंको निरंकुश नहीं होने दिया। यंचीन्द्रयोंके विषयोंको बोर बाती हुई शिक्तको उसने अपनी शिक्षासायनामं लगाया। सभी प्रकारको प्रवृत्तियोंको रोक्कर एक ही स्वयक्ती ओर केन्द्रित कर दिया। शिक्षाकालमें विविध प्रकारको प्रवृत्तियाँ अत्यन्त बाषक होती हैं, खत. को साथक बनकर सायवा करता हैं, उदीको सरस्वतीकी उप-लिक्ब होती हैं। बहुमुक्ती प्रवृत्ति शिक्षा ग्रहण करनेमें अत्यन्त बाषक है। अत्यन्त सिक्षार्थीमें गृहसेवा, विनय, बहुम्बर्य, एकाग्रता, निरलस्ता एवं परिश्रम इन गुणोका होना परस आवश्यक हैं।

१. गुरुद्वहां गुण को बा, इतस्तानां न नश्मति ।

विद्यापि विद्युदाभा स्याद्वयुलस्य कृत स्थिति । सत्र० २।३३ १ २. प्रतिबोधकवित्तदर्गमङ्के, बसिता तैन कृते मदोदयेऽगि ।

विषया विजनाहिरे ह्वीक-द्विपनादैन यथामत तदीयै ६—पार्ख्व, सम्बई, ६१६।

# गुरु या शिक्षककी योग्यता

शिक्षार्थीमें गुणोका होना जिस प्रकार जावस्यक है, उसी प्रकार शिक्षको वैदुष्य, सहानुभूति जादि गुणोका रहना जावस्यक है। कवि वादीभीसहने शिक्षककी योग्यतापर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

> रस्त्रत्रयविश्वदः सन् पात्रस्तेही परार्थकृत् । परिपाकितधर्मों हि, सवाब्धेस्तारको गुरुः ॥ क्षत्र० २।३०

रत्नव्यपारक—अद्धावान्, जानी और चारिजवान्, धण्यन, शिष्यक्षे स्तेह करवेबाजा, परोपकारो, धगरंदाक और जनतारक गुरू—धिवाक होता है। किंव कार्यामिंग्रिट्ने शिवाकको विपयका पण्डित होनेके साथ चारिजगृण्यके विभूतिय नाता है। जिसका चरित्र निर्मेळ नहीं, बहु क्या शिक्षा देगा ? जानी होनेके समान हो। चरिजनिष्ट होना भी शिक्षकके लिए जावस्यक है। शिष्यक्षे प्रेम करना, उसकी उन्नतिकी इच्छा करना, अच्छे संस्कार उसके ऊपर शाल्या, उसकी बौद्धिक-आरियक उन्नतिकी लिए प्रयत्नशीळ रहना तथा सभी प्रकारक्षे सावधानोपूर्वक विकास करना शिक्षकके कर्तम्योभे परियाणित है।

सस्कृत जैन काव्योमे प्रयुक्त पात्रोके शिक्षक निर्होभी, नि.स्वार्चा और कर्तव्य-परायण परिलियत होते हैं। आर्येनची जीवन्यरकुमारको को अपना इतिवृत्त सुनाते हैं और उसे जानी तथा विडान बनानेके लितिकत लोगे हुए पिताके राज्यको पुनः हस्तग्रत करने की विधि मी समाते हैं। इतना हो नहीं कर्नव्य और अधिकारोका उद्बोधन करते हुए उसे समसको प्रतीक्षा करनेका आदेश देते हैं।

ो ६—शिक्षक नुणोके सम्बन्धमे शानितनावचरितमें आता है—'अशेषशा-स्त्रागमतत्त्वदर्शिना' (शान्ति १११९) समस्त शास्त्र, आगम, पुराण और इतिहास आदिको जानकारी गुरुके लिए जावस्यक है।

धिलक से प्रकारके होते वे—संबन्ध कार निर्माण । सबन्यसे ताल्प जन विस्ति है, जो क्यायस्त्र वारण करते से और वेद-वेदाने निष्णात विद्वान् थे। मृहस्मीमें निवास करते थे, जिनकी आजीविका छात्री द्वारा से गायी संविध्यालया विद्वान् थे। मृहस्मीमें निवास करते थे, जिनकी आजीविका छात्री द्वारा दिये गये वेदतने सम्मादित होती था। इस प्रकारके विद्याक स्परिवार स्त्री वे, वनके पुत-पुती एवं पीमादिक भी तायमें निवास करते थे। जानो, चरिप्रविष्ठ होने के साथ छात्रोकी उन्नतिको कामना करना तथा उन्हें योग्य विद्वान् बनाना उनका छहत्य था। शायिनावाष्ट्र विद्वान् स्त्राना उनका छहत्य था। शायिनावाष्ट्र विद्वान् स्त्रान स्त

१. शान्तिनाथचरित, १।१११-१६०।

कुछ शिष्य इनके पास रहकर तत्थज्ञान और आगमोका अध्ययन करते थे। अध्यापनके बदछेमें ये किसीसे कुछ भी नहीं लेते थे।

### शिक्षा-संस्थाओंके भेव

व काव्यों में तीन प्रकारकी शिजा-संस्थाओं का निर्देश मिलता है। प्रयम प्रकारकी से संस्थाएँ थी, जो तापित्यों के आध्यम पुंचकुलके क्यमें वर्तमात सी। इस प्रकारकी शिजा-संस्थाओं में प्राय ऋषिकुमार ही क्षयम करते से। जन्म नागरिक क्षप्रत कर के अन्यमन के लिए पहुँचते से। युवक तपस्ती मी जन्ममन्तर बनने जानकी वृद्धि करते से। शामनाकर जात्मशोधन करना ही इस प्रकारकी शिखा-संस्थानमा उद्देश्य था। क्यन्त जिल्ला आध्यमने पहुँचा था, बहु भी इस प्रकारकी शिखा-संस्थान था। प्रमान जानी तपस्थी उस आयनका कुलति होता था। अप्यमन करनेपर भी बहु पता नहीं चलता है कि इस प्रकारक पुष्कुलों कितने बच्चापक होते से और कितने विध्योक्ष अध्यानन किया जाता था।

दूसरे प्रकारको ने शिक्षा-संस्थाएँ हैं, जो पाठवालाके कपने चलती थीं, तिनमें एकसे सिष्क अप्यापक नहीं होने ये। प्रयोक चाठवालामे एक हो सम्यापक रहता था। वह सामान्यकरिक विपन्नान, गणितज्ञान एवं जापा नाविका बोध कराता था। केंद्रीर-कोई शिक्षक सन्य विषयोंका ज्ञान भी कराता था।

तीसरें प्रकारकी वे जिला-संस्थाएं थी, जिनका कर बाजकलके किलेजोके समान था; जिनमें प्रत्येक विषयके लिए पूषक अध्यापक रहते थे। इस प्रकारकी शिवा-संस्थाएं किसी महान् विद्यान् द्वारा संब्यालित होती थी। शान्तिनायबरितमे बणित करिल जिस सत्यकिके विद्यालयमें पहुँचा था, उसमें कई बज्यापक थे और अनेक विषयोका अध्यापन होता था। कवि कहता है—

अवापद्रश्यापकपुर्यसस्यकेमें डे १८च्छात्रकुलैः समाकुछम् ।

अकब्बमध्यं जलराशिवजडै. सरस्वती सन्तति शालिमिर्वृतम् ॥शा० १।१११

कदाचिद्रभ्यापकजीवितेश्वरा प्रतीतिमासा किङ जम्बुकास्या ।

स्स. पर्ति प्राह विचारचातुरी विश्विकन्याकमनीयकान्तिन्त्र्त् ॥ वही, ११३२० स्थिकिके मठ-विद्यालयमे अनेक छात्र और कई अध्यापक रहते ये। सत्यिकि कुलपति या और जम्बुक नामका शिसक उस संस्थाका प्राचार्य था। 'अध्यापक-वीवितेषस्य' पर जम्बुकको प्राचार्य व्यक्ति करता है। जम्बुक प्राचार्य होने के कारण ही स्थापकि किसक निकट था। इसो कारण उसका साहब क्षिणके सामक निकट था। इसो कारण उसका साहब क्षिणके सामक निकट था। इसो कारण उसका साहब क्षिणके साम

१. पारवं नाथकरित क्रितीय सर्--वादिराज ।

२. क्षत्रचूड्रामणि २।१।

विचार्य चाध्यापक एव अम्बुका बचो मनोहारि ठदामयतौ हिठम् ।

व्यवाहयत्तां कविलेन कन्यकां महोत्सवात् कोविदवर्णनातिगात् ॥ शा॰ १।१२६

क्षिण्डकी अध्यापनशैली, विषयका पाण्डिस्य, ज्योतिष, निमित्त बादिका परिसान समस्त व्यक्तियोको बारवर्यचिक्त कर रहा था। इस सन्दर्भमें आया हुआ 'न कैंजेने' पर विचारणोय है, व्योक्ति करिलको परीसा, पानसीलो, सहातिवारादि सान छात्र और तिस्कोमे से किसे मुख्य नहीं कर रहा था। इसने बह सेकेट सहमनें उपलब्ध होता है कि सम्यक्तिक विचालयों अध्यापकोकी संक्या अधिक पी।

शत्रपुर्धामणिते यह भी जात होता है कि राजा-महाराजाओं के बालक अपने यहीं ही गुणी शिक्षकको रखकर अध्ययन करने थे। हेमाभ नगरीके निष्ट दुर्हामत्र राजाके पुत्र सुमित आदिने जीवन्यरकुमारको चनुविद्याके लिए शिक्षक नियत किया था। राजाने जीवन्यरकुमारके शिक्षक्यद पहुण करनेको गार्थना को थी।

सत्विद्यार्थमस्यर्थं पार्थिवस्तमयाचत ।

आराधनैकसम्यासा विसा न द्यान्यसाधना ॥ अत्र० ७।७६

गुक्की मेया-बुश्र्यासे ही विद्याको प्राप्ति होती है, अन्य प्रकारसे नही । अतएव दुर्वीमत्र राजाने अपने राजकुमारोंको जिल्लित बनानेके लिए विद्वान् जीवन्यरसे विनय-पर्यक प्रार्थना को ।

जीवन्यरकुमारने भी निष्कषटभावसे रात्रकुमारोको शिक्षा दी और राज-कुमार भी विनयपूर्वक अध्ययन करते रहे। फलतः वे कुछ ही दिनोमें गुरुके समान ही विद्यान हो गये।

प्रश्रयेण बभू बुस्ते, प्रत्यक्षाचार्यरूपकाः ।

विनय. खल विद्यानां दोग्ध्रो सरसिरं जसा ॥ क्षत्र० ।।७७

जिस प्रकार कामधेनु इच्छित मनोरयोको पूर्ण करती है, उसी प्रकार गुरुकी सच्ची सेवा-शृज्या और विनय करनेसे इच्छित विद्याको प्राप्ति होती है। अत्यय वे राजहमार गुरु जीवन्यरकी सच्ची सेवा करनेसे साझात गरुके समान हो गये।

जनत वर्णनते स्पष्ट है कि शिक्षाके निए घरपर शिक्षकको रसकर शिक्षा विल्ञाना, एक घोषी शिक्षा-संस्था जीती ही बस्तु है। पर यह राबा-महाराका या सेठ-साहकरोके यहाँ कुछ ही दिनांतक रहती थी। शिक्षकसे नममुटाव होनेपर या शिक्षाके समास हो जानेपर अवदा किसी कारणसे शिक्षकके ही रुष्ट होकर चक्रे जानेपर अध्ययन-कम टट जाना था।

सुयोग्य माता-पिता भी अपने बच्चोंको स्वयं शिक्षा देते थे । बादिदेव ऋषभने अपने पुत्र मरत, बाहुबलो एवं कन्याओंको स्वयं ही उनको बुद्धि और प्रतिभाके अनुसार शिक्षा दो यो ।

१, ततुभुवां पाठनिमित्तकारणाद्य ब्रहातिचारादिनिकोधनादिष ।

नवीनजामातृतया च सध्यकेरपुजि भक्तया कविसा न कैंद्रनी । - ज्ञान्तिनाथचरित १।१२७

#### पाठचकम और जिलाके विषय

काम्यान्योंमें पाठपवर्त्योंके विषयमें एकक्यता नहीं मिनती है और न पात्रोंके सम्यानका कम हो एकक्यते उएकब है। सतः सिक्षांके विषयोंपर कमबद्धक्यते अभाग काम कुछ कठिन-सा है। पादर्वनाय परितर्ने व्यवत्यानकी विवास निर्देश करते हुए से प्रकारको सिक्षा करान्यों गयी है—धन्त और साहत । साहतिवास संक्रेत्रम माकरणके कम्यानका विका किया है—'गुण और वृद्धि संक्षासे व्यक्ति होत , श्रेष्ठ सिम्बास्य स्वाहे सिव्य और मामाको सीक्षति काम क्याकरणका अध्ययन किया।' यानुंबाकाम्यम साहत्यका क्याकरणका क्यानका क्याकरणका क्याकरणक

अथ्य जीगवदीकोऽपि, सरतं ज्येष्टनन्दनस् । द्वाससिकस्वाकाण्डं, सोऽपि वन्युषि शात् परात् ॥ शत्रु० ३।१२९ स्वस्रणात गत्रास्वस्तीपुर्तामीशस्त्रवाटस्त् । सुतं च बाहुबस्ति सुन्दरीं गणितं तथा ॥ बही० ३।१२० अद्यादकियोनीयो, दर्शनामात गणिना । अपस्यन्यन सम्ब्रास्त्रया जयोदिका ॥ बही. ३।१३१

७२ कलाओंकी शिक्षा भरतको प्राप्त हुई। गवलकाण, व्यवस्थण, स्त्रोलक्षण, पुरुषश्रक्षण आदिकी शिक्षा बाहुबलीको और गणित तथा अठारह प्रकारकी लिपियोकी शिक्षा बाह्योको प्राप्त हुई।

पद्मानन्दकाय्यमें भरतको बहत्तर कलाओं की शिक्षा प्राप्त होनेका निर्देश है । ये कलाएँ निम्न प्रकार है—

- १ केल---मुन्दर और स्पष्ट लिपि लिखना तथा स्पष्टरूपसे अपने भाव और विचारोंकी अभिद्यंजना लेखन दारा करना।
- २, रूप--चित्रकलाका ज्ञान--इस कलामें धूलिचित्र सादृश्यचित्र और रस-चित्र ये तीन प्रकारके चित्र आते हैं।
  - ३. गणित अंकगणित, बीजगणित और रेखागणितका ज्ञान ।
- ४. नाटघ—नाटक लिखने और खेलनेकी कला। इस कलामें सुर-ताल बादि-की गतिके अनसार बनेकविष नृत्यके प्रकार सिखलाये जाते हैं।

र गुणबरप्रतिपन्नसाधुसन्धि प्रथमोदोरितवृद्धिभावशुद्धस् ।

प्रथतः वितराज्ञयाध्यमोध्य स्वसमं क्याकरणं सवत्तवीलः । पार्रव० ४।४ ।

२ वेदवेदाङ्गिक्षानन् कौटिन्यकृशसां कलाम्।

मोऽस्पति कार्यतो लोकै. कन्दमूसफलाम्ब्रभूकः !- शब् ० १३।४६२ ।

<sup>े</sup> बादिमं द्वयधिकसप्तति कला... पद्मानन्द, बड़ौदा, सद् १६३२ ई०, १०।७६।

५. गीत—किस समय कौन-सा स्वर आलागना चाहिए, जमुक स्वरको अमुक सम्बम्द आलापनेसे स्था प्रशाद पड़ता है? इन समस्त विषयोकी जानकारी परि-गणित है।

६, बादित्र—संगीतके स्वरभेद और ताल आदिके अनुसार वाद्यकलाका परिज्ञान।

पब्करगत—बौसुरी और भेरी आदिके वादनकी कला।

८. स्वरगत-पड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत और निपादका परिकाल ।

९. समताल-वाद्योंके अनुसार हाथ या पैरोकी गतिको साधना।

१०. धूत-जुना खेलनेको कला । प्राचीनकालमें जुनाको मनोविनोदका साधन माना गया है. अतः इसकी गणना कलाओं में होती है ।

११. अनवाद—मनुष्यके शरीर, रहन-सहन, बात-चीत, खान-पान आदिके द्वारा उसका परीक्षण करना कि यह किस प्रकृतिका है और किस पद या किस कार्यके लिए चप्यक्त है।

१२. प्रोक्षत्व—वाद्यविशेषकी कला।

१२. वर्षपद —वर्षशास्त्रकी जानकारी ! इसके अन्तर्गत रत्नपरीक्षा और घातुबाद ये दोनो ही सम्मिलित हैं।

१४, दिव्यमृत्तिका—जलवाको मिट्टीका परीक्षण । किस स्थानमें जल है और किस स्थानमें नही, यह मिट्टीके परीक्षणसे अवगत कर लेना ।

१५ अप्रविधि—मोजन निर्माण करनेकी कला, विविध प्रकारके खार्टीको तैयार करना, इस कलाका उद्देश्य है।

१६ पानविधि —-शरबत, पानक आदि विभिन्न प्रकारके पेय पदार्थतैयार करनेकी कला।

१७. वस्त्रविधि-वस्त्र निर्माणकी कला।

१८. शयनविधि—शय्या निर्माण तथा शयन सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातोंकी जानकारी।

१९. आर्या-अार्या छन्दके विविध रूपोंकी जानकारी ।

२०. प्रहेलिका-पहेली बुझनेकी योग्यता ।

२१. मागिषका-मागभी भाषा और साहित्यको जानकारी।

२२. गांधा---गांधा लिखना और समझना ।

२३. इलोक—इलोक रचना करना और समझना।

२४. गन्ययुक्ति—इत्र, केशर, कस्तूरी बादि सुवन्यित पदार्थोको पहचान और उनके गुण-दोवोंका परिसान ।

- २५. मघ सिक्य-मोम या जालता बनानेकी विधिको जानकारी।
- २६. आभरणविधि-- आमुषण निर्माण और घारण करनेकी कला।
- २७. तरुणपरिकर्म-अन्य व्यक्तियोंको प्रसन्न करनेकी कला।
- २८. स्त्रीस्टबण---नारियोंकी जाति और उनके गण-अवगणोंकी पष्टचान ।
- २९, पुरुषस्थल-पुरुषोकी जाति और गुण-अवगुर्णोकी पहचान ।
- ३०. हयलक्षण-धोडोंकी परीक्षा तथा उनके शुप्राशुप्रका परिज्ञान ।
- ३१. गजलक्षण-हाथियोंको जातियाँ तथा उनके शभाशमको जानकारी।
- ३२ गोलक्षण-मार्थोको जानकारी ।
- ३३. कुक्कूटलक्षण---मृगौंको पहचान और उनके शभाशभ लक्षणोंका परिज्ञान ।
- ३४. मेड्लक्षण—मेडेकी पहचान और शुमाशुम लक्षणोंका परिज्ञान ।
- ३५. चक्रवलक्षण-चक्रपरीक्षा और चक्रसम्बन्धी शमाशम ज्ञान ।
- ३६ छत्रलक्षण--छत्रपरीक्षा और छत्रसम्बन्धी सुभासुभ ज्ञान ।
- ३७. दण्डलक्षण-दण्डपरीक्षा और दण्डसम्बन्धी शुभाशुभ ज्ञान ।
- ३८. असिलक्षण असिपरोक्षा और असिसम्बन्धी शमाशम ज्ञान ।
- ३९. मणिलक्षण मणि, होरा, रत्न, मुक्ता आदिकी परीक्षा।
- ४० काकिणोलक्षण-सिक्कोंको जानकारी ।
- ४१. चर्मलक्षण-चर्मकी परीक्षा करानेकी जानकारी।
- ४२. चन्द्रचरित-चन्द्रमाकी गति, विमान एवं अन्य तद्विषयक जानकारी ।
- ४३. मूर्यंचरित-सूर्यंकी गति, विमान एवं बन्य तद्विषयक जानकारी ।
  - ४४. राहचरित--राह ग्रहसम्बन्धी जानकारी ।
  - ४५. ग्रहचरित-अन्य समस्त ग्रहोकी गति, आदिका ज्ञान ।
- ४६. सौभाग्यकर-सौभाग्यसूचक लक्षणोंकी जानकारी।
  - ४७. दौर्माग्यकर--दुर्भाग्यसूचक चिल्लोंकी जानकारी।
  - ४८. विद्यागत-शास्त्रज्ञान प्राप्त करना ।
- ४९ मन्त्रगत-दैहिक, दैविक और भौतिक पदार्थोंको दूर करनेके लिए मन्त्र-विधिका परिज्ञान ।
  - ५०. रहस्यगत-जाद्, टोने और टोटकोंका परिज्ञान ।
    - ५१, सम्भव--प्रसृति विज्ञान ।
    - ५२. चार—तेज गमन करनेको कला।
  - ५३. प्रतिचार—रोगोकी सेवा-बुश्रुषा करनेको कला ।
- ५४. व्यूह-व्यूहरचना की कला। युद्ध करते समय सेनाको कई मागोमे विभक्त कर दर्लंध्य भागमें स्वापित करनेकी कला।
- ५५. प्रतिब्युह-शत्रके द्वारा व्युहरवना करनेपर उसके प्रत्युत्तरमें प्रतिब्युह रवनेको कला।

१६. स्कन्याबारनिवेशन—छावनियाँ बसानेकी कला । सेनाको रसद आदि भेजनेका प्रबन्ध कहाँ और कैसे करना चाहिए, आदिका परिज्ञान ।

५७ वर्गरनिवेशन-नगर बमानेकी कला ।

५८ स्कन्यवारमान-छावनीके प्रमाण-छम्बाई, चौड़ाई एवं अन्य विषयक सामकी जानकारी।

५९, नगरमान-नगरका प्रमाण जाननेकी कला।

६०, वास्तुमान-भवन, प्रासाद और गृहके प्रमाणको जाननेकी कला ।

६१, वास्तुनिवेशन-भवन, प्रासाद और गृह बनानेकी कला ।

६२ इब्बस्त्र-बाण प्रयोग करनेकी कला।

६३. त्सरुप्रवाद-असिशास्त्रका परिज्ञान ।

६४. अस्वशिक्षा — अस्वको शिक्षा देनेको कला — नाना प्रकारकी चालं सिखलाना।

६५ हस्तिशिक्षा--हायोको शिक्षित करनेको कला।

६६, धनुवेद-धनुर्विद्याकी जानकारी।

६७ हिरण्यवाद (हिरण्याक )—बौदीके विविध प्रयोग और उसके रूपोंको काननेको कहा, पुषर्णवाद (सुवर्णयाक )—सोनेके विविध प्रयोग और उसको जाननेको कहा; मणिवाद (मणियाक )—मणिवस्वस्थी विविध प्रयोगोको जानकारी एवं धातु-वादका ज्ञान।

६८. बाहुगुद्द, दण्डयुद्द, मुष्टियुद्ध, अस्मियुद्ध एवं युद्धातियुद्धको कला ।

६९. सुत्रक्षेल, नाधिकाखेल, वृत्तखेल, घर्मखेल एवं घर्म आदिका कलात्मक परिज्ञान ।

७०. पत्रच्छेद, कटकच्छेद एवं प्रतरच्छेदकी कला ।

७१ सजीव और निर्जीद—मृत या मृततुल्य व्यक्तिको जोबित करनेकी कछा तथा यन्त्र आदिके द्वारा मारण कछाका ज्ञान ।

७२. शकुन्तरुत-पक्षियोकी वावाज द्वारा शुभाशुभका परिज्ञान ।

अठारह प्रकारको लिपियोको शिक्षा भी पाठपक्रममें सम्मिल्ति है। इन लिपियों-के नाम निम्न प्रकार है—

(१) बाह्मो, (२) यवनाणिका, (३) दोपोरिका, (४) खरोष्ट्रिका, (५) खरोष्ट्रिका, (५) खराप्ट्रिका, (६) वस्तापिका, (६) वस्तापिका, (१) वस्तापिका, (१) वस्तापिका, (१०) वस्तापिका, (११) निद्धिका, (१२) अंकर्षिण, (१३) गोण्यविकिए, (१४) गाम्यविकिए, (१४) गाम्यवि

शास्त्र अध्ययनमे वेद-वेदाग, न्याय, सांस्यके साथ जैनवाङ्मयका अध्ययन भी लिया जाता या । पार्श्वनायचरितमें बताया गया है कि मृताबलपर जो तापस आर्थम या, उसमें बेद-वेदांगका अध्ययन कराया जाता था। 'हिज छात्र जिस समय अपने वेदोंका अध्ययन समाप्त कर चुकते हैं, तो उन्हें वहाँके पिजरोंने बैठे हुए तोता और मैना उनकी बोलीका कर्जांत्रय मिष्ट भाषामें अनुवाद करते सुनायी पड़ते हैं।' प्रसुचन-चरितके 'वेदविदः यदंगसन्त्राय' (प्र०९।२०३) से भी उक्त तथ्य पुष्ट होता है।

'पुधीरधीयन् परमायम' (पार्व० ४।४०) द्वारा परमायम—द्वादधाङ्ग जैन वाङ्मक अध्यवनपर प्रकाश पहता है। तामाग्यतः विकास पाठपक्षम कका और विज्ञानमें परिचमास था। ''कलाकनार्थ तकलं समझतेत कुशायनुद्धिः कुशकी स कीकमा' ( शान्तिनायचरित ९।२४८ ) से भी कक तत्वको पृष्टि होती है।

कहन-वाहनोको विश्वाके सम्बन्धमें बताया गया है कि राजकुमारोंको (१) बक, (२) बगुव, (३) बज, (४) सद्व, (५) सुरित, (६) धीगर, (७) कुल, प्रियुल, (८) व्यक्ति, (९) परणू, (१०) मिलका, (११) मिलि, (१२) मुसल, (२३) मुसल, (३२) मुसल, (३२

शिक्षाका बास्तविक लड्ब 'हेयोपारेयविज्ञानं नोचेद् अयदं श्रमः भूतो' ( सन्बृह्मानि २१४४) —हेयोपारेयज्ञान कर्तम्य अवतंश्वको जानकारी प्राप्त करवा है, यदि हेयोपारेय —हिताहिदकारी वस्तुजोको यहण करना और छोड़ना, यह ज्ञान प्राप्त न हुजा तो शिक्षा प्राप्त करनेनें किया गया परिश्रम अर्थ है। पाठ्यक्रममें अनेक विषयीके रहनेपर भी व्याकरण ज्ञान आवश्यक माना गया है। कवि पर्नजयने अपने दिख्यान काव्यमें लखा है—

पदप्रयोगे निपुणं विना में सन्धौ विसर्गे च कृतावधानम् । सर्वेषु शास्त्रेषु जितश्चमं तच्चापेऽपि न न्याकरणं मुमोच ॥ द्वि० ३।३६

रः द्विजैरहस्याध्ययनस्य पश्चादनन्तरं पञ्जरवासितानाम् ।

यत्रानुषादः शुककारिकाणामाकर्यते कर्णरसायनश्रीः । पार्स्व० २।७७

२. पद्ममामन्द ४।२२।

३. अरबशिक्षागमाम्यासकुशलं तं महोपतिम्-वर्धमान कवि विरायित वरोगवरित, ६।८।

शब्द और बातुओंके प्रवोगमें नियुवता, सत्त्व-गत्तकरण, सन्धि तथा विसर्ग करकेंबें न वूकनेवाले तथा समस्त शास्त्रोके वरिश्रमपूर्वक बच्चेता स्वीक्त भी स्थाकरणके बच्च्यानके वस्त्रावमें विषय और माणा दोनोंके बात्त्रसे सन्य होते हैं।

## विद्या और विद्वान्की महिमा

जो विद्वान् है और जिसने शस्त्र एवं शास्त्रको शिक्षा प्राप्त की है वह कोकद्वय पूज्य है। विद्यावन सर्वोत्तम है—

> विद्या हि विद्यमाने यं वितीर्णापि प्रकृष्यते । न कव्यते च चौराचै: पुष्यत्येव मनीयितम् ॥ क्षत्र० २।१५

विद्यावनका प्रभाव अविन्त्य है। व्यय करनेपर भी इसकी वृद्धि हो होती है। भोर तथा बन्धु आविके द्वारा यह यन छीना नही जा सकता और इच्छा पूर्ति करनेमें भो यह रामवान है।

> वैदुष्येण हि वंझ्यत्वं वैमवं सदुवास्यता । सदस्यता च भुक्तेन विद्वास्सर्वेत्र पुज्यते ॥ क्षत्र० २।२६

विद्वत्तासे मनुष्यको कुछोनता, धन-सम्पत्ति, मान्यता और सम्यक्त्व आदि ही प्राप्त नही होते. किन्तु सर्वत्र समादर प्राप्त होता है।

> वैपश्चित्य हि जीवानामाजीवितमभिनन्दितम् । अपवर्गेऽपि मार्गोऽयमदः क्षीरभिवीषअम् ॥ क्षत्र० २।२०

विद्वता मनुष्यके लिए बीवन पर्यन्त प्रतिष्ठाजनक होती है और विश्व प्रकार दूष पौष्टिक होनेके साथ-साथ वौषधिरूप भी है, उसी प्रकार विद्वता भी लौकिक प्रयोजन साथक होती हुई मोलका कारण बनती है।

#### नारी शिक्षा

पदमानन्द काव्यमें वणित त्मुष्यभेदेव बास्यानमें बताया गया है कि पुत्रोके समान ही त्मुष्यभेदेवने बाह्यों और सुन्दरी नामको वपत्रयो कत्याकोको खिला दी सी । सत्रपुत्रमाणिमें लाया हिन पुण्याकाने जीवन्यरके पास अमपन्त भेजा या तथा प्रयुक्तर में जीवन्यरने भी प्रेमपन जिला था, निसे पढ़कर वह बहुत प्रसन्न हुई हो। खालि-नायबरितने वर्षित सत्योंकको पुत्री सरवमाना मी विदुषी है। उसने अनेक सानकोंक अध्ययन किया है। प्रत्येक वीर्यकरकी माता देवियोंके प्रकार्यका देवी है। समस्या-

कुमुदे गुणमानापि, रष्ट्रा पत्रेण पत्रिणम् ।
 स्वस्थैन सफती यस्त प्रीतमे हि विशेषत । श्वि अधिष्ठ ।
 शान्तिनाधचरित, वाराणकी, बी० कि० सं० २३३७, ११९२१-२२ ।

पूर्ति करती हैं और पहेलियाँ भी बृक्षती हैं। बतः इस प्रकार ज्ञान वैदुष्यके बिना सम्मव नहीं हैं। स्पष्ट है कि नारी शिक्षाका प्रचार संस्कृत काओं के समयमें वा।

दमितारि वपनी पुत्री कनकश्रोको नृत्य-संगीतकी शिक्षाके लिए किराती एवं बाबरीके वेषणारी जनन्तवीर्यको सींपता है। इससे स्पष्ट है कि नारी शिक्षामें नृत्य संगीतकी शिक्षा मुख्य यो ।

# ज्योतिष, शकुन और आयुर्वेद

संस्कृत जैन काव्यों में प्रसंगवद्य निमित्त, याकुन, ज्योतिय और आयुर्वेदके कई षिद्धान्त वर्णित हैं। महाक्ष्मि असमने व्यतिवर्णको विकालविद कहा है। विष्कृष्ठ कमके समय ही ज्योतियर्थोंने उसे कर्द्धकको होनेको चोषणा की ची। विष्कृत्यार्थिक काव्यों आया है कि दोमपुरिमें रहनेवाले सेठ नुमहको कम्या सोसप्रीको कम्युष्टकी बनावर ज्योतियियोंने घोषणा को ची कि जित व्यक्तिक पंचारनेते सहस्रकृट नैत्यालयको किवाह खुळ वार्यो, उसी व्यक्तिक साथ सोमध्योका विकाह होगा। " एसी प्रकार मण्डवेग राजा-को पूर्वी गंयवंदराति अनमके समय ज्योतियियोंने उचके विवाहके सम्बन्धमें निमित्रोंको योपणा की हैं। अत. यह स्टष्ट है कि ज्योतियका प्रचार साधारण जनतामें या और जन्मके समय लम्म कुण्डकी भी बनावी जाती थी।

असगके वर्द्धमानबरितमें निमित्त शास्त्रमें प्रवीण संभिन्न नामक दैवजका जावजान आया है। उसकनजदी विधामरको जब स्वयंप्रमाके किए योग्य वर नहीं मिला तो उसने संमित्र देवजसे एकान्यमें पूछा—''कुणेचना—सुन्दर नेत्रोंबाको स्वयंप्रमाके मोग्य हमको कोई पति नहीं दिस्ताई पत्र रहा है। बतः अब आप अपने दिश्यवद्धां हीं उसके किए देविए। मुझे उसका विचाह किछ प्रकार करना चाहिए, इसमें आप हो प्रमाण है।'' संमिन्न बोका—''इसी भरतकंत्रमें भरत रावाके बंद्यमें प्रवार्थत नामका एक राजा है। वह बहा उदार है और उसका नाम भी बन्चर्य है। इसके दी विजयो पूर्व है—विजयो कीर जिप्का असरित किया है। वह साम हो अराविक वर्जम वार्य है। इसके दी विजयो पहिलों करना असरित करना कीर निष्का साम किया है। वह साम है कमारा सहके वरजम और नारायण है। त्रिपुष्ट इस विद्यापरोके इनक्को रणमें दुर्मद करेगा हो।

१. बोरनन्दीकृत चन्द्रप्रभचरित, बम्बई १६।७०। धर्मशर्मान्यदय, बम्बई, सत्त १६३३ ई०, पचम सर्ग।

असग कवि कृत वर्धमानचरित, सोलापुर १७३२-६८।

२ अथ स्वपूत्री कनकत्रियं द्विधा रूचापि नाम्नापि समर्पयहनुषः ।

सदैव ताम्याममता गुणोज्ज्वसां प्रमोदयम्राटकसारशिक्षणे । —ज्ञाम्तिनाधचनित, बाराचसी, बी० नि० सं० २४२०, १।७१

३. वर्क्षमानचरित शर्दशः

२. पक्षणाग्यारस्य इ.६६ । ४. जन्मलग्ने चदेवज्ञा क्षत्रचूडामणि ६।४३ ।

k. मुहर्त्तज्ञा जन्मलग्ने अपजीगणन् बही, ३/३१।

इवार्च सक्खे निमित्ततस्त्रे--वर्धमानचरित ६११००।

उनको मारकर अर्बेचकवर्ती होगा। अवश्य विद्यावरीके निवासस्वानमें सारभूत कन्यारत्नको निस्तन्वेह बाबुदेव-जिन्दुको देना बाहिए, उनके सहयोगसे उत्तर श्रेणीको पारकर आपकी भी वृद्धि होगी।"

# नवप्रह और प्रहण

शान्तिनायचरितमें मुनिभद्रने क्लेव द्वारा नवप्रहोंकी सूचना दी है। इस सन्दर्भमें प्रहोंका प्रभाव भी व्यंजित हो गया है—

त्वमेन सूरः परतायनत्वाबुदुर्गाव्यव्याधिकमु नासि सोमः। १वं मङ्गको भूवनयरस्यमेन तुत्रः प्रतीवस्यवदारसीम्यः ॥ वान्ति० १।१९ गुरुस्त्यसावस्यनभूत्वीयः ग्रमो ! कवित्रत्वं कुतकाययनामा। वानैक्यस्यतं क्रितसन्द्रमावस्यमो द्विष्टार्मिक सैदिकेयः॥ यदो, २।५० चन्द्रावदाताद्भुतववाकेनुस्यविष्यदाला किसमुक्यहरमा॥ वर्षः २।५५

स्पष्ट है कि सूर्यको रक्त वर्ण, पित्त प्रकृति, परतापन—पापबह कहा है। बन्द्रमा पश्चिमोत्तर दिवाका स्वामी, स्वेदवर्ण, जरुबह है। मंगर दक्षिण दिवाका स्वामी, स्वेदवर्ण, जरुबह है। मंगर दक्षिण दिवाका स्वामी, पूचव लाति, पित्त प्रकृति, पृथ्वी तत्त्व और सवान्तरासे कमित तत्त्व युक्त है। यह स्वमावटः पापबह है बौर भैये तथा पराक्रमका स्वामी है। वृष नर्पृमक, त्रिदोण प्रकृति, कीम्म कौर पृथ्वी तत्त्व है। यह वृष्यका है साथ रहनेवे पृथ और पापबहोंके साथ रहनेवे पृथ और पापबहोंके साथ रहनेवे पृथ और पापबहोंके साथ रहनेवे पृथ और त्राविका होता है। कुक दिक्षण-पूर्वका स्वामी, गोरवर्ण, कार्यकुत्रक और स्त्रीयह है। यह छट स्वामे में लिक्क और सादवीमें विविच्य दिवाका स्वामी नर्पृक्षक वात्रकोंक्त प्रकृति, कृष्णवर्ण और वायुत्तत्व है। यह स्वाम स्वामने वर्ण और कार्यकाल कार्यकाल स्वामी, कृष्णवर्ण और कार्यकाल स्वामी नर्पृक्षक वीत्रकाल प्रकृति, कृष्णवर्ण और वायुत्तव है। यह स्वाम स्वामने वर्ण और कार्यकाल स्वामी, कृष्णवर्ण और कार्यकाल स्वामी, कृष्णवर्ण और कार्यकाल स्वामि स्वामि क्रिया कार्यकाल स्वामि स्वामि क्रिया कार्यकाल स्वामि स्वामि क्रिया कार्यकाल स्वामि स्वामि स्वामि क्रिया कार्यकाल स्वामि स्वामि क्षा कार्यकाल स्वामि क्षा स्वामि स्

प्रहोंके इस संक्षेप विचारके जनन्तर जन्मकुण्डलीमें रहनेवाले प्रहोंकी स्थिति एवं उच्चताके निर्देश भी जैन महाकाव्योमें उपलब्ध होते हैं। यार्चनायचरितमें वादिराजने प्रहोके शुनत्वका निक्षण करते हुए जिल्ला है—-

रवेरिवास्यास्त्रिङ्द्रमाविनो बिदेवधान्त्रो मृशसुस्कृतिस्वतः । प्रसृतिकाले कृतिनो नवप्रदैः सुभेतरावस्थिनितस्वसुष्यतः ॥पास्त्रे ॥१९९६

असिन्यतीहि भरते मातेव्रवक्षे--वर्धमानचरित १/११०-१११ सम्भिन्नको इस सन्दर्भमें—"अवित-थगिर" (१/११३) यथार्थ मविष्यवक्ता कहा गया है।
 सुमे निवानने सहयोगसस्तिवी विकोलने केन्द्रगते सुमग्रहै।

<sup>—</sup>वर्धमानकवि—वरांगचरित १।३४।

पहिले गुनश्वका नौरं बाइनश्वक दिवार क्योतिक शाल्वमें विस्तारके लाग है। सामानवाः सहीने यो में हैं—मुनग्रह और बाइनग्रह। चन्द्र, गुन, गुक पुनग्रह है, वृष पुन्न महाले साथ रहने पुनग्रह माना जाता है और पायवहाँने साथ रहने पायवह सा बाइनग्रह। श्रेय वह अधून है। कमाने स्थय करे, लाठमें जोर बारहों मावक स्वामी जिन मावों—स्थानों पहते हैं, जगुन होते हैं। ग्यारहवें मावक स्वामी जिन मावों—स्थानों पहते हैं, जगुन होते हैं। ग्यारहवें मावक स्वामी पायवह हो और वह लानवे तृतीय स्थानमें पढ़ा हो तो गुनामुन—मध्यम होता है। जिस भावका मुनग्रह रहता है, उन्ह मावका कल उपनिक्र होता है। जिल, चतुन मीर जिसमें पायवह रहता है, उन्ह मावका कल अधिक हर होता है। जिल, चतुन मंत्र प्रवाम, वतन ने पायवह स्थान भावका कृत्र महिकर होता है। जो भाव अपने स्थानों, गुक्त, वृष या गुव हारा गुक्त अध्या रुष्ट हो, जयश जित मावकें शुन्न महिकर हो जाता है। जो भाव अपने स्थानों माववा मावका गुन्न कल होता है। जो मावका स्थान साम पायवह स्थान पह हो, जय मावका गुन कल होता है। जो साम साम साम साम पायवह स्थान पह हो, जय मावका गुन कल होता है। जो साम साम साम पायवह स्थान पह हो, जय मावका शुन कल होता है। को साम साम साम पायवह सुन कल बात रुष्ट हो, या पायवह हो हो तो उस भावकों मो जगुन कहा जाता है।

भावापिपति, मूलिककोण, स्वसंत्रगत, नित्रगृही और उच्चस्थानका होनेवर भी ग्रह गुग माना जाता है। सूर्य, मंगल, ग्रिन और राहु क्रमतः अधिक-अधिक अधुभ है, में ग्रह स्वस्ता-—अधुभयहोंकी राधियोंमें रहनेवे विशेष अधुभ एवं गुम्महको राधि, नित्रको राशि और अपने उच्चमें उन्नेचें अल्प अधुभ होते हैं। बन्द्रमा, बुब, ग्रुक, केतु और गृह पे क्रमतः अधिक स्वधिक शुभयह हैं। यों केनु-फल विचार करते समय अधुभ-ग्रह माना जाता है। जन्मकुष्यकीके अष्टम और द्वादश भावमें रहनेवाले सभी ग्रह अधुभ होते हैं।

कवि अमरचन्द्रसूरिने पद्मानन्दकाव्यमें ऋषमदेवके जन्मके समयको जिस स्थितिका चित्रण किया है, उससे ज्योतिषके अनेक तथ्योंपर प्रकाश पड़ता है—

धनुराशिक्षिते चेन्दा-बुच्चस्येषु प्रहेष्यपि ।

अर्थरात्रे सुवर्णामं बृषाङ्कं युगधर्मिणाम् ॥पद्मानम्द ७।३२५

जन्मके समय धनुराशिमें चन्त्रमा और शेष बहोंका अपनी उच्च राशियोमे रहना निर्वाणप्राप्ति योग कहरूला है।

सूर्यका मेयकै १० अंशपर, बन्द्रमाका वृथके ३ अंशपर, मंगळका मकरके २८ अगपर, बुवका कम्याके १५ अंशपर, बृहस्पतिका कर्कके ५ अंशपर, शृक्षका मीनके २७ अंशपर और शनिका तुलाके २० अंशपर परमोच्य होता है।

लग्न एवं प्रहोंके सम्बन्धमें शान्तिनाथवरितमें मुनिमद्रने निर्देश उपस्थित करते हुए लिखा है---

र भारतीय ज्योतिष, भारतीय क्वानपीठ, काशी, सन् १६६२ ई०, पृ० १३६-३३ई ।

२ अजन्यभमृगाकृमाकृसीरामयविश्वाः च दिवाकदादिवुद्धाः ।

<sup>--</sup> बृहरुजातक, नवसकिशोर प्रेस, सलमऊ, सक् ११३८ ई०; १११३, पृ० ११ I

करने प्रशस्ते पतिभिन्नपूर्णरङ्खा प्रदष्टे वकशालमाने । षड्वगेश्चद्धे च तथोः पुरोधा अमीक्यन्मक्शुक्तं करेण ॥ झान्ति० ४।९२२

उक्त पद्ममें निम्न ज्योतिष तत्त्व उल्लिखित हैं—

(१) शुभ लग्न, (२) मित्र दृष्टि, (३) ग्रहोंका बलावल, (४) ग्रहोंका स्वामित्व और (५) पहवर्ग शुद्धि ।

जन्म समयमें क्रान्तिवृत्तका जो प्रदेश—स्थान क्रितिजवृत्तमें लगता है, वहीं लग्न क्लाता है। दूर्वर अवसींग यह कहा जा सकता है कि दिनका उठना शंज, जितनेने में किसी एक राधिका उदय होता है, लग्न क्लाता है। ह्वारा सरा हर राधियों के उदय होता है, इवार्लिए एक दिनरातमें बारह लगाने कि करवा को गयी है। 'राधो-नामुत्यो लग्न'—एक राधिके उदयकालको लग्न कहा जाता है। लग्न बारह हैं, इनमें में यह तृत युग्न, माल्य न लग्न में कहा, वृत्त पुग्न माल्य कहा, किह ज्ञान करा चुन, तृत्त अजुन, वृत्तिक तृत्त में वृत्तिक त्याना मुन्त वृत्त अवस्था चुन्ताभुमत उदयके स्वामी, दृष्टि, उच्या, नीचर बादि जनेक दृष्टिगेंदे विचार करनेपर जात होता है। में वृत्त वृत्त प्रमुन महत्त्र करनेपर चुन्त महत्त्र करनेपर चुन्त महत्त्र करनेपर चुन्ति महत्त्र करनेपर चुन्त महत्त्र करनेपर चुन्त महत्त्र वृत्त वृत्त करने वृत्त करनेपर चुन्त करनेपर चुन्त करने दृष्टिगेंदे विचार करनेपर जात होता है। में वृत्त वृत्त पुन्त महत्त्र वृत्त चुन्त करनेपर चुन्त चुन्त करनेपर चुन्त करनेपर चुन्त करनेपर चुन्त करनेपर चुन्त चुन्त चुन्त करनेपर चुन्त चुन्त चुन्त करनेपर चुन्त चुन चुन्त चुन

### मित्रवृष्टि

सूर्यके मंगल, चन्द्रमा और बृहस्पित मित्र, शुक्र और शनि शत्रु एवं बुष सम है। चन्द्रमाके सूर्य और बृद्ध मित्र, बृह्स्पित, मंगल, शुक्र और शिन सम है। मंगलके सूर्य, चन्द्रमा एवं बृहस्पित मित्र, वृद्ध शत्रु एवं शुक्र और शिन सम है। बृष्ठे सूर्य और शुक्र मित्र, शित्र, बृहस्पित और मंगल सम एवं चन्द्रमा शत्रु है। बृहस्पितिके सूर्य, मगल और चन्द्रमा मित्र; शिन सम एवं शुक्र और चुष्ट शत्रु है। शुक्रके शिन, बृह्स्पित, चन्द्रमा स्त्रु स्त्रु चन्द्रमा स्त्रु स्त्रु चन्द्रमा स्त्रु समल शत्रु, चन्द्रमा, सूर्य शत्रु और वृह्स्पित, मंगल सम है। धनिके सूर्य, चन्द्रमा और मगल शत्रु, बृहस्पित सम एवं शृक्ष और बुष्ट मित्र हैं।

जो ग्रह जिस स्थानवर रहता है, वह उससे दूसरे, तीसरे, चौथे, दसदें, स्यारहवें और बारहवें भावके ग्रहोके साथ मित्रता रखता है—तात्कालिक मित्र होता है और अन्य स्थानों—प्रथम, पंचम, यष्ट, सप्तम, अष्टम और नवमके ग्रह शत्र होते हैं।

१ वर्धमान कवि-वरांगचरित २।४२ ।

२ जैलोक्यप्रकाहा, ७३।

३. त्रैलोक्यप्रकाश, लाहौर, सन् ११४४ ई०, ७६-७७।

४ शत्रुमन्दसितौ ममश्च शशिजौ · बृहज्जातक, सखनऊ, १६४४ ई० २।१६ ।

**५ अन्यो**न्यस्य धनव्ययाय**सहज**ः **वही, २।१८ ।** 

नैसिंगिक और तारकालिक मैत्री इन दोनोके सम्मिश्रण से पाँच प्रकारके मित्र और शत्रु होते हैं—(१) अंतिमित्र, (२) अंतिशत्रु, (३) मित्र, (४) शत्रु और (५) उदाशीन—सम्

तालकालिक और नैवर्गिक दोनो जगह मित्र होनेवे अतिमित्र; दोनो स्वानोंघर धात्र होनेवे अतिशत्र, एकमें मित्र और दूसरेगे सम होनेवे मित्र, एकमें सम और दूसरे-में धात्र होनेवे अतु एवं एकमें धात्र और दूसरेगें नित्र होनेवे सम —उदासोन सह होते हैं।

## प्रहोंका बलाबल

स्थानवल, दिग्वल, कालवल, नैहािमक्बल, चेष्टावल बीर दृष्कल ये छह प्रकार-के वल है। ग्रहोके बलका साथन गणित द्वारा होता है, पर फलिउक्योतियकी दृष्टिसे उच्य, स्वगृही, मिनगृही, मुलिप्रकोगस्य, स्वनवासस्य अवसा ट्रेक्साणस्य स्वानकल माना जाता है। बुच और गुरू लग्नमे रहनेसे दृष्कते। सुक्र और चन्द्रमा चुर्चमें रहनेसे दृष्वली; छान सममे रहनेसे एवं सूर्य और मंगल दशम स्थानमें रहनेसे दिख्या होते हैं। रात्रिमें जन्म होनेसे चन्द्र, यानि और मंगल तथा दितमें जन्म होनेपर सूर्य, बुव और शुक्र कालवलों होते हैं। शानि, मयल, बुच, गुरू, शुक्र, चन्द्र और सूर्य उत्तरोत्तर बली होते हैं। इनका यह नैविजिक्कल कहालात है। मक्ति मियुन पर्यन्त किसी राशिमें रहनेसे सूर्य और चन्द्रमा तथा मंगल, बुच, गुरू, शुक्र और शिन चन्द्रमाके साथ रहनेसे चेहालकी होते हैं। स्वप्रहोसे ट्रष्टक दुच्छली होते हैं।

दृष्टि—सभीयह अपने स्थानते सातवें भावको पूर्ण दृष्टिते देखते है। मंगल सातवें भावके साथ चतुर्य और अष्टमको, गुर सप्तमके साथ पंचम और नवमको एव शानि सप्तमके साथ तृतीय और दशमका पूर्ण दृष्टिते देखते हैं।

## ग्रहोंका स्वामित्व

मेष और वृश्विकका मंगल, वृष और तुलाका शुक्र, कन्या और मियूनका बुष, कर्कका चन्द्रमा, सिंहका सूर्य, भीन और चनुका वृहस्थित, मकर और कुम्भका शनि, कन्याका राह एवं मियुनका केंद्र स्वामी होता है।

### षड्वर्ग

राधि, होरा, ट्रेष्काण, नवाश, द्वादशांच और त्रिशाश ये पड्वर्ग हैं। ें जो प्रह जिस राधिका स्वामी होता है, वह राधि उस प्रहकी राधि कहलाती हैं। होरा १५

१. भारतीय ज्योतिष, ज्ञानपीठ, नाशी, सत्र ११३२ ई०, ।

२ स्थोच्चसुत्रस्य त्रिकोणनयाँही—बृहत्जातक, सखनज, २।११-२१।

३ त्रिदशत्रिकोणचतुरस्रसप्तमान्य मही, २।१३।

४. क्षितिजसितज्ञचन्द्ररिवसौस्यसितावनिजा -- बृहज्जातक १।६।

४. त्रेलोक्यप्रकाश, ४६ ।

अंबाका होता है। इतः प्रकार एक राश्चिम वो होरा होते हैं। विषम राश्चि—मेप, मियुन आदिमें १५ अंवातक मूर्वका होरा और १६ अंवते ३० अंबतक चन्द्रमका होरा सचा समराधिमें (वृष, कर्क आदिमें) १५ अंवतक चन्द्रमाका होरा और १६ अंवते ३० अंबतक सर्म का होरा होता है।

१० अंजका एक डोक्काण होता है। इस प्रकार एक राश्चिम तीन डोब्काण—१ अंश हे १० अंशतक प्रथम डेब्काण, ११-से २० अंशतक द्वितीय डोब्काण और २१ से ३० अंशतक ततीय डोब्काण समझना चाहिए।

नवाँश- एक राशिक नीवें भागको नवमांश या नवाश कहते हैं। यह २ अंश २० कठाका होता है। पणितविधिये नवाश निकालनेका नियम यह है कि बभीष्ट संस्थामें राशि अककी ९ से गुणा करनेपर जो गुणनफठ जावे, उसके अंशने २।२० का भाग देकर जो नवाश मिछे उसे राशिमें जोड़े देनेते नवाश आ जायेगा। पर १२ से अधिक होनेपर १२ का भाग देनेते जो शेष रहे. वही नवाश होगा।

द्वादशांश-एक राशिमें बारह द्वादशाश होते हैं अर्थात् राशिके बारहवें भाग २५ बंशका एक द्वादशाश होता है। द्वादशाश गणना अपनी राशिक्षे ली जाती है।

जिंद्सांझ-विषम राशियो-मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्माँ पहला ५ बंध मतलका, दूसरा ५ बंध धनिका, तीसरा ८ बंध वृहस्पतिका, चौथा ७ बंध वषका और पौचवी ५ बंध सकका विधाय होता है।

समराशियाँ—वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीनमे पहला ५ अश शुक्रका, दूसरा ७ अश वृषका, तीसरा ८ अशतक वृहस्पतिका, चौषा ५ अंशतक शक्किका और पाँचवाँ ५ अशतक मंगलका त्रियांत्र होता है।

## प्रहण और अयन

चन्द्रप्रहणका काम्यात्मक वर्णन धर्मश्रमीन्युद्यमें आया है। "एक दिन प्रूष्ममा-को राजिने जब कि आकाश मेघरहित होनेसे बिलकुरू स्वच्छ था, पतिहीन दिजयोको कष्ट पहुँचानेके पापसे ही मानो राहुके द्वारा यस्त होनेबाले चन्द्रमाको देखा।"

बन्द्रप्रहणके सम्बन्धमे पुरानी मान्यता बही है कि राहु चन्द्रमाको प्रस्त करता है, इससे चन्द्रप्रहण होता है। पृथ्वीको छाया और चन्द्रमाके गणित द्वारा प्रहणको स्थितिका वर्णन काव्यग्रन्थोमे नही आया है।

अमन के सम्बन्धमं महाकवि असगने काव्यक्यमें वर्णन करते हुए लिखा है— "सूर्य समान परिपनियोंको वर्षके मुस्काई हुई देसकर क्रोवसे क्लिणायनको छोड़ हिमा-लयको ओर मानो उसका निषद्द करने के लिए ही उत्तरायण हो यदा है।"

१. भारतीय ज्योतिष, ज्ञानपीठ, काजी, सन ११४२ ई०, ए० २४०-२४३।

२. धर्महामाम्यदय ४।४१।

३. असग द्वारा विरचित वर्धमानचरित २/६३।

. कक्त कर्णनके बह स्पष्ट है कि 'वर्षालावुचे हेम्फ्यावु' पर्यंत दक्षिमावन और विविद्यंत्रमुखे सोध्यातुं पर्यंत्य करायाय होता है। जैन प्रस्तेके समुद्यार दूर्य जब जानुद्वीपके बलिस आध्यात्य सागेवे बाहरको और निकलता हुवा करण समुक्रती और जाता है, तब बाह्य करण समुद्रके साहित्य सागेयर चलनेदकके कारूको दक्षिणायन कीर जब दूर्य करण समुद्रके बाह्य कलिस मागेचे - अबण करता हुवा बाम्यन्तर कस्बद्धीचकी सोर साता है, देवे उत्तरायण कहते हैं।

शतपबनाधुणमें बयमका विचार ऋतुवाँके बनुसार ही बाया है। ''वहन्तो प्रीप्ते-वर्षाः। ते देवा ऋतवः'''स ( सूर्यः ) वक्षोयगावर्तते। वेवेषु तहि मबति'''यत्र पर्वकणा वर्तते पितृषु तहि मवति'।'र

सप्तसम्बान काव्यमें नावकोंके जन्म समयका वर्णन करते हुए लिखा है— सुगेक्ष्मरारेऽकीवदी प्रमादी क्कोंत्ये देवगुरी: सुवांशो: । शनेस्तुलामे बुषमे सुकाष्ये तमास्ययेऽस्टिजनदेवजन्म ॥

--सप्तसन्धान, सुरत, वि० सं० २०००, शक्ष

मुहर्त

गुभकार्योके लिए गुभदिन, नतन एवं लग्नका विचार प्राचीन समयसे होता ता रहा है। समयके गुभागुभत्वका प्रभाव प्रत्येक वस्तुपर पहता है। शुन—वन्तृक समयमे कार्य करनेपर सीघ्र सफलता प्राप्त होतो है और प्रतिकृत समयमें कार्य करनेपर सफलता मिलती ही नहीं, वयवा बहुत कम प्राप्त होती है। कार्व्योमें विचाहारिके मृहुर्त स्पष्ट तो नहीं हैं, वर पात्रोके विचाह गुनदिन, गुभकान और गुममृहुर्तमें सम्पन्न हुए हैं। सससन्यानकाश्यमे विचाहमें वर्ष्य दस दोपोमेंसे वेचयोवके त्यातका कवन किया है।

बन्य मुहुतींमें विधारम्भके मूहर्तका निर्देश उपछव्य होता है। अभयकुमार-वरितमें बताया गया है कि अभयकुमारके पीच वर्षके होनेपर खुक्छपक्षको पत्रमी गुरुवारमें पुष्पनकत्रके रहनेपर विधारम्भ किया गया। ज्योतियमें गुरुप्यका बहुत सहस्व वर्णित है। इस योगमें कोई कार्य करनेसे सफलता आस होती है।

-समरयात्राके समय मुहूर्त और शकुनोंका विचार किये जानेका निर्देश है। हम्मीरकाव्यमें शुमलन्त और विजययोगमें समय्यात्रा करनेका कथन है। यात्राके समय जन्म समयकी शुभग्रह सहित राशियाँ जन्मलन्त्रमें हों अववा जिन शत्रुओंके

१, शतपथ मात्रण, अच्युत व्रन्थमातः कार्यात्तय, काशी, स० १६१४-१७, २१११३ ।

२. भारतीय ज्योतिष, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन् १९६२ ई०, पृ० ५७-६८ ।

३. सप्तसम्धान सूरत, बी० नि॰ सं० २४७०, ११७।

४. अभयकुमारचरित, द्वितीय सर्ग । ४. हम्मीरकाव्य, ३।१६ ।

जन्मलमने अध्या राशि यात्राके लक्तमे हो और जन्म समयमें सूर्याकान्त राशिक्षे दूषरी राशि लग्नमें स्थित हो तो यह विजययोग कहलाता है। इस योगमें सामरिक आक्रमण सफल होता है।

युवराजपद देनेके मुहूर्तका वर्णन महाकवि अस्पने अपने वर्षमानवरितर्मे किया है—'राजाने गुभकान, अंटर पुष्पतसान, गुभवार (बृद, गृह, गुक्र और सीम ) और र सूर्यकी दृष्टि पूर्वको देखकर सामन्त, मन्त्रो और उनके तोचे रहनेवाले समस्त लोगोके साथ अनपन अभियेक करके वैश्वयर्थक इस राजकमारको यवराज यह विद्या

संस्कृतकाव्य-कालमें विजयसात्राका विचार किया जाता था। ज्योतिथी सुभ तिथि, नतत्रत्र, याग, बार, करणक्य पंचांगको शुद्धिके अनन्तर लम्मशुद्धि एवं बहुँकि बलाबकका विचार करता था। प्राय: समस्त सामरिक यात्राओं ने कवियोंने हत बातका स्थान रक्षा है कि उनके पात्र शुभसमयमें यात्रा करें। मरतचक्रवर्ती भी दिख्जियके जिए प्रस्थान सुवमुद्धतें हो करते हैं।

# शकुन विचार

सङ्गत और अवशङ्कानेका विचार मी मनुष्यके जीवनमें महत्वपूर्ण स्यान रखता है। यात्रा, विवाह, विचारमा प्रमृति मामालिक कार्योक जवसरपर पटित होनेवाले याकुत और अवशङ्कानेका विचार कार्याके अविकास पात्रीके जीवनमें मिलता है। विचयर होता आवश्यक माना गया है। विष्यक हात्रा आक्रमण किये जानेके समय नगरमें मनलकी मुचना प्रकट करनेवाले शकुत्र पटित हुए। हुम्मोरकार्यमें भी जाया है कि हुम्मोरको सेनाने पुढ़के लिए प्रस्थान किया तो उसे प्रीच प्रस्थान किया तो उसे प्राच प्रमुख्य प्रदेश कर प्रस्थान किया तो उसे प्रीच प्रस्थान किया तो उसे प्रस्थान किया नाम अकुरोसे परिपूर्ण मुक्किम हारपर रहा दिये गये थे। विपूर्णके प्रस्थानके समय वाग्य-अकुरोसे परिपूर्ण मुक्किम हारपर रहा दिये गये थे।

नलायनमं राज्यके नष्ट होनेको सुबना देनेबाले अपराकुनोका वर्णन करते हुए बताया गया है कि तलको राज्यत्यागके पूर्व आकारामं दो सूर्य उदित होते हुए दिवन क्षाई पहे। राजिमे इत्यवन्त्र दीख पहा। यह एक-दूबरोत टकराते हुए दिवलाई पहे। उत्काशात, बेतुका उदय, दिनमें कर्याका निकलना और राजिमें करते होना, दिवाह, राजोवृष्टि, मूमिनकस्य आदि बनेक विकार दिखलाई रहे। वन्यपद्य झामों और सामध्य नमों रहने लगे। खिह, वृक आदि हितक पढ़ाकोंका बीरकार सुनाई पहला है। दुर्गपक्षी नोक बनाकर बैठा रहता है। स्वलक्ष्योंका बीरकार सुनाई पहला है। दुर्गपक्षी नोक बनाकर बैठा रहता है। स्वलक्ष्योंका बोर लक्ष्य और लक्ष्य

१, मुहूर्त चिन्तामणि, सस्कृत पुस्तकानय, बनारस, बि० स० १६६६, ११।४८।

२ वर्धमानचरित, सोलापुर, ११६०। ३. पद्मानन्द्रकाव्य, मडौदा, १४१४।

४, वर्धमानचरित, मालापुर, अई१ तथा वर्धमान कवि-वरांगचरित २१४० ।

६. हम्मीरकाव्य ३१९० ।

६, वर्धमानचरित, सोलापुर ६।१७।

जोब स्पलमे रहने लगते हैं। किविका यह वर्णन भद्रबाहुसहिताके त्रयोदश अध्यायमें भिलता-जलता है।

किवका यह विश्वात है कि बड़ीच स्थितिमें रह जानेपर बयुमग्रह घरीरमें प्रविष्ट हो जाते हैं। पुरुषोका वामचलु कोर रिवर्मोका दक्षिणचलु कहकना अगुम माना गया है। दसपती अपने श्किण चलुके सम्प्रकको पति विश्वको स्वना मानती है। पुभग्वकुनीमें दूप, बही, कमल, एववा तो, पुण्य, उन्तय, उन्तपृणं कल्य, मक्लो, रिवहायन, संगलनान और मदिराका सामने आना परिपणित है। बन्न्या नारी, बस्थि, सर्ग, हम्मन, तेल, विक्ववंग-यन्ति एवं श्वास्त्र नारोका दर्शन अगुम होता है।

#### स्वप्न विचार

स्वन्धारुत्रमं दृष्ट, भृत, अनुभृत, प्रापित, कल्पित, भाविक और दोषज इन सात प्रकारके स्वन्धांका वर्षण आया है। प्रश्चेक जैन संस्कृत काव्यमे स्वन्धका उत्तरेख कवस्य मिलता है। तीर्थंकर या अन्य किसी में महापुरवक्की माताको स्वन्यदर्शन होता है। माता प्राप्तकाल अध्यासे उठकर अवने पतिके स्वन्धोका फल पूषती है। आदिव स्वन्यमको आहारदान देनेके पूर्व भ्रेयान्स नृपतिको भी स्वन्यदर्शन हुवा था। 'स्वन् समाकस्यम्' ( शान्ति ५११११), 'स्वन्यानुसारादिस्थे' ( शान्ति ५५१२), 'पृष्टस्त्यय स्वन्ये बालाशोकः समीपिक' ( सत्र ० ११२५ ), 'स्वन्यस्य अनेक तस्य अक्तित है। सामृत्रिक सम्बन्धी उत्तरेख द्वित्यमान ( ३११) में आये हैं।

# वायुर्वेद

स्वास्थ्यके सम्बन्धमें काब्योके पात्रोंको दरादर घ्यान दना रहता है। जतः प्रसंगदश अनेक चर्चाएँ आयुर्वेद सम्बन्धो आ गयी है। शान्तिनायचरितमें समस्त रोगोंका हेतु अत्रीर्ण दोषको माना है—

रोगा वैद्यविशारदैनिंगदिताः सर्वेऽव्यजीर्लोजनाः ॥ शान्ति० १४।१ ९

चन्द्रप्रशब्दितमे आचार्य वीरतन्दीने बताया है कि वो योध्न ही सुव पानेकी हण्छात्ते अन्तमें हितकारी मार्गके विपरीत आवश्य करता है, वह कत्याणके मार्गके उछ प्रकार दूर हो जाता है, विस्त प्रकार कृष्यका हेवन करनेवाला ज्वरका रोगी आरोध्यत्ते दूर हो जाता है। किवने इस सन्दर्भमें यह विद्धान्त बताया है कि तात्कालिक मुख्त प्राप्ति की कामनाते जो जयस्य—विषयसुषका सेवन करता है, वह व्यक्ति अपना वित्तवावन नहीं कर करता है, उह व्यक्ति अपना

१ नलायन, ४१६१६५-७३ ।

२ वही, २१११= तथा नेत्रस्पन्दनके लिए जयन्त्रविजय १६१२४।

३. विशेषके लिए देखें - चन्द्रप्रभचरित १६१२६-३० ।

परिकासिते समीहिते पवि सद्यः सम्रक्षित्सया न यः ।

स शिवादतिविप्रकृष्यते ज्वररोगीव विरुद्धसेवया ॥ चन्द्र० ११७१

चन्नप्रमचरितमे प्रयुक्त लाम, विचाज् और गंडलेखाको तीन रोग विधेषके क्षमें प्रकृत-किया जा सकता है। क्योंकि इती प्रवक्ता उत्तरार्ध 'जरहीनाणि द्यास्परी- चकरवम्' (क्यू- ६१६२) में भी जन्नपानके प्रविक्त तेवनते जन्नपं होनेका सिद्धान्त निक्षित है। पद्मानन्दकाव्यमें निक्षित आसफतके गृण आयुर्वेद्यास्पर्म विधान्त पूर्णों मिन्नते-जुलते हैं। बताया है—'तृषा-बुगा-तायस्प्रमच्कि (पद्मानन्द २१५६) जवीत् जनमक्त प्यास, मूख और ठाय-—ह आदिके मकोपका शमन करता है। स्वास्पर्के लिए आहार-मोजन ग्रहण अत्यादस्यक माना गया है, यदः मोजनके विवा परिको स्थिति नहीं रह सकती हैं (पद्मानन्द २११९७)। इसी काव्यमें अप्टाग आयुर्वेदका भी कथन आया है (पद्मा० ६११७) रसावन एवं काट्योदि जीपियोका नाम निर्देश भी उपनक्ष होता है (पद्मा० ६११९)।

# प्रेम, सौन्दर्य-बोध और जीवनसम्भोग

संस्कृत जैन काव्योमें नीतिबोध, तत्वबोध और धर्मवर्षाओं के अतिरिक्त प्रेम और सौन्वयंके वित्र भी सन्दर अंकित हुए है। जैन काड्यों के नायकोका लक्ष्य केवल न तो महामारतके समान लोये हुए राज्यको प्राप्त करना है और न रामायणके समान पैतुक अधिकारको पुन. हस्तगत करना ही है, बल्कि उनके जीवनका लक्ष्य चिरन्तम सौन्दर्यकी उपलब्धि करना है। यह उपलब्धि कामभोगोंके गणात्मक परिवर्तनद्वारा निर्वाण या मोक्षमे परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि प्रायः समस्त संस्कृत जैन काक्योंके आरम्भिक कई सर्ग नायक-नायिकाओंके सौन्दर्य और उनके स्योग-वियोगके लम्बे वर्णनोर्मे समाप्त हो जाते हैं । प्रसंगवश इस प्रकारके बर्णनोर्मे तपस्वी, मुनि, राजा, मन्त्री, परोहित आदिके वर्णनोके साथ ऋतुविहार, जलविहार, पृथ्पावचय, दोलाक्रीडा एवं सुरतिकीडा प्रभृतिका रस और चमत्कारपूर्ण चित्रण किया है। जीवनके विविध भोगपक्षोंका उद्घाटन सरस और मनोरम शैलीमें सम्पन्न हुना है। कवियोगे सीन्दर्यका चित्रण कर अस्तित्वके क्षणोको कसापर्ण बनामेका प्रयास किया है। लौकिक बौर मीतिक सीन्दर्य भोगसे जब चरम तृप्ति प्राप्त नहीं होती और उसकी निस्सास्सा प्रत्यक्ष हो जाती है, तब कवि नायकको आध्यारिमक सौन्वर्यकी साधनामें रत दिखकाता है। संयम, तप और त्यागकी चर्चा उस सौन्दर्यकी उपलब्धियें सहायक होती है, जो सौन्दर्य चिरन्तन और अध्मिल है। जिसमें वासना या लैकिक जीवनका भोग रसमात्र भी नहीं है। महाकवि असगने 'त्रियेषु यत्त्रेमरसाबहत्वं तच्चास्ताया हि फलं प्रधानम्' ( वर्षमान च० १२।२८ ) प्रियवस्त्रओमें जो प्रेम रस उत्पन्न होता है, वह बारुता---रमणीयताका प्रधानफल है, कहकर सौन्दर्यको परिभाषा अंकित की है। कविकी दृष्टिमें

'न बास्तापि सुभगत्वविहीनः' ( वर्षमान च० १३१४ )—बास्ता-—सुन्वरता नी सुमगत्व हीन प्रशंस्य नहीं है।

सुन्दर बह बस्तु है, जो उपयोगी न ,होनेपर मी हमारी बेदनाको रहात्मक (Aesthetic) बनाती है। वस्तुत: वीन्दर्य एक विशेष प्रकारको मगोरवा है, रहका मानन या जास्वादन हत्विय संवेदन या करणना हारा होता है। व्यक्तिको निच वस्तु या स्थापतर उसके लिए सुन्दर है। सौन्दर्य का विवेषन करते हुए जासार्य विववस्त करते हुए जासार्य विववस्त कराय है। जा व्यक्ति की प्रकार है। कि वस्तु वीर व्यक्तिको विचर-वृत्तिका सम्बक्त वीग—संयोग रमण कहलाता है। जिस बस्तु वा व्यक्तिको विचर-वृत्तिका सम्बक्त वीग—संयोग रमण कहलाता है। जिस बस्तु और व्यक्तिके साह जीर वस्तु विवयस्त्र है। यह पुण तमा है। यह पुण तमा विवयस्त्र है। यह पुण तम्ब विवयस्त्र है। यह विवयस्तर है। यह विवयस्त्र है। यह विवयस्त है। यह विवयस्त्र है। यह विवयस्तर है। यह विवयस्त है। यह विवयस्त्र है। यह विवयस्त है। यह विवयस्त्र है। यह विवयस्त है। यह विवयस्त

समस्पता ( विमेट्रो )—वस्तुके एक समान अंगोमें समस्पताका होना बावस्यक है। जैवे किसी स्पत्तिकी एक बील करेकेकी औकके समान बड़ी और दूसरी बादामकी तरह छोटी हो, तो समस्पताके जमायने वह कुकर कहलायेगा। सरीरके विभिन्न अंगोमें समस्मित्रन और सन्तत्नका होना बावस्थक है।

बानुगुष्य (प्रयोशंन)—अंगोर्ने समानृपात या प्रमाणबद्धताका होना बानुगुष्य है। विशाल भवनका विशाल सिंहद्वार हो सौन्दर्यको सृष्टि कर सकता है, लघुसिंह द्वार नहो।

लौषिय्य (प्रोप्राहरी)—सौन्दर्यके मुजनमं लीपिय्यका रहुना व्यक्तियार है। इस गुण्डे विविध अंगोके बीच सामंत्रस्थका बोच होता है। इन्द्रमृत्य सात विभिन्न रोमों एकनव्याको अनुमृति होतो है। विविधता (वैरास्टो)—कभी-कभी विविध्यका भी सौन्दर्यका तत्पादक होती है। उपस्तमें विकस्तित ताना रंगके पुष्प किसका मन अपनी बोर बाकुष्ट नहीं करते हैं। संगीतमें स्वर कहरीका वैविष्य ही कानीके किए अमृत वन जाता है। एकरुण्डा नीरस्डा तत्पक्ष करती है, तो वैविष्य सरस्वता। काल्यमें नाना स्टालोंके वर्षण नहीं विषयज्ञ आनन्द उत्पन्न करते हैं, वहाँ वैविष्यमें निहित उद्देशकी तिब्रिक्षे तिष्वणं बानन्दानुष्यक होता है।

१ काविशसके सौन्दर्भ सिद्धान्त और मेषदृत, जर्बना प्रकाशन, जारा, सत् १९६४ ई०, ५० १-२। २. वक्रोफिजोबित, व्यास्थाकार-जार्चाय विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमित्र, प्रव्वारमाराम एण्ड सन्स, कारमीरी गेट, दिक्ती, सत् १९४५ ई०. ५० ६ प्रथमोग्मेव, कास्कित ३।

सौन्दर्याचायक अन्य गुणोंमें संयम, व्यंजना, कोमलता, मसुगता, वर्णप्रदीप्ति अ/दि अनेक तत्त्व हैं, जिनका अल्पाधिक मात्रामें सुन्दर वस्तुमें होना आवश्यक है।

साधारणतः सौन्दर्यके दो रूप उपलब्ध होते हैं. प्रकृतिमलक और कलामलक । प्रकृतिमलकमें विद्वमें दृष्टिगोचर होनेवाले सम्पर्ण पदार्थ और व्यापारका सौन्दर्भ भारा है- और कलामलकमे कल्पना और भावनासे उत्पन्न सौन्दर्य परिगणित है। प्रकृति और े. मानव एक-दसरेके प्रति प्रणयका संचार करते हैं. जिससे जड. प्रकृति और चेतन व्यक्ति दीनोंमें क्षोभ उत्पन्न होता है। नारीका रूप और यौवन प्रेमीके चरणोमें अपित होनेके लिए विकल है और प्रेमीका पौरुष एवं विक्रम प्रेमसीके रूपलावण्यपर निस्नावर होनेके लिए। इस प्रकारका पारस्परिक प्रणय ही सम्भोगसखका विस्तार करता है। संस्कृतके जैन कवियोकी दृष्टिमे रतिसल सर्वया गहित नहीं है। उचित मात्रामे यह स्वस्थ जीवनका स्वस्य प्रकार है। अवतक जीवन और जगतसे प्यार है, रूप और यौवनके प्रति आकर्षण है. तबतक सम्भोगसलको मिच्या और अञ्जील नहीं माना जा सकता। जैन कवियोने दृष्टि परिवर्तित होनेपर ही इस सुखको मिथ्या कहा है. सर्वथा या एकान्तकपुरे नहीं। संस्कृत जैन काव्योमें जीवन सम्भोगका उदात रूप अंकित है। पात्र जबतक सांसारिक प्रपंचोमे संलग्न रहते हैं, वे राज्यसंचालनके समान ही जीवन मोगोंको भोगते है। कल्पनाकी उठती हुई तरगोपर नायको या पात्रोंका नव-नव विलास दृष्टिगोचर होता है। महाकवि हरिचन्द्रने लिखा है—"नेत्र निमीलित कर स्त्रियोके रितसुखका अनुभव करनेवाले पतियोने निर्निमेप नेत्रों द्वारा उपभोग करने योग्य स्वर्गका सख तच्छ समझा।" कवि नयचन्द्रसरिने रतिसखको परमात्मानभतिसे बडा बताया है। जनका सत है कि परमात्मानभृतिसे उत्पन्न आनन्दमे एक ही व्यक्तिको सुख उत्पन्न होता है, पर रतिसखमें दो व्यक्तियो-दम्पतिको जानन्दानुभृति होती है। अतएव रतिमुखको समता परमात्मा-नमति नहीं कर सकती है।

जीवनसम्भोगका वर्षन सोन्दर्य विश्लेषणके अनन्तर ही किया आयेगा। यहाँ सौन्दर्य-वेतनाके विभिन्न रूपोका उद्धादन करते हुए मनोरम विश्वोका अंकन किया जा रहा है। सौन्दर्यके दो क्षेत्र है—मानव-अगत् और प्रकृति। मानवका शरीर नेत्रोको आकृष्ट करता है और उसका आनन्द माबनाके सोचा सम्बन्ध है। पृरुष शरीरको अपेका नारी शरीरके विश्वाण के विवोने विषक रस निया है। अलंकार प्रवास शोमा, कालि और दीपिको जगज जलंकार माना है। ये बाह्य शारीरिक सोन्दर्यके परिचायक है।

१ मीलितेक्षणपुटै रतिसौग्य याषिसामनुभवद्भिग्भीप्टै ।

निर्मिमेषनयनैकविभोग्य तन्त्रिकष्टमुखं सघु मेने । १५।६१—६० श० व० १६३५ ई० । २ रतिरसं परमारमन्साधिक कथनमी कथनन्त्र न कामिन ।

यदि सुखी परमारमविवेकको रतिबिदौ सुखिनौ पुनरम्युभौ । ७११०४

<sup>—</sup>हम्मीर० २० १८७६ ईo ।

साहित्य दर्गण, छात्रपुस्तकातयः, कतकसा, सद् १६२७ ई०, ए० हह ।

रनमें रमणीय सोन्दर्य तथा अंग-प्रत्यंका चित्रण किया जाता है। बाह्य सोन्दर्यका मावनासे सम्बन्ध रहता है और हृदयमें मावृक्ता उत्पन्न होनेपर सोन्दर्यका बनुमक होने समता है। सोमा 'बासान्य सोन्दर्यका रारिकायक है और कान्ति 'दीसिमें 'काम-बासना संक्रारजन्य सोन्दर्यका वर्णन किया जाता है। यह जुशासक्य सोन्दर्य समुख्य कांग्र मावाना है। यह कांग्र मावाना हो। यह कांग्र मावाना है। येन कवियोंने इस दिसामें वर्णन सिंग्र मावाना है। योन कवियोंने इस दिसामें वर्णन प्रवर्ग प्रतिभागा परिचर दिसामें स्वर्णन प्रवर्ग प्रतिभागा परिचर प्रतिभागा परिचर विदायों है।

सारीर-सीन्दर्य विजयकी दो परस्पराएँ है—(१) सामान्य पारीर विजय और (२) अंग-प्रयोग-सीन्दर्य विजय । दिटीय सीन्दर्यविजयको नक-सिस या शिव-नक्ष पर्न मंगे कहते हैं। संस्कृत जैन काव्योंमें दोनो ही प्रकारके सीन्दर्य विजयाये आते हैं।

#### नारी-डारीर मौत्वयं

लैन कवियो द्वारा नारीके शारीरिक धीन्दर्यका मनोरम चित्रण किया गया है। महाकि बोरननी, हरिवन्द्र, नयबन्द्र प्रमुखि कियोने नारीके लावष्य और रूपका चित्रण कर जोवन-धम्मोगका स्वष्ट अंकन किया है। इन कालक्रमानुद्वार सर्वप्रथम आवार्य बीरनन्दीके नारी-चौन्दर्य-चित्रोको उपस्थित करते हैं। राजा महासेनको महियो लक्ष्मणाके रूप-लावष्यका चित्रण करते हुए कवि कहता है—

१ सप्यौजननानित्यभोगावौरं गभुषणम्, शोभा प्रोक्ता ।

<sup>—</sup>साहि० द०, कनकत्ता, सन् १६२७ ई०, ३।१०३, पृ० १०१ ।

२ सैव कान्तिमन्मधायायिता इयुति । —वही, ३११०४, पृ० १०१। ३. कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरिस्यभिधीयते । वही, ३११०४, पृ० १०१।

४ पन्द्र० व०, १६२२ ई०, १६।१६ ।

क्ष बाही, रहारका

<sup>4, 481. 1512 \$ 16 16-15 1</sup> 

महाकवि वादिराज नारीको वंत्राओंका चित्रण करता हुवा कहता है-

"कामको पताकाके समान प्रतीत होनेवाली विजया रानीको जंबाएँ कीका करही हुई मछल्यों के समान सुन्दर और सुगठित थीं। वे प्रत्येक दर्शकके सनको अपनी और बाक्रह कर लेती थीं।"

"दूसरोंसे सर्वया बाजित, ह्रियनीकी सूँडके समान बीर स्थूल उस मृगनवनीकी वे जैंघाएँ कामदेवका आलय यो और उनकी कान्ति नबीन बम्मक पूष्यके समान थी।"

"बनेक पत्रोंसे निर्मित, जतएव निस्सार रप्ता और जबरा—बरारहित रम्भाएँ—वेशांगगएँ उसकी सार और स्वूज वेंधाबोंको न जीत सकी थी। जतएव ने किष्णिया होकर बंगकमें वकी गयी और कुछ रम्भाएँ विरक्त हो अच्छराजोंने सम्मिलित हो गयी"।

अस्य अंगोका चित्रण करता हुआ कवि कहता है—"अस्पन सुन्दर और पृष्ट रत्न-मेखलासे वेष्टित, सौवनसे विभूषित उस सुन्दर दन्तवालो रानीका कटितट कामा-स्त्रमके नित्य समीप रहनेसे नाना प्रकारको प्रापिक लीलाओको किया करता था।"

"स्तनोके पार्वर्ती बीर अपने विरोधी स्यूल गुणके मयसे ही मानो गुणोका नाख न करनेवाली उस रानोकी जो कुसता थी, वह मध्यस्य—कटिस्य हो गयी।'

"रिकि निमित्त उस जिनन्य मुन्दरी रानीके डीन्टर्यको छेनेके हेतु कामदेवके द्वारा भेबा गया राग ( छालिमा ) नृतन पर्स्वकरूपी स्वसीको मृत्यके रूपमें स्केटर साथा, पर ६स गृनन्यनीके गांव जाते ही वह सब कुछ मूल गया और इस स्पनतीका हास चक्किटर ग्राप्त रह गया "

"उस इसांगीकी पाँचों अंगुलियाँ केतकीकी सुचीके समान थी; कामदेवने उनके द्वारा महाराजका मन वेषकर अपने वस कर लिया था, अत्रक्ष तभीसे लोग कामदेवको पंचवाण कहने लगे हैं।"

"शुद्ध वरस्वती जिल प्रकार मुखको शोमित करनेवाछी होती है, विविधूर्षक प्रवृक्त होतेपर मनका हरण करती है, विविधूर्षक अवृक्त हैनेपर मनका हरण करती है, विविधूर्षक वर्षाने करती है, विविधूर्षक करती है, उसी प्रकार उस्य रात्रीको अनंग तथ्यी-नेत्रीके प्रान्तवापकी शोमा, मो मुखकमक्को सुबोमित करनेवाठी सी। स्वामाविक सुन्दरात जिल्ह्य करती भी। निर्मावयां ना गर्थ

१. पा० घ०, मा० वि० स० १६७३, ४।८७।

२. वही. ४।८८ ।

३. वही, ४१८६ । ४. वही, ४१६० ।

<sup>9.</sup> JEII 91Co

५. वही, शहर । ६. सदीयसौन्दर्मविशेषविस्मितस्मरेण रागो स्तये विज्ञोदितः ।

प्रकरम्य मृत्यं नवपन्तनिभयं वती मृगाद्या करमग्रहीदृध्यं वस् !—वही, ४१६६ ।

७. मही, ४११७ ।

८, बडी, शार्वर ।

"अनंगके साथ विद्वेष करवेबाले उस रानीके सक्तकेशं कुन्तकमाब ( बराइन बारण करनेवाले पुरुवस्त्र, केशस्य ) को बारण कर संसारमें सबसे पवित्र उसके शिरपर आक्रमण कर तमःस्वमाव ( कुष्ण, कोच ) वाले हो गये थे।" "

वर्मग्रामांस्पृदयमें महाकवि हरियन्त्रने नारीक्यका बहुत हो सुन्दर वित्रण किया है। युवती होते हो सुबताका लावण्य अपूर्व हो गया। कविने रवणीयचित्र प्रस्तुत किये हैं। कवि कहता है—

"सुन्दर कमरवाली उस सुद्रताने शर्न:-वार्न: मौगव्य बयस्याको व्यातीत कर ब्रह्मा द्वारा अमृत, चन्द्रमा, मृणाल, मालती और कमलके स्वत्वते निमितको तरह सुकुमार ताक्ष्य अवस्थाको भारण किया।"

"जो भी व्यक्ति उसके सौन्दर्भरका पान करते पे, कामदेव उन सवको अपने बाणों द्वारा जर्जर कर देता वा । यदि ऐसा न होता तो सौन्दर्भरको पीनेके साथ ही स्वेद जलके बहाने उसके शरीरते बाहर क्यों निकलने लगता ?"

'हे मा ! मैं बाजने लेकर कभी भी तुम्हारे मुखकमलको शोभाका बपहरण न करूँगा—मानो यह विश्वास दिलानेके लिए हो चन्द्रमाने अपने समस्त परिवारके साथ नकोंके बहाने उस पतिव्रताके चरणोंका स्पर्ध किया था।"

"उस मुजताके जंबायुगल यद्यपि सुनूत ये—गोल से, (पक्षमें बदाबारी से) फिर मी स्पूल करुवीका समागम प्राप्त होनेसे ( पक्षमें मुखीका मारी समागम प्राप्त होनेसे ) उन्होंने इतनी निलोमता—रोमशुग्यता ( पक्षमें निषद्धता ) बारण कर सी सी कि निक्सने बनुवायों मनुष्यकों भी कामसे दुःखी करनेने न चूकते से ( पक्षमें पौच-कह सामसि पीतिल करनेमें पीले नहीं हटले से )।"

"उस सुबताके उत्कृष्ट कर-युगल ऐसे सुशीमित होते मे, मानो स्वनक्यी उन्नर कृटसे शोमायमान उसके सरीररूपी काम-कोड़ागृहके नूतन-सन्तस सुवर्णके बने स्तम्भ ही हों।"

"कामदेवने मुद्रताके जड़-स्पूल (पताने मूर्ख) नितन्बसण्डलको नृह बसाइर (पत्रवें बच्यापक बनाइर) कितनी सी शिक्षा की थी, फिर भी देखो कितना बारवर्य है कि उसने बच्छे-बच्छे विद्वानोका भी सद खण्डित कर दिया।"

"इबर एक ओर बनिष्ठ मित्रों ( बत्यन्त सबुध ) को तरह स्तन विद्यमान है और दूसरों ओर गुरुतुस्य ( स्थूल ) नितम्बनण्डल स्थित है, इन दोनोंके बीचमें कान्ति-

१. पा० च०, मा० वि० सं० ११७३, ४।१०४ ।

२. धर्मशर्माम्यूदय, निर्णयसागर, बम्बई, १९३३ ई० २।३६ ।

३. मही, २।३७।

४ बडी, २१३८।

६ वही, २१४०। ६. वही, २१४१।

७. वही, २।४२।

रूपी प्रियाकी किस प्रकार सेवा करूँ---मानो इस चिन्तासे ही उसका मध्यभाग अत्यन्त इत्यताको प्राप्त हो रहा वा"।

"यदि विधाताने उस सुकोचनाके स्तानेको अमृतका कळश न बनाया होता, तो सन्द्री कही उसके शरीरसे कमते ही मृतक कामदेव सहसा कैसे जो उठता"।

"सुन्दर मोहोंबालो उस सुदराको मुजाएँ बाकाधार्गमाको सुवर्ण-कमिलनीके मृषाल दण्डके समान कोमल यो और उनके अग्रमागर्मे निर्मल कंकणींसे युक्त दोनों हाब कमलोंकी तरह सुयोमित होते थे"।  $^3$ 

"यदि श्रीकृष्णका वह पांचजन्य नामका शंख उन्हींके हायमें स्थित सुवर्ण-कंकणकी प्रभाते व्यास हो जावे तो उसके साथ नत मौहोंबाली सुवताके रेखात्रय विमू-चित कष्ठको उपमा दो जा सकती है खपवा नहीं भी दो जा सकती"।

"ऐसा लगता है कि विधाताने उस चपलकोचनाके कपोल बनावेके लिए मानो पूर्णचन्द्रमाके दो टुकडे कर दिये हो । इसीलिए तो उस चन्द्रमामे कलंकके बहाने पीछेसे की हुई सिकाईके चिल्ल बर्तमान हैं" ।

"उसकी नाक क्या थी? मानो कलाटरूपी वर्षक्टके भरनेवालो अनुदर्श धारा हो जमकर दूब हो गयी हो अथवा उसकी नाक दन्तक्यी रत्नोके समृहको तीलने की तराजू थी, पर उसने अपनी कान्तिले सारे संसारको तील टाला था—सबको हलका कर दिया था"।

"हमारे कर्णभूषणके कमलको जीतकर बायलोग कहाँ जा रहे है ? इस प्रकार मार्ग रोकनेवाले कानोपर कृषित हुए को तरह उसके नेत्र अन्तभागमे कुछ-कुछ लालो बारण कर रहे थे"।

"उस निरवद मुन्दरीको बनाकर विधाता सृष्टिके उत्तर मानो कल्ला रखना चाहते ये, हसीलिए तो उन्होने तिलकसे चिह्नित भौहेके बहाने उसके मुखपर 'ऊँ' यह मंगलाक्षर खिला या"।

"स्यूल कन्धों तक लटकते हुए उसके कान क्या थे? मानो कपोलोंके सौन्दर्य-

१ धर्मकामस्यिदय नि० म०, ११३३ ई० २।४४।

२ वही, २।४७।

३. वही, २।४८ ।

४. वही, २१४६ । ४. कमोलहेतो: लळ लोनचक्षयो विधिर्व्यधारपुर्णसभाकर द्विधा ।

वित्तोकातामस्य तथाहि नाष्ट्रतन्वज्ञनेन पश्चारकृतसीवनवणम् । धर्म०, २।३०।

६. तलाटलेखाशकलेन्द्रनिर्गलत्मुघोरुधारैव वनरवमागता ।

तदीयनासा द्विजरत्नमहतेस्तुनेव कान्स्या जगदप्यतोलयत् । बही, २१६३ ।

७. जितासमदुत्तं समझोरपते गुँ वाँ वय याथ इत्यक्ष्वितरोधिनोदिव । उपात्तकोपे इव कर्णयो. मदा तदीक्षणे जन्मतुरुतकोणतामु ३ वडी. २४४४ ।

८. बही, २१४४ :

रूपो स्वत्पबलाशयमें प्यासके कारण पड़ते हुए समस्त मनुष्योंके नेत्ररूपी पक्षियोंको पकड़नेके लिए विवाताने बाल ही बनाये हों।"

"उस नतभूके ललाटपर कालागृद चन्दनको जो पत्रयुक्त लताएँ बनी हुई थीं, उनसे ऐसा जान बढ़ता था, मानो कामदेवने समस्त संसारके तिलक स्वरूप अपने श्रेष्ठ गणोके द्वारा प्रमाणपत्र ही प्राप्त कर लिया हो।" र

"दौतोकी उज्ज्वल कान्तिसे फेनिक, अपरोष्टलप मूँगासे सुशोधित और बड़े-बड़े नेत्रक्यों कमलीसे युक्त उसके मुल-सीन्दर्य सागरमें शुंबराले बाल लहरोंकी तरह बान पहते से ।"

"रे चंद्र ! उस मुख्यके मुखचन्द्रकी तुलनाको जान होते हुए तुझे फिल्में लज्जा भीन आयी ? जिन प्योचरोकी ( मेयो, स्तनो ) उन्नतिके समय उसका मुख अधिक शोमित होता हूं, उन प्योचरों ( मेयो ) की उन्नतिके समय तुम्हारा पता औ नहीं चलता"।

"ऐसा लगता है कि मानो समस्त सौन्दर्येष्ठ देव रखनेवाले बह्याओंसे इस युवता को रचना पुणाक्षरन्यायले ही हो गयी है। इनको चतुराईको तो उब जाने, जब यह ऐसी ही किसी अन्य सुन्दरीको बना दे।"

इस प्रकार कवि हरिचन्द्रने रमणो सीन्दर्यका चित्रण किया है। इस सन्दर्भय विषयुद्ध विज्ञासिनी तरिणयोके हात-मार्बोका भी संकेत निहित है। इस प्रसंगमें आकर्षण भावनाका भी रत्य चित्रण किया है। यहाँ यह प्यात्मा है कि बरणोक्ते बर्णने चरणों को लालों और कोमलता स्तत्वर्णनमें विद्याला और निर्मत्ता स्तावर्णनमें वर्तुला-कालों और निर्मत्ता, करोजवर्णनमें बुद्धानाता और सुगन्य; नाहिकावर्णनमें वृत्रोप-मार्ता और निर्मत्त्रणने केंगरता, मुकर विद्यो हुए केशोच चन्द्रप्रकृत्य-पार्ट्यप्रस्तता एवं नेत्रवर्णनमें दीर्घोकारण, निर्मत्त्वा और देवताका चित्रण किया है।

कि मुजराके बौबनका विजय करता हुआ कहता है—"अवार संद्यारूपी मशस्वकर्म पूपनेसे क्षर-विक्र मनुष्योंके नेजरूपी पत्रियोंको आनन्द देनेके लिए इस मृज्यवनीका महुनव्योकनक्ष्मी वृक्ष मानो जमुठके प्रवाहते सीचा जाकर ही वृद्धिको प्राप्त हुआ।"

रमणी-सौन्दर्यके साथ पुरुष-सौन्दर्यका चित्रण भी कवियोने किया है। कवि हरिचन्द्र धर्मनाथका वर्णन करता हुना कहता है—''बक्र, कमल और शंख आदि

१ धर्म०, २।६७।

२ वही, सारू=।

३ वही, २।६६।

प्र बही, सई०।

१. वही, शहर। ६ वही, शहर।

चिक्कोंके देवनेसे जत्पन्न अपने पतिके निवासगृहको शंकारे हो मानो रूपमी नृतन परस्वके समान काल-काल दिखनेवाले उनके चरणकमलोंके पुगलको नहीं कोड़ रही थी। "

"विनके मध्यमें पादांगुडके नवाँसे उठनेवाकी किरणरूपी श्रेष्ठ छम्मी विद्यमान है, ऐसी जनकी दोनों जवाएँ सुवर्ण निर्मित स्तम्भोंसे सुद्योगित नूतन वर्म सन्तमीके सूखा की हैंसी उड़ा रही थी।"

"उनकी दोमों जीचे ऐसी मालूम पड़ती थी, मानो जिनका वेग और वल कोई क्हीं रोक सका, ऐसे तीनो लोकोके नेत्र और मनरूपी हायीको बॉचनेके लिए प्रवापतिने दो स्तम्म हो बनाये हैं।"<sup>3</sup>

"वो वपनी तीन रेलावोंके द्वारा मानो यही प्रकट कर रहा है कि मेरी सौन्दर्य-सम्पत्ति तीनों ओकोंमें अधिक है, ऐसे सर्मनायके कच्छको देखकर वेचारा ग्रंस लब्जासे ही मानो जीर्जन्सीर्ज हो समूद्रमें जा दूवा।"

'यह निश्चित या कि यमनायका मुखन्द्र सर्वया निश्चम है, फिर भी बन्द्रमा उन्हों बरावरीका प्रयोक्त राम कर बैठा। यहां कारण है कि सब मी वह उदित होते समय तो स्वर्ण जैसी कान्त्रिवाला होता है, पर कुछ समयके बाद हो उस प्रयक्त पापके कारण कोइते सकेद हो जाता है।"

"यमुना-जलको तरंगींके समानटे डे-मेड्रे सचिवकण काले केश भगवान्के मस्तक-पर ऐसे सुशोभित होते थे, मानो श्रेष्ठ सुनन्यितसे मुक्त मुखक्य प्रफुल्लित कमलपर चुप बैठे हुए भ्रमरोंके समूह ही हों।"

#### नगर-सोन्वर्य

जैनकाओं में पोन्दर्य चेतना कई क्यों उपसब्ध होती है। नर-नारोके पौन्दर्यके समान नगर, भवन और अट्टालिकाओं के भी उद्यान विश्व अंकित हैं। कवियोंका पौन्दर्य-वीच अंके प्रकारको किया-अंतिक्याओं द्वारा सम्पन्न हुवा है। काव्योंमें वापी, सबन, नृक्ष, नगर, सरोबर बादि भी मानवकी घौन्दर्य-पिरासाको सान्त करते हैं। कवि हरिचम्द्र कहता है—

"उंद समय वह नगर भी वन्दनके छिड़कावते ऐसा जान पड़ता था, भावो हैंस रहा हो, फहराती हुई ब्वजाऑसे ऐसा लगता था, भावो नृत्य कर रहा हो बौर फूर्लीके समृहसे ऐसा विदित होता था, मानो रोमाचित हो रहा हो।"

१, धर्म०, १।१८ ।

२, बही, १।११।

३. बही, हा२०। ४. बही, हा२४।

४. वहा, हारहा ४. वही, हारहा

४. बहा, १।२६ । ६. स्निग्धा मभुर्मुर्धनि तस्य कृत्तुलाः कतिन्दकन्याम्बुतरक्रभक्षराः ।

फुल्बाननाम्भोरुहि सारसौरभे निलीनिन शब्दमधुन्नता इव ॥ धर्म०, ११२७ ।

७. वही, श्रद्ध ।

कवि वीरनन्दीने लिखा है---

"रातके समय चारों और खिले हुए नक्षत्र ऐसे प्रतीत होते ये कि मानो वे उस पुरको आकाशसे बातें करतो हुई चहारदीवारीको चोटीपर रखे हुए प्रव्यक्तित रत्न-दीपक हो हों।"

"आकाशस्थित पूर्ण बन्द्रमण्डलमें लांकन — मलिन विह्नको देवकर ऐसा प्रवीत होता या कि इस रत्नसंबयपुरके ऊँचे भवनोको रगड़ते ही बन्द्रमण्डलमें दाग आ गया है।"र

महाकवि वसगने कहा है---

"स्वेतातपत्रा नगरीको दोवालोपर कही-कहीं पत्रती हुई नोलमणिको लम्बी-लम्बी किरणें सर्पके समान मालूम होती है। जतरूव उसको पकड़नेके लिए वहाँ मयूरी बार-बार जाती है। यत: काले सर्पका स्वाद लेनेके लिए उसका चित्त चंचल रहता है।"

''स्कटिक जयवा रत्नोकी निर्मल भूमिन वहाँकी स्वियोके मुक्कि को अतिकक्षायाएँ पढ़ती है, उतपर कमककी असिकामासे भ्रमर-समृह जा बैठता है। 3कि ही है—जिनकी आत्मा भ्रान्त हो जातो है, उनको किसी मी प्रकारका विवेक नहीं रहता ''

### प्रकृति सौन्दर्य

जनारिकालसे प्रकृति मानवको सौन्दर्य प्रदान करती वक्ती का रही है। वन, उपवन, पर्वत, नदी, ताले, उथा, सन्या, रवनी, तहतु सदाहे अन्येचयके विषय रहे है। भावोको सवाई (Sincerity) या सद्यः रसोहेकको अपवा कोई यो कलावार प्रकृतिके अंवजये ही प्रहुण करता है। अधिकांश संस्कृतके जैन करि मृहत्यागी संत्याची है, जत. उन्हें प्रकृतिके लुके वातावरणमें रहनेका अधिक अवसर प्राप्त हुआ है। वनोशा माधिकाके समान सन्याको एकाएक वृक्षा, कलूटो रजनीके कप्ये परिवर्तित होते देककर नावकोंको आस्प्रोत्यानके प्रदेश देनेका पूर्ण प्रयास करियोंने किया है। वे अपने काव्योग प्रकृतिक उन्हीं रम्य दूश्योको स्थान देते हैं, वो मानवकी हृदयबीनेते तारोको सनझना देनेको समता रखते हैं। वनिकृति एवं नदी-नाले ही नहीं, अधितु समतानपूर्ण मौ जैन करियोंको सुन्दर प्रतीत हुई है। यत: मृति-वितोंके स्थान-स्थल उनको साथनाके कारण और अधिक रम्य बन गये हैं। यहां उदाहरणार्थ करियम सन्यत चित्रोंका आक्रकन उपस्थित किया नाता है।

१ जन्म० १।२३।

२, वही, शरधा

३ यस्तौधकौण्डयेषु विलम्बमानानितस्ततो नीलमहामयुरवाद् ।

ग्रहीतुमायाण्ति मुहुर्मयूर्यः कृष्णोरगास्त्रादनलोतिचित्ताः । वर्धमान च० १।२३ ।

४ विनिर्मसस्फाटिकरस्तभूमौ संक्रान्तनारीवदनानि यत्र ।

अभ्येति भृतः कमनाभिनावी भ्रान्तारमनो नास्त्यथवा निवेकः । वही, राद्ध ।

कि बीरतन्त्री सरोवरोने विकसित नीलकमछींका चित्रण करता हुआ कहता है—''कहांको सुन्दरों स्थितीके नेत्रकमलेकी शोभाके आगे अपनी शोभा फीको पड जानेवे सन्तापको प्राप्त नीलकमल हवांको हिलोरोवे हिलते हुए, उच्छे तालाबीके पातीमें, जी को जलन मिटानेके लिए लोटा करते हैं'।

सन्त्याकी लालिमाका चित्रण करता हुवा कहता है—''सूर्यास्त होते ही सन्त्याको लश्णिमा सर्वत्र भ्यास हो गयी और वह इस त्रकार शोभायमान हुई, मानी किसी लागतपतिकाने सारे सरीरमें कुंकुम हो लगाया हो''।

कवि हरियन्यने सूर्योस्त, सन्या, सूर्योदय, यङ्क्रातु, चन्द्रप्रहण, चन्द्रोदसका सम्य वर्णन किया है और प्रकृति-सौन्दर्यका उद्घाटन सूक्ष्म रूपमे उपस्थित किया है। कि सूर्योस्तके समय उसके अरुण वर्ण होनेकी कल्पना करता हुआ रम्य रूप उपस्थित करता है—

"उस समय सूर्य स्वच्छन्दतापूर्यक प्रीमयोके पास आता-जाना रूप उत्सवमे रुकावट डालनेके कारण अत्यन्त कुपित व्यक्तिचारिणी स्त्रियोके लाल-लाल लाखो कटाओ से ब्री मानो रक्तवर्ण हो गया था"।

"अब कालरूपी बानरने मधुके छत्तेको तरह सूर्य बिस्वको अस्ताचलसे उलाङकर फ़ॅक दिया, तव उडनेवालो मधु-मक्लियोको तरह अन्यकारसे यह आकाश निरन्तर व्याप्त हो गया"।

"उस समय लाल-लाल सूर्य समुद्रके जलमें विलोन हो गया, वह ऐसा जान पढता या, मानो विधातारूपो स्वर्णकारने फिरसे ससारका आभूषण बनानेके लिए उज्जबल सुवर्णको तरह सूर्यका गोला तपाया है। और किरणाय (पलाम हस्ताय) रूपी सडयोसे पकडकर उसे समुद्रके जलमें डाल दिया हो"।

'कमलवनकी लक्ष्मी सूर्यका विरह सहतेने असमर्थ थी, अतः अपने घरमे पत्रक्यो किवाड बन्द कर लाल-लाल कान्तिके छलते प्रवासी सूर्यके साथ ही मानो चली गयी थी"।

''तदनन्तर जिसने सन्ध्याके लालिमारूपी र्शावरको पीनेके लिए तारा रूप दौतीसे युक्त मृह लोल रखा है और कालके समान जिसको भयंकर मूर्ति है, ऐसा अन्धकार बेतालके समान प्रकट हुआ"।

बिलुव्याभानि विनोचनीत्यतै सितैतगण्यम्बुरुहाणि योषिताम् ।
 मरुच्यत्रद्वीचिनि यत्र शीतते लुठन्ति तापादिव दीधिकाजने ॥ चन्द्र० १११६ ।

२ चन्द्र० १०।३। ३ धर्म०१४।३।

४ वही, १४।२२।

६ वही, १४।११

६ वही, १८४२ । ७. वही, १४१२१ ।

करहोदयके वर्णन प्रसंपर्य कविने सुन्दर उरप्रेजाओं द्वारा रम्य वित्र प्रस्तुत किये हैं। "उस समय उदयावकरर अवीदित करमाका तीताको बोचके समान काल सरीर ऐसा शोभित हो रहा था, मानो प्रशंप (सन्यावकाल) का पृथ्यके शाव समागम करनेवालो पूर्व दिशाक्यों स्त्रोके स्तनपर दिया हुवा नक्कात हो हाँ।"।

'ज्यों हो बन्द्रमास्यो बतुर (पक्षमें कलाओड़े युक्त) पतिने जिसमें नेत्रक्यों कमल निर्मालित है, ऐसे रात्रिक्यों युवतीके मुखका रायपूर्वक भूमवन किया, त्यो ही उसकी अपकारक्यों नीजी झाड़ीको गाँठ सुन गयी और यह स्वयं चन्द्रकान मिलके छलते देवीमूत हो गयी''।

''जिस चन्द्रमाने उदयाचलपर लालकान्ति प्राप्त की यो, मानो भीलोने उसके हरिणको बाणीसे घायल कर दिया हो, वही चन्द्रमा जागे चलकर ल्त्रियोंके हर्षाध्रुवलसे धलकर हो मानो अस्यन्त उज्जवल हो गया बा"।

''जब रात्रिके समय चन्द्रमा आकाश-रूप आगिनमें जाया, तब तरंगरूप भूजाओं को हिलाता हुआ समृद्र ऐसा जान पडता था, मानो पुत्रवत्सल होनेके कारण चन्द्रमारूप पुत्रकी गोदमे लेनेके लिए ही उमेंग रहा हो''।  $^{5}$ 

"रात्रिक समय ज्यो हो जोषधिपति चन्द्रमा कुमृदिमियोके साथ विलासपूर्वक हास्य क्रीडा करनेके लिए प्रवृत्त हुआ, त्यो ही प्रभावशाली महोपिथियोको पंक्ति मानो ईप्यसि हो प्रज्वलित हो उटो"।"

"जिस प्रकार दक्षिण नायक अपने हाथोडी अपनी समस्त स्थियोको अलहत करता है, उसी प्रकार चरमाने भी अननी किरणोके अध्यमायते आकाश और पृथ्वी रोनोको हो चन्दर्नामिश्रत कर्पूरके समृहते अथवा मालतीमालाबीके समृहते ही मानो अलहत किया था।"

"मैने अमृतकी लान होकर भी केवल देवोंको ही अवरामरता प्राप्त करायो, संसारके अन्य प्राणियोको नहीं, अपनी इस अनुदारतासे लग्जित होता हुआ ही मानो यह चन्द्रमा पूर्ण होकर भी बार-बार अपनी कुशता प्रकट करता रहता है"।

#### सांस्कृतिक सौन्दर्य

सास्कृतिक तत्त्व जीवन-मृत्योको उपलन्धिमें सहायक होते है। कुछ कार्यव्यापार संस्कृति विशेषको पृष्ठभूमिमे विशेषरूपेसे सुन्दर जान पढते हैं। नारीके लिए मातृत्व

१ धर्म० १४।३६।

२ वही, १४।३६।

३. वही, १४।४१। ४. वही, १४।४२।

६. वही, १४।४४ ।

इ. वहा, १४१४८ । इ. वही, १४१४८ ।

७. वही, ४१४८।

का होना एक जावस्यक पुन है। यही कारण है कि प्रत्येक काव्यमें नायक-नायिकाको पुत्र प्राप्तिकी चित्रता होती है। बाता-पिताको पुत्रके विषाह बर्चानका बढ़ा जरमान रहता है। जब धर्मनाथ विवाह कर बाश्स कीटते हैं, तो उनके माता-पिता वर-वपुको देखनेके किए बेचैन है। किंद हरिज्यन्त्रने इस प्रसंग्रका रमाग्रेय चित्रण किया है।

"वर-बच्चे देखनेके लिए जिनके नेत्र सत्त्व्या हो रहे हैं, ऐसे माता-पिताको उस समय एक ही साथ वह सुख श्राप्त हुआ, जो कि अल्प पुण्यात्मा मनुष्योको सर्ववा दुर्लभ या और पहले जिसका कभी अनुभव नही हुआ था"।

"राजाने वह दिन स्वगंक्यी नगरके समान समझा था; क्योंकि जिस प्रकार स्वगंक्यों नगरमें नन्दनवनको देखनेचे जानन्द उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस दिन भी नन्दन—पुत्रके देखनेसे जानन्द उत्पन्न हो रहा था; जिस प्रकार स्वगंक्यों नगरदेवियों कस्य-वृद्योंकों को बोश वे जब होती हैं, उसी प्रकार उस दिन में तरफ स्त्रियों सुन्दरराग-को लोलोंसे जलस सो और स्वर्णक्यों नगर जिस प्रकार प्रारच्य संगीतसे मगोहर होता है, उसी प्रकार वह दिन भी प्रारच्य संगीतसे मगोहर या"।

कवि वीरनन्दीने नारीके सास्कृतिक सौन्दर्यका विवेचन करते हुए लिखा है—

''प्रशंतनीय और रारद् ऋतुके स्वच्छ कन्द्रमाको किरणोके समान उज्ज्वल समस्त पातिवत्य आदि गुण मानो अपने घरीरको अत्यन्त उज्ज्वल करनेके लिए क्रांति तोजारूपो निर्मल जलमें स्मान कर, उद्य सुन्दरोके घरीरमें इक्ट्रे हुए ये। लडमीने सारे संवारको सुन्दरियोगे शील, लमा, विनय और रूप-गुणके कारण पूजनीया जो श्रीकान्ता रानो है, उन्हें अपने स्वामो शोषेगके मनको रमानेमें सहायकरूपसे तादर स्वयं स्वीकार किया"।

कवि हरिचन्द्रने पुत्र-स्पर्शके सौन्दर्यका चित्रण करते हुए लिखा है-

"पुत्रके सरोरका समागम पाकर राजा आनन्दसे अपने नेत्र बन्द कर लेता था, और उससे ऐसा जान पढता या मानो गांव आर्किंगन करनेसे इसका शरीर हमारे मीतर कितना प्रविष्ट हुआ ? यही देखना चाहता है" ।

"उस पुत्रको गोदमें रख बालिंगन करते हुए राजा हवीतिरेकसे जब नेत्र बन्द कर लेता था, तब ऐता मालून पढता था, मानो स्पर्यजन्य सुखको शरीररूप धरके भीतर रख दोनों किवाड ही बन्द कर लिये हों"।

इसी प्रकार संयम, व्रत और शोल से युक्त होनेपर व्यक्तिका सौन्दर्य एक अस्य प्रकारका ही होता है। अन्तरात्माके पवित्र होनेसे चारो और तेज व्याप्त हो जाता है

१ धर्म० १८।४।

२, वही, १८%। ३ चन्द्र० च० ३।१६

५ सम्बद्धः च०३।१६ ४ सम्बद्धः च०३।१६

<sup>.</sup> वही. झरर ।

और विरोधी प्राणी भी अपना वैर-विरोध भूलकर एक साथ निवास करने लगते हैं। कवि असग साथकके संयमी शरीरके सौन्दर्यका चित्रण करता हुआ कहता है—

"अन्यकारको दूर करनेवाले अत्यन्त निर्मल मुनियोंके गुणगण अत्यन्त निर्मल उस मुनियानको पाकर इस तरह अधिक शोभाको प्राप्त हुए जैसे स्फटिकके उन्नत पर्यंत को प्राप्तकर चन्द्रकिएणें शोभित होती है"।

"बिस प्रकार धरद ऋतुके समय अमृत रस टपक रहा है, ऐसी धीतल किरणें चन्द्रमाको प्राप्त होती है, उस प्रकार उस प्रथमनिषिके पास जनताके हितके लिए अवेक लिख्या आ पहुँची। इन लब्बियोसे उसकी दिव्य आमा चमकने लगो"।

#### जीवन-संभोग

सीन्यंचेतनाके विरत्येषा प्रसाम कहा गया है कि बनविहार, जरुकेलि, उपवनसाता, संप्रीमकोश, गोस्टोससबाय आदिका वित्रण प्रत्येक वैतकास्यमें उपरुक्त्य है। कवियोंने जीवनसंप्रीगंके जनेक रूप अकित किये है। कामसूत्रके समान जैन-कार्योंने पीत प्रकारके सामहिक विनोद गांचे जाते हैं।

परानिबन्धन देवायतमें जाकर सामृहिक नृत्य, गान करने समसा गोध्योक हो। विभिन्न कार्युक्तीके समस्यर सामित्रत होनेबाले उत्तव इतीके सन्तर्यत आती वि होनेबाले उत्तव इतीके सन्तर्यत आते से । यदानिबन्धनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवर्तन सन्तरावदार के दिनोमें हुआ करता सा । इत्या मानेवन गोध्यो महत्वपूर्ण प्रवर्तन सन्तरावदार के पिताचिक्त मानेवा स्वाधिक स्वाधिक प्रवर्ति के सामित्रक स्वयं किसी योधिकाले पर भी गोध्ये सामित्रक स्वयं प्रवर्ति हो। सिकाले पर भी गोध्ये सामित्रक स्वयं प्रवर्ति हो। सिकाले पर भी गोध्ये सामित्रक स्वयं करती सी। विद्या और कलामें प्रवीच गणिकालें गोध्ये सम्बाधनें भागिल्या करती सी और पुरुषोके समान विविध्य प्रकारको काव्य-समस्याको, नृत्यमान एवं रखालप द्वारा उपस्थित सम्में मानेविनोद किया करती सी। विविध्य प्रकारके उत्तवमें में भी वे भाग लेकर रसका संवाद करती सी।

तीसरा मनोरंजन समापानक है। सामृहिकरूपमें यथेष्ट मदिरापान करना समापानक कहलाता था। इस प्रकारके समापानक मनोरंजन वर्षमें एकाथ बार सम्पन्न

१ वर्ष० १६।६६।

२. वहीं, १६ं५२ । ३. पटानिकश्चनम्, गोप्डीसमबायः, समापानंकम्, उद्यानगमनम्, समस्या क्रीडारच प्रवर्तयेष् ।—बास्यायन कामसुवय, चौरवन्मा संस्कृत सीरीज, आफ्सि बाराणसी १, सस् १२६४ ई०, १४४१४ ।

प्र चन्द्रप्रमारितम्, निर्णयक्षारा, मानाई, सत् १९१२ ई०, का खष्टम संग तथा धर्मश्रमान्युदम, मानाई, सत् १९३३ ई० का एकाइश सर्ग, जयन्तविकय, मानाई, सत् १९०२ ई० का मध्म सर्ग; नरानारामणानन्द, महौरा, सत् १९१६ ई० का चतुर्थ सर्ग एव नेमिनियाँग, मानाई, सत् १९३६ ई० का पष्ट सर्ग।

भ करता का तबन सर्ग, धर्मशामी-पुरस का वन्द्रहर्वी सर्ग, मरनारासण का तृतीय सर्ग एवं नेमिनिर्वाण का अक्षत तथा नवन सर्ग, धर्मशामी-पुरस का वन्द्रहर्वी सर्ग, मरनारासण का तृतीय सर्ग एवं नेमिनिर्वाण का अक्षत तथा नवन सर्ग।

६. पारर्वनाथवरित, मा० वं० दि० जै० व्र० म० २।६०, २।६८, ६।२४।

किये जाते थे। गाना-बजाना और नृत्य आदि भी सम्पन्न किये जाते थे। कवि वाग्मटने अपने नेमिनिर्वाण काज्यमे खिला है—

"कामोजनोने कामजबर बढ़ाने एवं रमिष्यों में काम आसिन उत्पन्न करने के लिए विचय मुगनिकत, सरक एवं शीतक मधुगन करना आरम्भ किया। हरिव फ्रमरों- के युक्त, मुगनिवत, उज्ज्वक और स्वर्णाप्रसे मुगीसित मध्य कमज़की गयके समान प्रति हो रही थी। इस मधुका पान कर पुबक्षोकी स्थित बालकोके समान हो गयी। वे अस्पन्न सोजने के स्पेत नके वस्त्र विचयन हो गयी। वे अस्पन्न सोजने करें, उनके वस्त्र विचयन होते गयी। व्याप्त साम प्रति स्वर्णा करने होते होते प्रती । समू पीनेके कारण जनकी विविध प्रकारकी काम चेष्टाएं परित हुई।"

कित हरिचन्द्रने सिखा है—"चन्द्रमाके उदयमे विकित्त होनेबाला, सुगन्धित कित्रकालोश पुक्त और दौतोके प्रमान कैयरते सुन्दर कुगुद विश्व प्रकार असरोके मधुपान करने का पात्र होता है, उसी प्रकार चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुगन्धित, पत्ररचनाओं से युक्त एवं कैस्टके समान दौतीने सुन्दर स्त्रीका मुख मधुपान करनेवाले लोगोंका मधुपान हुआ पा"।

''अधिकताके कारण जिससे भरा हुआ मधु क्षण्य रहा है, ऐसे पात्रमें जब तक दम्मतियोके चित्र उत्सुक हुए कि उसके पहुले हो प्रतिविध्यके छण्टते उनके मुख अतिकोलुपताके कारण शीप्र निममन हो गर्गे । विकागसम्पन्न स्त्रयोगे पात्रके कम्दर दोतीकी कालिसे मिश्रित जिस जाल मधुका बडी विश्वके ताल पात्र किया या, बह ऐसा जान पढ़ता था, मानो माईबारिके नाते अमुतसे ही आलिगित हो रहा है।

चीया साधन उद्यानममन है। उद्यानगमन यात्रा के एक दिन पूर्व नागरक बन-उनकर तैयार हो जाते थे। यह यात्रा किसी ऐसे उद्यान या बन में की जाती थी, जो नागरकोके निवासस्यानने इतनी दूरपर हो कि सन्ध्या तक घर वायस आय सर्वे। ज्ञान-यात्रामें अन्तरपुरिकाओं और गणिकाओं का समवाय रहता था। चन्द्रप्रम काव्यमे इस उद्यान-यात्राका अच्छा वर्णन है।

त्याग, तपस्या, संयम और इन्त्यिनियहका सर्वोपरि मृत्य स्थापित करनेपर भी जैन-काम्योमे प्रेम, कामविलास और जोवन संयोगोका मनोरम वित्रण किया गया है। अब सामव ओवनको सरस और सुबनशील बनानेके लिए प्रेमको बहुत आयरपकता है। प्रेमके अनेकानेक स्थोमे पति-यत्नोका प्रेम सर्वाधिक पूर्ण और ताशास्य मुक्क है।

१ नेमि० १०।१ नरनारायण, ६।३।

D. धर्म ० १६।२ ।

३. नहीं, १४।३।

ध्र. यही. १३।४।

४. चन्द्र० च० हार्, हाइ।

इस प्रेमके स्तरींके सम्बन्धमें विचार करनेपर स्यूल रूपसे इसके तीन स्तर माने जा सकते हैं—भौतिक, आत्मिक और बाध्यात्मिक ।

सारीरिक मिलनके पूर्व जिस प्रकारके उस्लास, पृथक, आनन्त, पीडाका अपू-मव प्रेमीको होता है, उस प्रकारका अनुमव अन्य किसी मीतिक उपलब्धिके द्वारा नहीं हो पाता। यह स्वस्त है कि बनुराग-आकर्षणमे मब्दन—साज-प्रमारका भी महत्त्व है। अतः किस्तोने मण्डनका भी सुन्दर चित्रण किसा है। बीवन संभोगोमें प्रसावनोंका स्थान कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। किंद हरिचन्द्रने विभिन्न अंग-प्रत्येषके मण्डनोंका वर्णन करते हुए लिखा है—

"जिसके कलशानुत्य स्तन कस्तूरी और कर्यूरके श्रेष्ठ पंकसे लिस है, ऐसी कोई स्त्री मानो अपनी सिलयोको यह दिलला रही थी कि मेरे हृदयमे घूली और मदसे युक्त कामदेवरूपी गजेन्द्र विद्यमान है" ।

"किसी एक स्त्रीने गर्रुक मोतियो और मणियोंसे बनी वह हारलता धारण की यी, जो कि सौन्दर्यरूपी जलसे भरी नाभिरूपी वापिकाके समीप घटीयन्त्रकी रस्सियोकी दोभा धारण कर रही दी"  ${\rm I}^2$ 

''कामिकलाससे पूर्ण ठीलाओमें सतृष्ण स्त्रियां विविध प्रकारका उत्तम प्रयार कर मनमे नये-नये मनसूत्रे बौधती हुई अपने-अपने पतियोके साथ अपने-अपने निवास स्थानपर गयी।''

रोलाविकास और पृष्णावचय प्रसंगोमें प्रत्येक वैन-काव्यमें जीवन समोगके उन्क्रष्ट चित्र अकित हुए हैं। कवि अमरचन्द्रसूरिते किसा है—"दोलाविकासमें मूल्दों हुई रामाणोके जुंदे डोले पढ़ जाते हैं, जिससे उनसे पृष्प विश्वर पड़े हैं। दोलाविकास-से इस लोलासे ऐसा प्रदीत होता है कि कामदैव तीनो लोकोको विकाससे मुख्य जानकर तरकरों फूलोके बाण खोड रहा है"। "

इस प्रकार संस्कृत जैन-काब्योंमं कामभोगके वित्र उपस्थित किये गये है। प्रेम नि.स्वायं होनेयर भी वासनायुक्त है। त्यायकी मावनाके रहनेयर भी अपरोक्त रूपमं कुछ पानेको मात्रना रहती है। वस्तुतः प्रेममें वासना उसी प्रकार व्यास है, जिस प्रकार पृथ्योमे गन्य। प्रेममे हमें जो मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्त होता है, वह वासनाका हो एक रूप है। यित्र और वासनाहीन प्रेम अलोकिक या माध्यमिक होता है, लोकिक नहीं।

१, धर्म० १३।६७।

२. वही, १३।६८।

३ वर्ष० ११।७०।

४ दोलाकल्यितसितेन विलासिनीना, मत्वा बङ्गा त्रिकगतीमपि पञ्चवाण.।—वा० भा० आ० प० णाउ०।

कानको मानव-जीवनका जाचार कहा जाता है। वास्त्यायनने "कामं च यौवने" मुत्रमं युवायस्यामं कामदेशनका विचार किया है। यहो कारण है कि संस्कृत कालामें पंथीन्द्रयोके विवयमोगों का पित्रम है। प्रसावनीमं जानूष्योके सर्ति-रिक्त केसर, कस्तूरों, कर्यूर, चन्यत और कुंकुमके केष कालामें वर्णित है।

एक जोर जहाँ योवनके विलास अंकित हैं, तो दूसरो बोर बैन-काव्योंमें विषय-भोगोंकी निस्सारता नी । अष्टसिद्धि, नवनिधि एवं ख्रियानचे हजार पत्नियोंका स्वामी अवितरोत नकवर्ती सोचता है:—

> बर्पुर्धनं बीवनमायुरम्यदप्यशास्त्रतं सर्वमिदं शरीरिणाम् । तथाप्ययं शास्त्रतमेव मन्यते जनः प्रमोहः सळु कोऽप्ययं महान् ॥ ——चन्द्रप्र० १११११

मदान्धकान्तानयनाम्तवश्वकाः सदा सहन्ते न सहासितुं श्रियः । ज्वलज्जातवज्जहितुर्भुको जये किषच्चितं स्थास्यति यौवनं वनम् ॥

---चन्द्र० ११।१५

क्वायसारेन्यनयद्वपद्धतिभेवाग्निरुतुङ्कतः समुश्यितः । न शान्तिमायाति भृतं परिज्वकत्व यद्ययं ज्ञानवलैर्निषय्यते ॥ —वद्गी. १११९

दुरन्तमोगामिमुकां निवर्तयम शेमुषीं यः सुक्लेशकोमितः।
—वहीः ११।२३

इस प्रकार विरक्ति, संयम, तपरचरण एवं सायनाके भी मनोरम चित्र ऑक्टर फिये गये हैं। कहीं चक्रतर्वाका विलास-वेमत और कहीं पात्रोंका अरण्यवास । दोनों ही प्रकारका सीन्दर्य अपने-अपने उंगका है। यो तो वास्त्यायनने मी "स्पविरे पर्म भीशंच"ें मूत्रमें काम-भोगोंके अनन्तर बृद्धावस्थामें घर्म और मोसा पुरुषांचैके सेवनका विषाल किया है।

कामसूत्र—जयमंगनाटीका सहित. बौक्षम्त्रा मंस्कृत सीरीज आफिन. बाराणसी, मन् १६६४ ई०, प्रथम अधिकरण. द्वितीय अध्याय, सुत्र ३।

२. कामसूत्र, वही, १।२।४।

### सम्पन्ति और जपभोग

अपना अस्तित्व बनाये रखनेकी प्रवृत्तिके कारण ही मनुष्य कुछ करना चाहता है। यही कारण है कि आत्मसंरक्षणकी प्रवत्ति (Self Preservation ) ने मनव्यको धनार्जनके लिए बाध्य किया है। अर्जनको भावना केवल मनव्यमें हो नहीं, पश्च पक्षी अप्रैर चीटियोमें भी पायी जाती हैं। मधमक्खों भो बरे दिनोके लिए कुछ अर्जन करके रखती है। यत. वैयक्तिक और सामाजिक सम्बन्धोंका निर्वाह सम्पत्तिके बिना नहीं हो सकता है। सम्पत्तिके लिए अँगरेखीका समानार्थक शब्द प्रोपरटी ( Property ) है. इस शब्दकी उत्पत्ति लैटिन Propriatas से हुई है और यह भी Propius से बना है. जिसका अर्थ होता है (One's own )। Propius भी सम्भवत: Prope से बना है, जिसका अर्थ समीप है। अर्थात प्रोपरटो शब्द ( Property ) का प्रयोग, जो कुछ भी व्यक्तिके नजदीक है या उसका अपना है के लिए हुआ है। शर्ने '-शर्ने' इसका विस्तार स्वामित्वके अधिकारके लिए किया जाने लगा । अंतएव जिस वस्तपर स्वामित्व हो, वह सम्पत्ति ( Whatever is owned is property ) है। केवल वस्तुका स्वामित्व ही सम्पत्ति नही, प्रत्युत स्वामित्वपर अधिकार बनाये रखना, उसका शोषण करना एवं उसका पर्णतया उपभोग करना सम्पत्तिके अन्तर्गत है। सम्पत्तिके पर्यायवाची धन, बेभव और ऐड़बर्य भी माने जाते हैं। यदापि इन शब्दोमें व्यत्पत्तिकी अपेक्षा अर्थ-भेद है. पर सामान्यतया इन्हें सम्पत्तिका वाचक माना जाता है।

संस्कृत जैन काध्योमे वहीं मम्यत्तिक वियुक्त परिमाणक। उत्केख मिलता है, वहीं सम्युक्त बनाये रावनेक किए सम्यति स्वापके भी उदाहरण बायो है। परिव्रह परिमाण- वतका उद्देश वर्षध्यवद्याको मुद्द करना है। जैन काध्योके पात्र—रात्रा, सहाराजा, सठ-महुकार, तीर्षकर, चक्रवरी, विद्यासर, नाराधण-कायदेव, मृति-गृक, प्रोहित, मन्त्री, प्रमु-नती एवं साधारण जन-समृहके गृहीत किये गये है। इन पात्रीका भी भीगी और सीगी इन दो बगोनें विभक्त किया जा सक्वा है। भोगी वे पात्र है, जो सम्यत्ति— एववर्यमुक्त हो विविध साधार्यक मुन्नके प्राविक तिहस से साधार्यक स्वाप्त का स्वाप्त साधार्यक स्वाप्त का साधार्यक स्वाप्त करते हैं। प्रायः प्रोव अवस्था तक वात्र भोगोक स्वाप्त करते हैं। प्रायः प्रोव अवस्था तक वात्र भोगो और तदननतर योगोके क्यमें दिलाई दुवे हैं।

सम्पत्तिका चरमसंचय मक्रवर्तीमे पायाजाता है। प्राय. सभी काव्योगे मक्रवर्तीया तीर्यकरकी विभूति दृष्टिगोचर होती है। मक्रवर्तीको सम्पत्तिके सम्बन्धमे कहा गया है—

"पूर्वजनमें किये बालीकिक पृथ्य प्रतावसे छियानवे हजार रानियोंने मुख-कमलके रेख छेनेवाके भ्रमर वे चक्रवर्ती राजा थे। उनके मन्दिरका ब्रीगन वर्षाकालके बिना भी मन्दगामी चौरासी खास हाथियोंके मदकलको कोचकते दर्लच्य बना रहता था। उनकी सेनाका समूह तरगोंके समुद्रके समान और बायुके समान चंबल चालवाके अठारह करोड उत्तम घोडोसे सदा शोभित रहता था।"

'शुद्ध कुन्दके समान उच्चन्न तीन करोड गार्थे शाद ऋतुके बादकोडे परिपूर्ण दिशाओं के समान देख पढती थी। उनके यहीं एक करोड हजी द्वारा कुले की जातो थी।''

चक्ररत्न, सङ्गरत्न, छत्ररत्न, चमेरत्न, दण्डरत्न, काकिणारत्न, दर्पणरत्न, चुडामणिरत्न, गजरत्न, अश्वरत्न, सेनापतिरत्न, पुरोहितरत्न, जिन्दिरत्न और गृहपति रत्न ये चौदह रत्न चक्रवर्तीको प्राप्त थे।

चकवर्तीको मनवाहो विविध्य वस्तुएँ नवनिषियोके द्वारा प्राप्त होती थी। पाणु नामक निविधि गेहैं, बालक, जी, बना, उद्दर, अकनी, तिल, मृत, कोचे, मटर, अददर स्मादि प्रप्र प्राप्त होते थे। रिगण्य नामक निविधे राजीको कानितके समान मनोहर । इन्छित मुखर कुण्डल, अँगुली, चन्द्रहार, मिणेसे बका प्रमृति आभूषण प्राप्त हुए । इन आभूषणोमे विविध्य प्रकारको मणियाँ बटित रहतो थो। काननामक निविधे सव स्प्रुचोमे होनेवाले बृत, गुन्म, जना आदि बनस्तियोके मनोहर अभीए छत्र, पृष्य और पलन्व प्राप्त होने थी। दावनिष्य उन चकवर्ती राजाको वांसुगी, मुण्य, बीषा आदि कानोको मृत्य दनेवालो नाम प्रयास करती थी।

पद्म नामक निधि विचित्र सुदम बस्त्र, नेत्र-कलाबत्तू और रेशसमे बुने बस्त्र चीनके रेशमी बस्त्र, कमरबन्द, रस्त कम्बन्त, दुष्ट्रे और अध्याप्य माधारण बस्त्र एव सुन्यदायक मनोरम बस्त्र प्रदान करती सी।

महाताल निधिसे मुन्दर ताम्बे सुवर्ण, नीशे, चौदी और लोहे बादि घातुओं के बने उपकरण प्राप्त होते थे।

माणव नामक निर्घिपाश, बाण, चक्र, मुद्गर, शक्ति, शकु, खड्ग, तोमर बादि शत्रुत्रोको नष्ट करनेवाळे चमकदार शस्त्र देती थो। 150

```
र. च-प्रवारः, ०।०२।

- तस्य मार्कावितासः वर्द्धः (११६५-२४।
प्रयानन्य-व्यवस्य कर्षः, ११९६५-२४।
प्रयानन्य-व्यवस्य कर्षः, १९९६-२४।
प्रयानन्य-व्यवस्य कर्षः, १९९६-२४।
प्रयानन्य-व्यवस्य कर्षः, १९९६-२४।
प्रवारन्य १९८४-१८।
प्रवारं १९८४-१८।
```

१०, चन्द्र० ७।२६ तथा वर्ष० १४।३३।

नैसर्प निषित्ते तकिया, विक्रीमा, पश्चेम, तोमक, रजाई आदि विविध प्रकारके स्थयन सम्बन्धी उपकरण प्राप्त होते थे। बासन, पीडा, दोला आदि सामग्री भी इसी निषित्ते प्राप्त होती थी।

जिस प्रकार वर्षा झतुमें मेधोके गर्जन और वर्षण द्वारा मयूरोके मनोरण पूर्ण होते हैं, रसी प्रकार नवनिधियोके द्वारा प्राप्त होनेवाले अपरिमित यनधार्यसे कक्रवर्तीके मनोरण पूर्ण होते ये।

चकता की दश प्रकारके मोग प्राप्त ये। नाट्य, निधि, रल, मोजन, आ सन, शयन, प्राप्त, बाहन ओर दूर येदश प्रकारके मोगोको प्रतिदिन मोगता दा। वस्त्र तर्री नेते देवामें सोल्ड हजार कमर स्दाप्तस्तुत स्टुते ये। मोचन, वस्त्र, आ भरण, कस्या, आसन, स्वारी आ दि समस्त मोग्य प्रार्थिनहें प्राप्त ये।

काव्योके बध्ययनसे साथारण व्यक्तियोंका जीवन भी सम्पन्न प्रतीत होता है। लवग, इलायची ", कर्पूर, चन्दन, केरर, ताम्कृत्रं, कालागृह्य प्रमृति सुगांग्यत वर्षायों का उपयोग साधारण जनता भी करती थी। भवनोकों सुगांग्यत करनेके लिए काला-गृह्यं प्रमृत प्रयोग किया जाता था। ति कर्टुं जैसी लोगांच्यां स्वास्थ्य सबर्थनके साथ विलासके क्यमे व्यवहृत को जाता थी। विलासी व्यक्ति पुण्याच्या करलोग्हों में मिसित सराते थे। अगरायके नयी चन्दन, कर्पूर लीर वेशयसे निमित्त सुगांग्यत पूर्णका व्यवहार करते थे।

बस्त्रोमें रेशमी, उनी और सूती तीनो ें प्रकारके वस्त्रका व्यवहार किया जाता या। चीनो सिरक भी काममें लायो जाती ची। मांग्दरोकी व्यवाएँ चीनी सिरककी ही बनायो जाती ची। आभवणोमें मणियाजेंब ें, नपुरेंड, कॉची कें, मणिहार में, मनाहार रें

```
१. चन्द्रप्रभवरित अवर्ध तथा वर्धमानचरित १४।२६ ।
२ मर्धमानचरित १४।३४-३६।

    सैन्यनाट्यानिधिरानभागनात्र्यासन हाथनभाजने प्रम । चन्द्र ७१७७ ।

४ षोडशामरसहस्रसेव्यताम् – वही ७।७८ ।
४ धर्मशरमी-युवय, ३।३०।
.
६. पार्श्वनाथश्वरित बादिराज कवि दे। २२ तथा वर्गणचरित वर्धमान कवि २।५५ ।
७ वर्धमानचरित—असग कवि ४।७।
८ वजी।

 जैनमेघदत्त, मेरुत् गकविशास्त्र।

१०, वर्धमान कवि विरोचित वरांगचरित, सोलापुर, सह १६२० ई० ६।४०।
११. चन्द्रप्रभवस्ति बीरनस्टी अस्त ।
१२. बादिराज कवि पार्खनाथचरित ६।२४ ।
१३, वही ४। ८४, १२ वही ४। ६१।
१४, वर्धमानवरित असग कवि १।२।
१५. बादिराज पार्श्वनाधक्रतित ३।५६ ।
१६. वही ।
```

अंगद े, कुत्रके, बाजूबन्द ै, कहे, कुण्डल े के व्यवहारका उस्लेख आया है। भारियाँ मस्तकमे सुप्दर तिलाक, केशर-कस्तूरोका अंगराग, नेत्रीमें अंबन एवं केशोको सुर्गाम्बत रखती पाँ। दित्रयोके स्ततोयर रणावलो लेखन यो मनोरम कपर्में किया बाता या। कुण्डल, कर्णफूल और भोतियोके हार घारणको प्रया नारियोमें विरोधकर से बर्तमान यो। रिरोमें महादरें लगानेका भो उस्लेख मिलता है।

विभिन्न प्रकारको सवारियाँ कामये लायी जाती थी। बैन्नाहियाँ सामान सैनिके साम सवारीके भी कामये लायों जाती थी। रेप, हायों, हे बोहे, भी टर्टू, गर्ममंत्री केंद्रोंका प्रयोग सवारीके लिए किया जाता था। दूषके लिए मार्ग, भीस जोर कररीको पाननेकी प्रधा वनित है। रेपायें विशेषक्यसे पाको जाती थी और उनके लिए जनकमें बारागाह होते थे।

कान्योमें हाथियोको भट्ट, मन्द और मृत बातियोका निर्देश उपलब्ध होता है। े जैक्कुमारसम्बद्ध टीकाकारने ऐरासत, पुण्टरोक, बामन, कुमुद, अंत्रन, पुण्टस्त, सार्वभोन, सुप्रतीक जीर दिग्यज इन आठ प्रकार की गत्र जातियोका निर्देश किया है। यो ठीमें चित्र-विचित्र करम भरनेवाले कास्बोन, बनायुन, बाह्निक और पार-सीव्यक्ति क्षान्योक्ति कास्बोन, बनायुन, बाह्निक और पार-सीव्यक्ति कास्वोन्य कास्वोन कास्वोन

योध्यनप्रतुमे धनिको द्वारा की जानेवालो को उ।ओका समस्त जैन काथ्योमे सुन्दर वर्णन आया है। योतल जल, चन्दन, कर्षूर आदिके व्यवहारके साथ दीधिकाओमे कीषा करनके सुन्दर चित्रण उपलब्ध होते हैं—

धनेद्रवरा कृत्रिमदीर्धिकास कीडन्ति सम कछत्रै: ।

- सुनिभद्ग, शान्तिनाथचरित १०।१०६

१-२ बादिराज पारवैनाथचरित ३।५६ । १-५ असग कवि वर्धमानचरित ६।२१ । ४ हरिचनद्व कवि—धर्मजन्मित्रस्य ३।१५-१६ ।

१८ पार्श्वचरित-६।२३।

१६ असन कवि – वर्ध मानचरित ७।७३।

१७. वही, ११।२१।

१८. जसग कवि – वर्धमानचरित अ०० । १६. हरिचन्द्र कवि धर्मशर्मध्यदय २।४६ ।

रहे. हारचन्द्र कार्य धमशमाम्बुद्य हाथ

२०. जैनकुमारसम्भव १।३४।

२१, धर्मशर्माम्युदय हो५०।

तालवस्तसे वीजन किया जाता था। फलोंमें नारंगो, जामन, जम्बीरी, नीब, हाहिए हारीका आहिका उपभोग करते थे। विभिन्त प्रकारके सगरिवत लालायाक आदि तैल एव गौरोचन आदि सगन्धित पदार्थ व्यवहृत किये जाते थे। मणिकम्बलके जवयोग किये जानेका भी निर्देश जपलब्ध है। 'भोज्यैहिस्त्र रसेहिस्त्राः' (प्रसाद ७ १६१) में षटरसवर्ण भोजनकी: 'नानारूपाणि मण्यङगा' ( पद्मा० ७।१६२ ) से नाना प्रकारकी मणियों के ब्यवहारकी एवं 'मधरा धर्करा पीयवपेयानि प्यासि' (पद्मा० ७।१६६) से शकरा मिश्रित दंग्यपान किये जानेकी मुचना उपलब्ध होती है। सगन्धित मालाओंका धारण करना चन्दनद्रवका लेपन सुपाडी, कत्या, चना, केसरयक्त पानका सेवन लड़ड, पकौड़ी, माठा आदि पक्वान्नोके उपभोग किये जानेके निर्देश प्राप्त है। रत्नप्रदीप एवं मगलब्रदोव दोनों हो काममें लाये जाते थे। प्राप्त काल उठकर दन्तवायन करनेकी प्रया तथा नाना प्रकारके वस्त्राभवणोके उपयोग किये जानेका उल्लेख भी मिलता है । गड, तैल, घो, घान्य, दुव आदिका व्यवहार प्रचुररूपमें किया जाता था। महाकवि धनजयने 'प्रवालमक्ताफर ''' (द्विसन्वान १।३२) तथा 'पटघः पटक्षौमद्कल-कम्बल' (दिमन्धान १।३३ ) में मैंगा, मोती, गंख, सीप, नीलम, होरा, गरुडमण, धोती. मिन्ने कपडे, दकल, कम्बल, विविध रतन, सोना, चाँदी और लौह वस्तुओं के उपभोग करनेका निर्देश किया है।

#### संगीत-तस्व

संस्कृत जैनकाव्योमें उपभागको सामियायोगे सगीतका भी निर्देश उपकव्य होता है। गीत, तृत्य जौर नावका समाहार संगीत है। संगीतका मुक्य उद्देश्य नगारेजन करता है। विभिन्न प्रकारके मनोरंजनके बतरीपर गायन-वादकका बागोजन दिखलाई गत्तत है। मन्त्र और क्लोक मुख्ताल एव लयके योगसे उच्चारित होनेपर संगीतका मुजन करते है। श्रृतिविवरण, स्वरतिवरण, बार्यवरण, आस्यविवरण, मुख्लंग, कूटतान, रागांववरण, राग-रागिनियोका विनियोग विवरण, नर्तन झादि संगीतके विद्वारण उपकव्य होते हैं। राग, ताल, तृत्य, भाव एवं हस्त आदिके विवय संगीत में कार्योगे उपलब्ध होते हैं। राग, ताल, तृत्य, भाव एवं हस्त आदिके जवष्टरपर प्रत्येक काश्यमें सगीत और तृत्यको योजना उपलब्ध होते हैं।

१ मुनिभद्र शान्तिनाथचरित १०।१०६।

२ वही, १०।३२०।

३ अमरचन्द्र कथि--पद्मानस्य ६।३३-४४, ६।६४ ।

१ वही, हाइर ।

५, वही, हाहर ।

६ वही, १११०।

७. मुनिभद्र शान्तिनाथचरित १।४४ ।

८. वर्दमान कवि - वरांगचरित ३।२ ।

ह बही, पi3१ i

संगीतके प्रमुख तीन अंगोमेसे सर्वप्रथम बाहसंगीतका विवेचन किया जाता है। बाह्यस्गीतके प्रसगम अनेक प्रकारके बाढोका नामनिर्देश मिस्ता है। कवि बर्दमानने अपने बरागवित्तमें लिखा है—

> भेरीसृदङ्गकसाङकाहकाशङ्क्षवेणवः । वक्कापणवत्तर्याणि शङ्काणि पटहादयः ॥ वर्शगश्चरित ८।१०१

अवर्गत्—भेरी, मृदग, कसाल, काहला, शब, वेणु, दक्का, पणव, तूर्यं, मूरग और पटह वाद्य है। इन वाद्योकी भनोरम व्यक्ति ओताओको विह्वल कर देती है। इकी काव्यमे प्रकारान्तरसे वाद्योके नाम निम्मांकित रूपमे उपलब्ध होते हैं—

> सृदङ्गकाहळाभेरीताळशङ्कर्यंरमी । भेषगरमीरनिर्धोषाश्चिराकवन्ति सर्वदा ॥ वरांगवरित ११।६२

पूर्वोक्त बाद्योमें ताल — तौसाका नाम नही आया था, इस पद्यमे यह एक नया नाम आया है।

बाध्यमिक प्रयोग अनेक प्रकारसे होता था। मगल अवसरे पर बाध्यमि होती थी, युद्धके अवसरपर को जानेवाली बाध्यमि सैनिकोर्स बोरताका संचार करती थी। हम्मीर काश्यमें बताया गया है कि गोरोने बाध बजानेवाओं में सुदे देकर विपरीत बाध बजानेके लिए कहा। बाध्यमित सुनकर गोडे नृथ करते लगे थे। बोरताकी अर्थमा उससे प्रजार और लिलदरमका संचार हो गया करते लगे थे।

पार्श्वनायपरितमें बादिराजने बत्छकों, परहें, बंधूं, बीर्णाको मधुर व्यक्तियोका उल्लेख किया है। बर्दमानवरितमें महाकवि असमने तूर्य और शक्को मगल्याय कहा है। इन दोनो वादोका प्रयोग प्रातःकाल अदबा मंगलोत्सवके अवसम्पर ही होता था।

षमंत्रमिप्युद्धमें बताया गया है कि मूर्दण और सल्लरोके शब्दोको मंगलव्यनिके बीच षमंत्रपका समियेक सम्पन्न हुआं संगीत प्रारम्म होनेके पूर्व मूर्दण व्यक्तिका होना जावस्यक माना गया है। तुरहोको पणना प्रातःकालीन मंत्रन्यूचक बाखों में की स्पर्धी है। बन्दीचन शयनमूल्के द्वारपर स्थित होकर तूर्यबाख द्वारा मधुर संगीतसे राजाओंको निवाको दुर करते से गे

१. हम्मीरकाव्य, ३१६४।

२. वही, ३१४१-६०।

<sup>3.</sup> बादिराज कवि—पाहर्व नाथचरित ६१६५ ।

४. वही. १०।६६ ।

४ वही, ११।३३।

<sup>6.</sup> aff. 22133 i

७. जसग कवि-वर्द्धमानवरित ६।३७ ।

८, हरिचन्द्र कवि—धर्मशर्माम्युवय १०।४४।

E बही, श**ं**दी।

१०. बीरनन्दी कवि—चन्द्रप्रभचरित १०।६२।

जयवीसरसूरिने जैनकुमारसंभवमं बीणाका उन्लेख किया है। इस काम्यके टोकाकार पर्मवीसरने नकुलोको, किसरी, धततन्त्री, ज्याहस्त्रिका, कृत्रिका, कथायो, पोपवती, सारंगी, उदुंबरी, तिसरी, दिवरी, परिवारिनी और आलाविणी इन चौदह प्रकारको बीणाओका नाम निर्देख किया है।

गानेवालो स्त्रीको साधित स्वर गुणवालो कहा गया है। टीकाकारने साधित स्वर गुणको व्यास्था करते हुए सात स्वर, तीन प्राम, इन्कोस मूर्वना और उनवास तानका गीतमे रहना माधुर्वमू वक माना है। मुस्वरा, सुराक, सुषर, जुल, जुलत, सुबर, सुप्रसेय, सुराग, सुरान, सन, सदब, सुबर, हुटर, सुक्रक, सुध्यक, सुरान, सम्पूर्ण, सार्कार, सुभावामध्य, सुपिक कृदस्य, गम्मीर, स्कुट, सुध्यम, असाम्य, कृषितकंषित, समामात, ओक्स. सान, प्रवननिस्य, सुस्स्यनक, हृत, मध्य, विक्रीव, दुविकार्वन, गृश्य, प्रामन, स्वर्णवानक, हृत, मध्य, विक्रीव, दुविकार्ववन, गृश्य, प्रामनक, सुन, मध्य, विक्रीव, दुविकार्ववन, गृश्य, प्रामनक्ष्य और उन्तर प्रमाण ये छत्तीस सीत के गुण बताये हैं।

प्यानन्द काव्यमें ससस्वरोका बहुत सुन्दर निरूपण किया गया है। बताया है कि समूरको ध्वनिके समान पड्न स्वर, बकरोको ध्वनिके समान कोमल गान्यारगान, कीवप्रशोको ध्वनिके समान मध्यम स्वर, समत्वेक समय कोिक्लाके गानके समान पदम स्वर, स्वर, स्वर समय कोिक्लाके गानके समान पदम स्वर, स्वर हिम्मोको काम-विद्वल करने के समय हायी द्वारा की बानेवालो मनोरम पैयत स्वर, हिम्मोको काम-विद्वल करने के समय हायी द्वारा की बानेवालो मनोरम विद्वाह ध्वनिके समान पैयत स्वर द्वीर गाय या युष्पको डकारके समान ऋष्य स्वर होता है। इन सम स्वरोका आरोह-अवरोह मनोरम बीर मधुर संगीतका सुजन करता है।

इसी काव्यमें बताया है कि वोणादि वाद्योक्षे तत व्वनि, तालादिसे घन व्यनि, वजादिसे गुपिरव्यनि और मुरजादिकसे आगद्ध व्यनि उत्पन्न होती है। <sup>°</sup>

गाते मनय गीतके आदियं नकार, मध्यमे घकार और अन्तमें हकारका निषेष किया गया है। आदिये नकारके रहनेते गायक और खोताझाँका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मध्यमे घकारका प्रयोग रहनेते घात होता है और अन्तमें हकारके रहनेते लक्ष्मीका विनाश होता है।

<sup>॰</sup> जवनै बर कवि — जनकृमारसम्भव १०।०२ में 'बल्लको' को ब्यास्या ।

२ वही, 'साधितस्वरम्**षा**' पदको व्यास्था—१०।७२ प० ३४८-४६ ।

३ केकिवपुप कलपुष्ठ जाराभिण --पट्टमानन्द ८.६०।

४ रामकामनतर दवतो गान्धारगानमित्र वही, प्रश्

कीचल्यमप्तरं चक्रजर्मध्यमध्यनि —वही, प्राह्तः।

६ रेजिरे रिचन रञ्चमगानाः क्लप्तक। किनवपु प्रतिमाना —वही, ८।६३ ।

७, धवतध्वनिमनोरममस्बोभूय-वही, ८१६४।

८ सम्मदोदितनिषादनिनादा - बही, पार्द्ध /

ह नश्रणाद्वम्यमतो -बही, नाईई। १० पद्वमानन्द्र प्राप्तर ।

११ उद्दर्शनादी नकारों न मध्ये धकार एवं च ।

अन्ते हकारो नाकार्यस्त्रयो गीतस्य वैरिणः ।

गानेके समय एकचिल होना खावहयक माना गया है। कण्ठका कोमल होना इस मर्छनाके समय दृष्टिका संकोचन और गलेमे लीच रहनेसे ही सगीतमे माधर्य आदि अक्योकी अधिक्यजना होती है।<sup>२</sup>

वाद्य और नत्यके सयोगका चित्रण अनेक स्थलोपर आया है। महाकवि धनंत्रयने लिखा है—"मगलके लिए बजाये गये पटह आदि वाद्य जोर-जोरसे बजने लगे थे। वेद्याओं के झण्डके झण्ड राजमहरूपर आंकर नाच रहे थे। नत्यों के आचार्य नट. गायनाचार्य तथा अभिनयाचार्योंके कुशल बंशधर आकर मंगलपाठ कर रहे थे।"3

स्पष्ट है कि वाद्योके साथ नृत्य सम्पन्न होता था। प्रत्येक मागलिक अवसरपर नत्य, गीत और बाद्य-ध्वनि सम्पादित की जाती थी। महाकवि वादिराजने गोत नत्य और बाद्यका उल्लेख करते हुए लिखा है-- "गोपियाँ सुन्दर वेणओके शब्दोसे प्रति-ष्वनित, कोमल मधर गीत गाने लगी और हर्षविभोर होकर नत्य करने लगी" ।

हम्मीरकाव्यमें घारादेवीके मयरनत्यका वर्णन आया है। वर्द्धमानचरितमे बलसायो हुई वधन्नोके नत्य करनेका उल्लेख है । पदमानन्द काव्यमे हुल्लीसक—हेलया लस्यते -- नृत्यतेऽस्मिन्निति हल्लीसकं -- स्त्रीणा मण्डलेन नृत्यम् -- अर्थात स्त्रियां मण्डलाकार रूपमें जो नत्य करती है. का कथन किया है। लास्य नत्यका कथन भी इसी पदा में है। वाद्यपूर्वक नृत्य करनेकी प्रयाका समर्थन प्राय. समस्त संस्कृत जैनकाव्योंने उपलब्ध होता है। गाते हुए नत्य करनेका निर्देश जैनकुमारसम्भवमे पाया जाता है।

> स्थ्रनाक्षरपथानुसारिणां ज्ञातसंभवद्गताङ्गकिका। आरमकर्मकळनापटर्जगौ कावि नित्यनिस्ता स्वमार्हतम् ॥

> > ---जैनकमारसभव १०१६१

प्रदारनचरितमें महासेनने ''नृत्यप्रगीतैहहजयनिनदैवंशवीणाम् द दूँ ''(प्रदारन १४।४७) में संगीत और वादापर्वक नत्य करनेका उल्लेख किया है। अतएव स्पष्ट है कि काव्य-कालमें जीवनके भोगोपभोगोमें संगीतकी गणना की जाती थी और सगीतका प्रचार सर्वत्र था। यशोधरचरितमें भी बादिशजने मनोहर गोतध्वनिपर्वक सरस नत्य किये जानेका उल्लेख किया है। मनोविनोदके लिए गीत और वादापर्वक नत्य किया जाता था।

इस प्रकार कार्ग्योंने संगीत सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध होती है।

नकारे नष्टसर्वस्य धकारे घातमेव च ।

हकारे निहला लहमीस्तरमाहगीत न धारग्रेत ॥— केन० क० स०. १०।३२ की हीका. प० ३५८ । १-२. जैनकमारसभव १०।६५ ।

<sup>3</sup> द्विसन्धान काव्य ४।२२ तथा ४।२८ ।

४. पारवेनाथचरित ४।१३४-१३*६* ।

५ हम्मीरकाव्य १३।११-१७। है. बर्ध मानचरित ६।१८।

७. पद्मानन्दकाव्य १।१०२।

यशोधरचरित ३/६ ।

s. मेरुत ग—जैनमेघदत २।१४, २।१६।

## वर्शन-तत्त्व

संस्कृत जैन काव्योंने प्रसंगवध वेदिक बौर अवैदिक दोनों हो दार्धनिक विचार-पाराओं के मीलिक सिद्धान्त निबद्ध किये गये हैं । काव्यरसके साथ आत्यसोकन एवं आत्मसल्यका निकरण प्राटः अरोक काव्यमें आया है । यद्यपि कवियोंका उद्देश दर्धन-पारत्रकों गृड और गहन बातींपर प्रकाश उल्लाहन हो है, तो भी काव्यास्यक वर्णनीके सन्दर्भमें नीवन और जनत्के रहस्योंका उद्चारत होनेसे विभन्न दार्धनिक सम्प्रदायोंके मलअत सिद्धानोंकी मीमोस समाविष्ठ हो गयी है ।

पर्यान' छाव्य 'दृष्' बातुचे निष्णक्ष होता है, इसका अर्थ स्थूल नेत्रचे स्थूल पार्थों को और मुस्मनेत्र (प्रजास्त्र ) के सूचन तर्यों को देवता है। करणबृद्धाति से 'दर्शन' का वर्ष है, जिसके द्वारा देवा जाय वा स्थान होता होता जाय वा मानगृद्धातिने एका अर्थ जान है। सामान्यतः दर्शनका प्रयोग आलोक्यात्मक व्याख्यान्,
तार्किक पर्यवेशण या तस्त्रविन्त्रनके लिए होता है। पारिभाषिक अर्थमें 'दर्शन'
तस्त्रमान, आत्मज्ञान अथवा एरमप्यद्धात्मका वाषक है। वह आष्ट्रपारिक प्रत्यक है।
अत्नुनक्का प्रमाणपूर्वक उत्तरवात्म एवं उसकी तक्तंत्रंगत मीमांग है। संसारिक मर्मका,
जीवन-मरणके रहस्त्रका, सुत्य-दुःख के हृद्यका, अपने स्वरूपक, पृत्य और पृष्कको
प्रकृतिका, जिस जानसे दर्शन हो बाय. वह 'दर्शन' है। मुक्तपूर्वक तस्त्रज्ञान प्राप्त
प्रताने, अपने प्रत्येक अर्थानके लिए पृष्क होता है। मानव-सन्तिकक्त अपन-पायके
परायों को समझनेके लिए जिजालाको लहरें उत्तर होती रहती है। फत्रतः संसार निष्य
है या अनित्य 'पृष्टिकति कोई है या नही ' आत्मका स्वरूपके स्था है या वही ?
हया प्राप्त प्रतान का परिकेशय होता है। समान स्वरूपके स्था है या वही ?

प्रायः समस्त संस्कृत जैन काव्योमें आरबाकी सत्ता विद्ध को गयी है। काव्य-रचिपाश्मों वा यह उद्देश रहा है कि पाठक बनत्के मीतिक स्वरूप मामको इतिओ न मान कें। वह आरमस्वरूपको पढ़वाननेके लिए मननके साथ त्याग, तप, समाधि और मावना चूडिको वपनाये। सासारिक हु तकी आरस्यन्तिक निर्देशिक रनिर्वाण सुकते। प्राप्त करता हो प्राणीका समार्थ लक्ष्य है। फलत आरमतत्वको न माननेवाले चार्वाक, तत्वोधक्कत्वात, सुन्यवाद (बाध्यमिक), बाह्यानुमेयवाद (सीत्रान्तिक), साध्यक्वार, मायावाद, स्वाय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा प्रभृति दार्शनिक सम्प्रदायोंकी सीमांसा की

इण्डियम फिलासफो, (इण्डियन एडिझन)—जार्ज अलेन ऐण्ड अस्त्रिन लिमिटेड, लेन्दन १६४० ई०. प्रथम जिल्द, ५० ४३-४४ ।

२ वर्शनका प्रयोजन ( ततीय संस्करण ), ज्ञानमण्डन सिमिटेड, बनारस, स० २०१०, प० २०।

३. भारतीय दर्शन-चटर्जी एवं दस्त, पुस्तक भण्डार, पटना, पृ० १ ।

गयो है। सर्वत्रपम चार्बाक दर्शतको समीका चन्द्रप्रम, घर्मशर्मान्युदय, वर्द्धमानचरित, जयन्तविजय, पद्मानन्द एवं शान्तिनाचचरितके आधारपर उपस्थित को जायेगी।

## सार्वाक वर्शन

चार्थाक शब्द दो प्रकारते निष्यन्त होता है। एक 'बर्ब' बातुके आगे उणादि प्रस्तय बोबनेयर चार्बोक शब्द बनता है तथा दितीय चार और वाक् इन दो शब्दोंके योगके। आचार्य हेमचन्द्रके सतानुदार चार्बोक वे हैं, जो पुष्य और पापके परोज करू-स्वरूप बस्तु अतको चार्बित कर बाते हैं विद्यार परोक्षमूत परलोक आदिका अस्तिस्य स्वीकार वहीं करते। दितीय अपूर्वनिक अनुसार चार्बाक वे हैं, जो लोगोको प्रिय लग्नेवाली बाते कहते हैं।

चार्बाक दर्शनका उदय पारलीकिक बातोकी चित्ताको प्रतिक्रियाकै कलस्वरूप हुआ है। जो लोग यजानुष्ठान, तपस्या या अत्य साधवाकी द्वारा परलीकको सुसमय बनामा चाहते में, उनको प्रत्याद हिन्द्रवनस्य मुलकी चित्रेषता बतलानेके लिए चार्बाक दर्शन वर्षास्य होता है। बैन कास्योमें चार्बाक दर्शनका मन्दर्स उसी स्थलपर आता है, बब कोई पात्र भीतिक सुबक्को निस्सार समझकर छोडता हुआ परिलीक्त होता है। संसारको यातनाश्रीसे व्याकुल हुआ पात्र जब किसी जानी महिष्के समक्ष पहुँचकर आधिक सानिका उपाय पूछता है, तो कोई साथी चार्बाक दर्शनके नर्क उपस्थित कर उस विरक्त होते हुए आक्रिको स्त्री, तुप, बैसब, मित्र, मोगोपमोग आदिम जासक नमाने स्वनेक प्रयास करता है। जाचार्य अनेक तको और प्रमाणोकै आधारपर देहास्यवाद या मीतिक मुखदाका निरस्त कर साराबादको स्थापन करते हैं।

षर्मशर्मान्युदयमें बताया गया है कि जब दशरण नामक नृपति परलोकको सिद्धिके हेतु राज्यलक्ष्मीको तृषके समान त्याग करने लगा, तो मुमन्त्र नामका मन्त्री कहने लगा—

''राजन् ! आपके द्वारा प्रारम्भ किया हुना यह कार्य आकाश-पुष्पके आभूपणीके समान निर्मूल जान पडता है, क्योंकि जब बीव नामका कोई पदार्थ ही नही है, तब उडके परलोकको चर्चा करना विलक्षक व्यर्थ है। इस वारोरके सिबाय कोई भी जारमा

१. चर्च न्ति प्रक्षयन्ति तत्त्वतो न मन्यते पुत्र्य-पापादिक परोक्षवात् मिति चार्चीका । हेमगम्बानुशासन, स्वोपञ्चकृति और न्यास सहित, जैन प्रन्थ प्रकाशन मभा, राजनगर, बीठ निठ

tio 2000, 24c1, 301ft qn 201

They were called Carvaka because they would only cat but would not accept any other religious or moral responsibility. The word comes from carvot cat, The Dhurtta Carvakas held that there was nothing but the four elements of earth, water, air and fire and that the body was but the result of atomic combination, There was no self or soul, no virtue or vier—History of Indian Philosophy by S. Das Gupts, Cambridge University Press, 1937, Vol. 1, P. 70

चिन्न अवपर्वोमें न तो कन्मके वहने प्रवेश करती दिखलाई देती है और न मरनेके बाद निकलती हो है। विवासकार गुड़, कन्मपूर्ण, वानी और आदेकीके संयोगके एक उन्माद पैदा करनेवाली सर्वित उत्पन्न हो बाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, अधिन, अख और वायुके संयोगके कोई इस सरीरक्षणी यनका संयोकक उत्पन्न हो बाता है। अतः हे देर । प्ररक्षको छोड़कर परोक्षके जिए अर्थ प्रवत्न करें। वस्त, ऐसा कौन बृद्धि-यान होना, जो गायके स्तनको छोड सीवोते हुए दुहेवा ?"

सुमन्त्र द्वारा उपस्थित किये गये इस पूर्वपक्षमें बार्वाक दर्शनके निम्मलिखित सिद्धान्त प्रस्फटित हुए है—

, देहात्मवाद या अनात्मवाद — चारीर ही आत्मा है, इससे भिन्न कोई आत्मा मही है। अवरूव पुनर्जन और परलोकका बमाब है। मदि चरीरति मिन्न कोई आत्मा है और मरनियर रह आत्मा परलोक वक्षी आती है, तो बन्यू-बान्यवोके स्तेहते आहुक हो वह वहाँते लोट बची नहीं आती ? हमें इन्दियातीत कोई आत्मा विवक्ताई मही पदती है। अत. भूव-बहुष्टबके संयोगने जरून वाकि विवोच हो आत्मा है।

२ प्रत्यक्षेत्रमाणवाद—प्रत्यक्क हो एक प्रमाण है, जनुमान आदि प्रमाण किसी विष्यसनीय व्यक्तिने कहा 'पर्ववपर स्विम हे' है स्व करने हमें हम प्रमाण द्वारा अभिका तान हुआ। पर स्वचे परवात् यह हम्ब्य होती है कि असणे द्वारा अभिका जान प्राप्त किया आप। परवाद देखा कि पर्ववत्य पूर्व उठ रहा है, अत. हेतु द्वारा अभिका जाना; पर अभी भी प्राष्ट्रत बस्तुके साथ प्रत्यक्त सम्बन्ध न होनेछे हमारे मनमे विषयात होनेपर भी दिश्या वनी हुई है। अत्यस्य एक बार अब हम अपनी क्रांत्री को विषय पर्वत्य अभिका देखा होनेपर भी दिश्या वनी हुई है। अत्यस्य एक बार अब हम अपनी क्रांत्री हमारे प्रयस्त पर्वत्य विकास कही हमारेण प्रयस्त प्रवास नहीं रहता। इसी कारण प्रयस्त जिविवाद और निरोध सिद्ध होता है। उसे प्रमाणन्वरक्त वर्षवा नहीं होती।

चार्याकरू मतमे अनुमानादि प्रमाणोमे निष्वयास्मकताका सभाव है, अत. वे प्रमाण नहीं है। इस प्रसगने चार्याकर्यासिज्ञानको बाहुकताका भी सम्बन करता है।

३. भीतिक सुनवार्य — प्रत्यक्ष दिलालाई पहनेवाले इन्द्रिय सुवोके व्यविरिक्त व्यविन्द्रय सुव नामक कोई वस्तु है ही नहीं। वो वस्तुष्ट सुव्यवस्क प्रतीत होती है, उनका उपभोग करना चाहिए। स्वर्ग या नरक, घर्म-वध्म अध्या पुष्प-गय आदिकी स्वा नहीं है, अतः प्रस्थक परिदृश्यमान नगत् ही सब कुछ है, इसका उपयोग करना ही जीवनका लस्य है।

१ धर्म० ४।६२-६७।

२ तम शरीरो न शरीरतः प्रथकः, कांऽप्यस्ति तत् कः परतोक्रमेष्यति ।

धर्मोऽन्यधर्मोऽपि न सौरन्य-दु.लयो हेतु विना जीवमिनौ स्रप्रुष्पवत् ।-पद्मानन्द श११४४

३, चन्द्रप्रभ० च० २।७१। /

४, पद्मानन्द ३।१३०, बही, ३।१३१, बही, ३।१३३।

अ. मृत्यनुष्टयवार — अत्यक्ष द्वारा मौनिक कवत्का जान प्राप्त होता है। यह कवत् वार प्रकारके मौतिक तत्वीदे बता हुआ है। बायु, बांन, जरू बोर पृष्ती ये बार हो मौतिक तत्व है। इत तथांका आत हुम हिम्बियोक द्वारा प्राप्त होता है। संसारके जितवे हव्य है, सभी इन बार तत्वीदे बने हुए हैं।

५. मृत्युके बाद आत्मास्तित्वका अमाव<sup>2</sup> — मृत्युके बाद मनुष्यका अस्तित्व जव-शिष्ट नही रहता । जतः भृतचतुष्टयसे उत्पन्न शक्ति भी मरनेपर नष्ट हो जातो है, अपने मृत्र भृतोमे मिल जाती है ।

### चार्वाकमतका निरसन-उत्तरपक्ष

मुमनके प्रत्यक भोगवादके तकींको मुनकर राजा दशरण कहने लगा—
"मनिन् ! यह जोव अपने शरीरमें सुवादिको तरह स्वसंवेदन जाना जाता है, मथीक
उसके स्वसंविदित होनेमें कोई भी बारक कारण नहीं है। और दूसरों बात यह है कि
बृद्धिन्क कार्यव्यापार देवा जाता है, अत जिस प्रसार अपने दरीरमें जीव है, उसी
प्रकार दूसरोंके शरीरमें भी जीव है, यह अनुमानने जाना जाता है। तत्काल उत्पर्ध हुआ बालक को माताके स्तन पीता है, उसे पूर्वमक्का संस्कार छोडकर अन्य कोई भी
विवानेवाला नहीं है। इसिल्य यह जीव नया हो उत्पन्न होता है, ऐसा आरमज मृद्ध्यको नहीं कहना चाहिए। यह आरमा अमृत्यक है और एक जानके द्वारा ही
वानी जा सकती है, अत. दसे मृतिक दृष्टि नहीं जान पाती। अरं जन्यको बात जाने
दो, बडे-बडे निपुण मृत्यों हे द्वारा मो लायी हुई तीक्ष्य तल्वार क्या कभी बाकाशका
भेदन कर सकती है।"

"भूतचतुष्टमके स्थामेसे जीव उत्पन्न होता है, यह कथन भी निराधार है; स्थोर्फ बटलोर्स्म दाल बनाते समय जल, आमि, बायु और पृथियो इन चारो तत्त्वोका संबोग है, पर चेतनको उत्पत्ति नही हाती। गृह आदिके सम्बग्धे होनेवाला जिस अचेतन उन्मादिनो धोक्तका कथन किया है, वह उदाहरण चेतनके विषयमे व्यवहृत नहीं किया जा सकता।"

चार्वाकने केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना है, इस प्रमाणकी सत्यता भी वह अनुमानके अभावमें सिद्ध नहीं कर सकता है। यदि यह कहा जाय कि प्रत्यक्ष

१. पद्मानन्द ३।१२३ ।

२. साक्षादभावात परनाकिनस्ततः वही, ३।१२२।

तं प्राच्यजन्मप्रभवानुयायिनी • वही, ३१९३६ । तथा —जैनकुमारसम्भव १०१६६ ।

३, जोव स्वसंवेध इहारमदेहें सुखादिबद्दमाधकवित्रयोगात्।

काये परस्यापि स बुद्धिपूर्वव्यापारहच्टे स्व इबाजुमेय ॥—धर्म० श्राईद-७० । ४, सैयोगतो युत्तबतुष्टयस्य यज्जायते चेतन इत्यवादि ।

मरुज्ज्बनत्यावकतापिताम्भ स्थावयामनेकान्त इहास्तु तस्य । यही, ४१७१-७२ ।

प्रमाण हवंचा मान्य है, क्योंकि यह दोषरहित है, तो इस बाक्यमें हेतुका प्रयोग होनेवे बनुमाल जा हो जाता है। क्यनने कहीं मी प्रत्यक्त किदि की जायांने, वहां जनुमान त्वयं ही जा उपस्थित होगा। प्रत्यक प्रमाण के समर्थन के छिए कोई न कोई युक्ति उसे देनी हो पदेगी। इस युक्तिये ही जनुमान प्रमाण विद्य हो जाता है। यदि चार्वाक यह कहें कि जनुमानादि प्रमाण कभी-कभी दोषयुक्त होते हैं, जोर प्रत्यक्ष निर्दोग है, जटा प्रत्यक प्रमाण है, और जनुमानादि प्रमाण नहीं, तो यह कहना भी जबसीचीन है; क्योंक प्रत्यक्ष भी कभी-कभी दोषयुक्त बोर भ्रामक देखा जाता है। अटः वह भी प्रमाण नहीं बन हकेगा।

चार्वोक परलोक बारिका निषेष भी अनुमानके बिना नहीं कर सकता है और फिसीको प्रतिमाकी बातकारी भी अनुमानक बिना समय नहीं है। प्रत्यातकी प्रामा-णिकता अनुमानके आधारपर ही सिद्ध होती है; क्योंकि अतीक्के प्रामाणिक प्रत्यक्षीके आधारपर ही भविष्यके प्रत्यक्षीके सम्बन्धमें अनुमान किया जाता है। बत: चार्वोकको स्वप्त सिद्ध और परस्तकों निरसनके लिए अनुमानको प्रमाण मानना आवस्यक है।

वैतन्यवादकाँ निरसन कर मृतयनुष्ट्यक्प आत्मतत्त्वकी सिद्धि जो चार्याहने की है, वह भी खरोल है। यत. पृथिबो, अप्, तेज कोर बायू वे तरव है, दनके समुवायसे खारोर, इन्द्रिय ओर विषयानिश्राध कमित्र्यक होती है, तो यह वैतन्यानित्र्यकि
सन्त्रको होती है या अतत्त्वी अवस्त्र चा चयस्त्रुपकी। अपन्य प्रथमे कमावित और अनत्त्वा वैतन्यकी विद्धि हा जायगी। दूसरी बात यह है कि सन् वैतन्यकी अभित्यक्ति माननेपर "परलोकिनोऽआवास्तरलोकामाव." यह भी स्वतः खण्डित हो जायगा। अतत् वैतन्यकी अभित्यक्तिकण दिवीम पत्र स्वीकार करनेपर प्रतीति विशोध आता है, स्योकि
स्विधी असन् वस्तुकी अभित्यक्ति नही देखी जाती है। कम्बिन, सन्-असन् माननेपर
परस्त्रका प्रवेश हो जायगा।

मृत्यबुष्टयको चंतन्यके प्रति उपादान कारण मानते हैं या सहकारी कारण मानते हैं। उपादान कारण तो कहा नहीं जा सकता है, स्थोकि चंतन्यके साथ मृत-चतुष्ट्यका जन्य हो नहीं है। जिल बस्तुका जिसके साथ ब्राच्य रहता है, नहीं वस्तु उसका उपादान होती है, बैसे मुकूटका निमाण सुवर्षके होनेपर होता है, स्वर्णको

सोऽय चार्वाकः प्रमाणस्यागीणत्वादनुमानादर्धनिरचयो सुर्र्सभ इत्याच्याम कथमत एवाध्यक्षादेः प्रामाण्यादिकं प्रसाधयेत् । प्रसाधयन् वा कथमतीन्त्रियेतरार्थं विषयमनुमानं न प्रमाणयेतः ।

प्रामाण्यादिकं प्रसाधयेत् । प्रसाधयत् वा कथमतीन्द्रियेतराथं विषयमनुमानं न प्रमाणयेत । —प्रमेयकमलमार्सण्ड, निर्णयसागर, बम्बई, सत् १९१२ ई०, द्वि० परि०, पृ० ४६ ।

पृथ्वमादिकेम्यो तत्र्वतना भवेत् प्रत्येकनेम्यो मिलितेम्य एव बा-पद्मानन्द शार्थर्-४०। तथा-पृथिवय (वया) पस्तैजोबायुरिति तत्त्वानि, तत्त्वसुद्ये झारोरिन्द्रियविषयसङ्गा तेम्यरचैतन्य-निरायनाभिव्यत्तिमुद्यातीति अमेयकम्तल सत् १११२ ई०, ५० ३० ५०।

तोयादिकेम्यो विसदक्वक्षिणां पद्मानन्द काम्य शह्यह, तथा चैतन्यं प्ररह्मादानकारणस्यं सह-कारिकारणस्य वा भूतानामिति ।

<sup>—</sup> ब्रमेयकमलमार्चण्ड, सत्त् १८१२ ई०, पृ० ३०।

मुकुटके साथ अन्वय माना बायबा पर मृत्वयुष्टयके रहनेसे तो आरमाकी वरशित्त नहीं होती है, अतः भृतवयुष्टयको बारमाका वरादान नहीं माना वा सकता। एक बात यह भी है कि संसारसं सजातीय कारणते वजातीय कारणते उत्तरित केलो बाती है, विवातीयको नहीं। जब मृतवयुष्टर स्वयं अवेतन है तो बैतम्यको उत्तरित केला कारण केले हो सकता है और यह कहना भी भ्राम्त है कि चैतम्यक्ति प्रारोको नवकी सारण केले हो सकता है और यह कहना भी भ्राम्त है कि चैतम्यक्ति प्रारोको नवकी साथ ही नह हो जाती है, व्योक्त पूर्वक्ष समृति जातिये पूर्वक्षमकी विद्वा होती है।

वार्वाकवा यह कवन भी निराधार है कि चैतन्य बारमाका वर्ष नहीं, धारीरका है। जतः विदेश विषयोका उपमोग ही जीवनका वर्षस्य है। स्वर्ग, नरक लादिकी स्थित हो सिद्ध नही होती है। यह कवन मो निराधार है। यतः धारीरसि भित्र स्थित हो सिद्ध नही होती है। बत्य कपाय जन्म पूर्व और परचाल भी बारमाका विद्धा होती है। बत्य वर्ष वर्ष पूर्व और परचाल भी बारमाका विद्धा होती है। व्यव वास्त्र क्षेत्र प्राप्त, मुन्न, हु-ल स्था, तरक आदिका बसित्य विद्ध हो बाता है। वह बारमा कर्ता और मोका है, तो किर मोमवावका वैषय वर्ष वयसे विद्धा हो वाता है। मनुष्य विषय और कपायोक क्षेत्र के पायोक क्षेत्र के पायोक क्षेत्र के पायोक क्षेत्र के पायोक करता रहता है। वह गुमाइम कर्म करता है, तो प्राप्त को करता रहता है। वह गुमाइम कर्म करता है, तो प्राप्त के अनुकूत सामग्रोके मिननेसे सुलागुमृति होती है और वह अधुकका उदय बाता है, तो प्रतिकृत सामग्रीके मिननेसे सुलागुमृति होती है। सुल बीर दुःखका कर्ता और भोका यह जीवारमा स्वर्थ हो है।

बदि ससार में पुष्प-राप या गुमागुमको स्थिति न मानी जाय तो एक व्यक्ति को सुन्दर रूपवान् और प्रिय रूपमें पाते हैं, तो दूसरोको कृष्ण अधिय और नामा विक्रियोधे पूर्ण। एक हो माता-पिताको विभिन्न सन्तानोमें विभिन्न पुण्योका समावेध पाया आता है। एक पुत्र प्रतिमाशाकों और स्थपित है, तो दूसरा तिर्वृद्धि और दुरायारी। एक धनो है तो दूसरा दिश्व है, एक दु को है तो दूसरा सुन्धी है, हर प्रकारको मिन्नता कर्मविश्यक बिना सम्बद नहीं है। जिसका जिस प्रकारका अपूर्व होता है, वह उसी प्रकारकों मांगवासयों प्राप्त करता है। वस्त प्रकार कृष्ण केवने दूसरा दूर है तह उसी प्रकार के मांगवासयों प्रकार किए रख छोड़ता है और शेषकों अपने उपयोगमें के आता है, उसी प्रकार पुन्नेद्दिक फनकों भोगनक अनन्दर हस सारेद्व हारा तपस्थरण आदि कर पून. गुनोदयक अर्जन करना वृद्धिमानी है। मोगोंका त्याग किये विना सामना समस्य नहीं और न बिना सामना समस्य गुमोंका प्राप्त हिंदी स्वतंत्र पूच्य, पाप, स्वर्ग, तरक आदिका विस्थास करना और पुनर्जन मानना तर्कस्थत है।

१ पद्मानन्द ३।१४३, ३।१४३ ।

२. पद्मः ३।१५४; ३।१६६-१६७।

# धूर्तं बार्वाकके मायावादकी समीका

पद्मानन्द काव्यमें मायात्रादकी मोमासा उपलब्ध होती है; पर यह मायावाद वेदान्तका नहीं है: इसकी वर्णन क्षेत्री चार्वाक जैसी भौतिक है। इस सन्दर्भमें शंकरके अदैतवादी तक्तींका अवलम्बन नहीं ग्रहण किया गया है। इसमें भौतिकवादकी जितनी गन्य है, उतनी बाध्यात्मिकवादकी नहीं । इसे हम एक प्रकारसे चार्वाकका मायावाद कह सकते है, पर विचारणीय प्रक्त यह है कि प्रत्यक्षक प्रमाणवादी चार्वाकके यहाँ माराका क्या स्थान<sup>?</sup> कवि अमरचन्द्रसूरिका यह मायावाद एक विचित्र प्रकारका है। हमारा अनुमान है कि यह मायावाद चार्वाकके अन्तर्गत घर्तसम्बदायका है। वेणीसहार नाटकमें मुनिवेषधारी एक धूर्त चार्वाककी चर्चा मिलती है। जिस समय स्वपक्षीयविजयसंवादसे द्रौपदी और युधिष्ठिर अपार हवंमें सम्त होकर अपने राज्याभिषेकके लिए सामग्री संचय कर रहे थे, उसी समय दुर्गेधनका मित्र चार्बाक पिपासाकुल तपस्वीके वेपमें युधिष्ठिर-के सम्पुल उपस्थित हुआ था। इस घूर्त चार्वीकने दुर्योधनके गदाप्रहारसे भीमके धरा-शायो होनेका मिट्या समाचार मुनाकर युविष्ठिर और द्रौपदीको शोकाकुल बना दिया था। वेणीसहारका यह तपस्वी धर्त चार्वाक सम्प्रदायका अनुयायी था। धूर्तसम्प्रदायके अनन्तर सुशिक्षित चार्वीक सम्प्रदायका प्राद्रभवि होता है। इस सम्प्रदायके अनुसायी लोकयात्रा निर्वाहके लिए कार्यकारण सम्बन्धको भी स्वीकार करते है। इस सम्प्रक्षायके अनुसार अर्थ और काम ये दो पुरुषार्थमान्य हैं। चार्वाकोंका एक सुशिक्षिततर सम्प्रदाय भी है, जो जैविक सुखको ही मनुख्यता मानता है। अत्र व यह स्वीकार करना कि पद्मानन्द काव्यका मायाबाद घतंसम्प्रदायके चार्वाकका है, अनुचित नही ।

हस माथावादके सन्दर्भको संहेत व्यक्ति यह है कि उपलब्धमान मुखको अपेक्षा महत्तर मुक्कि कामना करना माथा है, अस है। भोग सुख क्षणिक होनेते सिध्या है, यह कपन औत्तरप पूर्ण करापि नहीं। मालजीकुसुमको बायु किशुकके समान दीघं नहीं होती, तब भी कोई उसे सिध्या मानकर त्याग नहीं देता। बदा दीधं मुख भोगनेकी अभिजायाने विषय मुक्कि स्थाग करना माथा है। इस माथा या असके कारण हो मनुष्य तपश्चरण एवं स्थमको प्रवृत्तिको स्वीकार करता है।

प्यानन्यमे माया सिदान्तको स्वापना करते हुए बताया है—''इस संवारमे तार्त्विक—वास्त्रविक कुछ भी नहीं है, यह जो कुछ दिललाई पड रहा है, वह सब मायाका विस्तार है। दृश्यमान यह जगत् स्वप्न और इन्ट्रजालके समान अयवार्य है।

वैणीसहार, सम्पादक गुरुप्रसाद शास्त्री, प्रकाशक—भागिव पुस्तकालय गामधाट, बनारस, सन् ११३६ ई०, पष्ट आकः।

२- चार्किक दर्शनको झाम्ब्रीय समीक्षा, नेत्वक डॉ० सर्वानन्द पाटक, प्र० चौत्वम्बा विद्याप्रयन, बाराक्सी, सन् १९६६ ई०, पु० ४४-१४।

३. वही, पु० ६४-६६ ।

गुरु, शिष्म, पुष्म, अपुष्म, पुत्र, पिता, पत्नी, पति इत्यादि जितने व्यवहार है, वे सब अतास्विक है--- झुठ है।

श्रुगाल मासके टकडे लेकर नदीके तटसे दौडता हवा जा रहा था. कि उसे मछली दिसलाई पडी। वह मासके टकडेको नदीके तट पर छोड मछलीको पकडने दौडा। इसी बीच एक गीघ उस मांसके टकडेको लेकर उड गया और मण्ली भागकर नदीके गम्भीर जलमे प्रविष्ट हो गयी।

इसी प्रकार जो उपलम्यमान विषय-सुलोंको त्याय कर पारलौकिक सुलोंकी कामनासे तपदचरण आदि करते हैं, वे स्वयं अपनेको घोला देते हैं और उक्त श्रुगालके समान दोनो ही प्रकारके सुखोसे विचित हो जाते हैं।

#### उत्तरपक्ष

उक्त मायाबाद असमीचीन है. यत: असत बस्तसे कार्यसम्पादन नहीं हो सकता है। यदि बसत वस्त कार्यकारी मानी जाय तो स्वप्नमे दिखलाई पडनेवाला हाथी सवारीका कार्य अवस्य सम्पन्न करेगा. पर ऐमा देखा नहीं जाता है. अतः सर्वया असत् वस्तुकोई भी नहीं है।

यदि वस्तओं मे पारमाधिक कार्यकारणता नहीं है. तो फिर सपैसे भयभीत होनेकी बावस्यकता नहीं । क्योंकि सर्प वास्तविक भयोत्पत्तिका कारण ही नहीं है, तब उससे भयभीत होनेकी क्या आवश्यकता है तथा विपक्ष समहसे भागते क्यों है ?

विषय भोगोमे अत्यधिक तब्णा रखनेवाले व्यक्तियोंने इस प्रकारके वितण्डावादके द्वारा लोकको धोलेमें डाला है। कस्याण और मंगलसे पराइमख रहनेवाले व्यसनी व्यक्तियोने अपने योथे तको द्वारा आत्मकत्याण करनेवालोंको व्यसनोंमें संलग्न करानेका प्रयास किया है।

राजन् ! विवेकका अवलम्बन् है लेकर मोहान्धकृपसे निकलनेका प्रयास करना चाहिए । अतुएव आप विषय प्रपंचको छोडकर विषयत्याग रूप आत्म कल्याणके मार्गमें रुगनेका प्रयास कीजिए । व्यक्तिकी तप्ति इन विषयमोगोंसे अभी नही होती है, विषय प्रपंचमें जितना मनध्य आसक्त होता जाता है, उतना ही वह विवेककी भरूता जाता है।

१. पद्मा० ३।१६६. वही, ३।१६३ ।

२. मही, अ१६८, वही, अ१६८।

<sup>3</sup> वही, ३।१७१।

प्र मही, ३११७२।

४. बही, शहु ।

६ बही, ३१९७४, बही, ३११८४ ।

पारमाधिक सुबको माया कहना तर्कसंगत नहीं, इस सुबकी अनुभूति स्वसंवेदन हारा होती हैं। जो मुख सीयमान है जौर जिनके सेवनके लिए इन्द्रियसंयोगकी आव- स्वकता है, वह कभी अभागत या धारनतिक नहीं हो सकता। बदोन्द्रिय सुख तथा सारीरसे मिन्न पृष्पाष्ट्रपाव्यक्त कमीके कलेशयोगी चेतन आताका अस्तित्व सुख तथा सरीरसे मिन्न पृष्पाष्ट्रपाव्यक्त कमीके कलेशयोगी चेतन आताका आस्तित्व स्वीकार करना परमावस्थक है। मायाके कारण इस मिन्याभृत संतारमें पायन्त्र्या, नरक-वर्ग, बन्यम-मृक्ति आदिका अनुमन होता है, यह कवन निराधार है। वस्तुओंको बास्तविक प्रतीति कार्य-कारण सम्बन्धक अनुमानसे होती है। प्रत्यक्त और परोज ज्ञान द्वारा प्रदायोकी बानकारी प्राप्त को जाती है। अत्यक्ष आपकेटित, सकीर्ण, स्वूक, इन्द्रियोग-मोगजनित पशु-मुकम सुबको हो पृष्पार्थ मानकर प्रहण करना अत्यन्त अनुनित है। आतिकसुवको साथा कहना और इन्द्रियदामकी यावीदनकममें तृप्ति करना मनुष्यके उन्मादरोगके सिवाय और क्या कहा जा सकता है ?

कार्य-कारण सम्बन्ध तथा कर्मफलको माया माननेसे लोकअपबहारका निवीह नहीं हो सकता है। अतगब धूर्त पार्वाकने परलोक चिरता, संयम एव तपस्याको माया कहा गा, वह असमीचीन है। जोवनको सुलस्य बनानेके लिए जास्यारियक बौर तैतिक नियमोका पालन करना अत्यावदयक है। आत्माका अस्तित्व स्वानुभृति या स्वयंवेदन हारा मिद्र होता है।

#### तत्त्वोपप्लवद्याद

चार्वाकरर्यतके कई रूप उपलब्ध होते हैं। तत्वोपप्लव सिद्धान्त भी चार्वीक-का है। यह भूतर्यतन्यवादी चार्वाकसे भी नारितकताये आगे हैं। भूतर्यतन्यवादी कमसे वस भूत्यतुष्टयदा अस्तित्व स्वीकार करता या तथा उत्तकी सिद्धिक लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी मानता या, पर तत्वोपप्लववादी कुछ भी नहीं मानता है। उसके मतमे समस्त प्रमेणतत्व और प्रत्यकादि प्रमाणतत्त्व उपप्लुत—वाधित है। अत आरमिद्धि-के लिए पुष्पार्य करना व्ययं है।

चन्द्रप्रभवरितमें अनेक दार्शनिक चर्चाओं के साथ तत्त्वोपप्लवदाद भी आया है। तत्त्वोपप्लवदादो वार्याक कहता है कि प्रमाणसे सिद्ध होनेवाला कोव नामका कोई पदार्थ नहीं है। अताप्य जीवके आन्नयंत्रे सिद्ध होनेवाला अजीव पदार्थ भी कैसे सिद्ध

६ के बिदिर्य यत जाहुर्नास्तिकानममाधिता । न जोव करिचद्ययस्ति नद धीं माननोचन । बोरनन्दी—चन्द्रयम राध्य अजोवस्थ कर्य जीवापेसस्तस्यास्यये गवेत ।

अन्योन्यापेक्षया तौ हि स्थूलमूक्ष्मानिन स्थितौ । वही, २१४६ । कथ च जोनधर्मा स्थूबन्धमोक्षादयस्ततः ।

स्ति धर्मिण धर्मा हि भवन्ति न तदस्यये ।—बही २१४६ं । तस्माद्वपत्वतं सर्वं तच्यं तिच्छत संवतमः।

प्रसार्यमाणं शतधा शीर्यते जीर्जवस्त्रवत् । बही, २१४० ।

हो सकता है ? वे दोनों परस्परमें एक-पूसरेको अपेका रसते हैं। स्पूक और सुक्त धर्म-की तह एक-पूसरेके जाभित हैं। जतएक काश्यके जमावर्ग जाश्यों और जाश्योंके न रहते के आश्यकों स्थित सम्मय नहीं है। यब जीन नहीं है, तो जोवके घर्म, बण्य और मोशांदि किस प्रकार पटित हो मकते हैं। घर्मको स्थिति घर्मों हों होते हैं।

इस प्रकार विचार करनेपर तस्त्रिद्धिक सम्बन्धमे बाधा बाती है। विचार करते हो उसका स्वरूप उपरुद्ध — बाधित होने लगता है। और जब तत्त्वस्वरूप ही उपरुद्धत है तो फिर प्रमाणादिका स्वरूप किस प्रकार स्विर रह सकेगा? वह तो विचार करते हो जीर्णवस्त्रक समान सण्डित हो जायगा।

अनेक मतावलम्बी जीवको स्वीकार करते है, पर उसके स्वक्यके सम्बन्धमें उनमें पर्याप्त मतभेद है। अत. किसको बातको यथार्थ समझा जाये। सास्य जीवको विकास-भून, मविष्यन् और वर्तमानमें स्थाप्त और अदिवाशी मानते हैं। मीमांसक जीवको कर्तृत्व शक्तिहोन, नैयायिक जज्ञानमय और बौद्ध जीवको विज्ञानमय मानता है। विभिन्न मतावलम्बियोको उस्त मान्यताएँ हो जीवका अभाव सिद्ध करनेमें सहायक है।

प्रमाणका प्रामाण्य किस प्रकार स्थिर किया जाता है — (१) निर्दोष कारण समुदायसे उत्पन्न होनेसे (२) बाधा रहित होनेसे (२) प्रवृत्ति सामध्येसे अववा (४) अविसवादी होनेम । प्रयम पद्म अवसीचीन है, क्योंकि कारणोकी निर्दोषता किस

१. बीरनन्दी - चन्द्रप्रभ २१४८ ।

२. विद्यानन्द अष्टभहसी, रामचन्द्र नाथार गन्नी गान्धी, अरुख्य ( सोलापुर ), सन् ९११४ ई०, पृ० ३७ ।

किमदुष्टकारकमदाक्षांत्राययेन, आहोरिवद्वनाधारहितयेन, प्रवृत्तिमामस्येन अन्यथा बा। अपराजि—तस्वापन्यवस्तिह, अरियंद्रम इन्स्टीच्युट, बडीटा, सन १९४० ई०।

प्रमाणसे जानो जायेगी। प्रत्यक्ष और अनुमानादिसे निर्दोषता नही जानो बा सकती है। दूसरी बात यह है कि चतुरादि इत्याँ गुण और योष दोनोका आश्रय है, अतः उनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानमें दोषोकी आयंकाको निवृत्ति नहीं हो सकती है। दिवाण पक्ष मो असमीभीन है—क्योंकि बाफकोकी उत्पत्तिक अभावमें प्रमाणता माननेपर मिय्याझान्यों भी कुछ समयतक बाफकोकी उत्पत्ति नहीं होती है, अतः बर्श भी प्रमाण हो जावेगा। यदि सर्वदाके लिए बाधाका सभाव माना जाये, तो इसका निवस्य किस प्रकार होगा?

एक बात यह है कि किसी एककी बायाकी उत्पत्तिका जमाव प्रमाणताका कारण है जववा सबकी वावाकी उत्पत्तिका जमाव प्रमाणताका कारण है। प्रथम पक्ष स्वीकार करनेपर विषययज्ञानमें भी किसी-किसीकी बायाकी उत्पत्ति नहीं होती, जत वह भी प्रमाण हो जायेगा। सबकी बायाकी उत्पत्तिका जमाव भी जयंज्ञानमें प्रमाणताका कारण नहीं है, बयोकि किसीको बायाकी उत्पत्ति नहीं होगी इसे जन्यज्ञानी कैसे जानेगा?

प्रश्नितामध्यं द्वारा भी प्रमाणके प्रामाण्यका निश्चय नहीं किया जा सकता, स्वीकि हमसे अनवस्थानिय आता है। प्रवृत्तिसामध्यं है स्वा? यदि एक के साथ स्वन्य होने का नाम प्रवृत्तिसामध्यं है तो बतारए कि वह सम्बन्ध आत होकर जानकी प्रमाणनाका निश्चय कराता है या अजात रहकर तो अजात रहकर तो वह जानकी प्रमाण्यका निश्चयक नहीं हो सकता है, अन्यवा कोई भी अजात किसीका भी निश्चयक हो बायेगा। यह सर्वविदित विद्वान्त है कि अजात जायक नहीं होता। यदि जात होकर जानके अमाण्यका निश्चयक है, तो सत्तार एक उनका जान कही होता। यदि जात होकर जानके अमाण्यका निश्चयक है, तो सत्तार एक उनका जान जाते होता। या स्वाय हो स्वयं प्रमाणक हो तो है होता है या अन्य प्रयाणने होता है स्वयं सम्वायकों होते। दितीय तक सानवेदर वककरोण आयेगा।

यदि सजातीय जानको उत्पन्न करनेका नाम प्रवृत्तिसाम्बर्ध माना बाये, तो यह कथन भी गलत है, यतः समातीय जानको प्रमाणताका निश्चय प्रथम जानसे मानवेपर अन्योग्याध्यय और जन्य प्रमाणते मानवेपर जनवस्थादीय जाता है। इस प्रकार प्रमाणका लक्षण उत्पन्न नहीं होनेपर प्रयेवतस्को सिद्धिका अभाव स्वतः आ जाता है। जतएव प्रमाण-प्रमेय सभी उपलृत-—वाधित है।

## उत्तरपक्ष-समीक्षा

तत्योग-कववादोका यह कपन सर्वया निराधार है कि बोर्बामिद्ध किसी भी प्रभाषसे नहीं होती । बीवके नास्तिर वे सिद्ध करनेमें जो अनुगर्जध्य हेतु दिया गया है, वह निस्सार है; स्वधीक प्रत्येक प्राणीमें जीवके होनेका प्रमाण यही है कि वह स्वसंवेदन जान द्वारा अपनेको सुनी-ट्र-बी आदि अनुभव करता है।

१ बीरनन्दी-चन्द्रप्रभ २।८४।

२ वही, शक्का

इसिनए नुबन-हुबन, राग-द्रेव आदि भावोको प्राप्त ओवपवार्थ प्रत्यक्त बान पढ़ता है। दूसरे यह नियम है कि धर्मों वह होता है, को भ्रमाणसे सिद्ध है। इस नियमके कनुसार तस्वीपन्त्रवासीके किये हुए इस अनुमानका कि—'जीव कोई पदार्थ नहीं है, क्यीक उसकी उपलब्धि नहीं होती', यहाँ ओवक्सी धर्मी प्रत्यक्तादि यमाणसे सिद्ध ठहरता है।

जब जीव पदार्थ प्रमाणसे सिट है. तब उसका नास्तित्व सिट करनेके लिए व्यर्थ देतका प्रयोग कर अपनी हुँसी कराना है। यह कहना ठीक नहीं है कि झान कलका आदिके समान क्रेय होनेसे अपने स्वरूपको नही जानता, किन्तु अन्य पदार्थीको जानता है अर्थात जैसे कलशको अपना ज्ञान नहीं होता. पर औरोको उसका ज्ञान होता है. उसी तरह ज्ञानको स्वयं अपने स्वरूपका निश्चय नही होता, किन्तु उसके रूपका निश्चय दूसरा उत्तरकालीन ज्ञान करता है, यह ठोक नही है। ज्ञान स्व पर-प्रकाशक है, दीपक के समान । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दीवक अपनेको प्रकाशित करके ही अन्य विषयोको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अपनेको जानकर ही अन्य विषयो या भावोको जानता है। जो जान अपनेको नही जानता. उसकी प्रवत्ति अन्य विषयोमें हो ही नहीं सकती. क्योंकि पर्व-पर्वके झेयरूप ज्ञानका निश्चय करनेके लिए उत्तरोत्तर जो भी जान होगे, वे भी ज्ञेंब ही होगे। अत. जब वे ज्ञानस्वरूपके निश्चय करनेसे ही चरितार्थ हो जायेंगे तब उनकी प्रवीत्त दसरे विषयमे नही हो सकतो । दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो ज्ञान अज्ञात है, वह ज्ञान प्रथम ज्ञानका बोध कराने-वाला नहीं हो सकता और यदि ऐसा नहीं मानते तो अनन्त अनवस्थादोपरूपो लता फैलकर समस्त आकाशको व्याम कर लेगी । इस कारण पदार्थका ज्ञान अप्रत्यक्ष ठहरा और उसके अप्रत्यक्ष होनेपर पदार्थकी भी वही स्थिति होगी । यदि अप्रत्यक्ष ज्ञानसे भी विषयका निश्चय स्वीकार करते है तो इसरेका जाना हुआ विषय भी अपनेको विदित हो आयेगा। इस प्रकार जीव अपने शरीरमे अपने शानसे प्रत्यक्ष सिद्ध है और अन्यक शरीरमें अनुमानसे सिद्ध है। अतएव तत्त्वोपप्छववादी द्वारा खण्डन किये गये जीवका अस्तिस्य स्वसवेदन सिद्ध होता है।

यदि यह कहा जाये कि गर्भमें आनेसे लेकर मरणवर्धन स्वानुमवक्य प्रमाणत ओवका अस्तित्व विद्व होनेपर भी गर्ममें आनेके पहले और मरनेके बाद किस प्रमाणते उसका अस्तित्व सिद्ध होगा 'यह तर्क समीचीन नहीं हैं, जिब प्रकार बायु, आंता और जल आदि जनादि अक्त हैं, उसी प्रकार जीव मो अनादि, अनन्त सिद्ध हैं, वसी क जो नित्य हैं, उसका कोई कारण नहीं होता। नित्यकों यह कारणहोग्ना जनिस्ब नहीं है, यतः इस कारणहोन्दाकों असिद्ध करनेवाल कोई मी हेंतु नहीं हैं।

१. चन्द्रप्रभ २१६६-६० ।

२. वही, शहरा

È. बही, २।६२-६४।

यदि बागू बाबि तत्त्वोंको जीवका कारण मानते हैं, तो वे सब मिलकर कारण हैं या पृषक्-पृषक् । प्रथम पक्ष अवसीचीन है, यत वह तत्त्वीवे बेतन बीचकी उत्पत्ति नहीं हो ककती है। प्रशिद्धि है कि वजातीय से व्यातीयकी उत्पत्ति होती है, विचातीय है नहीं। ब्रम्यया बलसे पृथ्वीको उत्पत्ति और पृथ्वीचे बायुकी उत्पत्ति माननी पढ़ेगी। वितीय यक्ष माननेपर मुतीके समान हो जीवोंकी संख्या हो जायेगी।

यदि यह माना जाये कि में तत्त्व चेतनजीवके उपादान कारण नहीं है, सहकारों कारण है, तो यह भी निराबार है, क्योंकि उपादानके अभावमें केवल सहकारी कारणवे कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जतप्त जनुपलन्ति हेतुने जीवका अभाव सिद्ध नहीं है: क्योंकि उपकी उपानिस स्वयंबेदन जानसे होती है।

आरमा और पृथ्वी आदि तस्त्रोंकी एकता असिद है। आरमा चेतन है और तस्त्र जड है। दोनों पृथक्-पृथक् प्रतिभासित होते हैं और दोनोके लक्षण भी भिन्न-भिन्न हैं।

जो आस्मार्मे निर्यत्वैकारत मानते हैं, उनका अभिमत भी प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे खण्डित है, वर्षोकि मुख-दुःखादिं परिणामोमे विवर्तमान आत्मा स्वानुभवसे प्रत्येक प्राणीमे पृषक्-पृथक् प्रकाशित होती है।

बतएव जोब प्रत्यक्त सिद्ध है और एक नहीं, जनेक है। सुक्त-दु-सादि परिणाम जोबसे सबबा भिन्न नहीं है, क्योंकि यदि वे पर्याय जोबसे जिन्न होते तो ये जोबके हैं, इस प्रकारके सम्बन्धकों करनता नहीं हो सकती यो। बदि यह कहा जाये कि भेद रहनेपर भी समयाय सम्बन्धके निमित्तसे यह करना हो सकती है, तो यह भी ठीक नहीं हैं। बत्त निया उपकारों नहीं होता और बस प्रकारके सम्बन्धकी करना उपकारके जावारपर ही पायों जाती है। जतएव समयाय सम्बन्धकों करना भी अयुक्त है।

यदि नित्यको उपकारी माना जाये तो बहु उपकार मिन्त है या प्रक्षित ? यदि भिन्म मानते हैं तो सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । यदि किसी अन्य उपकारको स्रपेशा करके सम्बन्ध स्थापित करते हैं, तो अनवस्था दोप जाता हैं। अत्रव्य जीव सुख-इ, बादि वर्षापींसे अभिन्न है। यह स्वदेह प्रमाण, पुण्य-पापका कर्ता और तन्त्रन्य फलका योकता, वैतन्द्रस्वस्य, यराका प्रमाणते सिद्ध हैं।

१. चन्द्रप्रभ २।६६ ।

२. बही, शहर ।

र. वहा, राद्या ३. वही, राद्द्र-७२ ।

४. वही, २१७३ । ५. यतः स्ववेदनाबारया---चन्द्रप्रभ २१७६ ।

६ वही, २।७७।

७. वही २१७८-७६।

८, वही, शतक-यः।

जीवके सिद्ध होनेपर जीवतत्त्वको अपेक्षा रखनेवाले अजीव आदि पदार्थ भी प्रमाणसे सिद्ध हो जाते हैं और पृष्य-पाप आदिको व्यवस्था बन खाती है।

प्रमाणके निरसनार्थ जो युक्तियाँ दो गयी है, वे मी निस्तार हैं। क्योंकि समाद्राद्यवंगने आनको अमाजता न निर्देशकारण समृद्धि उत्तल्ज होनेके कारण है, न प्रवृत्तिग्रामध्येके द्वारा जोर न अविसंवादित्यके द्वारा जोर न अविसंवादित्यके द्वारा हो। यतः इन नारो पत्यक्षी दूर्वोक होण जाते हैं। अवत्य त्याद्वरद्यां में प्रमामध्यकी व्यवस्था वाधकीको सम्मावनाका सुनिविचत अमान होनेसे हो होती हैं। समस्त देशो और समस्त काओं प्रदेशों अपेशा अम्बस्य निषयमे प्रमाणमे वाधकीको सम्मावनाका अभाव स्वय हो अच्छी तरह विस्वय प्रताम विस्वत प्रतीत होता है, अपने स्वरूपकी तरह। पर अमस्यस्त विषयमें प्रमाणमे काकोको सम्मावनाका अभाव परसे सुनिविचन होता है। इस प्रकार प्रमाणध्यके निवचन स्वाद्वादियोंके यहाँ अन्योग्याअय, अनवस्था, अति-प्रतीप एवं प्रक करोप नही आते हैं।

त्त्वोपञ्जवदादो समस्त बस्तुबोके जापक प्रमाण विशेषोका अभाव प्रत्यक्षमें स्तत्त है या अनुमानसे । प्रयम पदा असमीचीन है, अतिप्रसंग दोष आनेने (प्रत्यक्ष प्रमाणकी स्वीकारताका दोष) । अनुमानसे भी उनका अभाव सिद्ध नही होना; स्वीकि तद्योगण्यकवायी अनुमान मानता हो नही ।

यदि स्वय ब्रसिट प्रमाण द्वारा वस्तुकी व्यवस्था मानी जाये तो समस्त प्रमाण सभी बादियोके अपने-अपने इष्टनरचके भी साथक हो जायेगे। अतः तत्त्वोप-ज्यकी सिद्धि किसी भी प्रकार सम्भव नही है। किसी न किसी ज्ञानको प्रमाणभून मानकर कलना पडेगा। अतः प्रमाण-प्रमेथको स्थवस्था माने बिना लोक व्यवहारका भी निर्वाह नहीं होगा।

## बौद्धदर्शन-समीक्षा

(सन्तानवाद और क्षणिकत्व विचार)

चन्द्रप्रभचरित, प्यानन्द जीर जेनजुमारसम्भवमें प्रसायवा बोद्धर्यने के कुछ सिद्धान्तोकी समीक्षा को गयी है। चन्द्रप्रभवरितमें चनसन्तितस्य आरमाका विस्तारसे विवार स्विग्र है। बताया है—''आरमाको चिनसन्ततिसम्प मानना युक्तिसयन नहीं है। व्याप्य है—'पारमाको चिनस्तत्ति स्वाप्य स्व

१ चन्द्रप्रभ २।८१ ।

२ वही, शन्धा

३. न्यायकुमुद चन्द्रोदय. वथम भाग, मा० दि० जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, सन् १९३८ ई०, पृ० ६-८।

सन्तानापेक्षवा सम्बन्ध बना रहनेवे कर्मफल सम्बन्ध बन जाता है, जदः कृतनास्त्र बोर अकृतामायम नामक दाय नहीं बाते । सन्तान सन्तानोक्षे मिम्न भी नहीं है, बर्चोंकि स्वन्धहार चलानेके किए मिन्न लगोमें भी अमेद करवान की जाती है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि परस्पर मिन्न चित्तकानों स्वाह्यकों उत्पत्ति न होनेके प्रत्यिक्ताना उत्पत्त नहीं होगा। जिस्त प्रकार प्रतिकाण बिनावी दीपककी लीमें सादृष्ट होनेके 'स एवार्य प्रदोध' इस प्रत्योक्षतानकों प्रतीति होती है, उसी प्रकार चित्तकतियों भी सादृष्ट्यों एक्टकों प्रतीति हो जावेंगी। और न नित्य एकान्तवादके समान इस चित्त सन्तिवीं क्षता और नृत्यविक स्वर्थकी एकान्तवादके समान इस चित्त सन्तिवीं के सा और नृत्यविक स्वर्थकी एकान्तवादके समान इस चित्त सन्तिवीं के स्वर्थकी स्वर्थकी एकान्तवादके समान इस चित्त सन्तिवीं के स्वर्थकी स्वर्यक्र स्वर्थकी स्वर्यक्ष स्वर्थकी स्वर्यक्य स्वर्यक्ष स्वर्थकी स्वर्थकी स्वर्थकी स्वर्यक्य स

बोदर्शनमें मान्य उक्त चित्तसन्तिक्य सिद्धान्त भी सवीप है। अणिकैकान्तमें कार्यकारणभाव नहीं बन सकता है। इसमें कार्य क्या होगा और कारण क्या? जो प्रथलके बननत्त उत्तरन्ताता है, वह कार्य है, पर सवंचा असत् वहत्ये होती है, प्रथलके बननत्त उत्तरन्ताता है, वह कार्य हो, पर समान बृद्धिकित्वत हो नहीं कहा जा सकता है, यह वास्तविक कार्य-कारण परणराको ध्रवकोल है। अतः अणिकैकान्तमें कार्य-कारण ध्यवस्थाके घटित न होनेपर असत्यना आ जायेथा। विनासको पदार्यका स्वभाव माना है अर्थात् बौद्धर्यनमें पदार्थ प्रतिव्यण स्वभावने हो विनष्ट होते पहुते हैं। पटको उत्पत्तिके समयने हो पट विनादा स्वभाववाला है, अत्यत्य वह अपने विनासके रिष्ठ मुद्दगरादि कारणोकी अपेक्षा नहीं रखता है, किन्तु स्वत. हो प्रतिक्षण विनष्ट होता रहता है।

बौद्धाभिमत सन्तान सन्तानीसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि प्रथम पक्ष स्वीकार किया जायेगा तो नित्यत्वापत्ति आ जायेगी । द्वितीय पक्ष स्वीकार करना भी असभी-चीन है, यत. अभिन्न माननेपर सन्तान-सन्तानीका भेट हो नहीं बन सकेगा।

" मर्द क्षणिक सत्त्वात्" यह भी अक्षमीचीन है। यतः क्षणिकवाद माननेपर यदि एक व्यक्तिन कोई काम किया और दूसरे ही शण वह व्यक्ति दूसरा वन गया, तो इस दूसरे व्यक्तित्व मानताके व्याप्तता है ? अतः "इतनावा" नामक दोष वाता है।

क्षण-सण परिवर्तित होनेवाली आत्मामे कृतकर्मीका योग भी सम्भव नहीं है। क्योंकि आत्माके परिवर्तन होनेके साथ कर्मयोगमे भी परिवर्तन होता जायेगा। अत कृतकर्म भोग नामक दोष सणिकवादने जाता है।

क्षणिकवादमें भवभग और मोक्षभंग नामक दोष भी जाते है। सण-सण विनाशीक आत्माका संसार और मोक्ष कुछ भी सिद्ध नही हो सकता है। जब व्यक्ति सणिक है, तो दुःव भी क्षणिक होने चाहिए, जत: उनसे छुटकारा पानेका कौन प्रयत्न करेगा? और प्रयत्न करनेवाला भी क्षणिक है, इसलिए दु.कोसे छुटकारा भी दूसरे ही

१ जैनकुमारसम्भव, भरत, सन् ११४६ ई०, १०।६३ ।

व्यक्तियोको मिलेगा । श्राणकवादमे निर्वाणको स्थिति भी सिद्ध नहीं हो सकती है । क्षाणकवादमें ज्ञान और मानसकी विभिन्न क्रियाएँ जैसे स्मृति ( Memory )

प्रत्यभिज्ञा ( Recognition ) बादिको भी नहीं समझा जा सकता है, जब साग-सागर्मे मनुष्यमें परिवर्तन होता रहता है, तो पिछले अनुभवको याद किसे रह सकती है।

क्षणिकवादके आधारपर कार्यकारण सम्बन्ध भी नहीं बन सकता है। यदि एक कारण एक ही अथ रहता है और अपने अथ बिलकुल हो नहीं रहता, वो उससे कार्यकी उपनित केसे हो सबती हैं? बस्तुका पूर्वीचर सम्बन्ध-रहित सर्वेचा विनाश माननेपर क्रमका अभाव होनेते जर्बाकियाकारित्व कभी मी सम्भव नहीं है। अतः आरामकी स्रोणक नहीं माना वा सकता।

## सांख्य दर्जन

आत्माको मोकतुत्व शक्तिको माननेवाले साक्य दर्शनके अनेक विचारोको काव्य प्रणेताओने वृर्वश्वक रूपसे उपस्थित कर स्विच्दानेत्वरूप आत्माको सिद्धि को है। काव्य रुपसिताओन प्रये अपने पात्रोके समक्ष आत्मा और अगतुका वास्तिक सम्बन्ध दिख्याना हो है। अत. महाकवि बोरलन्दोने 'नित्य' 'एकान्त' पत्रका निरम्सक तित्ति हुए ताक्य दर्शनको सम्भाव के हैं। काव्य दर्शनको समोधा को हैं। काव्य दर्शनको मुक्ति और पृष्य। यो पन्चोत तत्त्व स्वीकार किये गये है। साक्य दर्शनको मुक्तावार प्रकार्यवाद है। सत्कार्यवाद माननेवालोम मो दो मत है—परिणामवाद बोर विवर्तवाको अनुसार कारणका कार्यमें बदल जाता है और विवर्तवादको अनुसार कारणका कार्यमें बदल जाता है और विवर्तवादको अनुसार कारणका कार्यमें बदल जाता है। साक्य परिणामवाद के नुनार कारणका कार्यमें व्यवस्थान है। साक्य परिणामवाद के स्वन्तार समस्त त्यर्तिक आत्मासमात्र है। साक्य परिणामवादको मानता है, दबके बनुसार समस्त त्यर्तिक सावस्था है। साक्य परिणामवादको मानता है, दबके बनुसार समस्त त्यर्तिक सावस्था है से स्वनाय विरोमाव है। साक्य स्वत्या है। साक्य परिणामवादको सावस्था है। साक्य परिणामवादको सावस्था है। साक्य परिणामवादको सावस्था है। सावस्थ परिणामवादको सावस्थ स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या है। सावस्थ परिणामवादको सावस्थ स्वत्या स्वत्या स्वत्या है। सावस्थ परिणामवादको सावस्थ स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या है। सावस्थ परिणामवादको सावस्थ स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या है। सावस्थ परिणामवादको सावस्थ स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्या है। सावस्थ स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्या स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्या स्वत्य स्वत्

१ असदकरणाल्—जो नहीं है, उसमें उत्पन्न करनेका सामर्प्य नहीं है। असत्में कारण व्यापार नहीं हो सकता है। अत: बिंद कार्य कारण में पहलेसे हो वर्तमान रहे तो वह आकात कुमुन हो जायेगा अथवा शतिबयाण के समान हो जाये तो कभी गैदा ही नहीं कर सकते हैं।

२. उपारानप्रहणात्—वस्तुको उत्पत्तिके लिए एक बिशेष कारणकी आवस्य-कता होती है। यदि उपारान कारणमें कार्यम अस्तित्व न माना आये, तो उत्पत्ते कार्य उत्पत्र नहीं हो सकता है। अत वास्त्वमं कार्य उपारान कारणको अभिभविक हो है, वर्षीक वह उत्पन्न अनिवार्य कर्यन्न सम्बन्धित है।

 सर्वसम्भवाभावात्—यदि उपादान कारणका कार्यसे सम्बन्ध न हो तो किसी भी कारणसे कोई भी कार्य उत्तक्ष हो सकता है।

१, पद्मानन्द ३।१६९, ३।१६३, ३।१६५ ।

२, चन्द्रप्रभवस्ति २०४४-६३।

४. शक्तस्य शस्यकरणात्— उत्सत्ति बस्यक्तशक्तिको व्यक्त करना है। बिस्त कारणमें जिस्त कार्यको उत्पन्न करनेशे शस्ति होगी, उससे वही कार्य उत्पन्न होगा। यदि ऐसान माना बाये तो बालुसे तैल भी निकाला जा सकता है।

५, कारणभावात्—कारण और कार्यमें अभेद अधवा तादातम्य है। अभि-ध्वस्तिके मार्गसे वाधाको हटा देनेने कार्य कारणने आविभूत हो जाता है। अत. कारण-में कार्य पहले हो मौजद है।

परिणामवादके आधारपर साहब दार्शनिक जगतके मल कारण प्रकृतिपर पहुँचते हैं। यह प्रकृति ही संसारका मुल उपादान है। यह समस्त विषयोंका अनादि मलस्रोत होनेसे नित्य और निरपेक्ष है. यत. सापेक्ष और अनित्य पदार्थ जगतका मल कारण नहीं हो सकता। मन, बद्धि और अहकार जैसे सक्ष्म कार्योका आधार होनेके कारण प्रकृति गहन, अनन्त और सहमातिसक्ष्म शक्ति सम्पन्न है। सत्त्व, रजस और तमस इन तीन गणोसे प्रकृति बनी है। इन तीन गणोकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति है तथा समस्त पदार्थीन इन तीनो गणीका अन्वय देखा जाता है, अत प्रकृति हो समस्त पदार्थोका उपादान है। कारणरूप प्रकृति अध्यक्त है और कार्यरूप व्यक्ते। प्रकृतिमें प्रथम बद्धि उत्पन्न होती है. इसे महान कहते हैं। महानमें में सस्ती हैं. सन्दर हैं आदि अहकार; अहंकारसे चक्ष, झाण, रसना, त्वक और श्रोत्र ये पाँच जाने-न्द्रियों, बाक पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियों तथा मन और शब्द. स्पर्श. रूप. रस और गन्य ये पाँच तन्मात्राएँ: इस प्रकार कुल सोलह तत्त्वोकी उत्पत्ति होती हैं। पन. पंच तन्मात्राओसे पृथियी, जल, तेज, वाय और आकाश इन पाँच महानतीकी उत्पत्ति होती है। इन २३ तत्वीमे प्रकृति कारण हो है. कार्य नहीं। मशन, अहकार और पाँच तन्मात्राएँ कार्य और कारण दोनो है, शेप सोलह केवल कार्य है, कारण नहीं। पहलान किसीका कारण है और न कार्य।

सास्य दर्शनमें पृथ्व ( आत्मा )का अस्तिस्य स्वर्थाध्य है। यह घरीर, इन्द्रिय, मन और बुढिसे भिन्न है, गुढ़ चेतन्य स्वरूप है, निर्मुण और निष्क्रिय है। ज्ञान गुण प्रकृतिमें रहता है, पुच्चने नही। यह उदासीन, अकर्ता, मध्यस्य, साक्षी और इष्टा है। प्रकृति केवल कर्यों हैं और पृष्य भोक्ता है। प्रकृतिके समस्त कार्य पृथ्यके निए होते हैं, पुष्ट प्रकृतिका अधिख्यता है।

अचेतन प्रकृति अन्धी है और निष्क्रिय होनेसे पृष्य लेंगडा है। अतः अन्धे

१. हेतुनद्नित्यमञ्जापि सक्रियमनेक्माबित लिङ्गस् ।

सानयर्व परतन्त्र व्यक्त विपरीतमध्यक्तम् ।

<sup>—</sup>संस्थिकारिका, चौत्समा संस्कृत सीरीज, मनारस, ११४३ ई०, ९०। २ प्रकृतेर्महांस्ततोऽहड्वारस्तरमाङ्गणस्य घोडशक ।

तस्मादिष बोडक्षकात् पश्चम्य पञ्चमृतानि ।-वही, २२ ।

और रूँगडे पुरुषोके संयोगके समान श्रृकृति और पुरुषके संयोगसे प्रकृति कार्य करती है।

पन्प्रभाषितमे साक्ष्य द्वारा अभिमत कृटस्य नित्यकी मीमासा की गयी है। पूच्य — आत्मामें कभी कोई विकार नहीं हाता। प्रहतिका पन्ति समस्य उसमें किसी भी प्रकारका परिवासन उत्यन्त नहीं कर सकता है, यो कुछ भी विकार दिखलाई पदता है, वह प्रकृतिका पर्म है।

## समीक्षा

सांस्य द्वारा अभिमत जोवमे नित्यार्थकान्तको करवना प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं
होती है, स्थोकि मुख-दुख आदि परियामों विवर्तमान जोव विभिन्न प्रकारके मुख-दुलके पक्रमे पशा हुआ हो। प्रत्येक प्राणोमे अनुभवन मुख-दुलादिक्य परियामोकी
प्रतीति हो रही। बदः जोवको नित्येकान नही माना जा सकता है। मुख-दुल
आदि परियाम जोवसे भिन्न नहीं है। यदि ये परियाम जोवसे भिन्न होते तो ये
जीवके हैं, रहा प्रकारके सम्बन्धकां करूना हो गही हो सकती है। यदि यह
कहा जाये कि मुख-दुलादि यदायें जोवसे सम्बाय सम्बन्धने नहीं है, तो यह कहान भी स्वस्त्य है, क्योकि नित्य पदार्थ किलोका मनवायी नहीं बन सकती है। दिस हो उपकारके लिए दो यदायों सम्बन्धको स्वस्त्या नहीं बन सकती है। दिस कित प्रकार स्वस्त्य यदायों उपकारों मान भी निया जाये तो यह प्रकार उपना सुत्ती ही कहार सित्य यदायों उपकारों मान भी निया जाये तो यह प्रव उपना होता है कि वह उपकार उस नित्य पदार्थस मिल्ल है या अभिन्न ? यदि मिल्ल है, तब तो उसका कैस कहला सकता हैं। और तथि अभिन्न है, तब मुख-दुलादि पर्यागोसे जोव भी अभिन्न सिद्ध होगा। इन प्रकार जोवका परिवासित्व विद्व हो जानेसे उसकी कूटस्य निरस्ता

आत्माको अकर्ता भा नहीं माना वा सकता है, क्यों कि कर्तृस्व शक्तिहीन आत्मामें वन्य-मोलकी स्थिति सिंद नहीं हो सकेगी। जो शुभ और असुभ कियाओं को नहीं कर रहा है, यह किस प्रकार बन्धकों श्राप्त हो सकता है। आत्माको अकर्ता मान-कर बद्ध मानना किसी तरह युक्तिस्वत हो हो। जो लोग आत्माका भीक्या मानते हैं हैं उन्हें जैसे कर्ता भानना हो परेगा, क्यों कि मोक्नात अर्थ मुक्ति कियाका कर्ति होता हैं। शक्य यर्थकंका यह सिद्धान्त निराधार हैं कि कर्तृस्व शक्ति कही रहती है और भोक्तृस्व शक्ति कही। यस्तुत कर्तृस्व और मोक्तृस्वमें कोई विरोध नहीं हैं।

यदि यह कहा जाये कि प्रकृति - प्रधानके बन्ध आदि होता है, तो यह कहना

१ सर्वदर्शनसम्बद्ध चौत्वस्या निवाधनन बाराणसी, सन् १९६४ ई०, ११ मृत्र, पृष्ठ ६४५ ।

२. चन्द्रमम २।७५-७७ तथा २।८१ ।

३ वही, २१=३।

भी भनुषित है; बयोकि अबेतन प्रकृतिमें बन्यकों कल्पना नहीं की जा सकती है। यह कैसी विषित्र बात होगी कि करें कोई जीर कह किसीकों मिके। जब प्रकृति कर्षों है जीर पुरुष मोनता है, ती पुरुषकों भी कर्ता जीर प्रकृतिकों मोके मा मानता होगा। पर जबप्रकृतिमें बन्य जीर कनानुमबनकी किया नहीं मानी जा सकती है, जस्वा बहुत बड़ों अस्पयस्था उत्पन्त होगी। जतएव जोवकों अकर्तृत्व मानता जतपन्त पाप है।

सास्यने संतार के पदार्थों के प्रकृतिका विकार होनेसे सन्य, रख और तमस्य माना है, यह भी अधिक है। बटादि पदार्थों सन्य, रख और तम इन गुणों का अन्य भी नहीं पाया जाता है। दुसरों बात यह है कि अमृतं आकाश और मूर्व पृथ्विकों उत्पत्ति एक कारणते नहीं हो सकती है। यदि किसी एक कारणते विज्ञातीय कार्यकों उत्पत्ति मानी आये तो अवेदन महोने बेतनको उत्पत्ति भी माननी पदेशी।

अन्वय-अपितरेक के निर्वयसे ही कार्य-कारण सम्बन्ध माना जाता है, पर प्रधानसे महदादिकी उत्पत्तिके निश्चयमें अन्यय-अपितरेककी उपलब्धि सही है, अत. प्रधानसे महान और महानुधे अहंकार इत्यादि सुद्धि प्रक्रिया सिद्ध नही हो सकती है। एक बात यह भी है कि निश्य कारण नही हो सकता है, क्रम-ब्रक्तमरूपसे अर्थीक्याका विरोध होनेसे।

जो सत्कार्यवाद कहा गया है, वह सर्वया छत् है या कविषत् ? द्रवमे सर्वदा दिल्लीके सर्विक वर्तमान रहनेपर द्रवसे सम्मन्न होनेवाले कार्य किछ प्रकार सम्मन्न होने ? अत्वर्ष ओ वर्षया सत् है, वह कितीले द्वारा उत्यन्न नहीं हो सकता। प्रधानमें कारणता नहीं वे चन सकती है, कार्यके अविष्मान कार्य हैं, उससे कारणता नहीं हो सकती है। यदि शांवतक स्त्रे सत्कार्य मानते हैं तो शवित स्वयादि कार्यों मिन्न है या अभिन्न ? भिन्न माननेपर कारण में कार्यका सद्भाव किछ प्रकार सिद्ध होगा ? अभिन्न माननेपर कारण में कार्यका सद्भाव किछ प्रकार सिद्ध होगा ? अभिन्न माननेपर स्वयादि कार्यों , अदः कारण व्यापार व्याप्त हो बायेगा। जो अर्थन पक्ष ने दिय येष हैं, वे अभिव्यक्ति पक्ष में जो के स्त्रों अथितत होते हैं। अत्वर्ण बानदर्शन-चारिककर, कर्तृत्व और भोवतुर शवित समन्तित आरता है।

## **मोमांसादर्श**न

चन्द्रप्रभवरित और खेनहुमारसम्बन्धे गोमांसादर्शनकी चर्चा जायो है। जयम्पनिक्यकाश्यमें भी मोमासके द्वारा सर्वेशसिदिका निरास तरफ्यात् उत्तरफावे रूपमें सर्वेशका समर्थन किया गया है। पक्ष-प्रित्वकार्य स्वापनामें प्राय. उन्हों तकीका प्रयोग किया नया है, जो तक वैन न्याय सम्बोगे उपलब्ध होते हैं।

१. जैनकमारसस्यव १०१६२ ।

२ प्रमेसकमलमार्तण्ड, सम्बर्ड सन् १९१२ ई०, द्वि० ५०, पृ० ६० ६४।

मोमांसक जीवाजीवादि पदार्थोंको स्वीकार करते हैं, पर मोक्षके सम्बन्धमें विवाद करते हैं। उनका अभिमत है कि स्वर्गके अतिरिक्त मिक्त नामका कोई पदार्थ ब्री मुद्री है. पर उनका यह कथन अनुमान-वाधित है। कर्मक्षयकी सिद्धि करनेके लिए सबस्र अनुमान वर्तमान है, यथा-किसी बात्मामें समस्त कर्मोंका क्षय हो जाता है. यत: कमंझयका कार्यस्वरूप सर्वज्ञत्व उसके बिना नहीं हो सकता है—'कमंक्षयो मोक्षोऽस्ति तत्कार्यसकलजात्वस्यान्ययान्पपत्ते.' (चन्द्र०२।९२) इस अनुमानका साधक सर्वज्ञत्व हेतु असिद्ध नहीं है. क्योंकि उसका बावक कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष तो सर्वज्ञका बाधक नहीं हो सकता है. क्योंकि वह इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है। अतीन्द्रिय पदार्थके सम्बन्धमे न इस प्रत्यक्ष द्वारा विधान ही सिद्ध हो सकता है और न निषेष हो। अनुमान भी सर्वज्ञका खण्डन करनेमें समर्थ नहीं है, क्योंकि उसके प्रयुखादि हेन् अनेकान्त दोषसे दिवत है। जो जो परुष हाता है, वह वह सबज नही हो सकता. यदि यह भ्याप्ति स्वीकार की जाये. तो कोई पुरुष वैदोके द्वारा भी सब पदार्थीका जाननेवाला नहीं हो सकता। जिस प्रकार परुप होनेपर भी किसीको वेदार्थका सम्पर्ण जाता माना जाता है. उसी प्रकार आवरणके क्षय होनेसे किसीको समस्त पदार्थों का ज्ञाता माना जा सकता है। अनमानके समान उपमान भी सर्वज्ञका बाघक नहीं है। जैसे किसी भी देश और कालमें गया सीगवाला नहीं हो सकता. वैमें कभी भी कोई परुष सर्वज्ञ नहीं हो मकता. यह उपमान तो सबजाभाव वादियोके इष्टका विधातक है। यदि इस प्रकारका उपमान मान लिया जाये तो हस्त-पद विशिष्ट पुरुषरूप आकाशगामी विद्याधर आदिका बाकारामें चलना भी असिद्ध हो जायेगा। अर्थापत्ति प्रमाणसे भी सर्वज्ञके अभावको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, जो सर्वज्ञाभावकी कल्पना करनेवाला हो । जिस प्रकार दिनमें भोजन न करनेवाले देवदत्तको देखकर यह कल्पना होती है कि वह रात्रिमें अवश्य खाता होगा, क्योंकि भोजनके विना पीनत्वकी सम्भावना नहीं की जा सकती है। अतः सर्वज्ञामायको सिद्ध करनेवाला कोई अर्था किया जलाइक कार्य नहीं हैं। नित्य-भौनत्य आगम सर्वज्ञाभावको सिद्ध नहीं कर सकता है। अत्र एव मोक्षकी सिद्धि सर्वज्ञत्व हेतके द्वारा हो जातो है है

पुन मोमासक कहता है— धर्म, अधर्म, स्वर्ग, देवता, नरक आदि अतीन्द्रिय पदार्घ अवस्य है, पर उनका जान बेदके द्वारा हो समय है, किसी पुनवके द्वारा नहीं। पुरुष रामादि बोगों हे मुद्द है, नयोकि रामादि दोगों हे मुद्द होना पुरुषनात्रका स्वत्यान अज्ञानी तथा वे किसी भी पुरुष्त संबंधा दूर नहीं हो सकते। तथा प्रकारकी अवस्थान अज्ञानी पुरुषों होरा उन धर्मादि अगोन्दिय पदार्थों का जान संभव नहीं है। बताया गया है—

१, चन्द्रप्रभ २।६१-६६ । २, बही, २।१००-१०१ ।

"बोदना हि भूतं, भवन्तं भविष्यन्तं सूक्षं व्यवहितं विप्रकृष्टिमित्येव जातीय-कमर्यमवगमयित्मलं, नाग्यत् किवनेन्द्रियम्"।—शावरभाष्य ११६।५

बत: पर्मज्ञानने वेद ही बन्तिम प्रमाण है, रागादिशान होने हे कोई पुरुष विशेष नहीं। पूरपोका अनुबद बोर तर्क परस्थरमें बाधित होनेले कमंत्रताकी विद्वित नहीं हो परकरी है। पर्मोचर्यका यार्था साझारकार करनेनाला कोई भी व्यक्ति नहीं है और न उस प्रकारके व्यक्तिकी विद्वितिकों प्रस्थादि प्रमाणों हो होती है। यथा—

> सर्वज्ञो नास्ति यर्प्राद्यः प्रमाणैः पञ्चमिनं सः । यदेव तद्भवेशव यथा व्योमसरोख्डम् ॥

> > -- जयन्तविजय, बम्बई, सन् १९०२ ई०, १५१७

यदि प्रत्यक्षते सर्वज्ञका सद्भाव मानते है, तो किस इन्द्रिय प्रत्यक्षते । जिस प्रकार चाशुष प्रत्यक्षते सुन्दर रमणियोका रूप-दर्शन होता है, उस प्रकार कोई मी सर्वज्ञ चथा इन्द्रियके द्वारा कभी नहीं दिखलाई पड़ा है।

रसना इन्द्रियसे जिस प्रकार रमणीके अधरामृतका स्वाद अवगत किया जाता है उस प्रकार कोई सर्वज्ञ तो रसना इन्द्रियके द्वारा आस्वादित नहीं होता रे

श्रोत इस्टिय द्वारा सुन्दर और माधुयपूर्ण लय एवं मुच्छनाओसे युवत गायन-वादनका ग्रहण होता है, उस प्रकार श्रोत्रमे सर्वज्ञकी कोई ब्वनि सुनाई नहीं पहली है व

कर्नर, करत्ती, वेसर, चन्दन प्रमृति पदायोकी सुगण्यको प्राण इन्द्रिय यहण करती है, पर इसके द्वारा सर्वक्रको गन्य कहीसे मो यहण नही की जाती है। यदि कोई सर्वज्ञ है तो पुण्योको गन्यके समान उसका भी प्राण इन्द्रियसे यहण होना चाहिए, विन्त ऐसा सेता नहीं है।

स्थानं इन्द्रियके द्वारा भी सर्वज्ञका स्थापं नहीं होता है। जिस प्रकार स्थानं इन्द्रियसे विभिन्न प्रकारके स्थापिक जनुमृति प्राप्त को जाती है। अंगनाके विविध अगोका स्थापं कर काङ्क्षादका अनुभव किया जाता है, उस प्रकार सर्वज्ञ स्थापि ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार पंचेटिय प्रश्यक द्वारा सर्वज्ञका ग्रहण संभव नही है। अनुमानके द्वारा भी उस सर्वज्ञको सिद्धि नही होती है, बयोकि साध्य-साधनके सम्बर्गको जिसने प्रहण किया है, ऐसे पृत्यके हो साधनकर एवे द्वा चून के देखनेने अस्तिकृष्ट——दूसर्वी प्रश्यक अभिने, जो बृद्धि उत्यन्त होती है, उसे अनुमान कहते हैं। सर्वज्ञके सद्भावका आविनामाची न तो स्वामा किया ही स्विकार्ष प्रदेश है

१. जयन्तविजय १४।१८ ।

२ वही, १६।१६।

३ वही, १६।२०।

४ नहीं, १६।२१। ४. नहीं, १६।२२।

जाननेसे पहले उसके सद्भावका अविनामावी सर्वज्ञके स्वभावका और उसके कार्यका निश्चय नहीं किया जा सकता।

उपमानते भी सर्वज्ञका सद्माव सिद्ध नहीं होता; व्यॉकि सर्वज्ञके सद्ध वन्य पुच्यका मिलना अस्तम्ब है। हम गौको देखकर बनमें उसके सद्धा गवयका निवच्य करते हैं, पर सर्वज्ञके सद्धा कोई भी स्पक्ति दिखलाई नहीं पढ़ता है, अत्तप्य उपमान सर्वज्ञ सदमावको सिद्ध करनेने असमर्थ है।

आगमसे भी सर्वज्ञका सद्भाव नहीं जाना जाता। यदि आग कहें कि आगमसे सर्वज्ञका सद्भाव जाता जाता है, तो बतजाए कि नित्य आगम सर्वज्ञका सद्भाव सर्वव्य करता है कि स्मृति आदि रूप अनित्य आगम। नित्य आगम सर्वज्ञका सद्भाव सर्वव्य करता है कि स्मृति आदि रूप अनित्य आगम। नित्य आगम तो माना नहीं आ सरकता, स्थाविक वृक्ष वर्षव्यवस्था है अर्थात कृतितत्त तरवाँका साम्मवस्थ्ये स्तुति निम्दा कर्ते- वाला और सत्मामादि कर्माविशेषोक्षा संस्तवन करनेवाला है, अतः उसके द्वारा सर्वज्ञक्य किसी पुरुपविशेषके सद्भावका जात होना मंभव नहीं है। दूमरी बात यह भी है कि वेदस्थ जनादि आगमसे आदिमान् पृष्यका कवन होना परित्य भी तहीं हो सत्मता। अनित्य आगम सर्वज्ञका कित्य नहीं करता है। बतलाइए यह अनित्य आगम सर्वज्ञ अनित्य आगम सर्वज्ञ अनित्य आगम सर्वज्ञ अनित्य आगम सर्वज्ञकाति हो आ वर्षव्य प्रणीत अपन प्रथम प्रयस्त अन्योग्याश्यय दोष है, प्रयस वर्ष्व सिद्ध हो आगे, तब उसके द्वारा प्रयंत अपन सर्वज्ञका सद्भाव सिद्ध हो। असर्वज्ञ द्वारा प्रविचारित अस्तम स्वर्थ कामम दो स्वर्थक स्वर्थक सिद्ध करनेवें अस्तम व्यवक्ष स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्थाव स्वर्थक स्वर्यक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्यक स्वर्यक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्यक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्थक स्वर्यक स्वर्यक स्वर्थक स्वर्यक स्वर्यक

बनग्यवामृत अर्थके बमावसे व्यर्गपितिं भी सर्वत्र के सद्भावकी बोधिका नहीं है, बगोंक धर्मादिकका उपदेश ब्यामोह्रके यो सम्मव है। उपदेश दो प्रकारका है— सम्यक् उपदेश और निध्योग्देश। उनरेसे मृत्र भादि पृत्योका सम्यक् उपदेश है, बगोंकि उनके वैदम्हक प्यापांचानका उदय पाया जाता है और बुद्ध बांदिका उमदेश मिध्या है, व्यामोहपूर्वक है, बेदके अर्थका जाता न होनेसे।

बत्एव पर्वतके विषयमें प्रत्यक्ष, जनुमान, उपमान, आगम और अर्थापिल इन पाँच प्रमाणोको प्रवृत्ति न होनेचे अभाव प्रमाणको ही प्रवृत्ति होती है, इसके द्वारा तो कर्यकका जनाव हो सिद्ध होर्गा, सद्माव नहीं। मावश्रंतको सिद्धि प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोके ही होती है।

१ जयन्त्रसिजय १६।२४।

२ वही, १५।२५ ।

३. वही, १६।२६ ।

४. वही, १५।२७।

४. वही. १५।२८।

उत्तरपक्ष

"शास्ति सर्वज्ञ: सदुपलम्मकप्रमाणपञ्चकतीकरातिकान्तत्वात्" कोई सर्वज्ञ नही है, सदुणलमक प्रमाणपंचकका विषय न होतेने, यह अनुमान कसमीचीन है। संबंधको न बहुण करनेवाले जिन पीच प्रमाणींका आपने उल्लेक किया है, वे आरमीय है या परकोय "विद्य यह कहें कि स्वयं प्रस्थालिके द्वारा गृहोत न होनेवर बस्तुका सद्माण नहीं माना जाता है, तो दादा, परदादाका अस्तित्व को आपने प्रत्यक्षते जाना नहीं है, पिर आप अपने दादा-परदादाका अस्तित्व क्यों स्वीकार करते हैं। यत. उनने समक्ष तो आपका जन्म भी नहीं हुआ या, फिर बिना देले-समक्षे उननके अपने दादा-परदाबीक कपने आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि अपन यह कहें कि अन्य प्रामाणिक व्यक्तियों हे द्वारा देशे जानेते उनका अस्तित्व स्वीकार करना पढ़ता है, तब तो आपको सर्वज्ञका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेया, क्योंकि अन्य व्यक्तियोंके प्रमाणये तो सर्वज्ञको

पर्वजाभाव सिद्धिके लिए जिन पंचप्रमाणीका जापने प्रयोग किया है, वे जात है या अजात । प्रयम पक्ष मानवेपर अनवस्था नामका रोप आयेगा, क्योंकि प्रमाण-पंचकमे विसने यह जान लिया कि कोई सर्वज नहीं है, तो जाननेवाला व्यक्ति स्वयं हो सर्वज हो जायेगा। यदि द्वितीय पक्ष स्वीकार करते हैं तो हेनु स्वरूपासिद्ध हो जायेगा।

''पुरुपत्थान्त सर्वतः अस्मयादिवत्'' यह अनुमान भी अपुक्त है, क्योंकि सन्दिग्ध विपतावृत्ति होनेसे। यदि यह कहा जाये कि इन्द्रियापेत्रया कोई भी व्यक्ति सर्वत नहीं हो सकता है, तो इसमें हमें सिद्धसाध्यदा है। हम भी मानते हैं कि इन्द्रियज्ञानसे कोई भी व्यक्ति सर्वत नहीं हो सकता है। सकत अवश्यक विपालत हो जानेपर हो कोई भो व्यक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान यक्ति-सम्पन्न होता है और वही जिलोकके जिकालवर्ती समस्त पदासीका प्रत्यक्तस्ये सांशासकार करता है।

सूत्मादि अतोन्द्रिय तथार्ष किसी पुरुष विशेषके प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुनेय है, यद्या प्रतिन । दूसरी युक्ति यह है कि सर्वज्ञताके रोकनेवाले अज्ञानादि दोष जीर जाना-दरणादि आवरणोका किसी आस्तविधियने अभाव देखा जाता है। ''किसी पुरुष विधोपमें जानके प्रतिवस्वकोका पूर्णत्यक्ष सहो जाता है, व्यक्ति कराने अन्यत्र न्यूनाविकता देखो जाती है।'' प्रतिवस्यकोके दूर हो जानेवर जल्यमाब आत्माके लिए कोई स्था अमेय नहीं रहता। अयो—पदार्थोका अज्ञान या तो आत्मामें उन सब जोयोके जाननेकी

१ जयन्तविजय १४।३५।

२, वहा, १६।४६।

<sup>3</sup> बही, १६१४७।

४. सुक्ष्मान्तरितदुरार्थाः कस्यचित्रस्यक्षा अनुमेयस्वाद्य—अष्टसहस्रो, बन्मई सन् १९१५ ई०, ए० ६६-६२ ।

१. दोषावरणयोहीिनानिस्थेवास्ति अधिकायनात-वही ३०-६२ ।

सामर्प्य न होनेसे होता है अथवा ज्ञानके प्रतिकृषकोके रहनेते होता है। आरमार्गे ज है और तप, संयमादिकी आराधना द्वारा प्रतिकृषकोंका अभाव पूर्णतया संभव है, ऐसी स्थितिम आरमान सर्वजता सम्भाव्य है।

यदि पुरुष होनेसे ही धर्माधर्मादि अतीन्द्रिय जेयोका जान न माना जाये तो सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिर्यहोकी पहुण आदि भविष्यत् द्वाताओं और उनके होनेवाला धुमास्मुक्ता अवित्वादारी उनदेश की संभव हो सकेणा ? इन्टियोकी अपेशा किये बिना हो उनका अतीन्द्रियार्य विषयक उपदेश सत्य और यथार्य देश बाता है अपवा तिस प्रकार सत्य स्वन्वदर्शन इन्टियारिको सहायतार्थ किया हो भवी राज्यादि कामका ययार्थवीय कराजा है, उसी प्रकार सत्य स्वन्वदर्शन इन्टियारिको आधिक भी समस्य पदार्थोमे अविश्वेषादी और स्पष्ट होता है तथा उसमे इन्टियोको आधिक भी सहायता नहीं होती। इन्टियोक्षेत सीर्यक्रिया आपेश होता है उसमा होता है, दर अतीन्द्रय जान समस्य पदार्थोको आहण करता है।

निस प्रकार परिसाण अणुपरिसाणते बढता-बढ़ता आकाशमे महापरिसाण या विमुत्वका कर के लेता है स्थोकि उत्तकों तरतमता देखी जानी हैं, उसी तरह जानके प्रकर्षमें भी तारतस्य देखा नाता है। अतः अब यह जान सम्पूर्णताको प्राप्त हो जाता है, तो सर्वज्ञता आती है।

प्रस्थादि पौच प्रमाण तो सर्वजताने बायक नहीं है। अभाव-प्रमाण भी उसका निषेष नहीं कर सकता हूँ। यत अभाव प्रमाणके लिए यह आवश्यक है कि विश्वका अमाव करना है, उसका सम्गण और जहाँ उसका अभाव करना है. वहीं उसका प्रसादधंन अनिवायं है। अत. तीनों काजों और तीनों लोकोंके जतीत, अजगात और वर्तमान कालोन जनन्त पृथ्योमें सर्वजता नहीं थी, नहीं है और न होगी, इस प्रकारका ज्ञान उसीकों हो सकता है, जिसने उन समस्त पृथ्योका साधारकार किया हो। जतः स्थिन वह साथारकार किया है, वहीं सर्वज है। अनत्व बाथक प्रमाणोका अभाव होनेस आस्पाप सर्ववता दिव है तथा सर्वजत्व हैरने भोज प्रांति भी।

รถเกรณ์ส.**ยม**ใหญ

न्यायदर्शनके सम्बन्धमं जैनकुमारसम्भवमं विम्मिलिस्त पदा बाया है और टीकाकार धर्मशेषरमूरिने न्यायदर्शनमें मान्य सोलह पदावाँके नाम तथा सक्षिप्त समालोबना उपस्थित की है। कविने लिखा है —

त वषोडशकतोऽधिक स्वकं,

गीनतस्वसुपनीतनिवृति । व्यक्षतीह विभिनाच्यतेन काः

व्यक्षवाद्मतमन्यथाकृतम् ॥ जैनङ्गारसम्मव १०।६४

१ असन्तिविजय, १४।६३-६५ । २ वही, १४।६१ ५२ ।

"नैयायिकमते हि—प्रमाण-प्रमेय-संवय-प्रयोजन-पृष्टान्त-सिद्धान्त-स्वयय-तर्म-निर्णय-बादयस्य-वितण्डा-बे्स्वामाय-च्छल-बाति-नियहस्यानि योडखतस्यानि, सृष्टिखंह्यर-कर्ता मोक्षयो देवो महेवः"—जैनकुमारसम्मव १०१६५ की टोका, प० ३५२ ।

न्यायदर्शनका विषय-न्यायका प्रतिपादन करना है और न्यायका वर्ष है विमिन्न प्रमाणीके द्वारा कर्षकी परीवा करना । इन प्रमाणोके स्वरूपका वर्षन करनेके इस दर्शनको न्यायदर्शन कहा जाता है। निर्धादक युद्धी प्रमाण, प्रमेष, संबद, प्रयोजन, दृष्टान्त, शिद्धान्त, न्ययन, तर्क, निर्णय, बाद, बल्प, वित्यक्षा, हेल्वामाय, अनुमान, आगम, जीर उपमान इन चार प्रमाणाको स्वीकार करता है। नैयासिकोने जात्मा, घरोर, इन्द्रिय, वर्ष, मुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रयोगाव (पुनर्वन्म), कन, इ.स और अथवां (मृक्ति) ये बारह प्रमेष माने यसे हैं।

नैयायिक संविकर्यका प्रमाण मानता है। सांत्रकर्य हान्द्रय और पदार्षके सम्बन्ध कहते हैं। इन्द्रिय और अर्थ दोनों ही अवेतन है, अतः उनका सम्बन्ध सांत्रकर्य भी अवेतन और अज्ञानकर ही होगा। अत्यन्य उत्ते प्रमाण नही बाता का सकता है। सांत्रकर्यके स्थोग, स्युक्त समयाय और स्युक्त समवेत आदि छह नेद हैं। जिस प्रकार चलु और रसमें संयुक्त समयायकर सांत्रकर्य होनेयर भी बहु स्थान संयुक्त समयायकर सांत्रकर्य होनेयर भी बहु स्थान संयुक्त समयायकर सांत्रकर्य होनेयर सांत्रकर सा

नैयायिकने महेशको मृष्टिकर्ता माना है—''विभक्त्यिकरणमानापमं उर्वीपवर्त-तक्तन्वादिकं बृद्धिमद्भेतुकम्, कार्यस्वादचेतनोपादानत्वास्त्रित्विशविद्याद्वा वस्त्रा-दिवत ।''

विवादापन जवीं ( पृथ्वी ), पर्वत, तर ( वृज्ञ ) और तन् ( प्रारो र ) आदिक पदार्थ बृद्धिमंद्रेतुक है, अर्थात् किसी बृद्धिमान्के द्वारा किये मये हैं । जो-को कार्य होते हैं, वे किसीके द्वारा किये जाते हैं, यथा बस्तादि । दूसरी युक्ति यह है कि उर्वते, पर्वत आदिका ज्यादान कारण अवेतन है, अत उन्हें किसी चेतन पृथ्वते अधिष्ठत होकर हो कार्यक्रममें पिरणत होना चाहिए । तीमरी युक्ति यह है कि उर्वी पर्वतादिमें संस्थान— आकार सम्मन्यी विधेयता पायी जाती है, जो कि बिना किसी बृद्धिमान् पृथ्यके सम्मन्न नहीं हैं। अत: इस सृष्टिका कोई बृद्धिमान् कर्ता अवस्थ और वह बृद्धिमान् महेस्वर हो है, अस्य नहीं । ईस्वर्रासदिके लिए दिया पथा कार्यस्व हेनु किस्त मो नहीं है, क्योंकि सावयह होनेसे कार्यस्व सिद्ध है। विरुद्ध भी नहीं है, विषक्त अबुद्धिकार्यक्र होनेसे । असेक्शिक्त की नहीं है, विषक्त मति हो है, विषक्त अविद्धारित हो है।

यहाँ कार्यत्व हेतुसे क्या अभिप्राय है ? स्वकारणसत्तासमवायको कार्यत्व कहते

र गोतमन्यायम् १११६ तथा तर्कमाणः, चिरानन्द संस्कृत विद्याभवन, काशी, सत् १६५२ ई०, प्रमेय अधिकार, ९० ८६।

२ प्रमेयरश्नमाला, बौलम्बा, १६६८ ई०. द्वितीय समुद्देश, पृ० ६६ ।

हैं, अभृत्वामावित्वको, अक्रियादर्शीके कृतबद्धधत्यादकत्वको या कारण व्यापारानुविधा-मिश्वको ? प्रथम पक्षमें योगियोका समस्त कर्मक्षय भी तनकरण-भवनादिके समान पक्ष ये अन्तर्गत है। पर कार्यत्व हेतुकी प्रवृत्ति नहीं है, अतः भागासिद्ध है। द्वितीय पक्ष भी सहोच है: यत: जो कार्य पहले न होकर आगामी कालमें हो, उसे अभत्वाभावित्व कहते हैं और यह अभत्वाभावित्व भिन्नकालवर्ती दो क्रियाओं के अधिकरणभत कर्ताके सिक हो जानेपर ही सिक्क हो सकता है। पर कार्यमें भवन और अभवन इन दोनों कियाओं के आधारभत एक कर्ताका अनुभव नहीं हो रहा है। यदि अभत्वाभावित्वको मान भी लिया जाये तो भी तनकरण भवनादिक सभी मतबालोके द्वारा कार्यस्य स्वीकार त किये जानेके कारण भागामित्र हो जायेगा। यदि तीसरा विकल्प स्रक्रियादर्शीके कतबद्वधारपादकत्व लिया जाये तो भी पृथ्वी आदिने बहिमहोतुनता सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है। हम पछते हैं कि यह कतबद्धि जिस परुषने संकेत ग्रहण कर रखा है, उसके उत्पन्न होगी. अथवा जिसने सक्ते नहीं ग्रहण किया है, उसके होगी ? यदि सकेत ग्रहण करनेवाले मानेगे. तो आकाशादिके भी बद्धिमान द्वारा किये जानेका प्रसंग प्राप्त होगा। बिना संकेतके तो कतबद्विका उत्पन्न होना असिद्ध है। चौथा विकल्प स्वीकार करनेपर कारणमात्र-व्यापारानविश्वामित्व लिया जायेगा कि कारणविशेष व्यापारान-विधायत्व । कारणमात्रकी अपेक्षा माननेपर कार्यत्व हेतविरुद्ध है । कारणविशेष मानने-पर इतरेतराश्रय दोष हैं। अतएव उर्वी, पर्वत, तरु, तन्वादिक बुद्धिमद्धेतुक सिद्ध नही हो सकते। इस प्रकार महेश्वर जगन्कर्ता और सर्वज्ञ नहीं हो सकता है।

नंयायिक द्वारा मान्य प्रमाण-प्रमेयको आलोचना भी जैन न्यायके ग्रन्थोमे पायो जाती है।

## जैन दर्शन

(तत्त्वविचार)

प्राय प्रत्येक महाकाश्यमं तीर्थकर, मूर्ण आधार्य और यतियोक उपदेश उपकल्य होते हैं। इन उपदेशों में लग्य दर्शनोंको सतीशांके हाथ जैन दर्शनके मीरिक्स विद्वारत भी निक्क है। चर्डामध्येत्वर, धर्मश्योमपुरय और नेमिनिकाणिक सन्तिम सगीने तीर्थकरका उपदेश गुम्चित है, तिवसे जैन तरबजान और आधारपर प्रकार डाला गया है। यह यथार्थ है कि जैन दर्शनका विकास मात्र तरबजानको भूमियर न होकर आधारको भूमियर हुआ है। बीवन शोधनको व्यक्तिसण्य मुस्ति-प्रक्रिया और समाज तथा विदस्य साति स्थायनको लोके पणांका मुक्तमद अहिंसा है। अदः मुश्चुको टु.कोर्ग मिन्ति प्राप्त करने किए तरबजानको आध्ययकता है। प्रयोजनीभूत तरब सात है— (१) जीव, (२) जनोव, (३) जासव, (४) बस्त, (५) वंचर, (६) निजंस

१, विशेषके लिए देखें -- प्रमेयरस्त्रमाला, चौखम्बा, ११६४ ई.०, ५० ११- १२० ।

और (७) मोक्षा पृथ्य और पाप, ये दोनों बन्धतत्त्व ही के अन्तर्गत होनेके कारण पृषक् तत्त्व कपमें परिगणित नही है। इनको अलग माननेते नौ पदार्थ हो जाते हैं।

### १. जीवतत्त्व

हाँ भुरेन्द्रनाव दास गुमने जोवतरका विश्लेषण करते हुए जिसा है—"It is well to remember that according to the Jams the soul occupies the whole of the body in which it lives, so that from the tip of the hair to the nail of the foot, wherever there may be any cause of sensation, it can atonce feel it"

जोबतत्वका वर्गोकरण मेनिन-वोग्यता, वर्तमान-स्विति, अबस्याविधेय एवं इत्तिस्र वर्धेदनके आवारतर किया गया है। प्रयम प्रकारको वरेखा बीवके दो मेर है—
प्रथ्य और अनश्य। विवर्षे सम्यश्कात स्वास्थ्यता और सम्यक्षारित उत्तप्त होनेको
लावा—मृषित प्राप्त करनेको योग्यता हो, वह अन्य और विसर्षे इस प्रकारकी योग्यता
न हो, वह अन्यस है। वर्तमान स्थितिको अवेशा भी जीवके दो मेर है—संसारी और
मुक्त। वो कर्मबद्ध है और एक गतिसे इसरी गतिमें जन्म ग्रहण करता है और सरणको

१ चन्द्रप्रभ च० १८।२-४ तथा धर्मशर्माम्युदम ११।८-१०।

R A History of Indian Philosophy, Cambridge University Press, 1932, P. 189.

३, चन्द्र० १८।६ ।

४ धर्म०२१।११,१२।

प्राप्त होता है. वह संसारी औव है तथा जो कर्मबन्धनसे छट कर मुक्त हो चुका है, वह मन्त बीब है। अवस्थाविशेष--गतिकी अपेक्षा ससारी जीव चार प्रकारके हैं--नारकी, तिर्यंच, मनध्य और देव। इस पृथ्वीके नीचे सात नरक है, उनमे जो जीव निवास करते हैं. वे नारको है। ऊपर स्वर्गोंने जो निवास करते हैं, वे देव हैं। स्त्री और पहचादि मनध्य गति है, शेष पशु, पक्षी, कीडे, मकीडे, पेड़-पौधे आदि तिर्यंच गतिके जीव है। देव, नारको और मनुष्योंमे पाँचो ही इन्द्रियाँ होती है, पर तियंचोमें इन्द्रिय संवेदनकी अपेक्षा जीवोके पाँच मेद हैं। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायकाधिक और वनस्पतिकाधिक जोवोके केवल एक स्पर्शन इन्द्रियजन्य सर्वेदन ही होता है, उनको ज्ञान प्राप्त करनेका माध्यम एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है। इन जीवोंको स्थावर भी कहा गया है। जैन दर्शनके अनुसार पेड-पौधे, जल, अस्ति, पथ्वी और बायमें भी जीव है। पथ्ती में की डे. मको डे तो रहते ही है, पर पर्वत, मिट्टी आदिमें पथ्योकायिक जीव रहता है। इसी प्रकार जलमें रहनेवाले अनेक जीवोके अतिरिक्त जरू स्वयं जलकायिक जीवोके शरीरका पिण्ड है। यही बात अग्निकाय और वायकायके सम्बन्धमें भी जाननी चाहिए। सट आदि जीव स्पर्शन और रसना इन्द्रियसे संवेदन प्राप्त करते हैं, अत इस्टेडो इन्द्रिय जीव कहते हैं। चीटी आदिके स्पर्शन, रसना और प्राण ये तीन इन्द्रियाँ और इन तीनो इन्द्रियों के द्वारा इन्हें सबेदन होता है। भ्रमर, मक्ती बादिके स्पर्शन, रमना, ल्राण और चल ये चार इन्द्रियों होती है तथा सर्प. नेवला, पश. पक्षी आदिके पाँच इन्द्रियाँ है। इन इन्द्रियोंके द्वारा उक्त जीव अपने-अपने योग्य स्पर्श, रस, गन्य, रूप और शब्दकासबेदन ग्रुटण करते रहते हैं। काक्ययन्त्रोमें जीवकी योनि. जन्म और शरीर आदिका विस्तारमे वर्णन किया गया है।

जैन दर्शनमें बहुनीववाद स्वीकार किया गया है तथा प्रत्येक जीवकी स्वतन्त्र सत्तास्वीकार की गयी है।

#### २, अज्ञोबतस्य

स्रजीव द्रश्यके पौच मेद हैं —पुद्वल, घर्म, स्रयमं, आकाश और काल । जो कब, रस, नग्य और स्पर्शने मुक्त है, वह पुद्वल हैं। यह स्कृत्य अवस्थामं पूरण— स्रवायाच्य परमाणुजीवि निकाना और नगन—कुछ परमाणुजीवि सिकुडना, इस प्रकार उप-वस और वप्यवको प्राप्त होता गहे, वह पुद्दल हैं। वसन्त दृश्य जनत् इस पुद्दलका हो विस्तार हैं। मुख्य पृष्टिले पुद्दलक द्रश्य परमाणुक्त है। अनेक परमाणुजीवि मिककर जो स्कृत्य बनता है, वह संयुक्त द्रव्य इस्तायुक्त स्वभावतः एक रस, एक रस,

१. धर्म० २१।१७-००।

२. चन्द्रप्रभ च० १८।६७।

२. वही, १८।७८ ।

एक पन्य और वो स्वर्ध होते हैं। स्कन्य अपने परिणममोंकी मधेशा छह प्रकारका होता है। बादर-बादर, बादर, बादर-कुम, कुस-बादर, मुश्य और सतिहरूप ये छह मेर हैं। पूर्वण डम्प्रके स्कन्य, स्कन्यदेश, स्कन्यवादेश और परमाणु में बार विमाग होते हैं। अनन्तानत परमाणु में स्कन्य स्वर्ण होता है। उनसे आधा स्कन्यदेश और स्कन्यदेशका आधा स्कन्यप्रदेश होता है। परमाणु अविमाणी है। इन्द्रियों, घरीर, मन, इन्द्रियोंक विषय और स्वरासोच्छत्तस आदि सब कुछ पुराण डम्प्ये हो विविध परिणमन है।

परमाणुक्षीमें स्वाभाविक स्विग्वता और स्वाता होनेके कारण परस्पर बन्ध होता है, जिससे स्वन्धोको उत्पत्ति होती है। परमाणुको द्वारा स्वन्ध बननेको प्रक्रिया सह है कि शक्तिको अपेना द्वर्षण विश्वत स्विग्य और स्विग्य कर्म और स्वा, स्विग्य और रूप स्वत्य और स्विग्य परमाणु परस्पर्य सम्बन्धको प्रास होते हैं। बन्धकाल्यों जो अधिक गुणवाला परमाणु है, वह कम गुणवाले परमाणुका अपने स्व, रस, गन्ध और स्वर्शक अनुकूल परिणमन करा लेता है। इस प्रकार यो परमाणुकों द्वाणुक, तीन परमाणुकों स्वणुक और चार-वाँच आदि परमाणुकों चतुरणुक, पंचाणुक साबि स्वरूप उत्पत्त होते दहते हैं।

कान, बन्य, स्यूनता, सुकाता, सर्यान, भेर, अन्यकार, छावा, प्रकाश, उद्योव और गर्मी जादि पुदाना राजकी ही पर्याएँ हैं। पुदाना परमाणु स्वाप्तता कियाधील है। उसकी गिंत तीत, मन्द बौर मध्यम अनेक प्रकारको होती है। यागैर, इन्द्रिय, प्राण, अपाण, द्वांधीभद्वाध आदि पुदानको हो निर्मित है।

#### धमंद्रका और अधमंद्रका

जोव और पूर्गलक समान धर्म और अधर्म उच्य भी दो स्वतन्त्र उच्य है, इनका अर्थ पुष्प-पाप नही है। श्रोक और पूर्गल स्वय गति स्वापवाले है, अत. यदि वे गति करते हैं, तो स्वय प्रकारक प्रवन ही नहीं है। अत. आवायोंने लोक और अलोकके विमागके लिए लोकवर्ती आकाशके बराबर एक अमूर्तिक निष्क्रिय और अवष्ट प्रमंद्रण माना है, जो गतिशील औव और पुर्दालोको याना करने से साधारण कारण होता है। यह किसी भी उच्यको प्रेरणा करके नहीं चलाता है, विन्तु जो स्वयं गति करते हैं, उनको मान्यम बनकर सहारा देता हैं। इसका अस्ति कर ले हैं, उनको मान्यम बनकर सहारा देता हैं। इसका अस्ति कर ले हैं, उनको मान्यम बनकर सहारा देता हैं। इसका अस्ति स्वयं को स्वयं प्रकारण हो। प्रमाण कारण हो। प्रमाण कारण हो। स्वयं प्रकारण समस्त वोच और पुर्वण्ड अपनी माना उसी सीमातक समाप्त करने की विवश हैं, उसके आगे नहीं वा सकते।

जिस प्रकार धर्मद्रव्य जीव और पुद्रमुखेको गतिके लिए साधारण कारण है, उसी प्रकार जीव और पुद्रमुखेको स्थितिके लिए अधर्मद्रव्य साधारण कारण है। यह

१ चन्द्रप्रभ च० १८।७१। २ वही, १८।६१-७०।

#### संस्कृत काम्यके विकासमें सैन कवियोंका योगदान

भी बर्मडम्बर्के समान लोकाकाशके बराबर है—रूप, रहा, गन्य, स्वर्ण और शब्दसे रहित अमृतिक और निष्क्रिय है। ये दोनो इध्य उत्पाद, ध्यय और श्रीव्य-पुन्त है। स्रोक और अलोक विभाग हन दोनो इस्योके सञ्जावका फल है।

#### आकाशद्वय

आकाशत्रीन, जनीवादि समस्त हम्योको जनगह—स्थान देता है जयित् जीव पूर्मणादि समस्त पदार्थ पुणप्त जिसमें जनकाश्र प्राप्त करते हैं, वह आकाश है। वह मी निष्क्रिय जोर कर एक प्राप्त कर है। वह मानिक्ष्य जोर कर एक प्राप्त के हिंदी के किया जाति हैं। वह हार दान ही दसका जनाय में ही अवकाश दान ही दसका जनाय में ही हो जाता है। पुर्मण्का एक परमाणु जितने जाकाशको रोकता है, उसे प्रदेश कहते हैं। इस नामसे जाकाश जनगत्रदेशी है। इसके दो भेद हैं—लोकाकाश और अल्डोकाकाश वि

#### कालदव्य

समस्त रध्योके उत्पादादिरूप परिणमनमें सहकारों 'काल्टस्य' होता है। ससका कताण—वर्तना है। यह स्वय परिवर्तन करते हुए अन्य स्थ्योके परिवर्तनमें सहकारी होता है जोर समस्त लोकाकारामें पदी, षण्टा, पल, दिन, रात आदि अपह्यूरोपी निर्मित होता है। यह भी अन्य उत्थोके समान उत्पाद, स्थय और प्रोम्य-युक्त है, वर्मृतिक है। प्रत्येक लोकाकाराके प्रदेशपर एक-एक कालाणू अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनायं हुए है। धर्म और सम्पर्के समान यह लोकाकाशस्थायों एक द्रथ्य नही है, स्थाकि प्रत्येक वाकारा प्रदेशपर एक-एक कालाणू अवस्थित है। कालके दो मंद है— निद्वयकाल और स्थवहारकाल।

इस प्रकार जैन दर्शनमें छह द्रथ्य और काल द्रश्यको छोड योच वीच अस्तिकाय कहलाते हैं। जिसमें गुण और पर्याय पाये जायें वह द्रश्य है। उत्पाद, अपय और ध्रीव्य युक्त द्रश्य होता है।

#### ३. आस्रवतत्त्व

कमों के आने के शास्त्रों जासन कहते हैं। वह द्वार, जिसके द्वारा जीवनमें सर्वदा कर्मपुद्दशतीका आपमन होता है, जीवकी एक लक्ति हैं, जिसे योग कहते हैं। आश्चय यह है कि हम मनके द्वारा जो कुछ सोचते हैं, वयनके द्वारा जो कुछ बोलते और सरीरके द्वारा जो कुछ हलन-चलन करते हैं, उससे कर्मकर्गणाएँ आस्पामें संचित

१ चण्ड्रम च० १८।०१।

२ वही, १८।७२।

३ वही, १८।७४-७६।

४, वही, १८१८२ ।

होती है। आशय यह है कि जिन मार्वोधे कर्मोंका आश्रव होता है, उन्हें भावाश्रव और कर्मका आना द्रव्याश्रव कहलाता है। शुभ आश्रव पृष्याश्रव-है और अशुभ पापाश्रव।

#### ४. सन्ध

दो पदायों के विशिष्ट सम्बन्धको बन्ध कहते हैं। बन्ध दो प्रकारका है—एक भावबन्ध और दूबरा प्रथमन्य । जिन राम-देव और मोह आदि विकारी भाषोधे कमोका बन्धन होता है, उन मालोको भावबन्ध कहते हैं और कर्मपृद्गलोका आस्प-प्रदेशीसे सम्बन्ध होना प्रथमन्य कहलाता है। प्रथमन्य आस्मा और पृद्गलका सम्बन्ध है।

#### ५. संबर

जिन द्वारोसे कमोंका आस्रव होता था, उन द्वारोका निरोध करना संबर है। आस्रव योग—मन, वचन और कायसे होता है अत. योगको रोकना ही संबर है। संवरमें नये कमोंका आना रोका जाता है।

### ६. निजंरा

पूर्वबद कमोंकी थोडा-योडा नष्ट करना निर्वरा है। यह दो प्रकारकी है— जोरक्रमिक या अविवाक और दूसरी अनौपक्षमिक या सविवाक। तप आदि सामनाओं के द्वारा कमोंका कल देकर सबस्ते जाना सविवाक निर्वरा हैं। यह सविवाक निर्वरा प्रति समय प्रत्येक प्राणीके होती रहती है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थक्षे अपने संख्ति कमोंको उद्यावस्थाको प्राप्त हुए बिना हो नष्ट कर सकता है। संवरपूर्वक सम्पन्न होनेवाली निर्वरा हो कम्म मुनिवका कारण है।

समस्त कर्म बन्धनोसे छूट बानेको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष या मुक्ति शब्दका वर्ष ही छुटकारा है। जब जोड समस्त कर्मबन्धनसे छूट बाता है, तो वह मुक्त जोब कहजाता है।

पूर्वेक्त सात तत्थोमें जीव और अबीव दो मूल तत्व हैं, इनके संयोगसे ही संसारको सुन्दि होती है। ससारके मूल कारण आसव और कचा है तथा संसारके युन्त होनेका कारण संवर और निर्जरा है। संवर और निर्जराके द्वारा श्रीवको जो पद प्राप्त होता है, वह मोका है, यह मोठा हो जीवका चरम लक्ष्य है।

१ चन्द्रप्रम १८।६६ ।

र चन्द्रश्रम १-१६६ २. बही. १८।१०६।

३. बही, १८।१०१, ११०।

४. वही, १८।१३०।

### कर्मसिद्धान्त

जैन दर्शनके अनुसार पुर्वशक्य कामीणवर्गणाएँ समस्त संसारमें व्यात है। जीवके राग-देणका मालीका निमित्त पाकर ये कामीणवर्गणाएँ ही कर्मक्यमे परिणत हो जाती है। जीव और कर्मका यह सम्बन्ध अनादि है। जिस प्रकार कनक अनादि के सुद्ध है, सानसे निकासने के सन्तर उसे छुट किया जा सकता है, उसी प्रकार जगादि कर्म मेलपुन्त अनुद्ध आस्ता भी प्रसत्पूर्वक संयम, तपदचरण और स्थानसे खुढ की जा सकतो है। आस्त्राक्ष कर्मकृत क्षेत्र भोगत्त्वाकिके कारण कर्मफलक का अनुस्य यह जीव स्वयं करता है। अस्य कोई देवीशिक उसे दण्ड या पुरक्कार नहीं देती है। कर्म सिद्धान्तमें मनुष्यके स्थानत्व, उसके गुण, जावरण और सुल-दु-सास्यक अनुभृतियाँ सम्यक् क्ष्मर पहित्त हो जाती है।

जीवके राग-देपादिमावीसे योग—आसमप्रदेशोमे वरिस्वन्दन होता है, इससे कमिक योग पुराक खिबते हैं। कमं परमाणुओं को जीवकक वार्य जावको योगश्राफि कीर उसके साथ बन्य करानेका काम कराय —राग-देप-मीह कय भाव करते हैं। योग—मन, वचन और कायकी तीवता या मन्दता कमं परमाणुओं को ही निश्चित स्वयाको उमस्ति का करती हैं और कपाय —विकारोकी तीवता एवं मन्दता अनुमाव और स्वित् — कन्को तीवता या मन्दता और समय-सीमाको प्रस्तुत करती है। इस प्रकार योग और कपाय ने विकार स्वयाव हैं —विक्याद, जिदिता पूर्ण और योग हिंदी हैं स्वयाव हैं —विक्याद, जिदिति, प्रमाद कपाय और योग। इन्हें आप अप्रवाद में इहा जाता है। आसम्बद्ध कर सा स्वित्याद है। इसने कारण जीवके समय विवाद और क्रियाद अभि स्वाद है। इसने कारण जीवके समय विवाद और क्रियाद अभि स्वाद है। इसने कारण जीवके समय विवाद और क्रियाद है। इसने कारण जीवके

छह कायके जोबोको हिंद्याचे और इन्द्रियोके विषयोधे निवृत्ति नहीं होना अविरित्ति हैं। दूसरे शब्दोर्मेयो कह सकते हैं कि सदाचार या चारित्रधारण करनेको धोर रुचि या प्रवृत्तिका नहीं होना अविरित्त हैं।

प्रमादका अर्थ है अपने कर्तव्यमें बनादरमात्र । पंचीन्त्रयोक्षे विषयोमें लीन होनेके कारण, राजकपा, चोरकपा, स्त्रीकषा और भोजनकथा आदि विकासक्षेत्र रह लेनेके कारण, कोष, मान, माया और लांभ इत चार क्याबोंने कल्यूपित होनेके कारण तथा निद्या और प्रणयमें मान होनेके कारण कुशल कर्तव्यवागीय जनादरभाव बरुपप्र होता है। इस प्रकारको बसामधानी बुशलकमीक प्रति बनास्या तो उत्पन्न करती ही है, साथ ही हिसाकी भृमिका भी तैयार हो जाती है। यत. प्रमाद हिसाका मुक्य द्वार है।

आत्माका स्वरूप स्वभावतः शान्त और निविकारी है, पर कवायोके कारण राग-देवरूप विकृति उत्पन्न होती है। कवाएँ वार हैं--क्रोध, मान, माया और लोग। ये वारो आत्माको विभावदशा है।

१ चन्द्रप्रम च० १८।६५।

मन, वचन और शरीरके निमित्तते बारम प्रवेशोंनें परिस्थन्व अर्थात् किया होती है, इवे 'योग' कहते हैं। यह योग शुभ और अशुभ दो प्रकारका होता है। इस प्रकार योगादि पाँच प्रत्ययोते बन्ध होता है।

बन्ध चार प्रकारका है — प्रकृतिबन्ध, प्रदेशवन्ध, स्वितिबन्ध और अनु-ग्रागवन्ध। बन्धकी प्राप्त होनेवाले कर्म प्रसाणुवीमें अनेक प्रकारका स्वभाव पढ़ना प्रकृतिबन्ध है। उनकी संब्याका नियत होना प्रदेशवन्ध है। उनमें कालकी सर्वाराका पढ़ना कि अनुक समयतक शीयके साथ वंधे रहेंगे, स्वितिबन्ध है और फाल बेनेकी शाकिका उत्पन्न होना अनुनागबन्ध है। कभी वर्कन प्रकारिक स्वभावका पढ़ना तथा उनकी संब्याका होनाशिक होना योगपर निर्मर है। इस तरह प्रकृतिबन्ध बीर प्रदेश-बन्ध तो योगसे होते हैं और स्विति तथा अनुनाग बन्ध कथायते।

### क्रमोंके भेट

प्रकृतिबन्धके बाठ मेर हैं — जानावरण, दर्धनावरण, वेदनीय, मोहनीय, बायू, नाम, गोत्र और अन्तराय। आनावरण कर्म जीवक जानगुणको घातता है। इसके कारण कोई अल्जामी और कोई विधेषजानी होता है। जानावरणके पीच मेर हैं —मरिन-जानावरण, अरुजानावरण, अर्थाभ्यानायरण, मन्तर्ययानावरण और केवळानावरण।

दर्शनावरण कर्म जीवके दर्शन गुणको आच्छादित करता है। दर्शनावरणके नी भेद है <sup>3</sup>—चक्षुदर्शनावरण, अवसुदर्शनावरण, अविदर्शनावरण, कैवलदर्शनावरण, निद्राः निद्राः प्रचलाः प्रचलाः प्रचलाः और स्त्यानग्रहि ।

ज्ञान और दर्शनके विषयमें किये गये प्रदोष, निह्नव, मारसर्य, अन्तराय, आसःदन और उपवात ये ज्ञानावरण घर्म और दर्शनावरण कर्मके आलत हैं। भैं

जो मुख और दुःखका वेदन—अनुभव वेदनीय कर्मके उदयक्षे होता है। वेदनीय कर्मके दो भेद है—सातावेदनीय और असातावेदनीय। निज आत्मामें, पर आत्मामें या उमय आत्माओं में स्थित दुःख, धोक, ताण, आक्रन्यन, बध और परिवेदन ये अवाता-वेद्या कर्मके आत्मत है। प्राणि-अनुकम्या, बित-अनुकम्या, दान और सराग-संयम आत्मत वेदन स्थान रखना तथा शानित और धीच ये सातावेदनीय कर्मके आत्मत है।

बीबको मोहित करनेवाला कर्म मोहनीय कहलाता है। इसके मूलत. दो भेद है—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीय ओवको सच्चे मार्गपर चलने नहीं देता है। इसके २८ मेद हैं—सम्बस्त, मिध्यास्त और सम्यग्गिध्यास्त्र—मिश्र।

१ चन्द्रश्म च० १८१६७।

२. बही, १८१६८ ।

३ भेदा पञ्च नव , बही, १८। १६।

४ वही, १८१८४।

४. वही, १८।८३-८६ ।

हास्य, रित, अरित, शोक, सय, जुगुन्ता, स्त्रोवेद, गुंबेद ये नी अकवाय मोहनीय और अनन्तानुबन्धी, अवस्याच्यान, प्रत्याच्यान और संक्षतन ये प्रत्येक क्रोच, मान, माया और कोमके मेदेते सोकह कथाय मोहनीय है। केवलो, युत, सब, धर्म और देवका अपर्यावाद दर्शनमोहनीय कर्मके आसव हेतु हैं। कथायके उदयवे होनेवाला आस्माका सीव परिणाम चारिप्रयोहनीय कर्मका आसव हैं।

को किसी समय सीमातक जोवको किसी एक शरीरमें रोके रहता है, वह बायुकर्म है। इसके बार भेद है—नरकायु, तिर्यवायु, मनुष्यायु और देवायु। बहु बारफ्स और परिपहका भाव नरकायुके बासदः, माया तिर्यवायुके बासदः, अस्य बारफ्स और अस्य परिषहका आव मनुष्यायुके आस्त्र एव सराग संयम, संयमासंयम, अकामनिजंदा और बालतय देवायुके बासदा हैते हैं।

जिसके कारण शरीर और अगोपाग बादिको रचना हो, वह नामकर्म है। नामकर्मके ४२ भेद है।

योगकी वक्रता और विसंवादन ये अनुभनाम कर्मके आस्रव हैं। इसके विपरीत योगकी सरस्ता और अविसंवादन ये गुमनाम कर्मके आस्त्रव हैं। दर्शनिवर्गुद्धि विनय सम्पन्नता, शील और बतोमें निर्देशवृत्ति, सतत झानोपयोग, संबेग, धाक्तिके अनुसार त्याग, तप, सायु समाधि, वैयावृत्यकरण, अरहस्त भक्ति, आचार्य प्रक्ति, वहुष्त भक्ति, प्रचन मक्ति, लावदयक क्रियाओको वास्त्रन, मार्गप्रभावना और प्रचचन वास्त्रस्य ये तीर्थकर नामकर्मके आस्रव हेतु है। उ

गोपकारिक कारण मनुष्य उच्च या नीचकुळसे बन्म लेता है। इसके दो भेद है—उच्चोत्र और नीचपीत्र । यरीनदा, आत्मग्रदांग, सद्गुणोका आच्छादत कोर असद्गुणोका उद्भावन नीचगोपके आलाव हेतु हैं। परप्रशंता, आत्मिनदा, नम्रवृत्ति और निरामिमानता उच्चोत्रके आलाव हेतु है।

इच्छित वस्तुको प्राप्तिमे वाघा उत्पन्न करनेवाला कर्म अन्तराय है। इसके पौच भेद है—दानान्तराय, लामान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वोर्यान्तराय। विष्ण करना अन्तराय कर्मका आस्त्रव हेत हैं।

जानावरण, दर्सनावरण, वंदनीय और अन्तराय इन चार कमीकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोशकांधी सागर की हैं। मोहनीयको सत्तर कोशकोंक्की सागर, मास और गोत्रकी बोस कोशकोंक्की सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है। बायुकी तेतीस सागरकी स्थिति है। वेदनीयको जयन्यस्थिति जनतांकृति प्रमाण है।

१ चन्द्रप्रभ च०१=।=७-==।

२ मही, १८८१-१०।

३, बही, १८११ । ४ बही, १८१२ ।

४ वही, १८१३।

ई. बही, १८।१००-१०२।

कोव कमोको कब जोर कैसे बौधता है और उनका बँटवारा कैसे होता है, हिन्दीत और अनुभागका क्या नियम, हस्यादि बातोपर भी संक्षेपमें प्रकाश बाका गया है। बन्ध, उक्कर्षण, अवकर्षण, सत्ता, उदय, उदौरणा, संक्रमण, उपयाम, निर्वात जीर निकायना कमीकी इन मुख्य दस अवस्याओं का वर्णन नही जाया है। इस प्रकार संक्षेपमें कमीवदानका निक्चण काज्य प्रनोमें किया गया है।

जैन दर्शनके अन्य विषय जानगीमाता र और स्यादादके संकेत भी आये है। मर्य और निक्षेपका संक्षिप्त निर्देश भी उपलब्ध होते हैं। आत्मोत्यानको भूमिकाके रूपमें चतुर्दश गणस्यानोंका भी उत्लेख किया गया है।

#### आसार

जैन कार्ग्योमें दर्शन-सत्दोके समान ही आचार सम्बन्धी निर्देश मो प्रचुरक्यमें उपलब्ध हैं। इन समस्त उल्लेखोको एक कर विश्लेषण करनेते एक नया ही शोध प्रवस्थ तैयार हो जायेगा। अतएव सक्षेत्रमें प्रमुख जीवन-सिद्धान्तीको उपस्थित किया जाता है।

श्रावकाचारके निरूपणके पूर्व उन जीवनमूत्योको प्रस्तुत किया जा रहा है, जो मानवमात्रको समानरूपसे उपयोगी हैं। जिनका आचरण करनेके लिए किसी सम्प्रदाय या पर्मविषेषक अवलम्बनको आवस्यकता नहीं है।

दान, गील, तप और सद्मावना, हन बार मानवतावादी तस्त्रोका निर्देश प्रधानम्, यानितायवर्षितं, अमयकुमारवर्षितं अमृति काल्योमें आया है। संबद्ध कोर अर्जनक जीवनके लिए जितना मृत्य है, उससे भी अधिक दान का। प्रकृतिने स्थायके ही वीवमात्रको दानी वनाया है। जो केसल बटोरता है, बटिना नहीं जानता, उसके जीवनमें आनन्द नहीं जा सकता है। संबद करते समय इस बातकी और ष्यान रहना चाहिए कि सम्यान रहना चाहिए कि साम करते हों। साम हा बातकी और प्यान रहना चाहिए कि स्थान दहना चाहिए कि साम करते हों। साम वाहिए कि साम करते ही स्वायों और अपनी हो। मानवाताओं में बात हो, वह स्थानित दान नहीं दे सकता और वह की परिषये आबद हो जानेने कारण वह दास ही बना रहना है। अतः दान देनेने सम्यान रहने हैं। अतः दान देनेने सम्यान रहने हैं। अतः सम्यान रहने है। वर्ष स्थान सम्यान रहने हैं। वर्ष स्थान स्थान सम्यान रहने स्थान स्था

१. चन्द्रप्रभचरित १८।१०३-१०४।

२, पद्मानन्दकाव्य, २।१३६ तथा १४।२०८।

३. वही, १४।२६१।

४ वही, ३।१

a. वही, २११७७ ।

६. शान्तिनाथचरित ३।३६ ।

भीषक गुणोंका खदात्तीकरण दान द्वारा ही होता है। जिस व्यक्तिमें यह गुण नहीं है, खसकी संघेदनाएँ अन्तर्भुंती नहीं हो सकती और न उसके जीवनमें सार्थक रानात्मक सर्चोंकी सन्दि ही सम्भव है।

बील दूबरा जीवन-मून्य है। इसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व बीर जातृत्व इन तीकों गुजाँकी सम्पन्न अन्विति विद्यमान है। नैतिकताले अनैतिकता, बहिलाले हिसा, प्रेमसे पूणा, समासे कोष, उत्सनिक संपर्य एवं मानवताले पशुदापर विजय प्राप्त करना शीलके सम्पन्ति है।

तील के अन्तर्गत पंचाणुवत, विचार-सम्मय्य और समम ये सात जीवन-मूल्य परिगणित है। समाज और व्यक्तिक बीच अधिकार और कर्तव्यक्ती मूंखला स्थापित करता, उनके उचित सम्बन्धीका सनुकृत बनाये रखना, सहयोगकी भावना उदरफ्र करता बादि व्यक्तिक होरा ही सम्भव है। अहिवाका बारतिक लक्ष्य यही है कि वर्षये बीर वाविभेदते उत्रर उठकर समाजका प्रयेक सदस्य अन्यके साथ पिष्टता और मानवताका व्यवहार करें। छल, कपट, सोयण, अनीति, अत्याचार प्रभृति अहिसाके द्वारा दूर हो सकते है। अहिसावतको रसाके सिक्य सत्यक्त साथी आदि स्रोक्ता विचान किया गया है। आसर्ववना, कृटनीति और शेखेका त्यास सत्यवकत द्वारा हो होता है। अचीर्यत्व द्वारा समाजके अधिकारोकी रसा को आती है। अद्याव्यक्त करता । इन्द्रियोकी उद्यावत्त्रिका रसाम करनेते हो स्वरूपका आपण सम्मावक्ति स्थाप करनेते हो स्वरूपका आपण स्थाप करनेते हो स्वरूपका आपण स्थाप करनेते हो स्वरूपका आपण स्थाप स्थाप होते हो। हो स्वरूपका हो । तृष्टा सात्राव्यक्त स्थाप स्थाप होते हो। हो हो सकता है। तृष्टा बता द्वारा सात्राव स्थाप करते है। स्वरूपका आपण स्थाप स्थाप

आत्मविकास और आस्मोत्यान तपस्याके द्वारा ही सम्भव है। आस्तिक्यभावकी उद्दुद्धि एव असत् प्रवृत्तियोका त्याग तपसे होता है।

जीवनके बनावटी व्यवहारोका त्याग करके सच्चे हृदयसे सभीके प्रति निर्मल भावना रखना सन्द्रावना है। ईच्ची, राग-देव, धृषा बादिका त्याग सन्द्रावनारे होता है।

कवि वर्धमानने अपने वरागवरित काव्यमे लोकपर्यका निर्वेश करते हुए लिखा है—'सम्यादर्शन, सम्यक्षान, सम्यक्षारित, पात्रदान, जिनपुत्रा, जिनगुत्रिक्तन, सर्मप्यान, तप, सायुर्धगति, धर्मके प्रति मिक्त, गुरुजनोके प्रति विकय, कन्युओं से स्तेह, दोन और अनायोगर करुणावृद्धि, सनुजोके प्रति वीरतायूर्णप्रताप एवं आणितोके

१ पद्मानस्य २।२११; ग्रान्तिनाथ ३।३८।

२ शान्तिनाथ ३।४० ।

२, वही, अप्रश

मुख-दुःसका विचार रखना वायव्यक है।<sup>'ै</sup> दान और परोपकारको लोकवर्मका मूल सामा है।<sup>\*</sup>

किव वर्षमानने छोक्षमंसं मागवद्गक्तिको महत्त्वपूर्ण स्थान प्रवान किया है, स्वामी यह एरस्परा अटाविहरून्योके वरांग्वनिप्ति गृहीत है, तो भी प्रस्तुत करनेको लीक किवको सम्भा है। किवने जिनाछम निर्माण मूर्गित प्रतिष्ठा एवं पूना विधिका निर्मेष करावे हो। स्वाम् करावे हो। स्वाम् हुए क्षेत्र करावे हो स्वाम् हुए हो, उस भूमिकी शक और बाल्का नाविस श्रृष्टिक माहिए। वास्तुवृत्तिको विधिक्ष भूमिको शृद्ध करनेके अनन्तर विधाल विश्वास हाम धुन्मपूर्वमे वैत्यालयका निर्माण करावा। इस वैत्यालयका विधाल विश्वास हाम विधाल करावा। इस वैत्यालयका विधाल विश्वास हाम विधाल करावा। इस वैत्यालयका विधाल निर्माण करावा। इस वैत्यालयका विधाल विधाल करावा। इस वैत्यालयका विधाल करावा। इस वैत्यालयका विधाल करावा। इस विधालयको विधाल करावा । इस विधालयको विधाल करावा विधाल करावा विधाल प्रतिभूति करावा और विधाल करावा विधाल करावा विधाल करावा विधाल माहिए। अविधाल करावा विधाल माहिए। अविधाल करावा विधाल करावा

मन्दिरनिर्माणके जनन्तर स्वर्ण, रत्न, पायाण, धातुमय विन्बोकी नाना प्रकारकी ओपिंच सामग्री, कुकुम, कर्पूर, चन्दन, कस्तूरी, विविध्वस्त्र एव पूजा-सामग्रीसे गुक्त होकर प्रतिकाशी विधि सम्पन्न करनो चाहिए। वर्षप्रमा चल हारा प्रतिमा शुद्धि करनी चाहिए। पद्माप्त करके सिक्टाज्यायं नरनोम्भीतकास सम्पन्न करके सिक्टाज्यायं नयनोम्भीतकास सम्पादन करे। एक हुबार आठ करवीसे शानित एव हुबन विधि सम्पन्न करे। प्रतिकाशीयो नाना हार सम्पन्न करे। प्रतिकाशीयो साना हार समानित करे।

प्रतिष्ठासम्पन्न होनेपर प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक एवं अष्टद्रस्थोसे पंचोपचार पूजाकरनेकाविधान कियागयाहै।

वैदिक सम्प्रदायमे छह प्रकारको पूजा मानी गयी है—पत्रोपवार, दशोपवारँ, पोडशोपवारँ, अध्टादशोपवार, पट्टिंकछुरुपवारँ और वध्टपुपवार्र ।

```
१. वर्गग्यान्त अप्रश-प्रश्च
```

२ वही, ३।४२।

३. वही, १२।१४-३४।

४. देवपूजा और कुण्डनिर्माण विधान, प्र० प्रद्वादजी महाराज गौड, सुरेका भवन, बनारस, १६४४ ई०,

पृ० है। १. कडी, प० २ ।

र. १६१, २० र। ६ आसन, स्वागतप्रस्त, पाद्य, अर्थ्य, आचमनीय, स्तान, वस्त्र, उपवीत तथा आधुपण, गन्ध, पुण्य, धूप, दौर, अह. तर्पण, मात्रा, अनतेपन, नमस्कार और विसर्जन।—बही, प० ६।

७. जासनाभ्यक्षने तद्वदुद्वर्तनिरूपणे "वही, ५० ६-७।

<sup>&</sup>lt;sup>द</sup>. वही, पु० १०-११।

पंचोपवार पूजाके सम्बन्धमे अनेक मान्यताएँ हैं। बाबालिने घ्यान, बावाहन, मिकिनिवेदन, नीराजन जीर प्रणामको पंचोपवार कहा है। बाबार-विन्तामणि और विद्यामित्र संहिताम "गन्यादिका नैवेद्यान्ता पूजा पंचोपवारिको "—गन्य, पूज, पूज, दौज और नैवेद्यको पंचोपवारिको पूजा कहा है। यही मत मन्त्रमहार्णक, फेस्कारिजी तथा अज्ञासमुष्यन, तस्वचिन्तामणि, स्ट्रयामल, बृह्ह्मीस्तन्त्र, विद्यार्णवतन्त्र प्रमृति सन्दोका है।

कवि वर्धमान द्वारा उत्किखित पंचोपचार वैक्त पंचोपचारसे भिन्न प्रतीत होता है। हमारा अनुमान है कि यह पंचोपचार बाबाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जनरूप है। जैन ज्ञाम्नायमें यही पंचोपचार मान्य है।

#### धावकाचारका आदधर्म

आवकावारका दूसरा नाम स्वेताम्बर सम्प्रदायके कवियों द्वारा विरिचत काव्योमें आद्यपर्य भी आया है। यम अद्धालु होनेसे आवकको आद्ध कहा है। स्वेताम्बर सम्प्रदायके कवियोने आवक्के मूळ गुणोंका उल्लेखन ही किया है, पर दिवासर सम्प्रदायके कवियोने मूळ गुणोका निर्देश करनेके उपरान्त हो आवक्के उत्तर गणोका विवेचन किया है।

महाकवि वादीभसिंहने अपने क्षत्रचूडामणिकाव्यमे अष्ट मूलगृणोका उल्लेख किया है—

> अहिंसा सम्बमस्तेयं, स्वस्त्रीमितवसुप्रहो । मद्यमांसमधुत्वागैस्तेषां मृळगुणाष्टकम् ॥ क्षत्र० ७।२३

मद्य, मास, मध्त्याग तथा पंचाणु व्रतींको अष्टमूल गुण कहा है। महाकवि हरिचन्द्रने पंचादुम्बर और मद्य, मास तथा मधुत्यागको अष्टमूल गुण बताया है—

मधुमांसासवत्यागः पञ्चोदुम्बरवर्जनम् । अमी मूखगुणा सम्बग्ध्येरच्टौ प्रकोर्तिताः ॥ धर्मश्चर्मा० २१।४३२

आवकको सप्तव्यसन त्याग भी करना चाहिए। सप्तव्यसनींका निरूपण करते हुए लिखा है---

> वर्तं मांस सुरा वेश्या पापिषं. स्तेषबृत्तिता । परदारामियोगस्य स्थाज्यो धर्मपुरम्धरै ॥ धर्म० २९।९११ मोहादभृति यः सस्र व्यसनाम्यत्र सेवते । श्रपारे दुःसङान्तारे संसारे यम्ब्रमीति सः ॥ वही, २९।११९

कहीं-कहीं ब्रात्रिसतुषचार, अप्टिक्सितुषचार, चतुरचलारिसतुषचारका भी उल्लेख पामा जाता है । —वहीं, पृ० र०।

१–२, वही. पु० ४।

३, पञ्चोपचारपूजां कर्तुः नरांगचरित १२।२३ तका वही, १२।१६-पंचामृताभिषेकादि ।

## भावकके उत्तर गुण

उत्तर गुणोंकी भूमि सम्बन्दर्शन है, इसके बिना संसारतायको नष्ट करनेवाले वत सफल नहीं होते हैं। धर्म, देव, गुरु तथा तत्योंका संकादि दोधरहित, जो निर्मल श्रद्धान है, वह सम्बन्दर्शन है। धर्म दस लक्षण कप है। खुषा, तृषादि अठाइ दोधोधे रहित आपत होता है और बाह्य तथा आम्बन्दर परिवहते रहित गुरु होता है। सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित, जीवादि तत्योंको अनुमृति और ज्ञान ही आस्म कस्याणका साधन है।

र्शका, काक्षा, विचिकित्सा, मृद्युष्टि, प्रशासन और संसव ये सम्यव्यानके अठिचार हैं। अदेवमें देवबृद्धि, अगुरुमें गुरुबृद्धि और अतत्त्वमें तत्त्वबृद्धिका होना मिष्यात्व है। यह मिष्यात्व हो संसार परिभ्रमणका कारण है।

आवकके उत्तरगुण बारह है — पांच अणुवत, वे तीन गुणवत, और चार धिलावत । आरम्भके तिवा अस्य कार्योमें होनेवाली हिंसा अर्थात् संकल्पी हिंसाका त्याप करणा आहिंसाणुवत है । विह्याणुवतकी रक्षाके लिए स्युक्त कुठ न स्वयं बोलना और न इसरोसे कुलवाना तथा इस अकारका स्वयं, जिससे किसीका अपकार हो रहा हो, न स्वयं बोलना और न अत्ययं बोलनो को कहना स्वयाणुवत है । किसीकी गिरी, पूषी या मूली हुई वस्तुको न स्वयं लेना और न इसरोको लेनेके लिए कहना अर्थोयणुवत है । स्विवाहित पत्नीके आतिरक्त संसारको अन्य स्वियोको मांचहन और पूषीके समान सम्मान प्रसादमणुवत है । आवश्यकताको कम करते हुए मोगापमोमकी समान सममा ब्रह्मवर्गाणुवत है । अववश्यकताको कम करते हुए मोगापमोमकी समान समान सहावर्गाणुवत है । अववश्यकताको कम करते हुए मोगापमोमकी समान समान सहावर्गाणुवत है । अवश्यकताको कम करते हुए मोगापमोमकी समान समान सहावर्गाणुवत है ।

विश्वाद तको विश्वाद राननेके लिए भश्याभस्यका विषेक बावस्यक है। बतः देशविरत आवक्को दो मुहूर्तके बाद पून. न छाने हुए पानी तथा मस्क्रनका सेवन नहीं कराना बाहिए। दो विश्वन तहीं, विसपर फूल (भूकां) वा गया है, इस प्रकारका बोदन, कच्चे गोरसि पिना हुआ दिस्त, पुन, चिन्त स्वाद तथा तथा अंकुर निक्का हुआ बनाव; समझेके वर्तनमें रखनेके अपवित्व हुए तैल, पानी, भी आहि; गीलाकन्य, कसीदा (तरबूक), मूली, फूल, अनन्तकाय, अज्ञादफल एवं सन्यान आदिके सेवनका

१. धर्मशर्माम्युदय २१।१२६-२७।

सकोधरचरित, धारनाड, १८६३ ई०, ४४२३ इसी काव्य (४४२०) में मय, मांस और मधुके त्यागका भी कथन किया है।

२, पद्मानन्द २।२१२, प्रदेश्मनचरित ४।१४४ ।

३, पद्मानस्य २।२१३।

४. वही, शब्दर ।

०. पहा, राय्र्र ३. मही, २।२२२ ।

६. वही, २।२३१।

७. वही. २।२३२ ।

त्याग करना चाहिए । रात्रि भोजन और दिवामैयनका त्याग भी अपेक्षित है । अधिन-पर बिना गर्म किये गये मक्खन. कांजी. तुम्बी. पंचीदम्बर, बेलफल, केवडा, निम्बपुष्प आदिका सेवन न करना चाहिए।

पंचमी, अष्टमी और चतुरंशीको अपनी शक्तिके अनुसार अनशन, अनीदर, रसत्याग बादि इत एवं साधजनोको भक्तिपर्वक दान देना चाहिए।

दिग् . देश और अनुबंदण्डोंसे मन, वचन और कायपर्वक निवृत्त होना तीन गुणवत हैं। ये गणवत संसार-रूप समझमें नौकाका कार्य सम्पन्न करते हैं।

महाकवि वादीभसिह और अमरचन्द्रसरिने तत्त्वार्यसुत्रमे उल्लिखित गणत्रतींकी परस्परा, जिसका निर्देश धर्मशर्मास्यदयकाव्यमें उपलब्ध होता है. का अनसरण नहीं किया है। वादीभूसिहने रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे उल्लिखत दिग्वत, अनर्थदण्डवत और भोगोपभोग परिमाणवत इन तीन गणोका निरूपण किया है। पद्मानन्दकारुयमें अमरचन्द्रसुरि ने भोगोपभोगवतकी विशक्तिके लिए पन्द्रह खरकर्म एव भक्ष्याभक्ष्यका त्याग भी अंकित किया है।

दिग्द्रतको परिभाषामें कोई बन्तर नहीं है। जो वस्त एक बार सेवन की आ सके उसे भोग और जो बार-बार सेवन को जाये, उसे उपभोग कहते हैं। इस व्रतबालेको मक्खन, पंचोदम्बर, मद्य, मास, मध, दो दिनके उपरान्तका दही, पष्पित ओदन, आमगोरस सम्पक्त द्विदल. अविज्ञात फल. पष्प. अचार. बैगन. अनन्तकाय. बहबीजा. चौराईका शाक, वृक्षको छाल, किशलय, गृहवी, शतावरी, गिरिकणिका, आर्द्रक, आद कन्द, प्याज, लहसून, सूरण, आलू, मली, गाजर, विदारीकन्द, हस्दी, वर्षान्छतुमें पत्तीवाले शाक, महत्रा, बेलफल एवं रात्रि भोजनका त्याग करना चाहिए।

भोगोपभोग व्रतको शद्ध बनाये रखनेकै लिए पन्द्रष्ठ सरकर्मीका त्याग आवश्यक माना है। धर्मशर्माभ्यदय और पद्मानन्द दोनों ही काव्योमें इनका विस्तत वर्णन है। बाड, कोल्ह, शस्त्र, अग्नि, मुसल तथा उखली आदिका देना; मुर्गा, कृता, विलाव, मैना, तोता आदिका पालना: कोमला, गाडी, बाग-बगीचा, भाडा तथा पटाका आदिसे आजीविका करना, तिल, पानी तथा ईख आदिके यन्त्र लगाना, बनमें अग्नि लगाना। दांत, केश, नख, अस्य, चर्म, रोम, निन्दनीय रस, सन, हल, लाख, लोहा तथा विष आदिका बेचना, बावडी, कूँआ, तालाब आदिका सुखाना, भूमिका जोतना, बैल आदि

१ धर्मशर्मा० २१।१३४-१४०।

२. बरागचरित ( वर्धमान कवि ), १२।११-१२ ।

३ वही, १२।१३।

४ धर्मशर्माभ्युदय २१।१४३ । क्षत्रचडामणि अ२४ ।

र्द, पद्मानम्द २।२४० **।** 

७, बही, २।२४२-२४१।

पशुओको बिषया करना, उन्हें समयपर आहार पानी न देना , अधिक भार लादना, बनकोडा, जलकोड़ा, चित्रकर्म, जेप्यकर्म, हिसक बस्तुओका दान, असतीपोषण—हिंसक जन्तुओका पालन करना आदि वर्ष्य है।

अनर्यदेश्ड-—बिना प्रयोजन दूसरे प्राणियोका पीडा पहुँचानेवाला कार्य अनर्यदेश्ड है। इसके पौच प्रेय है—-पापोपरेका हैं हिराशान, डुआ्ति, अपध्यान और प्रसादवर्षी। मानवका अहित करनेवाले कार्योका-—हिंहा, बोबा, बेदैमानो, कुसील प्रमृतिका उपदेश देना पापोपदेश हैं। प्राण्यातक बिल, अस्त आदिका दान देना हिसादान है। किसोली बुराईका चिन्दन करना अपध्यान है। जिन शास्त्र या उपन्यास आदिके सुनने और पत्रवेशे समर्गे काल्य्य उत्पन्न हो, उनका सुनना-पदना अपभृति है। बिना आवश्यकताके पृथ्वों कोदना, वनस्पति काटना, अस्त्रील चर्चाएँ करना एवं व्यर्थ वक्तवाद करना प्रयादवर्षी हैं।

शिक्षावतोके सम्बन्धमें भी मतभेद हैं। बादीभविहेंने रतनकरण्डके समान ग्रंपयोपयास, सामाजिक, देशावकाशिक और वैद्यावृत्य इन चार शिक्षावतोका उल्लेख किया है। पसंसामाज्युदर्धने सामाजिक, ग्रोषधोपवास, भोषोपभोग परिमाण और अतिजि सर्विवाग शिक्षावत वत्रलाये गये हैं। पद्मानन्दमें देशावकाशिक, सामाजिक, ग्रोषध और अतिजि सर्विवाग शिक्षावतीका उल्लेख मिळता है।

श्रावककी ग्यारह प्रतिमाएँ और सल्लेखना विधि भी उपलब्ब होती है। आर्न, रीट्र ब्यान छोड धर्मब्यान करना एवं बात्मसुद्धिके लिए बन्य ब्रतानुब्हानोक्षा पालन करना श्रावकाबारके बन्तर्गत है।

## मुनि-आचार

मृति या सापुके आवारके सम्बन्धमें जैन काम्योमें पर्यास सामयो आयो है। पांच संवत- महिंद्या, सप्य, ज्योर्य, ब्रह्मवर्ष और अनिश्वह । आवक विन व्यक्तिका एक देवाने पालत हैं, सापु उन्हें पूरी तरहते पालत हैं। छह कामके जीवोकों हिंदाका त्याग, इन्द्रियोका निष्कृष एवं राग, हेंग, काम, क्रीयादि मावीका अत्राव पाया जाता है। प्रवाद वर्जनकर वांच समितियोका पालत वहां पंचीन्द्रियोके जो विषय अच्छे जगते हैं, उनमें रागका अभाव एवं जो बूरे जगते हैं, जनसे हागका स्वतते हैं। यह वावस्थक— प्रतिदिक्त साम्योसक, तोर्यकरोकी स्वति, उन्हें नमस्कार, दोषोको सांच, प्रविच्यामें जग सकने बाले दोषों व ववनेके लिए अयोग्य बस्तुओंका मन, बचन और कायदे त्याग जग

१, धर्मशर्मा-ग्रुट्य २१।१४४-१४८ तथा पद्वमानन्द २।२६४-२६६ ।

रे पदमानस्य कावपर्ने अनर्थ इण्डके आध्यान, पापोणदेश, हिंसादान और प्रमादाचरण भेदौंका उन्तेख है --पदमानस्य संभा बतौंको परिभाषाएँ अक्ति है।--पदमानस्य शर्थर--रथ्य।

३ सत्रचुहा० अ२५ ।

४ धर्मशर्माभ्युदय २१।१६०-१६२।

४ पद्मानन्द २।२१८-२८४।

करने, अमे हुए दोवोंका शोधन करने, तयनुद्धि एवं निर्जराके अन्तर्शत है। यह बाबस्यकके अन्तर्शत है। स्नान त्याग, दन्तवाधन त्याग, मृमिश्यन, सब्दे होकर भोजन ग्रहण, दिनमे एक बार भोजन, नम्न एव केशलुंबन २८ मूल गुणोंके

मुनिको उत्तम समा, उत्तम मार्दन, आर्थन आदि दश घमोंका पालन करना, बाईस परिपक्कोका सहन करना, बाद अनुवेदाओका विन्तन करना, पौच व्यक्तिका पालन करना एवं आरमाध्यक्त हेतु गुग स्थानोका आरोहण करना चाहिए। उद्यान द्वारा कमोंको क्ष्य करनेको विधिका में विस्तारपूर्वक वर्णन है। अनवसन, उज्जोदर, उत्त परिस्ताना, सनदाय आदि द्वादअतोक पालनके साथ एकावलो, दिकावलो प्रमृति कर्मनिर्जरोहे हेतु बसोका आवरण करना मृनि आवारके अन्तर्गत है।

१ वर्षमानकवि कृत वर्शगचरित १३।४७ तथा जसग विव कृत वर्षमानचरित १२।४०।

२ वर्धमानचरितमें मुनि धर्मका विशेष वर्णन १४।४२-१११ ।

३, वही, १६/१६० तथा १६/४२ । तथा—शत्रचुडामणिमैं अनुप्रेशाके हेतु ११/२८-८० पद्मानस्य २/२८६-३१०।

## उपसंहार

पूर्वोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि जैन कवियोने संस्कृत भाषामें सभी प्रकारकी काव्य विषाओपर शताधिक काव्य लिखे हैं। चरितनामान्त महाकाव्य, इतरनामान्त महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य, सन्धान महाकाव्य, एकार्थकाव्य, लघुकाव्य, सन्देश या दूतकाव्य, सुभाषित और स्तोत्र काव्य प्रभृति विधाओपर सुन्दर रचनाएँ निबद्ध कर संस्कृत काव्य भाण्डारको समृद्ध बनाया है। केवल रचना-बाहुत्य ही नही है, अपितु काव्यकलाकी दृष्टिसे अधिकाश काव्य संस्कृत काव्यकोषकी अमूल्य मणियौँ हैं। यत्र-तत्र प्राप्त होने वाले साम्प्रदायिक निर्देशोने उन मणियोकी दीप्तिको आमाहीन नहीं होने दिया है। काव्यवमत्कार सौन्दर्यबोधके विविध उपकरण एवं रसानुभूति समस्त महाकाव्योमें अनुस्यृत हैं। अनेक रुचिर और प्रभावोत्पादक चरित्रोकी अवतारणा संस्कृत काम्यकी समृद्धिमे बहुमूल्य योगदान स्वीकार करनेमे किसी भी प्रकारकी हिवक नहीं होगी। सौन्दर्य और जीवन संभोगके चित्र उपस्थित करते हुए सौवनस्फीत विलासिनियोके साथ जलविहार, आसवशान, नर्तकियोका झूम-झूमकर नृत्य, नाना वाद्योंकी स्वरध्वनिया, नाट्याभिनय, दोलारोहण और जोवनके अन्य विविध मार्मिक पक्षोका चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जीवनके आमोद-प्रमोदोंके साथ जीवन मृल्योंकी व्याख्या निबद्ध कर प्रवृत्ति मार्गसे निवृत्ति मार्गकी ओर मोड़कर एक नये स्थापत्यका सूत्रपात किया है। यह स्थापत्य संस्कृत काव्यके लिए एक प्रकारसे नयी मेंट है।

 धैलीमे किये गये हैं। घोर स्ट्रांगरमे दूबे हुए सामन्त, राजा-महराजा, माण्डलिक, विद्याघर, चक्रवर्ती प्रमृति किसी एक छोटेने निमित्तको प्राप्त कर विरस्त हो जाते हैं और उन्हें विलास-वैभव तथा जीवनीपमीण नीरस प्रतीत होने लगते हैं। फ़लत. वे मूनि बन बनको और प्रस्तान करते हैं और जीतरायताको उपलब्धिके लिए संबैध्द हो जाते हैं। पानोका इस प्रकारका नृपात्मक परिवर्तन संस्कृत काव्य विद्याके लिए एक नयी बाव्य विदान है।

श्रेण्य संस्कृत कान्योंमे बलदेव ( रामचन्द्र, बलराम आदि ), वासुदेव ( नारायण श्रीकृष्ण, लक्ष्मण आदि ), प्रतिवासुदेव ( प्रतिनारायण--रावण, जरासन्ध, मधकेटभ आदि ) एवं कामदेव (बाहुबली, प्रद्युम्न, हनुमान्, जीवन्धर आदि ) प्रमृतिका व्यक्तिके इटपमें चित्रण किया गया है, पर सस्कृत जैन काव्योमें ये पद है, व्यक्ति नहीं। इन पदोपर जो भी व्यक्ति बाता है. उसकी सामान्य संज्ञा बलदेव, वास्देव, प्रतिवास्देव एव कामदेव होती है, और विशेष सज्ञा समयानुसार रामचन्द्र, बलराम आदि सम्पादित की जाती हैं। बासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि पदो (Posts) को अलंकृत सरनेवाले व्यक्तियोमे अपनी-अपनी सज्ञाके अनुसार रूप-सौन्दर्य, शक्ति, बल-वैषव आदि निहित रहते हैं। वामुदेव-नारायणोके साथ प्रतिवासुदेव-प्रतिनारायण शत्ता करते हैं, फलतः युद्ध भूमिमे नारायणो द्वारा प्रतिनारायणोका वध सम्पन्न होता है। कामदेव पदधारी बाहुबला, हनुमान, बस्देव, प्रद्यम्न, जीवन्वर प्रमृति चौबीस व्यक्ति होते हैं। ये अनुपम सुन्दर, पुण्यातमा, प्रतापी और चरमशरीर—तद्भवमोक्षगामी माने गये है। इनके अपूर्व लावण्यसे आकृष्ट होकर अनेक स्त्रियाँ इनका वरण करती हैं, पर अन्त्रमे ये समस्त वैभवका त्याग कर मृतिपद घारण कर तपदचर्या करते है और निर्वाणलाभ करते हैं। इस प्रकार जैन कवियोने सम्कृत काव्योंको पात्र-चयनकी दृष्टिसे पदो ( Posts ) पर आसीन होनेवाले महान् व्यक्तियोको प्रस्तुन कर चरित्र विदल्पणकी . एक नयी स्थापत्य प्रक्रिया अकित की है। जैन काव्योमें महानृब्यवितयोके तीर्थंकर चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव एव कामदेव पदोको स्वीकार किया गया है। अतः कयानक रूडियाँ, अप्रस्तुन निधान, शैली, शीलनिरूपण, छन्दश्ययनकी दृष्टिम मौलिकताओके साथ कुछ समताएँभी पायी जाती है। बन्म-जन्मान्तरकी कथानक-योजना प्रत्येक पदधारी व्यक्तिके जीवनमें भी क्रमिक विकास एवं व्यक्तित्वमे प्रादर्भूत होनेवाले अन्तर्द्वन्द्वोका सूत्रपात करती है, जिससे काव्योमें काव्यकलाका उत्क्रुष्ट हप समवेत हो जाता है।

थेथा संस्कृत काच्योमे चित्रित त्वस्थि-गुनियोंके अभियाप और बरदान जैन काच्योमे कर्मप्रकलाके कर्मा अबत हुए हैं। अववार-विशेषपर उपवन या नगरके बाहर किसी वादिकामें पुनिराजका पदार्थण होता है, राजा परिजन और पुरुज सहित पुनियों वर्ष्याके लिए जाता हैं। यह बर्प्यकों अनतर पुनिराज्ये अपनी पूर्वभवावती पूछा है। मुनिराज पूर्वजवीका जुतान्त पुनाते हैं और किसी विशेष प्रकार काय क्योंन फ़तका कार्यकारण सम्बन्ध जोड़ते हैं। इस प्रकार काब्यके वातावरणपर पौराणिक छावा जा जानेपर भी पात्रीके यवार्ष क्रियाकलाप समस्त काब्यको रम्य बना देते हैं। व्यक्तियोंके संकटके समयमें उलक्षी हुई समस्यात्रीका समाधान मुनियोके द्वारा कार्य-कारण सम्बन्ध विस्केषणपूर्वक हो उपस्थित किया जाता है। इस प्रकार पात्रीके जीतनमून्य अप्या सस्कृत काब्योकी अपेक्षा कुछ परिवर्तित मिलते हैं। इतना होनेपर भो जैन कदियो द्वारा संस्कृत काब्यको स्वस्थत मुक्त कुलियाँ प्रयान की गयो है। इनके अध्ययनके विना सस्कृत काब्यको स्वस्थत निश्चयन: अपूरा माना जायेगा।

जैन कवियो द्वारा संस्कृत काव्यका सूत्रपात ईसवी सन्की द्वितीय शतीके कवि समन्तभद्रकी स्तृति-रचनाओ द्वारा होता है। समन्तभद्रने वैदिक ऋषियोके स्तोत्र-स्तवन काव्यकी परस्परापर स्तुतियोका प्रणयन किया है। इनके स्तोत्र दो घाराओं में विभक्त दिवलाई पडते है-बुद्धिवादी नैयायिकके रूपमे तीर्थकरोको अन्य देवोकी अपेक्षा उत्कृष्ट बतलानेके लिए आसमीमासाँ और युक्त्यनशासन जैसी दार्शनिक स्तोत्र धारा एव भन्तिभावपर्ण तीर्थंकरोके गणानवादके रूपमे बहत्स्वयम्भस्तोत्र और स्तृतिविद्या जैसी काव्यात्मक स्तोत्रधारा । समन्तभद्रके काव्यात्मक स्तोत्रोम इतिवृत्ता-्र त्मक अनेक सकेत उपलब्ध होते हैं। प्रबन्ध काव्यका आरम्भ रविषेणके पद्मचरित या जटासिंहनन्दीके वरागवरितसे होता है। रविषेणका समय ई० सन् ६७६ है . जटासिंह-नन्दीका ई० सन ७७८ से पर्व है। अतः जैन कवियो द्वारा प्रबन्ध काव्य लिखे जानेको परमारा पद्मचरित और बरागचरितसे आरम्म हुई है। ये दोनो ही पौराणिक कान्य है। इनमे पराचरितकी अपेक्षा वरागचरितमे कान्यतत्त्व अधिक है। वस्तुवर्णन और भावाभिन्य जनमें महाकान्य के शास्त्रीय लक्षण घटित हैं। अंतएव आठवी शतीसे अठारहवी शतीतक जैनकवियो द्वारा संस्कृतमे विभिन्न काव्य विधानोका संवर्धन होता रहा है। कान्यको कछ विधाएँ तो ऐसो है, जिनका संवर्धन विशेषक्रपसे जैन कवियो द्वारा ही सम्पन्न हमा है।

पादपूर्ति या समस्यापूर्ति काव्य विवाका विकास जैन कवियो द्वारा सर्वाधिक सम्बन्न हुआ है। ई० सन् ९वी शतीमे जिनसेन द्वितीयने मेघदतके समस्त रुठोकोकी

र गानवरण्डावाबांबार—कामान्य देशिवा, मा० हिंव जनक प्रत्यमाना, सन्वर्ष, निक्र कर १६२६, स्वताबात भाग ५० तुनर्नाविद्यार कुम्तार कृत तथा अनेकान्त वर्ष १४, किरण १. समन्तप्रप्रका समय निर्णय शोषंब अस्पर्य। सिद्धिविद्यार्थय दोखा, भारतीय ब्राचनेत, काझी, बद्द १६१६ हैंक, त्रथम भाग, अस्पाबना १७ ६० १६ औं १० अर्बेटब्स्मार न्यायाचार्य—जैन दर्शन, ग० वर्ष्ण्यंन प्रभावाला, काझी, स्व १६४६ हैंक, १०० सम्ब

<sup>े</sup> सनातन जन ग्रन्थमाला, बनारस, सन् १६१४ ई०।

३, ५० जुगलिकशोर मुख्तार कृत हिन्दी व्याख्या सहित-वीरसेवा मन्दिर, सरसावा, १६५१ ई० ।

४, उपर्युक्त संस्थामे १६५१ ई० में प्रकाशित ।

६ वहीं, सम् १६६० ईं० में प्रकाशित । ६ ब्रिटता-पश्चिक सारावहरूसे समतीतेऽर्धचतुर्धवर्षमुक्ते ।—पचचरित, भारतीय झानपोठ, काशी, १६६१ ईं०, १२३।४८९ ।

७ इसी शोध-प्रवन्धका प्रथम परिवर्त।

पावपूर्विमय पास्वांम्युर्ये नामक काम्य २६४ मन्दाकान्ता बृजीमें सन्पन्न किया है। मेषदूवके मूंगार रसका शान्य रसके क्यमें अद्गुत परिवर्तन किया गया है। किवने मून्काम्यको पदावक्तियोके भावतोक्रमार्थ जीर पदनक्तिस्पकी पूर्ण रहा की है। येषदूवके सन्तिमयरणको पावपूर्ति क्याचारित्रहुवर गणिने विक संक १४८४ मे शीक्षदुर्के नामक काम्य १३१ वर्षोमे रचा है। इसी शताब्वीसे होशक्ष दुर्व विक्रममे मेषदूवके सनुस्पावको पूर्व कर १२६ पद्मोमें नीमदूव या नेमियदितको रचना की है। इस काम्य वैशेषक दीमायका चूरित अंकित है। प्रमुद्धके अनिस्पायको समस्याप्तिक क्यमें १४९ पद्मोमें नामक काम्य उपलब्ध है। मेषबिश्च महोपाल्याविक क्यमें १४९ पद्मोमें नामक काम्य उपलब्ध है। मेषबिश्च महोपाल्याविक क्यमें १४९ पद्मोमें समस्याप्तिक स्वाप्तिक सम्पन्तिक समस्याप्तिक समस्याप्त

मापकाज्यकी समस्यापृतिके रूपमे मेघविजयने देवानार नामक काज्यकी रचना की है। कविने इसमे माप काज्यके प्रशेक स्कोकका अनित्त चरण केकर और तीम पाद स्वयं नये जिलकर विजयदेवसूरिके विभिन्न सम्बक्त इतिहास काज्य रूपमे ऑकत क्रिया है।

नेपकारणके प्रयम सर्गवे समस्य इतोकोके प्रत्येक पादकी समस्यापूर्विक रूपये मेथंजजबके छह सर्गीमं शानिताय चितका प्रयम्न किया है है इस प्रकार मेचहून, माम जौर नेपय कान्यकी समस्यापूर्विक रूपये काव्योका प्रणयन जैनकदियो द्वारा सम्पन्न हुआ है।

करतरमञ्जीय महोपाच्यावने भक्तामर जैनस्तोत्रके चतुर्यपादको समस्यापूर्विक कर्म आपमदेको स्तृति ४५ पद्मोमे लिखी है। कोतिविक्कते प्रिष्य लक्ष्मीविमलने मन्तामरने चतुर्यपादको पूर्वि कर शान्तिमन्तामरको रचना करे है। धर्मीसहुकै शिष्य रस्तिविद्धपूर्णि ४९ पद्मोमे नेमिनस्तामरको रचना कर नेमि शाह्मित्रीको स्तृति को है। स्त्रका दूसरा नाम प्राणित्रय काव्य है। धर्मवर्द्धनाणिने शामस्याबद्धनक्तामरस्तोत्र का प्रणयन निस्या है। इस स्त्रोत्रमे बोरस्तृति चीन्त्र को गयो है। भाषप्रमासूरिने मनामर स्त्रोत्रके चतुर्यगरको पूर्विक रूपये नीममन्त्रमार्थका मुक्त किया है। धर्मितद्वसूरिका सरस्वती मक्तामर रे स्त्रोत्र भी महानगरको समस्याप्तिक स्वयंति काव्या हो।

```
१ निर्मायसागर प्रेम, बम्बई, सन् १६०६ ई०।
२. सकोशिक्य प्रत्यमाना सनारम, बीठ निर्मेठ २४३६।
३. जुन ब्रेस, कोटा, विरुक्त २००६।
```

प्र जैनिमद्रान्त भास्कर भाग ३, किरण १, पृ० ३३-३४। १ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर वि० म० १६७०।

६ मिश्रा जन प्रत्यमाना, अहमदाबाद -- वतकता, सन् १६३७ ई०।

७ थी प० हरनाविन्द्रदाम द्वारा संशोधित और चिविश्व साहित्य शास्त्रमाला द्वारा सन् १६९८ में प्रकाशित।

स्तोत्ररानाकर प्रथम भाग, म्हैसाणा, सन् १९१३ ई०, पृ० ६ ।

ह यही, पृ० २३, प० ३ ।

**१० वही, पृ०**३६, पद्य <sub>१</sub>।

डपसंहार १४७

सकामरस्तोत्रको पावपृतिके रूपमे ग्रताधिक स्तोत्रकाम्य जिल्ले गये हैं। कस्याण-मित्रर स्तोत्रके बतुर्वेवरणको पावपृतिके रूपमे जैतवप्रवरस्तोत्र को रचना मावप्रमसूरिते वित्र सं० १७८१ मार्गधीयं जुक्जा स्त्रष्टमोको की है। कस्याणमन्दिरको पावपृतिके रूपमें पावस्ताब स्त्रीत्र भी प्राप्य है।

...... ए । शिवसहिस्न स्वोत्रको पावपूर्ति रत्नशेखरसूरिने ऋषभमहिस्म स्वोत्रके रूपमें की हैं।

इस प्रकार संस्कृतके जैन कवियोगे समस्यापूर्त काव्य विषाका संबर्धन तो किया ही, साब हा नवीन अर्थका विस्पाद कर एक नवी रोलीको उद्धावना की। र्युपारकी रसधारको वैरायकी ओर मोडना और मेयदूत लादि काव्योके वरणोको ग्रहण कर नवीन अर्थकी उद्धावना कर देना साधारण बात नही है।

जिस प्रकार समस्यापीत काव्यविधाको जैन कवियोंने पष्ट किया है. उसी प्रकार सम्बान महाकार्य विवाको भी । उपजस्य सन्धान कार्योमे धनंत्रसका दिसन्धान कार्य ही प्राचीन है । यो तो दण्डीकृत दिसन्धानका निर्देश भोजकृत ग्रंगार प्रकाशमें उपलब्ध होता है, पर यह प्राप्त नहीं है। अतएव द्विसन्धान काव्योकी परम्परा धनंजयसे प्रारम्भ मानी जाये तो अनुवित नहीं हैं। विद्यामाधव कत पार्वतीरीक्मणीय (वि० सं० ११८३), कविराज कृत राघवपाण्डवीय (वि० स० १२३०), सोमेश्वर कृत राघव-यादवीय वेंकटाव्वरीकृत यादवराघवाय (१७वी शती), रघनाधाचार्य श्रीनिवासा-चार्य और वासदेवकत राधवयादवीय, रामचन्द्रकत रसिकरंजन ( ई० सन १५२४ ) चिदम्बरकृत राधवयादवपाण्डवीय ( सन १५८६ ई० ), जनन्ताचार्य कत राधवयादवीय. सर्यकविकृत कृष्णविलोमकाव्य प्रभति सन्वात्मक रचनाएँ धनंजयके पश्चात ही निबद्ध की गयी है। आचार्य हेमचन्द्रने सप्तसन्धान काव्यकी रचना की थी. पर यह काव्य वि० सं० १७६० के पहले ही नष्ट हो गया है। 3 अतएव सप्तसन्धान काव्यकी रचना मेधविजय गणिने सम्पन्न की है । धनजयका द्विसन्यान-राघवपाण्डवीय प्रत्येक दक्षिसे कविराजके राघवपाण्डवीयकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। भावव्यंजना और अर्थहरेजकी अपेक्षा धनंत्रयका दिसन्धान अधिक उपादेय है। वैदर्भी शैलीमे यह काम्य रचा गया है। प्रसाद और माधुर्य गुण कविराजके राधवपाण्डवीयको अपेक्षा धनंजयके द्विसन्धानमें अधिक व्यक्त हैं। चतु सन्धान और पंचसन्धानोंकी रचना भी जैनकवियोने सम्पन्न की है।

बरितकाव्य तो जैन कवियोने संस्कृतमें सर्वाधिक लिखे हैं। इनमें से अधिकाश काव्य काव्यपुणीकी दृष्टिसे तमम कोटिके हैं। बीरनिन्द कविशा चन्द्रप्रमचरित वर्णन, वस्त्योजना, रसमावनिक्षण एव वैदर्भी सैलीको अपेशा रखबंशके समकक्ष है। भावत-

१ देवचन्द सासभाई पुस्तकोद्धार फण्डके ८४ में प्रत्योकके रूपमें प्रकाशित ।

२ सत् १६०७ में जैन स्तोत्र तथा स्तवन सग्रह अर्थ महित नामक ग्रन्थमें प्रकाशित है।

सप्तसम्यान—मेथविजय गणि, जैन साहिश्यवर्थक सभा गोपीपुरा, सूरत, वि० र्स० २०००, ग्रन्थप्रशस्ति प० २ ।

रलवामें चन्द्रमभ रचुवंशने एक कदन आगे हो है, पीछे नही। व्यंत्रना और अप्रसुत योजना रचुवंशमें चन्द्रमभने अपेक्षा अधिक व्यवहृत है, पर शोलनिक्षणमें बीरतन्दी कालिवास पेशे नहीं है। शोल, शीर एवं ऐक्वयंको जितनी अध्यपक अध्यभ्यवना चन्द्रमभमें की गयो है, उतनी रचुवंशमें नहीं। इन्दुमने स्वयंत्र प्रसंगका कालिवासने जितना उद्यान चित्रमण्डे के स्वयंत्रम है। उतना उद्यान चन्द्रमभमें हमतत्त कोई मी सन्दर्भ मही है, पर लोबमां और अजितन्तेमकी दिग्तिकयाला रचुको विश्वत्रय यात्राने अधिक प्रमावक है। चन्द्रमभने यह सर्गम विचाद पर्याद्यों, पर्वत, बन, हुमार अजितन्नका पराक्षम, शशिश्रमभने यह सर्गम विचाद प्रमृति सन्दर्भ रचुवंशने वर्षमांशीसे अधिक सरम है। वन, वन्द्रमभनेति को स्ववाह प्रभृति सन्दर्भ रचुवंशने वर्षमांशीसे अधिक सरम है। वन, वन्द्रमभनेति हो। वन्द्रम हो स्ववाह प्रभृति सन्दर्भ रचुवंशने वर्षमांशीसे अधिक सरम है। वन, वन्द्रमभनेति वर्षम वर्षने वान्द्रमां स्वाहित अध्यक्ष सरम है। वन, वन्द्रमभनेति वर्षम वर्षने वान्द्रमां सामा की वर्षमां है।

करातने समान काव्याण सम्मय है। यदारि यह स्वय है कि किरातमें जितना अन्नगाम्भीयं है, उतना उक्त दोनों काव्यामें नहीं है, पर तो भी प्रकृति वर्णन, जप्रस्तुत
विवान, प्रमारका सरम चित्रण, वर्षणाहित्य, मध्यम बसास्त्रीको एवं कर्षणा सम्पत्ति
जक्त दोनों काव्योमें किरातके समान ही है। वर्षमानवरित बेसा क्याप्रसाह किरातमें
नहीं है। वर्षमानवरितकी क्याबस्तु मन्यरगिति आगे बहुती है, बीश्चावमं एक-वै-एक
सुन्यर वर्णन आते गये है। क्याबस्तु मन्यरकोयता वर्तमान है। नैमिनिर्शणमे वनविहार,
पुष्पावस्था, जलक्रीडा, रितिकेट प्रमृति किरातके छामान हो है। करित प्रणासक्लाके
उद्धाव कर्मों प्रतिकाश की है। किरातके पायो के वर्णन स्वयन्त्र की गयी
प्रविक्रीक्षीडा (Lejeuxde mots) उक्त दोनों काव्योमें महे हो न मिले, पर प्रमारके वित्रण क्याब प्रमृति किरातके पाया किरातके प्रमान हो है। वर्णन प्रयोग किरातके
समान ही है। वर्णनकी वित्रमसामें किरातके समान हो उक्त दोनों काव्योमें प्रहृतियो
विकरता, व्याय तथा वाणाहराव सरी हर्ष है।

हिर्चन्द्र कविका धर्मसामान्यूद्रम सिशुवालक्षके समकक्ष है। यह काव्य कर्ड स्थलीयर कलात्मक समावटकी दृष्टिने सिशुवालक्षकमे भी आगे है। दोनोमे करमाकी उदालता, शब्द सम्पत्तिका कथात भाष्यार और अर्टकारोकी मनोरम छटा समाव है। वांनो—भर्मधर्माग्रुद्धय और सिशुवालक्षकमे भी लेकी से प्राप्त कि सावोकी मीलिक्ता, प्रविच्या पूर्व मानवीचित्र प्रकृतिका गूँगारी चेहार्ग दोनो कात्योमि तृत्य है। माधकी अपेक्षा धर्मधर्माग्रुद्धयमे कालिहात सेली भाष्यकरलता, प्रवाद्मण पृत्य वैदर्भी चंलीका प्रयोग स्थापित कर्मभर्माग्रुद्धयमे कालिहात सेली भाष्यकरलता, प्रवाद्मण पृत्य वैदर्भी चंलीका प्रयोग स्थापित स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त है। माधके अपोण स्थाप्त स्थापत स्था

हिलाइ प्रयोग, विज्ञकाश्यके संकेत तथा यसक योजना माघ वैती मले हो घर्मशर्माग्यूदय-में न हो, पर उत्तका उलीवती वर्ग विक्रकाश्यका अनुष्म उत्ताहरण है। अनुप्रास्त भी भर्मत्रामाग्यूदयमें माघके समान है। जसुत्वर्गन, पूष्पयन, होलाकीडा, मदिरापान, सुरतकीड़ा प्रमृति विक्रण दोनो काल्योंने तुन्य है।

महाकिष बस्तुपालके नरनारायणानन्दको तुलमा किरातसे की जा सकती है।
यह काम्य कलावादिताको दृष्टिमे शिवाद्मालव्यको सनकता नहीं कर सकता है, और
न माण जैवा समवेत पण्डित्य हो बस्तुपालमे पाया जाता है, पर तो भी भावपालने
दृष्टिके नरनारायणानन्द माणको बरेवा लिंधक समूद है। यह काम्य रचुवंव जैवा स्विर
प्रभाव डालता है और प्रत्येक सहूदय पाठकको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। वरनुपालके नरनारायणानन्दमे नावानुकृति मार्गिक समान ही चरण्य होगी है। कलानादिताको दृष्टिते वरनुशाक और भार्यित बमान है। होनीके काध्योमें विवमस्ता, महिलका
गोगुनकादिवन्य समान क्यमें उपलब्ध है। सार्थिक समान बस्तुपालमें भी स्वमायोकियों पायी जाती है। निष्यक्ष आलोक्सा करनेयर यह कहा जा सकता है कि कलावादिता बस्तुपालमे भारबित अधिक और माप्येत कष्ट है। जत नरनारायणानन्दको
किराति हो जो और माप्येत कष्ट श्रीचा माना जा सकता है।

नैयवकाव्यको कोटिका काव्य जैन कियाने प्रायः नही लिखा है। यखिए मृतिभन्न वात्तिवायचिरवको माथ और नैयपको भी श्रेष्ठ काव्य लिखने की प्रतिका को है, पर किन अपनी प्रतिकाने सफल नही हो सकता है। शान्तिनायचिरतिमें प्रसावन्य है। किन वात्तिवायचिरतमें प्रसावन्य है। किन वात्त्रवायचे जनाये रखनेका पूरा प्रसाव किया है। प्राया प्रीड और पिराधितत है। चरितकाव्य और चित्रकाव्यको सम्मवस्का प्रयास शान्तिनायचिरतिमें किया गया है। हो स्रोहर्ष जैसा दर्शनस्य पाण्डित्य इस काव्यम नही है। यद्यपि इस काव्यक्त क्यानक बहुत विस्तृत है, पर कही भी विश्वस्वत्रता नही आने पार्थि है। प्रवस्थ निर्वाहको हिस से है यह काव्य सार्शि और साथ दोनोके काव्योसे अप्रेष्ठ है, पर कलावारिताओं दिक्ष्ये न्यान।

क्षण्यान्त्रात्वाच भूष्ट भूग विकास विकास

किसी भी यृष्टिते कम सकल नहीं हैं। रखानुमृतिकी यृष्टिते दोनों ही काव्य अधिक कहरूव नहीं रखते। बोनोके हृदयको रसिकताको उनके पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्वने कुचल दिया है। जहाँ ये कवि व्याकरणके संकोर्णपयसे बाहर जाते हैं, वहाँ प्रकृतिके रमणीय दृदय उपलब्ध होते हैं।

समस्यत्रभूरिका व्यक्तित्व कुछ जवामें श्रीहर्यके समान है। इसके प्यानन्द सौर बाकमारतमें काकिदास जैसी प्राञ्जलका और मार्यव जैसी वर्यमरियाके दर्यम होते हैं। म्होने काकिदासके परण-चिद्धांका सनुकरण किया है, पर साथ हो श्रीहर्यके व्यक्तित्वका भी छुनेकी चेष्टा की है। समस्यत्र आयुक्ति हैं, इनमें स्वामायिक काव्य प्रतिमा पायो जाती है। बाकमारतके सारिययके समय और जहम सर्ग नेयबके साथ टक्कर रहेते हैं। पुदानमन्देक कह सन्दर्भ पदकाकित्यकी इष्टिसे नेयबके तृत्य है।

जैनकुमारसम्भव महाकवि कािकदासकै कुमारसम्भवकी समकता करनेके लिए ही लिखा गया है। इसमें कािकदासके कुमारसम्भवके समान उत्कट प्रशारस्त तो नहीं गया जाता है, पर कािकिसजनमें समान ही कुमार भरतके जम्मकी कहावस्तु विचित्र है। माधुर्यका मधुरनिवेश, प्रसादको सिन्मवा, पदीको सरसादया, अर्थका तीष्ठत एवं अल्कारोंके मजुक प्रयोग दोनों काश्योमें समान करने उत्पत्नम है। यहाि योन कुमारसम्भवमें उपमाओकी रसात्मकता तथा रसपेशलता कािलदासके कुमारसम्भवमें समान नही है, तो मी अस्लीलताके रहित होनेके कारण जैनकुमारसम्भवमें अधिदयका समनाय गया जाता है। ज्ञायमस्वके विचाहका मर्मस्यवीं चित्रण शंकरके विचाहके समान ही प्रतीत होता है। इस काव्यान गांवीत तपस्या जैना कोई सन्दर्भ नही आया है।

बुबबरित और छीन्दरनन्दकी समकतता चन्द्रप्रमापित, वादिराजके पाश्यंताद-चरित और ज्यात्विजयके हाथ सरस्तापुर्वक को जा सकती है। चन्द्रप्रमापित कर्रे दिएशीचे बुबबरित्स कार्य है। मानव हृदयको परिवर्तनवाति वृत्तियोका वद्पाटन का्व वीरतन्त्रीते जयक्षोपको अपेका अपिक किया है। सासारिक अनुनवोको अनियायता अवक्षोपके काव्योको अपेका उक्त काव्योमे अपिक हुई है। प्रयूमकारित जयनी मनो-रंपकता और साहाहक काव्योक किए सीक्टरनन्दते किसी प्रकार पीछे नही है। इन साव्योम काल्यासकी रसामवस्त्री पद्राविक वर्षात्र होते हैं। नैस्पिकता, पानोमें संजीवता, पारिवारिक कहत् एवं वस्ती ईम्पाकि अभिवारता वरे ही सुन्दर क्याने प्रस्तुत हुई है।

्रेतिहासिक कार्धोमें नवसन्द्रपूरि कृत हम्मोरसहाकाव्य उत्तम कोटिका कार्य है, सको तुमना सस्कृतके प्रतिव्य ऐतिहासिक कार्य वित्हृणकृत विक्रमाकदेवचारत के को जां सकती है। बोनो कार्त्योमें ऐतिहासिक स्टनाकस्को विशेष महस्व विद्या है। विक्रमांकदेवस्रितकी कित्रिय पौराणिक स्टनाकोको छोड़ शेष समस्त स्टनाएँ प्रमाण मानी जाती है, यर हम्मीर सहाकास्त्रमें दी यदी समस्त स्टनाएँ पूर्वत्या हतिहास सम्मत और प्रामाणिक है। कहाँकक कार्यक्रकाका प्रवन है, रास्वरिपिणी नित्सनर्थ उच्चकोटिका काव्य है, पर उससे कम उच्चकोटिका काव्य हम्मीर नी नहीं है। किरियास जैसी भावतरलता, नैपच जैसा शदालिख एवं मारिक जैसा अवंशास्त्रीयं हम्मीरकाव्यमे पाना जाता है। करपना-प्रचवता, माचा सोम्चर्य एवं भावपतकी पुज्यताके लिए राजतर्गियो प्रसिद्ध है। समी गुण हम्मीरकाव्यमें नी उपस्वक है। यसतुतः राजतर्गियो और हम्मीर सहाकाव्यमें ऐतिहा निर्वाह तथा काव्यकलाकी पृष्टिके कीन काव्य अंत है, इसका निर्वाद करपना किर्म है।

महाकि वि हेमबन्द द्वारा लिखित कुमारपाल्यरित द्वपाययके साब-साब ऐतिहासिक दृष्टिते भी महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने गुजरातके राजाओंका चरित अपने आध्य-दाता कुमारपाल तक निवद किया है। कुमारपाल सन् ११४४ ई॰ में विहासताबक हुआ और सन् ११५२ ई॰ ने वह जैनवमंत्रे शीखत हुआ। किसने गुजरातका प्रामाणिक द्वारा सर काम्प्यमं अंकित किया है। अतः काम्यमुकक कम होनेपर मो ऐतिहासिक मून्य बहुत अधिक है। हेमचन्द्रका व्यक्तिस्व पाणिनि, मट्टि और प्रतंत्रतिक समन्तित क्यमें उपनक्ष है।

पुनरातके इतिहासकी दृष्टिते वसन्विकाल भी सहरवपूर्ण है। इस काव्यके श्रीकरणपदलाम नामक तृतीय सर्वीय मुलरावसे लेकर भीमदेव दिवीय तक कृत्रमातके राजाओन पराक्रम वर्णित है। बतावा गया है कि बीरवक्क और उसके पूर्वमें गुजरातको किस प्रकार छिन्न-मिल होमेंसे बचाया है। मीमदेवने वस्त्रमों-नरेपको युद्धमें परास्त किया है तथा सिद्धाल वर्ष्यस्त्रहेंने बाराविवित को। कि बालवन्द्रसूर्त वस्तुपालका समझालीन है, जतः घटनाओको सवाईमें शंका नहीं को जा सकतो। वस्तुपालके मिलरावकाल्ये एक बार मारपाइ देखके राजाओ और लुमसाक नृत्रित्रमें यह छिन्न गया। मारपाइ देखके राजाओं किमस्त्रमण्यर बोरव्यक्त भी युद्धमें शामिल हुन्ना। इस समय राज्यको व्यक्तिय पाकर, मृत्यक्ष्यके शासक सल नृत्रित्रके लाकमण किया। वस्तुपालने बोरतापूर्वक राजा कर राज्यको सुरक्तिय स्वा। इस प्रकार इस काम्यको तुल्का ऐतिहासिक सामयीको दृष्टित प्रवस्त्रम परिस्तको नवसहताङ्क-वित्रके साम की आ सकती है। दोनों कास्योमे ऐतिहास्त्रम समान है। जनतर दलना हो है कि एकमे गुजरातका इतिहास लेकित है और दृष्टिमें सालवाका। प्रसादगुण और वास्त्रा रोगो कास्योन स्वान है। शाह्निक वर्णन मी स्वस्त्रम है।

सर्वातन्त्र कविके 'वगर्वारत'को तुकता कवि चन्द्रघोवरके 'वुरवनपरित' काम्यवे को वा सकती है। सुरवनपरितका नामक राजा सुरवन ककवरका विश्वाव-पात्र सामन्त्र या। उसने जनेक तहत्वपूर्ण स्थानोपर युव किये वे। इस काम्यवं बीत सर्ग है और नृत्योके हावावशीय राजाबोका चरित वही सुन्दरताके अंकित किया गया है। जगव्वरितमें जनव्याहकी उदारता जोर तुक्कालके समय दी गयी सहायताका गृन्दर विजय किया गया है। दोनोंके काम्योमें ऐतिहाके साथ जीववरीकियोंकी भरसार है। काव्युन दोनोंके जन्दरसम्में कर्तमान है। जसएव संवेषमें संस्कृतन ऐतिहासिक काव्य लिखनेका श्रेय काश्मीरी कवियोंके समान जैन कवियोको भी प्राप्त है। गुजरातका प्रामाणिक इतिहास जैन काथ्योंमें अंकित है।

संस्कृतके सदेश काश्योंने मेबदूत जैसा आश्वरसमान ही रक्षमणि अन्य उपलब्ध नहीं है। बाह्य प्रकृतिको मनोरम साँकी प्रसृत करने यह अन्यस्तान्त से उत्तर उदय होनेवाले प्राचेत कि विचनमें यह काश्य अपनी तुन्ता नहीं रखता। पर इसकी समस्य पृतिके क्यो र त्या पायवर्षमृद्ध अपने उपलब्ध नाश्च का हो। जैन कि वियोने दूत बास्यके क्षेत्रमे एक नयी दिशाका उद्याटन किया है। सिद्धान्त, तस्त एवं नियम आदिका विद्यान करनेके लिए सानरस्त प्रधान जैनकियोने दूत काश्य लिखे है। प्राव, साथा, सीनी एव दृश्यवित्रणमें ये काश्य मेचदूतकी निकटता प्राप्त कर तेते हैं, पर कमी सुतनी हो है दिहासस्याका माधिक चित्रण नहीं हो पाया है। अत. दूत-काश्यकी समृद्धि एव यान्तरस्त प्रधान काश्योक्त अन्यप्तान केन कार्ययोक स्परणीय है। सन्देश प्रधान काश्योक्त स्वरूपीय केन कार्ययन केन कार्यस्त कार्यस्त अपने स्वरूपी होगा।

स्तीत्र काध्यके क्षेत्रमें भी जैन कियानेन अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ सेटकर अपने हृदयक्की कोमल वृत्त्यक्षेता उद्दार्थन किया है। स्तीत्र काव्यक्षेत्र अध्यक्ष ऐरा प्रतीत हाता है कि कियाने किसी संदर्भ के समय ही हनकी स्थान की है। वे इस्टरेक्का अपने मेरिवपूर्ण हृदय द्वारा इंदित कर बसोएको निव्ह कर देना चाहते हैं। अत मानवार्थ के स्थान सहते हैं। अत मानवार्थ के स्थान होते हैं। अत मानवार्थ के स्थान है। सुर्वाद्यकर्थ के साम सकती है। सर्वाद्यक्ष कर देना मानवार्थ के स्थान है। कुरुवेवर कर हेन स्थान है। कुरुवेवर का कुरुवाया या प्रवयक्ष विचायहार भी 'बण्डवतक्ष' के समान है। कुरुवेवर का कुरुवायाल वादिरायकर एकोमावर्थ समझ है। दोनों हो कि अपनी दीनशीन स्याक्ष वर्णन करते हैं है आपनी दीनशीन स्थाक्ष वर्णन करते हैं है। अपनी सीनशीन स्थाक्ष वर्णन करते हैं है। आपनी सीनशीन स्थाक्ष का स्थान करते स्थान करते स्थान करते सीन है। आपन आपना और स्थाम प्रवास मानवार्थ का स्थान करते हों सीन सीनवार्थ के स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक सीनवार्थ के स्थापिक स्थापिक स्थापिक सीनवार्थ के स्थापिक स्थापिक स्थापिक सीनवार्थ के स्थापिक सिकार के सिन्द सीनवार्थ के स्थापिक साम सिकार का सीनवार की सीनवार सीनवार की सीनवार स

काव्य-प्राणयोक्ते अधिरिक्त कतियम काव्यतस्य भी जैन काव्योवे संस्कृत काव्यको उपकव्य हुए है। शियुवाल्यवमे शियुवालके कई व्यमोका निर्देश किया गथा है। हमारा अनुमान है कि जैन कवियोक्ते जमान्तरावारका ही यह परिणाम है। जैन काव्यकी रहे कोने कि नामके अनेक जम्मोका चुनान्त किया जाता है। इसका प्रति-फलन समयतः शियुवाल वयपर है, जिससे उसके कई जम्मोका चर्चा की गयी है।

नैयव काव्यमे अनेक दर्शनोका चिन्तन प्रस्तुत किया गया है। न्याय-वैशीयक (नैयच रावर, वारेष, रापर, वावष, पारर, वाररप, पार, पाष, पाष, टाव, रंगटर, राजप, राजरप, पुवसीमांखा (नैयच ररावेष, रगटर, रावर, पाइर, १४१७३, ६१४१, ६११०२, १७१६६), सास्य-योग ( ५,९४, ६१४६); उत्तर-मीमांसा ( तैयस ११४०, ६१३, ३१४, ५१८, ६११२४, ८११४, ९११८४, १११८४, १११८४, १११८४, १११८४, १११८४, १११८४, १११८४, १११८४, १११८४, १११८४, १११६४, १११६४, १११६४, ११९६४, ११९६४, ११९६४, ११९६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१६४, १९१४, १९१४, १९१४, १९१४, १९१४, १९१४, १९१४,

# परिशिष्ट १ क्या और ग्रन्थकार

वकलंक ३५, २३६ अगरबन्द नाहटा २७, २२६ अग्निपराण १ बाबयपाल ३४, ४६ अजितसेन ८६. ४३३ अजितस्तवन ७०. ७१ अजित्वास्तिस्तव ७० स्रमंगवलय ३९१ जनन्तवीर्य १९६, २२०,२२४ अमन्तकोर्ति १९६ अनयोगद्वारसूत्र ९ अनेकास्तपत्र ६४ बप्पयदीक्षित २३७. ३२९ अभयदेव ३२, ६०, १७९, ३०६,३०८, 326 अभयकमारचरित २९ अभयनन्दि ७५ अभिनन्दनस्तव ७१ विभिनवगप्त १९८ अमरचन्द्रसूरि ३२९, ३६०, ३६०, ३५०, 344, 600 वसरचस्द ३५२ समरकीति १९८ अमरक ६ अमितगति ५५. २१०.४९४

[अर]

सम्बकारतोत्र ७१, ३२१ समृतकाल शास्त्री २३६ समृतकाल शास्त्री २३६ समृतकाल प्रदेश ४९ स्वरूप २८७ स्वरूप ४८, ३३०, ५१९ सम्बन्धीय ५, ६, २३, १३२ सम्बन्धीय ५, ६, २३, १३२ सम्बन्धीय २८२ समृतक्ष २२८, ५३४ समृतकाल १२, ३५

[आ ]
बावार्यमिक ५९, ६६
बात्यानुष्ठासन ५५
बात्यानुष्ठासन ५५
बात्येष्ट्राच ३५६, ४७३
बात्येष्ट्राच ३५६, ४७३
बात्येष्ट्राच ३५, ४७३
बात्यमीमांसा ६४
बात्यमीमांसा ६८२
बोह्याचर ३५, ७०, ३२९

[ च ]
उत्तराच्ययन ५६, ५१८
उपवेशिक्तामणि ४६४
उपासकाम्ययन २१०
उपनिषद् २
इपनिशिक्षक्षपंककषा ५१८

उदयप्रभस्ति ४६, ३३०, ५१९ उद्योतनसूरि २३, ५१८ उपसम्महर स्तोत्र ५९ उवासंगदसा २३५, २३६

[艰]

न्नस्वद २, ८५, ४०१ ऋतुनहार ६ ऋषभवरित ४६४ न्रस्थभन्वाशिका ६० न्नस्यभस्तवन ७१ न्नस्यभितनम्तुति ७०

[0]

एकी भावस्तोत्र ७०, १७५ ए० बी० कीच ३, ५०० ए० एन० उपाध्ये १९८

[ 事 ]

कथासरित्सागर ४३९ कनकमन्द्रि ७६ कप्पिणाभ्यदय २३७ कल्याणमन्दिर ५९ ५०९ कवि बल्लभ ४२८ कवि देवरभट्ट ५२५ करकण्डचरिउ ४९ कर्नल टॉड ४१५ क्परमजरी २३५ ४०० कर्मकाण्ड ७६ कल्हण ८. ४३ कातस्त्रव्याकरण ३१ कादम्बरी ५२३ कामशास्त्र ३६ काव्यकल्पलतावत्ति ३८३ काव्यमीमासा २३५

कानियास ५, १३३, ४२१, ४७१, ४७८, ४७८ काशीप्रसाद वायस्वास ५२० किराताजुंतीयस् १०४, १०६, १३२,१३५ १६१, १६३ कोतिकीम्सी २२९, ३३०, ५१९ कुन्यकुन्य ५९, ४३३ कुमारवास ७ कुमारित ४४१

कुमारोदय २८८ कुमारसम्भव ६, ३२, १०२, १३२, १६३,

कुवनस्पालः २३,५१८ कुवनसानः २२५ कुलनस्पा ३६६ कुलनरित १६८ के० के० हिण्डो २६८ के० पी० पाठक ३६४ कीन्यावच्य सास्त्री ४२,२३५, २३६, ४४१ कोवियानस् ३२९

कोटित्य ३८६ कोमुदीमित्रानन्द ३२९ क्षत्रचूडामणि ४८,२३९ [ख]

स्रोतक ४८०

[ ग ]

गडबहा ४३,२३५ गणितवासक २८२ गणितवासका ५१६ गवचित्तामणि ४७, २३७, २३९, ४४०. ४४२ गायासत्ततो ३ गिरिनास्तकक ७१

वारित्रभक्ति ५९. ६६ गुणकरसेन १०९ गणचन्द्र ३०७ चिन्तामणि ४७८ गणमन्दि ७५ चेतोदत ५३. ४९० गणभद्र २. २७. ३५, ३७, ५५, ११३, चैत्यमक्ति ६६ २१३. ५१६ िछ ] गरप्रक्रम ४९७ छन्दरत्नावस्री ३५३ गुरुभाई पुष्पसेन ४३३ [জ] गहसेन ५१५ अगडचरित ४४ गहासत्र २ जगदीशबन्द जैन २८२ गोम्मटसार ७५, ७६ जगदेकमल्लवादी १७२ गौतम स्तोत्र ५० जगदेव ४०१ गौतमस्वामी ४६६ जगन्नाच पण्डितराज ४१, ४२ [घ] बटिलमनि २०७ घोरशिव ३०७ जम्बकवि ४९२ [ ] वम्बस्वामिषरित ४९. ४५४ चउपन्नमहापुरिसचरिउ १०८ जयचन्द्र ४६ चण्डप ३४ जयतिलक ४८. ७० चण्डरुचि // जयभवला ४७३ चण्डिकाप्रसाद २७९ जयन्तभट्ट ४४१ चतुर्विशतिजिनस्तृति ६८ जयन्तविजय ३३, ३०३, ३२५, ३२७ चतर्विशतिसन्धान ४२ जयन्तसिंह ४४ चत्रविंशतिस्तव ४१, ६०, ७०, ७१ जयसिंहनन्दी २१, २३, २०७ चतुरसन्धान ४१ जयसिंहसरि ३४. ४४. ४६ २८३. ३३० चन्द्रकीति १९७, ४३३ जयसेन १०९ चन्द्रतिलक २९ जानकीहरण ७ चन्द्रदत ५३, ४९२ जार्ज बार्वेटियर ५६ चन्द्रप्रमचरित २३, २७, ४९, ७५, ७९, जिनचत्विंशतिका ७० ८७, १०७, १३३, १६५, २३५ जिनदत्तसूरि १५२ चन्द्रभान ३७० जिनपाल २७ चन्द्रसूरि २१३, ४५१ जिनप्रमसुरि ६०, ७०, ११८ वरकसंहिता २३५ जिनबल्लभसुरि ६०, ७० चारित्रमुषण ४६७ जिनशेखर ३०३

जिनशतकालंकार ६३, ६७

चारित्रसुन्दरगणि ४६७, ४८५

जिनसेन १९६. २३७. ५१६ विज्ञासेन दितीय ५० जिनसहस्रनामस्तोत्र ७० जिनस्तवन ७१ जिनस्तुतिशतम ६३ जिनस्तोत्रम ७० जिनेन्द्रगुणसंस्तृति ६७ जिनेश्वरसूरि ३०३ जीवन्धरचम्प १६६, २३७, ४३९ जीवन्धरचरित ४९ जैनकाव्य ११ जैनकुमारसम्भव ४६३ जैनमेघदुतम ४२२ ज्योतिप्रसाद जैन २७ ज्ञानसर्योदय भाटक ४८९ [3] टो॰ ए॰ कृप्पस्वामी ४४१ टोहरानन्द ३२९ [ त ] तपोभुषण १०८ तर्कशास्त्र ३८७ तिलोयपण्णित ४४, ७९, १८०, २४२ तीर्घकल्प ५१८ तीर्थंकरभक्ति ६६

[ द ] वच्छी २७८ दयापाल पण्डित ४३३ दरवारीलाल कोठिया १९८, २३६, ४४१ दशकुमारवरितम २७८

तोरणाचार्य ४२७

त्रिपुरुषप्रसाद ५१९

त्रिमुबनकीति ४९

त्रिपिटक ९

दशभक्त्यादिमहाशास्त्र १९७ दशसस्कन्ध (श्रीमद्भागवत ) ११५ दर्शनसार १७३ तामकोबसस्तोत्र ७० दामस्तति ३ दामकीति ४६७ दामभूषण ४८९ दिवाकर मनि ५५ दिग्वजयमहाकाच्य ५१. ३८९ दुर्गवृत्तिद्वचाश्रय ३१ दलीचन्द्र देसाई ३९९ देव ११. ३५६ देवगस ५१८ देवनन्दि ६६, ५१६ देवप्रभ ३७ देवराय प्रथम १९८ देववर ३६६ देवसरि ५१. २१३ देवसेनम्रि १७३ देवागमस्तोत्र ६१, ६४ देवानन्दमहाकाव्य ४९, ३८८ देवानन्दाभ्यदय ३८७ देवेन्द्रकीति १९७ देवेन्द्रमनि ४३०, ४८९ देशनन्दि १९७ दौर्वेल जिनदास २८२ द्रधाश्रय २५, ३१ दार्त्रिकिका ६४ द्वादशारमयचक्र ५१८ दिसन्धानमहाकाव्य ३६३, ३६६

[घ] वर्तजय ४१, ६९, १४३, १९६, ३६३, ३६४, ९२०

घनपाल ६० धनेश्वर ५८, ४४९ धन्यकुमारचरित २७, ४९, ४३४ धम्मिलबरित ४६४ घरणि पण्डित १९६ धरसेन दिलीय ५१५ धर्मवरीसा ४९४ धर्ममुषण ततीय १९८ धर्मशेखर ७१ वर्मशर्माम्युदय ३२, १६६, २३३ वर्मसिंह ४०३ धर्मसूत्र २ धर्मसेन २०१ धर्माम्यदय काव्य ४६, ५१९ वातूपरायण ४८३ घतषेण २२

[ न ]

नग्दीश्वरमक्ति ६६ नयबन्द्र ४४, ४००, ४०९, ४१४ नयनन्दि १९७ नरबन्द्रसूरि ३३० नरनारायणानन्द ३३, ३२९, ३३१, ३५

गर्थमञ्जूति २२० गरकारायणानन ३३, ३२९, ३३१, ३५३ ५१९ नरेज्यप्रसृति ३३० नलायनकाव्य ५४५ नलाव्यकाव्य ८ नव्याख्यावनंत्रत ४१ नववाख्यावनंत्रत ४१ नववाख्याक्याक्य ५२ नाव्याद्याक्य ५२ नाव्याद्याक्योगे २३५, २३६, ४४१, ४७३

४८० नानाक पण्डित ३३० नाममाका ३६२ नायाधम्मकहा २८२ नाराजींस 🗸 निर्वाणमक्ति ५९, ६६ नीविशास्त्र ४२६ नीतिवाक्यामत ५२१ नेमिचन्द्राचार्य ७६. ५१८ नेमिनाथ २१. ११३ नेमिचरित ४८० नेमिद्द ५३ नेमिनायचरित २९ नेमिनाबस्तोत्र ३३१ नेमिनिर्वाणकाव्य ३२ नैषषकार १७२ नैयमचरित ८, ४९, १३२, १३९, २४० नैषषपरिशीलन २७९ नहषकाव्य ४२० न्यायकुम्दचन्द्र १७४ न्यायदीपिका १९७, १९८ न्यायमंजरी ४४१ न्यायविनिश्चयविवरण १७५ न्यायसारदीपिका ३९९

[7]

पञ्चक्यापत्तव ७०
पञ्चगुरुमांक ६६
पञ्चगिर्मत्तुति ११
पञ्चत्यम्बार्ग ११
पञ्चतिर्मत्तुति ११
पञ्चतिर्मा ६०
पण्डतामार्गप्रमास्ति १३६
पर्वजि ६
परमृत्त ८, ११
पण्डात्वस्त्रम् १,३२९,३५०,३५,६५१९

वचात्रस्य १९७. ४८९ पद्मनासचरित ४९, ७७ पद्मप्रम १९७ पद्मसुन्दर ४८ पवनदूतम् ५३, ४८९ परमाध्यात्मतरगिणी ४९ परमेध्रीकवि २३९ परिमल ४४१ क्रमकीर्ति १९६ वाण्डवचरित २७, २८ पाण्डवपराण ४९ वावस्त्रीय ३६३ वात्रकेमरी ६७. ४३३ पाइर्वनायचरित २७. २८. २९, ७६, ३६४. ५२५ वाहर्मनायस्तवन ४१, ७० पाडर्वनाथस्तोत्र ७० पाइवस्यिदयकाव्य ५३, २३७, ४७२ पासणाहचरित १७९, १८० वीठदेव ४५ पण्डरीकचरित २९ पराणतिलक ७७ पुरुदेवचम्पु २८१ परुषार्थसिद्धधनाय २१० पुष्पदन्त ५१६, ५१७ पश्पनन्दि ४२७ पष्यमित्र ५ वुज्यपाद ३५, ६६ पर्णभद्र १११ पूर्णसिंह ४५४ प्रवापसिंह ४५ प्रद्यम्नचरित २५, १०९, १३२, ५२४ प्रधम्नानन्द ३२९ प्रबन्धविन्तामणि ११०, ४५०, ४६४

प्रवन्यकोय २१४ प्रबोधचन्द्र १२९ प्रभावकचरित ४५० प्रभावन्द्र ६१. ३५०. ३६४. ४२७ प्रमेयकमलमार्तण्ड १७४, ३६४ [ **4**s ] फतेहसिंह ४८० वि बंकेय ४३० बनारसीदास ३८८. ४९७ बद्रकेर ५६ बप्पभटि ६९ बाणभट्ट ६, ८, ४३, ४७ बालचन्द्र ३३, ४४, ३३०, ५१९ बासबोध ब्याकरण ४८३ बद्धचरित ६, २३, ३२, १३२ बद्धिसागरसरि ३०३ बह्यजिनदास ४९ ब्रह्मनेमिदत्त ४९ [ भ ] भक्तामरस्तोत्र ५८, ६८, ५०१ भट्टारक हरिश्चन्द्र २३५ भटि कवि ६, २६ भद्रबाह ५९ भद्रसरि २१३ मद्रेश्वरसूरि ४४, ४५, २१३ भरतेस्वराम्यदय २३७ मबभृति ४३ भव्यजनकष्ठाभरण ५५ भानुकुमार ११७ भारतानम्ब ३२९ भारवि ५, ६, १६१, ३५८ मावदेवसरि २९

भावनादाधियति ५१२ भतबस्ति ५१७ मुपालकवि ४६ भपालबरित ४६ भोज ३४, ११०, ४०३, ४०७ भोजदेव ४०४, ४४१ भोलाशंकरब्यास ९ [#1 मलघारिदेवप्रभवृति २७, २८ मल्लवादिसरि ४५०, ५१८ मलयसुन्दरी चरित ४८, ५२ मस्त्रिखेण ५२ महत्तर गणपति ४३० महक्करिंख ३०८, ३५८ महादेवस्तोत्र ७० महानन्दकवि ३२९ महापुराण ५१६

मल्लवादिसूरि ४५०, ५१८
मल्यस्युत्वरी चारंत ४८, ५२
मल्लयंण ५२
महत्तर गणपति ४३०
महत्तर गणपति ४३०
महत्तर गणपति ४३०
महानय्वकवि ३२९
महाप्रवाच ५१६
महाप्रवाच ५१६
महाम्रवाच ५१८, ३६३
महावीरकवि ५१६
महावेत्र महिर्दे ५०, ११८
महावेत्र महिर्दे ५०, ४६७
महावेत्र स्वर्ध ५०, ४६७
महावेत्र स्वर्ध ५०, ४६७
महावेत्र स्वर्ध ५०, ४६७
महावेत्र स्वर्ध ५२, ४६७
महोवास्याच १९९
मावेत्र स्वर्ध १५२
महेत्र स्वर्ध ६६३
महेत्र स्वर्ध ६९३
माव ५०, ११२, ५०, १३२
माव ५०, ६, १२, ५०, १३२

माणक २२९ माणिक्यवन्द्र २७, २८, ४४, १७९, ३३० माणिक्यमेन २७ मार्तम १११ मानतुंग २९, ५८, ६०, ६८ मानगद्रपूरि २१३ मोनांदास्कोकसार्तिक ४४१ मुनिस्तद २९, ५८८ मुनिस्तद २९, ५८८ मुनिस्तद १६, ५८८ मुनिस्तद १६० मुनिस्तद १६० मुनिस्तद १६० मुनिस्तद १६० मेस्यस्त १६०, ४३६ मेसद्त ६, ५३, १०१, १३२, ३८५, ४७२

करप मेमदूत (जैन) ४७८ मेमदूत समस्या ५३ मेमदिजय ४१, ४९, ३८७ मेस्तुग ११०, ४६३ मेस्तिजय ४९, ५११ मोहराजपराजय ५१९ मोहराजपराजय ५१९

[य]

वजाराह ५१९
वजीवरचरित १७४, १७५, ४५४, ४५९,
४८९
वजीवरचर्चक्य ५१६
वजीवरचेय वजववायुद्य २३७ वुक्ववृज्ञासन ६१, ६४ वृक्विवृज्ञासन ६२९ वृष्यिष्ठरिववय ८ [₹]

त्युडर्स ३

रघुवंश ६, ३२ १०२, १३२, ३८३,

[व]

¥32

रतिपाल ४०४ रतनकरण्डश्रावकाचार २३५

रत्ननन्दि ४६७ रत्नशेखरसूरि ४१ रत्नसार २८

रत्नाकर कवि ४४ रम्भामंजरी ४००

रविकोर्ति ४२३, ५१६ रविषेण २१ रससंसाधर ४२

राघवनैषधीय ४, ८१ राघवपाण्डवीय ८

राजतर्रागणी ८, ४३ राजशेखर २१४, ३०३, ३६५ रामकवा ३६६

रामकृष्णगोपाल भण्डारकर ३५२ रामचन्द्रशुक्ल १२९

रामचरित ४, ४९, ३६३ रामायण ३, ४, ८, ३६३

रायमल ७६ रायमल्लाम्युदय ४८, ५२

रायभट ३६६ राहुलसाकुरवायन ३५२

राहुलसाकुत्यायन ३५२ रुद्रट ३१४ रूपचन्द ४६६

[ऌ]

लघुशतपदी ४८३ लाटोसंहिता २१० लाडवागड १०९ लादण्यविजय ५११ वजनन्दि ४३३

वरांगवरित २१, २२, २३, २९, १३३, १७२, १९६

वर्धमानचरित २४, २९, १३९, १९८,

२३७ वर्षत्रबोध २८८, **२८९** 

वासुदेवहिण्डी ४३९ वसन्तविलास ३३, ५१९

वस्तुपाल ३४, ३६, ४६, ७१, ३२९,

४५२, ५१९ बाक्पतिराज ४३

बाग्मट्ट ४६, २८२, २८३, ४०२, ४११,

४५२ वाग्भट्ट द्वितीय ३२ वाग्भट्टालंकार २८३ वाग्यंसग्रह २३७

वात्स्यायन ६ वादिचन्द ४८९

वादिराज ७०, ७६, १७२, ३६४, ४३३, ४५९, ५३५

वादिसिंह १९६

वादीमसिंह ४७, ४८, १७५, २३६, ४३३,

४३९, ४४१ वाररुच ५ वारुणी १४७

वाल्मीकि ४, ११४ वासुदेवशरण अग्रवाल ४३९ विक्रमकवि ४७८

विक्रमांकदेवचरित ८, ४३ विक्रमादित्य ४३

विक्रमादित्य ४३ विजयदेव ५०

1444 10

| विजयपास ५१९                       | [ য় ]                        |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| विजयप्रभसूरि ५१, ४९१              | शत्रुञ्जयमाहातम्य ४८          |
| विजयसेनसूरि ३३०                   | शत्रुञ्जयस्तव ७१              |
| विजयेन्द्र २१३, ४६७               | शाकटायनव्याकरण ५१६            |
| विण्टरनित्स ९, १६                 | शान्तिजनस्तोत्र ७०            |
| विद्यानन्द १९६                    | शान्तिराज ४१                  |
| विद्यापति ४१९                     | शान्तिनाथवरित २४, २७, २९, ४९, |
| विद्वदुरत्नमाला ४७८               | १७८, २१६, ३८८, ४५४            |
| विधिसूत्र ३८२                     | शान्तिभक्ति ६६                |
| विनयचन्द्र पण्डित ३६६             | द्यान्तिसूरि ५१८              |
| विनयचन्द्रसूरि २७, २८             | शान्तिस्तोत्र ६३              |
| विनय विजयगणि ४८७, ४९२             | शालिभद्रचरित २७               |
| विनयसागर ४१९                      | शास्वतजिनस्तवन ७१             |
| विमलकवि ५५                        | शिशुपालबंध ३२, ७०, १०७, १६४,  |
| विमलकीति ५३                       | <b>३९</b> ०                   |
| विमलचन्द्र ४३३                    | हीसदूत ५३, ४८७                |
| विविधतीर्थकल्प २८२                | शुभकीति १९८                   |
| विल्हण कवि ८, २७                  | शुभवन्द्र २७, ४९, ५५          |
| विषापहारस्तोत्र ३६५               | शुभचन्द्रप्रशस्ति ४३६         |
| विष्णुपुराण ११६                   | शोभन मृति ७०                  |
| वीतरागस्तोत्र ७०                  | श्रोकण्ठ ८                    |
| वीरदेवगणि ४६९                     | श्रीचन्द्र १९७                |
| बीरधवल ३३                         | श्रीवर १९७, ३५६               |
| बोरनन्दी २३, २४, ७५, ८०, ८७, १०२, | श्रीपालवरित ४९, ४८९, ५१९      |
| १९६, ४३२, ५२२                     | श्रीपाल आस्थान ४८९            |
| वीरनारायण ४३१                     | श्रीमद्भागवत ५, ११५           |
| वीरसेना <b>ना</b> र्य ४७२         | श्रीहर्ष १३७, १३८             |
| वीरस्तोत्र ७१                     | श्रीविशतिजिनस्तव ७१           |
| वीरसलदेव ४४, ४५, ३२९, ३५१         | श्रतभक्ति ६६                  |
| वृषभदास ४५४, ४५५                  | श्रुतमुनिप्रशस्ति ४३६         |
| वेणीसंहार १०७                     | श्रेणिकचरित २९, ३१, ४९        |
| वैकटनाथ २३७                       | श्रेयांसचरित २९               |
| वैकटाव्यरि ३२९                    | श्रोतसूत्र २                  |
| वैराग्यशतक ५५                     | म्रुगारवैराग्यतरंगिणी ५५      |

[ 4 ]

षद्सण्डागम ७८, ३६५, ५१७

[ H ]

सकलकोति ४९, १७१, ४५४ सदक ३०८ सनतकमारचरित २७

सप्ततिजिनस्तवन ७१ सप्तति भाष्य ४८३

सप्तसन्धान ४१, ३८७ समराइच्चकहा २३६, ४६१

समयसार ४९ समाधिभक्ति ६६

सरस्वतीकण्ठाभरण ३३० सरस्वतीस्तोत्र ६८. ७०

सर्वार्थिसिद्धि २३५, २३९, ३५४, ५१६

सर्वजिनपञ्चकल्याणकस्तव ७० सागारधर्मामत २१०

सामुद्रिकशास्त्र ३८१ सिद्धगणस्तोत्र ७०

सिद्धभक्ति ५९, ६६ सिद्धान्तागमस्तोत्र ७०

सिद्धसेन ६५. ४५०

सिंहनन्दी ४३३ सिद्धहेमशब्दानुशासन २६

स्कूमालचरित ४९, ४५४ सुकृतसकीर्तन ५१९

सदर्शनचरित ४९

सूदसणचरित ४५७

स्बन्ध् २३५ सुराचार्य ४१

सलोचनाचरित ४८९

सुषेणचरित ५२

मूक्तिःमुक्तावली ५५, ३३१, ४९७ मोमकीति ४८

सोमतिस्तक ४१. ७१ सोमदेव १७५. ५१६

मोप्रपन्न ५५

सौम्दरनम्द ६, ३२, १६२ स्तृतिविद्या ६३

स्तोत्ररत्नकोष ७१

स्यूलमद्राचार्य ४८६ स्मतिग्रन्थ ५०६

[ 5 ]

हनुमच्चरित ४९ हम्मीरकाव्य ४६, ३९९, ४१६, ५३५

हरिदत्तसूरि ८, ४१ हरिभद्र ४६१, ५१८

हरिवंशपुराण ५३, ११३, ४७२ हर्षचरित ४३

हर्षवर्षन ७, ४३ हारावलीस्तोत्र ७० हीरविजय ५०

होरालाल जैन ३६४ हेमबन्द्राचार्य २५, २६, ३१, ४६, ७०,

४९१. ५१८

होलिकाचरित ४९०

## परिशिष्ट २

#### काव्यात्मक-पारिमाषिक शब्द

बमात्व ३८६

[अरी अतिश्योक्ति ९४. १२७, १५७. १९२. वर्षसीष्टव ३०८ ३७७, ३७९, ४१२, ५०२, अवर्वण ४९६ अनन्त्य ३४८ धनच्छेद १०० बनुप्रास १२४, १५४, १९५, ३९८ बनुभाव १२३, ४१० वनुमान ९७ वनलोम ६३ बन्धीलनात्मक ४९९ अनुष्टुप् २३, २९, ९९, १३०, १६१, 348. 847. 846 वनज्ञा३२२ मन्तरितावेष्टित ४७५ अन्तर्दन्द्र ४५१ बन्योग्य ३२३ अपभांश ४५४ वपरवक्त ३८१ वपरान्तिका ११ अपशब्द १६१ वपह्नति ९६, १२७, १५७ अमिर्व्यंजना ६१, ४६०, ४८५ विभिक्तेस १७, ४१, ४१९ अधिसारिका ४६६ वमर्च १५२

æ

वर्यान्तरन्यास २३, ९५, १२८, १५८ १९२. ४१२. ४४६ वर्षालंकार ३६४, ४१० वर्षावित्त ३२३ बर्द्धपादवेष्टित ४७५ वर्षभ्रम ६३, २७० वर्षविधान ३६३ बलंकार १८, ३२, ३७८, ४७६ वलंकार-योजना १२४ वलंकृत शैली २ बसंगति १२८, १९३, २६८ िखा ] बाकृति-सौन्दर्य ३४३ वास्यान ४, १७, ५०८ वास्यानकी १६१ बाद्यन्तक्लेष ३११ वामर्ष १२३ आर्था २०८ बार्थ-प्राकृत ३ बालंबन ३७२ बालियन ३७३ बाबेग ९२, १२२, १५१, २०४ बाक्षेप ९६, ३७९

rè1 [ इ ]

इतिवस ८१. ३६४. ३७१. ३९८ इतिवत्तात्मक ३७१ इन्द्रवच्या ६१, ६६, ६९

इन्द्रबंधाः २२६, २२७

**ਰਿ** 1

वयता १८३ जत्प्रेक्षा २, २३, ३७, ९३, १२६, १३७,

१५५, १७१, १६१, २०७, ३७७, ३७८, ४११, ४५३, ४९५ उपवन-विद्वार ८२

उदात्त ४ उदात्त चरित ४०० जदालीकरण ६१

उदाहरण १९२ तशानकीडा २८ उद्दीपन ३७३ उद्देग १५३. २०६

उपजाति २३, ६१, ९९, १३०, २०८, २२६, ३२४, ४५२, ५०३

उपमा २, ६, २३, ३७, १२५, १५५, १९०, ३७७, ४११, ४५३, ५१० उपमान ४११

[ए]

उपमेय ४११ उपमेयोपमा ४२५ उपदेशवादी ६

उपेन्द्रवज्ञा ६१, ६६, १३० उल्लेख २६८, ३२२

एकान्तरित ४७५ एकार्यकाव्य १७. ४५९

एकावस्ती ३७ं, ६८, १५९

ऐतिहासिक महाकाव्य ३९८ [ओ]

ओज ४१३ बोजगण ४३५

[आरी] औत्सक्य २०

[સાં] असीरस ३६०

[#] कथा ३८८

कद्यानियोजन १४५ कथावस्तु ३९१ कटाक्षलीला ३७७ कर्मसंस्कारप्रधान प्रबन्ध १९ कम्प १२२, १५१

करुणरस ६. १८४. २०५. ३९४ कला ५२० कलापदा ६ कल्पना २१९

कल्पनातस्य २२० काव्य ३५८, ३८८, ५१८ काव्य-कला ३५८, ३८७, ५११ काव्यचमत्कार १७१, ५०७ काव्य-तत्त्व ३६३

काव्यगुण ४५१ काव्यलिंग २३, १९४, ३९७ काव्य-विद्या ३९८ क्लिश्ता १६१

कृटकम् ९९ कोमलकान्त ३९८ कोमलपद-त्यास २०३ क्षेमंकर १७८

| श्चीव्यालक जार्गातक सन्द      |                                |  |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| [ॡ]                           | [₹]                            |  |
| खण्डकाव्य १७, ४७, ४५९         | जगत्परक प्रबन्ध २०             |  |
| सलनायक ११७                    | जलकेलि ८२                      |  |
|                               | जलकोड़ा २६, ८०, २४२, ३४१, ४०७, |  |
| [ग]                           | 1. 288                         |  |
| गणपाठ ३२२                     | जलीवहार ८६                     |  |
| गर्व १५१                      | जलोद्धतगति ३८१                 |  |
| गाया १७                       | जीवपरक प्रबन्ध १९              |  |
| गीति २०८                      |                                |  |
| गीतिकाव्य १७                  | [त}                            |  |
| गुण १००                       | तत्त्वोपप्लववाद ६०९            |  |
| गोमूत्रिका ३३५                | तद्गुण २६९                     |  |
| ग्लानि ९२, १२२, १५१, २०६, २२२ | विद्वत ३८२                     |  |
| [ঘ]                           | तुल्ययोगिता १९३, ४१२           |  |
| घटना-विकास ४५३                | [ द ]                          |  |
| [ৰ]                           | [4]                            |  |
|                               | दण्डनायक ५२६                   |  |
| चक्रमन्घ ६३, २७०              | दण्डनीति ५२७                   |  |
| चतुरगिणी ३७०                  | दक्षिण-भ्रू ३९६                |  |
| चन्द्रोदय ४०७, ४६६            | इघन्तरित ४७५                   |  |
| चरित ३५५                      | द्वधाश्रयश्लेष ७               |  |
| वरितनामान्त-लघुकाव्य २१       | दीपक ९५                        |  |
| चित्रण २९                     | दीपशिसा६, ३५१                  |  |
| चित्रमत्ता ३३५                | दुःखान्त ४०८                   |  |
| चित्रमय १३०                   | दुर्जेय ३८६                    |  |
| वंचलता १५२                    | द्रुतिबलंबित २३, ९९, १३०, २२६  |  |
| r 3                           | दैन्य १५३                      |  |
| [광]                           | दैवीकाव्य २                    |  |
| छन्द १८, ६६, २१३              | दोलाक्रीड़ा ३५९                |  |
| छन्दपरिवर्तन ५२               | दोला-विलास ३५९                 |  |
| छन्दयोजना ९९, १६१, ३९८        | दृढ्मूर्तिबम्ब १७८             |  |
| छन्दोनिर्माण १२९              | दृष्य-योजना २०३, ४५३           |  |
| र्खेकानुप्रास ३६०             | दृष्टान्त ९५, १५७, १९२         |  |
|                               |                                |  |

[ 12 ]

धासुपाठ ३८२ वृति १५३, ३०६

[न]

नस्रक्षत ४५६ नर्मवचनपूर्ण ३५७ नवकस्पना ४८९ नबीसप्रांगार ४८५

नाटक २१३ नाटचशास्त्र ५१८ नायक ११७ नराशंसी १

नारिकेलफलसम्मितं वचो ७ निजंबरी २०

निवास ९७ निवेंद ९२, १२४, १५३ नत्यगान २१४

[4]

पट्टावलि १४० पद-लालिस्य १३३, ४८६ पद-विन्यास ७. १६१ पद्मराग ३६६ पर्यायोक्ति ९८

परिसंस्था २३, ३७, ९७, १२८, १५९, १६६, ३००. ३२३, ३९७, ४१२.

¥43. ¥66 पाडवेहित ४७५ पालि ३ पुनवक्ति १२४ पुष्पबाण ४८४

पष्पवृष्टि ५०१

पुष्पावचय २४२, ४६२ पश्चिताचा २३. ९९. ३२४. ५०३ पौराणिक २. ३१९ पौराणिकता ३५८, ४६०

पौराणिक महाकाव्य १९ प्रकरण १००

प्रचारवाती ६ प्रसन्धकास्य ३६३ प्रतिनायक ११७

प्रतिनायक सचर्वण ४६० प्रतिमा ३७२

प्रभावोत्पादकता १०० वसाणिका ३२४

प्रमिता १३० प्रमितासरा ११ प्रकस्ति १३९

प्रसाद ४१३ प्रसाद गण ३६०, ३९८, ४१४, ४८२

प्रसादगुणमधुरा १३० प्रह्मिणी २३. ९९. १३०. १६१ प्रहेलिका ३३५

प्राकृत ३, ४५४, ४८३ प्रातिमज्ञान १७ प्रेम-बिरह ४८१ प्रौडोक्ति ७. ८

पंचसंघि ३०९

पच्ची ९९. १३०. २२६. ३१९ [ व ]

बिघरत्व ३९६ बालकीहा ८२, ४८४

[ 24 ]

भक्ति-भावना ५०० भयानक १५१, ३६०, ३७४, ३९४, ४१३

| भयानक रस १२१, १८४, २२१          | मांगस्त्रिक ३५७              |
|---------------------------------|------------------------------|
| माव १८१, ४१०, ४९९               | मिश्रित उपमान ३४८            |
| माब-गाम्भीर्व २०३               | मुरबबन्ध ६३                  |
| भावना २१९                       | मंजुरुता १००                 |
| माबपक्ष ६, ७                    | यि                           |
| भाव-साम्य १३९                   |                              |
| मावाभिन्यक्ति ४३४               | यवासंस्था ९७, ४१३            |
| भावाभिन्यंजन ८१                 | 45 40\$                      |
| माव-विश्लेषण ४८६                | यसक ७, १२४, १५४, १९५, ३६०,   |
| भाषा १८, १००, ४१३               | x{{                          |
| भाषा और शैकी १३०                | [₹]                          |
| मुजंग प्रयात २३, २०८            | रचनातन्त्र १२                |
| भ्रान्तिमान् ९५, १२६, १५६, १९४, | रचना-विधान ३६३               |
| २६९                             | रविकीका २४२                  |
| भ्रू ३९६                        | रबोद्धता १३०, १८१            |
| भविलास ४७६                      | रस १८१, २२५, ४८६             |
| मि                              | रस-योजना ४१०                 |
| [ 4 ]                           | रसोदबोधक ९३                  |
| मति १५३                         | रसोदबोधन ३७१                 |
| मघुरता १००                      | स्यक २, २३, ३७, ९४, १५६, १८६ |
| मन-मयूर १३०, ३८०                | १९१, ३००, ३२२, ३७७, ४११      |
| मनोवेग-मूलक ३४७                 | *43                          |
| मम्बन-दण्ड ३५७                  | स्पाइति १४५                  |
| मन्दाकान्ता ६९, ९९, १३०, १६१,   |                              |
| २०९, ४७२, ४९ <b>०</b>           | रीद्र ३१४, ४१३               |
| मयूर ३७३                        | रौद्ररस १२२, २२१             |
| मर्मस्पर्धी ४५७                 | •                            |
| महाकाव्य ४, १७, ४५९             | [७]                          |
| माषकाव्य ५०                     | लक्षणा १५१                   |
| माधुर्य ३६४, ४१३, ५१०           | लबुसमासान्त ४७१              |
| मानव-काव्य २                    | ललिता ९९, १३०                |
| मालघारिची २३                    | स्रवाण-प्रत्य ३५३ 🖕          |
| मास्त्री १८१                    | स्रास्त्रित्य ५१०            |
| मालिमी २३, ९९, २०८, ४५८         | किंगानुषासन ३८२              |
|                                 | -                            |

लीला-विनोद ४६२ लोक-गीत २

[4]

वशस्य २३, ६१, ६६, ९९, १३०. १६१, २०८, ३२४, ३८०

वशस्य कृत्द ४५८ वशोन्नत १३० शकोबित ३१५९

वन-कोहा ४०७ वन-विहार ८७

वनारित ५०३ वसन्त ४४८

वसन्त-कीडा ३ ६ वसन्ततिलका २३, ६१, ९९, १३०, २०८. २२६. ५०२

वसन्तश्री १७८, ४६२

बस्त-वर्णन १३७, ३७४, ४५३, ४५९ बस्तु-ज्यापार १८, २७, ३२, ८१, ११७,

१४९ वस्त-सविधान ६ बाताबरम २१९ बात्मत्य ४४७

बासर-बज ३६/ विचार-गाम्भीर्य ४०७ विधा ३६६

विज्ञोक्ति १६० विन्यास ४

विप्रलम्भ ४८, २०३ विभावना १२८, १५८, १९३

विभाव ३७४. ४१० बिम्ब-योजना २०३

विरह-भाव ५०५ विरत्न-वेदना ४८१

विरोध ३२५ विरोधाभास २३, ६९, १२८, १५%,

304. 883 विरोधाभास अलंकार ५०४

विलासिनी ३५९ विसामसीला ३५९, ३७६ विविधविषयक २६७

विशेषोक्ति १६०, १९४ बीभत्म ३७४, ४१३

वीर ३६०, ४१३, ४५८, ४७१

वीररस १२१, १८५, २०४, २११, 3194

वत्तमात्र १५५ वत्रभग १६१

वषभ ३९४ वेणीकपाण ३५१ वैतालीस ३२०

वैदिक ४ वैदिक-काव्य २

वैदर्भी ४६६, ५१० वैदर्भी-शैली ६, १००, ४८९

वैयाकरण ३८१ व्यजह ४९९ व्यवना ३७५, ४२४, ४६१

व्यतिकर १५८ व्यतिरेक १२७. २६९

व्याकरण ३८७, ३८८, ५१८

[ st ]

शब्दालकार ३६४, ४१०, ४३५ शाब्दिक क्रीडा-७ शार्दलविक्रीडित ६६, ६९, ९९

शान्त ४८५

वान्तरस ९२, १२३, १८६, १९५, ४७१, Y/9

वाकिनी ९९, १३०, २२६ वास्त्रकान ३६६ विखरियो ६९, ९९, २२६, ४६० विखरियो ६९, ९९, २२६, ४६० विळालेख ३, ४०० वीकि ४९१ वीकिमापस्य २२० वीकी ४, १८, १००, ३९८, ४१३, ४८६ श्रृवार ६, ३६०, ३४४, ४९१, ४७१ श्रृवार ६०३, ४६२ स्वार ६०३, ४६२ ३०१, १९५, १९५, ३६३,

क्लेषकाव्य ८ क्लेषजनित ४२८ क्लेषयोजना ७ क्लोक ३६३

[प] वडभाषा ३९९

[स]
सगीतोपकरण ३४७
तवारी २०४, २२१, ३७४, ४१०
तवारी २०४, २२१, ३७४, ४१०
संदर्भ नियोज्ञ १३७
सदेह १५८, १९३
तवापकार्य ५०४
ववागर्यकी ३६६, ४९२
तवाण्य ४०७
संयोगक्याग्र ४९२

संयोगग्रमार ४९२ सशय ९६, ४१३ सस्कृत ४१९, ४५४

सर्ग २१

सर्गबद्धता ५२ सट्टक ४००

समस्यापूर्ति ४९ ४७१ समासोक्ति १९४ समस्यय ३८०

सरस्रता १३० सरस्रता १००

सहोक्ति ९८, १६०, ३०० ३२३ सारिक ४१० सामाजिक चेतना ६

सर्वतोभद्र ६३ साहित्यक्षेत्र २६६

सुरतकेलि ७०४ सुरत कीडा ३३२ सुरत वर्णन ३७१

मुहृद् ३८६ सूर्योदय ४६६ सौन्दर्यानुसूति १७१

स्तनमण्डल ३७५ स्तुति ५०२ स्तोत्र काव्य ९०३

स्मृति १५१ स्रग्वरा ९९, १३०, २०८, २२६ स्वभावोक्ति ९९ १६०

स्वागात ९९ १३० स्वाभाविकता १३० स्वेदव्यभिषारी १८२

[8]

हरिनो ९९, १३०, १९८, २२७, ३२४ हिन्दी-भाषा ४५४ हैत्स्त्रेका ८

# परिशिष्ट ३

# देश, नगर, ब्राम, बन, नदी एवं पर्वतादि

[배]

बंगदेश २४०, ४५४

[专]

बंधनगिरि २८६ अजगरपुर २०२ अवन्ता६ बजमेर ४६, ४१७ बगहिलपत्तन ३३, ४५४ बणहिलपुर ४५ अपहिलबाड ३३० बन्धवती नदी ४९१ बयोध्या नगरी ८०, १११, १७८, ३७१, 338 बलकापुरी ७८, १४१, ४७३, ४७४ व्यवन्ती ३३. ४५९ व्यवन्तिवेश १४६, ४६९ अश्वपुर १७७ महमदाबाद ५०,५१८ बादित्यपुर ७८ आन्ध्रप्रदेश २४०

[8]

सल्जयिनी ६, १४३, ४६७, ५१५ उत्तमपुर १९८. २००

बाब् पर्वत ४१७

बार्यावर्त २४४

बाम्रक्ट पर्वत ४७४

कच्छ १४२ कटाहद्वीप ४६७ कटुगेरि १७४ कर्णाटक ११०, ४७२ कनखरु ४१४ ক্ষীর ১৪ कपित्यवन १८९ कलिंग देश ३, २४०, ४४१ काचीपुर ४२१ काठियाबाड ५१७ कालिन्दी ४१९ काशो ४५ काश्मीर ८ कुच्हपुर १४३, ३८० कृष्टिनपुर ११०, १२५, २७२ कुणालद्वीप ४२१ कुरुक्षेत्र ४७४ केरल २४० कैलास ४१२, ४७८ कोंकण ४२२ कोकन्र ४३० कोञ्चर ४३०, ४८७ कोशलदेश १४, ४२१ क्रोंचरका ४७४

कीशसपुरी १११, १९८

| क्षित्रानदी ४०३            | द्राविड १७२, ४५१             |
|----------------------------|------------------------------|
| क्षेमपुरी ४४४              | द्वारकापुरी १०८, ११६, ३८७    |
| [ख]                        | द्वारावती ११०, ११५, १३३, ३७१ |
| सम्बद्धलपुर ४१७            | [ঘ]                          |
| साण्डववन १७                | <b>धारानगरी ३४</b>           |
| [ग]                        | षौल १८                       |
| गंगा ४३५                   | (ड<br>[न]                    |
| गंजामपुर ४४०               | • -                          |
| गगनविलासपुर ३०६            | नरसिंहपुर ४७८                |
| गया १८५                    | नर्मदा नदी ४९२               |
| गिरनार ३३                  | नागौर २८२                    |
| गिरिवजनगर १९८              | नासिक ५१६                    |
| गुजरात ३३, ४५, ५०, ५१, ३२९ | नोलवन ३६                     |
| गुर्जर ४२१                 | [ 🕶 ]                        |
| गोदावरी ४४६                | पंचवटी १७१                   |
| [च]                        | पश्चिमविदेह ७७, १७७          |
| • •                        | पांचाल ६९                    |
| चन्द्रनगर १२९              | पाटण ५१९                     |
| चन्द्रपुरी ७९, ८०          | पाटलिपुत्र २४२               |
| चम्पापुरी ४५४              | विष्टपुर ४३१                 |
| चित्रकूट ४१७               | पुण्डरीकिणीपुर २१५           |
| [ज]                        | पुरुखेटक ५१६                 |
| जबालपुर ४६                 | पुष्कर ४०३                   |
| जम्बुद्वीप <b>१</b> ४      | पोदनपुर १४१, ४७३             |
| 4-4813 (0                  | त्रतापगढ ४७९                 |
| [द]                        | प्रेमिलतीर्थं ३३             |
| दक्षिणदेश १७४              | नामण्याच १२                  |
| क्षिणश्रेणी १४१            | [ब]                          |
| <b>एडकारण्य</b> ३६७        | वंकापुर ५१६                  |
| न्तिवन १४६                 | बटभद्रपुर ४९२                |
| शपुर ४१४                   | बहनगर ५१९                    |
| विगरि ४७४                  | बड़ोदा ४१                    |
| लवाड़ा ३३१                 | बीकानेर २७                   |
| ८५                         |                              |
|                            |                              |

```
बीजापुर ४१९
                                    रत्नविरि ४३१
बद्यावतंदेश ४७४
                                    रत्नपर २१४, २२३, २४२, २४४, ४६८
                                    रत्नसंस्यपुर ९५, २१५, ४६८
             िमी
                                    रबनपर १४१
भरतक्षेत्र १४. १४३, ३९६
                                    रम्यानदी १९८
भारतवर्ष २४४
                                   राजगह २९, ३६, १४०, ३६९
भिन्नमाल या श्रीमाल ५१८
                                   राजपर ४५९
मीमरसपुर ४१६
                                   राजपरी ४४३
भीमानदी ४२०
                                   रामनगर २८२
भताबल २४
                                   रीठपुर ४२२
भगकच्छ ३३०
                                   रेवानदी ४३६
भगपुर ४९२
                                   रेवनोडीप ४२०
             [#]
                                   रैवतिगरि ४५१
मणिकुट ७९
                                                [ ਲ ]
मत्स्यदेश ११६
                                   ललितपुर १९८, २००
मथुरा ३८९, ५१५
                                   लाटदेश ४२१
मरुभूमि ४७३
                                   लिसपुर ३३
मलखेड ४७२
महाराष्ट्र ४१७, ४३१, ४७२
                                                [ व ]
मानसरीवर २२३
                                   वंग २४०
                                   वत्सदेश २३९
मान्यखेट ४७२.५१६
                                   वनवासीपुरी ४२०
मान्यपर ४२७
                                   वर्फानपुर ४०३
मायावती ११६
                                   बलमी ५१५
मारवाङ ५०, ५१, ४८३
                                   वशिष्ठाश्रम ४०३
मालवा ४४, ४६, ४२१, ४४९
                                   बसन्तप्र ३५४
म्लतान ४१६
                                   वाराणसी ३८९, ४७२
मेरुपर्वत ५०३
                                   वामनपरी ४८०
मेवाड़ ५१, ४०३, ४१७
                                   विजयनगर १९७, १९८, २३७
             [य]
                                   विजयार्द ११९, १७७
यमुना ३८
                                   विदर्भ ११५, १३५, २४०
योगिनीपुर ४१८
                                   विन्ध्यपुर १९८
             [ t ]
                                   विन्व्यगिरि १६७, १९८, २३८, २४०,
रणस्तम्भपुर ३९९, ४०२, ४११, ४१७
                                       ४९९
```

विक्याचल २४२, २४५ सरसावा ६४ विपुलपुर ७८ सरय ३७२ विलासपुर २७ सिबपर ४९२ सिन्धनद २१३ वैषाली ३८९ सिंहलद्वीप ४६८ [ য় ] सीवा नदी २३९, ४७४ शंखवती नगरी २८२ समेक्पर्वत २८५ विप्रा ४१७ सुसीमा नवरी २३९ शीतोदा नदी १८५ सूरत ३७०, ४९२ शेषगिरि ४४० सौराष्ट्र ५१, ११३, ११८ श्रोपर्वत ३०७ [₹] श्रोपुरनगर ७७, ८०, ४६८ हस्तिनापुर १२५, ३६९, ३७२ [स] हायीगुम्फा ३

हिमालय १२७, ४१२, ४०७

सत्तलूज २

### परिशिष्ट ४ व्यक्तिवाचक संज्ञा ग्रब्द

# [ राजा, रानी, देव, तीर्यंकर एवं अन्य व्यक्तिवाचक शब्द ]

|                            | अम्बिकादेवी ४००        |
|----------------------------|------------------------|
| [왱]                        |                        |
| जकवर ४१                    | अमिततेज २१४            |
| वर्ककोर्ति २१४             | बमोधवर्ष ४३०, ४७२, ५१६ |
| अग्निशर्मा १८१             | वरविन्द मुनि ३०, १७५   |
| बघोरघण्ट ३१२               | वरिजय १११              |
| बच्यत ७८                   | अरिष्टनेमि २८६         |
| बजयगाल ४१५                 | वर्जुनदेव ४०३, ४१६     |
| अजित ५६                    | अर्जुन भूपति ३६६, ४१६  |
| अजितंजय ७८                 | बलाउद्दीन ३९९, ४८४     |
| वजितदेव ४९७, ५११           | अशनिवेग ४९०            |
| अजितनाथ ४५१                | वशोक ३, ३६, ३९, ९८, १४ |
| अजितबल ५११                 | अस्वसेन ३१, ३८९        |
| बजितसेन ७८, १७५, ४३३, ५१६, | बष्टलक्मी ४२           |
| ५३७                        | बहमिन्द्र ७९           |
| मजितसेना ७८, ८०            | [आ:]                   |
| व्यतिबल ३५५                | आदिनाय ६८, ५०१         |
| अतिरय २३९                  | बामन्द १७८             |
| बतिबीर १४४                 | आवूपति ४१७             |
| वर्तगमंजरी २८              | वार्यदेव २३४           |
| अनन्तमती २१४, २१७          | वार्यनन्दी ४४३         |
| अनन्तवीर्यं २१५            |                        |
| अनन्त्रसेना १९८            | [夏]                    |
| अभयकुमार २९                | इन्दुमती ६             |
| अभयरुचि ४५९                | इन्दुषेण २१४           |
| बभयारानी ४५७               | इन्द्र ७०, ४२९, ४६४    |
|                            |                        |

१४७, ४०९

¥¥₹,

| इन्द्रजीत ३६९                          | कपूरदेवी ४०१           |
|----------------------------------------|------------------------|
| इन्द्रभूति ५९, ४३४                     | काचीनरेश ३०६           |
| इन्द्राणी ४६०                          | कामदेव ११९, ३६९, ४२९,  |
| इन्द्रसेन २००                          | rry, rrc               |
| [ 🕏 ]                                  | कालसंबर १११, १२०, ५२६  |
| ईशानेन्द्र २१५                         | किरणवेग ३०             |
|                                        | कीचक ३६७               |
| [ 3 ]                                  | कीर्तिपास ४६९          |
| उग्रसेन २८६                            | कीर्तिवर्मा ४२०        |
| उदिषकुमार ११७                          | कुणिक २९               |
| उड्डानसिंह ४०६                         | कुणाल ४२१              |
| उदयन ४७                                | <b>कु</b> न्ती ३६६     |
| उदयराज ४०२                             | कुन्युनाम १९७          |
| उपेन्द्रसेन २००                        | कुमारपाल २६            |
| उर्वशी १                               | कुमारसेन ४३५           |
| उल्लूखौ ४०३, ४१७                       | कुम्भकरण ३६२           |
| [ऋ]                                    | कुश-लब ४               |
| कर <b>षभदेव ४१, ५६, ६१, १४८, ३५३</b> , | कृष्ण १२               |
| ३५४, ३५५                               | कृष्णवर्मा द्वितीय ४२२ |
| r = 1                                  | कृष्णराज ४२७           |
| [ <b>क</b> ]                           | केशव ३५४, ३७०          |
| कनकवती ३०६, ३१२                        | कैटम १११               |
| कनकचूड २६                              | कोशल्या ३६६            |
| कनकनन्दी ५१७                           | क्षेमकर १४३, २१५       |
| कनकप्रम ७७, ७८                         | क्षेमराज २६            |
| कनकमाला १४१, १४८, ४४४, ५३८             | क्षेमश्री ४४४          |
| कनकश्रो २१५, २२०                       | [ग]                    |
| कनकसेन १७४                             |                        |
| कपिल १४२, २१४                          | गगनवल्लम २१५           |
| कमठ ३०, १७५, १८३                       | गणधर १८                |
| कमलादेवी २८                            | गन्धर्वदत्ता ५४५, ५४६  |
| कण्दिव २८३                             | गुणमाला ४४४, ५४६       |
| कर्णराज २६                             | गुणवती १९८             |
| कर्णाटकनरेश ३०६                        | गुणसुन्दरी ४५१         |
|                                        |                        |

गुणसेन १८१, ४३३ जयपास ४०१, ४१५ गंददेव ४०१ जबराज ४०१, ४१२ गर्जरियर ३५१ जयवर्मा ७८ जयसिंह २६, ३४, ४६, १७४, ३९९ गरुवीरसेन ३६५ गोपालचन्द्र ४०१ 489 जयावती १४१ गोविन्दराज ४०२, ४१५, ४३७ गोविन्द दितीय ४२९ बरासन्ब ३६८ गोविन्द ४२१, ४४३ बलालद्दोन ४०२, ४१५ गौतमगणधर ४३७ बहाँगीर ५० गौरो ११४ जाम्बवतो ११२ जिनशत्र ४६८ [ च ] जिनदल २९ चण्डप्रसीत २९ जिनप्रम २९ चण्डमारी ४५९ जिनमती ४५४ चण्डरुचि ७८ जितशत ४६८ चक्रेश्वरी देवी ४६८ जिनसेन ५३, ११३, ३५५, ४७२ चन्द्रप्रम ६३. ८० जीवन्धर ५४५ बस्टमित ४५९ जीवानन्द ३५४ चन्द्रराज ४०१ जैत्रसिह ४१४, ४२० चन्द्रछेखा ४६८ च्योतिप्रमा १४२ चामण्डराय २५. ३४. ४०१. ५१६ ज्वलनजटी १४१, ५६७ चारणमनि १०८ चालक्य चक्रवर्ती १७४, ४२०, ४२१ [ ਵ ] चेटकनरेश २९ इगरसिंह ४०० चेदिराज १३६ [ <del>त</del> ] चेलना २९ चालुक्यनरेश १७४ तारा ४९१ चौहानपति ४०१ तुगलग २१३ [जा] तेजपाल ३४ तैलप ४१७ जगहसाह ४४, ४५ जनकनन्दिनी ३६९ [ द ] जम्बुमाली २५ दधीचि ४०० अस्य ३८ दमयन्ती १३९, २२६ बर्गातलक ५२ दमनक ३९

| व्यक्तिवाचक संज्ञा सन्द          |                            |  |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| बमितारी २१५                      | धारणी १२७                  |  |
| वशरय २२९                         | धू <b>नकेतु</b> ११६        |  |
| वाशरचि ३६६                       | <b>बूर्ज</b> टो ४३३        |  |
| दिलीप १०३, ३८३                   | वृतराष्ट्र ४, ३६६          |  |
| दुर्योवन १३५, १६३, ३६६, ३६७, ६०७ | [न]                        |  |
| दुर्लभदेवी २५                    | नकुछ ३६६                   |  |
| दुर्लभराज २५, ३३, ३४, ४०१        | नन्दन १४०, ४०१, ४१५        |  |
| दुविनीत ५१६                      | नन्दिनी १०२                |  |
| देवदत्त ११४                      | नन्दिवर्द्धन १४०           |  |
| देवनन्द ३६६                      | नरदेव ४०१, ४१५             |  |
| देवपाल ५४०                       | वल-दमयन्ती ८, २८, ३६८, ४२० |  |
| देवराय १९८                       | नागचन्द्र ३६४              |  |
| देववर्मा ५१५                     | नागनन्दि १३९               |  |
| देवसेन २००                       | नागराज घरणेन्द्र ४७४       |  |
| देवसेना १९८                      | नामिराय २८१, ४६४           |  |
| द्रोणाचार्य ४०, ३६६              | नारद ७८, ११०, ११६          |  |
| द्रौपदो १०५, ३६७, ६०७            | नारायण १८, ११५             |  |
| धियो                             | निसुरत सौ ४०५, ४१८         |  |
|                                  | नीलकण्ठ १४१, ५३८           |  |
| धनपाल ७०                         | नीलदेवो ४८३                |  |
| धनरष २१५                         | नेमिकुमार ४१, ३९०, ४७९     |  |
| षनसार्यवाह ३५४                   | नेमिनाथ ५३, १२३, ३६६, ३८७  |  |
| घनेश्वर २९१                      | नेमिषेण ४९४                |  |
| धन्यसेन २४२                      | r=1                        |  |
| घरणीघर ३२९                       | [4]                        |  |
| घरणीध्वज ७८                      | पद्मानन्द ४०               |  |
| घरणेन्द्र १७९, ३५५               | वद्मनाभ ७८, ४३३            |  |
| धर्मघोष ३५४                      | पद्मप्रम ६१, १९७           |  |
| धर्मनाच २३४, २४१, ५२३            | पद्मसन्त्री ३५४            |  |
| धर्मभूषण १५७                     | पद्मशंकर २९                |  |
| धर्मराज ३६७                      | परमेखी ४४५                 |  |
| वर्मीसह ४०४                      | परशुराम २८                 |  |
| धर्मसेन १९८, १९९                 | पवनकुमार ३६९               |  |
| बारादेवी ४०३, ४०४                | पाण्डु ३६६                 |  |
|                                  |                            |  |

```
पार्वती १२७. २३४. ४४८. ४८१
                                   भीष्मकस्या १२६
पार्श्वनाथ ३०. ५३. १७१. २४२. ३६५.
                                   मजबली ४४०
    320. 833
                                   भृतानन्द १७९
पलकेशी ४२२. ५६६
                                   भैरवानस्य ४६०
पथ्वीराज ४०१. ४०७
                                   योगीवर्मा ४२२
प्रतापराज २७२
                                   মীজ ४१३
प्रतापसिंह ४५
                                                 [सी
प्रभावती ७८, १४३
प्रदयम्न ११२, ११६
                                   मकरध्वज १९८
                                   मण्डकेश्वर २६
प्रियकारिणी १४३, १९९
प्रीतिमती ११२
                                   मतसागर १७८
                                   मन्दाकिनी ४३४
             कि ौ
                                   मदनवर्मा ४५
फिरोजशाह तुगलक २१३
                                   मनीषी शकनास ४४०
                                   मनोरमा २००. ३५६
             [ब]
                                   मरुभृति ३०, १७५, १८१, ५३८
बळाजंघ ३५४, ३५६
                                   महमद गजनवी ४१६
बलमद्र ३६८
                                   महाबल ३५४
बलराम १०७, ११०, १२०, ३७०. ५४८
                                   महाबीर ५९, ६४, १४४, ३०७, ३८७,
बाह्रवलि ३५५, ४५१
                                       40/
बद्ध ७०
                                   महारानी ब्राह्मोदेवी ४७३
बहस्पति ७०
                                   महादेवी सुप्रभा २४२
ब्रह्मा ७०. ४११
                                   महिमाशाह ४०४, ४१८
ब्रह्मदत्ता १७८
                                   महीपाल ४५१, ५४०
             िभा
                                   महेन्द्र २२, २५, ७८, ३०६
भगवान ऋषभदेव ५०१
                                   महेन्द्रप्रभ ४८३
भगवान् महावीर १०, २९
                                   महेश्वर ५०९
भगीरथ २४०
                                   मागध देव १८५
मद्रवाह ४३३, ४८६
                                   माधव १११
भरत ३५५
                                   मानतंग ५००
भीम २६, ३४, १११, १६३, ३६६.
                                   माद्रि ३६६
                                   मास्रदेव ३४
    489
भीमसेन २८. ४१५, ४५१
                                   मायावतो ११५
भीष्म १११, ११५, १२७, ३९०
                                   मारिवसा ४५९
```

मारसिंह ५१६
मृतिसुवत ३५, ३६६
मृत्राज २५, ३४
मृगावती १४१
मृगवेना १९९
मेवकुमार ५४७
मेवजुग ४२५, ३७०
मेवजुग ४२२

यस ४६८
यसपत्नी ४७४
यदुवंश २८३
यम-यमी १
यशोमती ४५९
यशोबमी २६ ४३

यौधेय ४५९

यशोधर ४५९ युधिष्ठिर १०४, १३५, ३६६, ६०७ योगिनी २६ योगीन्द्र ५०९

[ **t** ]

रणु १०३, ३८३ रणमळ ४०७, ४१२ रति (कामदेवपत्नी) ४६० रतिवाल ४०४, ४१८ रत्सवस्त्र २८ रत्सवस्त्र १८ रत्सावस्त्री ४४६ रत्सावस्त्री ४१५ राजा प्रमेनजिल् २९ राजा प्रमेनजिल् २६० राजा महासेन २४० राजिमती २८६, ४८०, ४८४ राजङ २८७

राजा महेन्द्रदत्त १९८ राषा ४४६

रानी अभयमती ४५४, ४५६

रामबन्द्र १२, २६६, २९९, ३६३, ३६६, ३८७ रामपाल ३६३ राममस्त ५१६ रागम १९९, ३६८ रुमिमणी ११९, ५१६, ५३८ रोक्रिता ३९९

[ 중 ]

लहमण ७९, २३४, २६७, ३६३ स्रक्षमी १६७ स्रक्षमीदेवी २५, २६ स्रक्षमीमती ८० स्रवणप्रसाद ४५ स्रस्तिता २८, ३५६, ३६०

वि

बज्जोब १७६, १९४, बज्जाम १७७ बज्जाहुँ १७८ बज्जेत १४३ बज्जेत १४३ बस्तराज ४१७, ४२७, ४३० बरदत १९९ बद्यान १९६, २०१, ३९०, ५१७ बस्ताम १९६, २०१ बस्ताम १५, ४०१ बस्ताम ३४, ४६९, ३८९, ४१५ वसुन्वरा ५३८ वस्तुपाल ३३ बालचन्द्र ३५ विक्रमादिस्य ५४५ विग्रद्वारा ४२१, ४१० विज्ञयनरेश ४२९, ४९० विज्ञय सिंह ५१, २१४ विज्ञयनित ५१ विज्ञयनित ३०७

विद्युत्माला १७१ विनयसेन ४७३ विनयादित्य ५१६ विन्दुसेन २१४ विमीषण ३६८ विमालकन्ट ५१७

विशाखनन्दी १४१ विश्वमूति ३०,१४०,५३५ विश्वनन्दी १४०

विषवसेन १७८, २१६, ३८९ विषवसेना १९९, ४७३ बीरनारायण ४०२, ४१५ बीरमदेव ३९९, ४०० वीरसिंह ४००

[ श ]

वास्तर १८०, ४७३, ४७४ वास्तासुर ११६ वाशिप्रमा ७८, ४०८, ४६८, ५३७ वाहासुदीन ४०१, ४१४ वाह्तितास ११५, ३८७ वाह्तित १९० वाह्तित ११५ विस्त ८, ७०, ११४ शिवादेवो २८४ शिलादित्य ४४९

शिश्चपाल १०७, ११०, १११, १२१ शीतला २५ शुभंकरा ३१ शर्पणसा १७१, ३६७

शूर्यणसा १७१, ३६७ श्रीकान्त ७८ श्रीकान्ता ७७, ८०, ८५ श्रीकृत्वा २१, ११६, ३८७, ५३८

श्रीजनदत्त ४७९ श्रीषरमुनि ७७, ७८ श्रीनाय १३९

श्रीपाल ४१, १७२, १७३ श्रीमतो ३५४

श्रीवर्मा ७५, १६६, ५२४ श्रीषेण ७७, ८०, २१४, ५२१ श्रीणक २९

िसी

सत्यन्वर ४४२ सत्यभामा ११७, २१४, ५४८ सनतकुमार २७ सम्बद्धित १९६ सम्बद्धात १८२ समस्यास ४२०, ४२४

समादत्य १८१ समुद्रगुत ४२०, ४२४ नमायगुत १७७ सरस्वतो २६, ३६६, ४३५ सर्वदुत १९७ सहदेव ३६६

सहदेव ३६६ सागरदत्त ४४४ सागरबृद्धि १९९ सागरसेना ४५४

साठबाहन ३

सात्यकि ३३७, ५४८ सिद्वार्थ ३७९ सिद्धराज ३४ सिद्धसेना ५०९ सिन्ध्राज ४३, १०९, ११० सिंघलभ्पति ३०५, ३१२ सिंघराज ४१५ सकेशी १९९ सुग्रोव ३६८, ३६९ मुतारा २९, २१४ सूदक्षिणा १०२, ३८३, ३८४ मुदर्शन १४३, ४५७ मुदल मुनि ४५९ सूषर्माचारि ४६० सुनन्दा १९८, ३५४, ४४६, ४६४ सुनन्दा संठानी ४४३ सुभद्रा २४१, ४५१, ५३८ स्मगला ४६४ सूयोधन १०५ मुरमंजरी ४४४, ५४६ सुल्तान मुहम्मद ४१५ स्वर्णबाह् ८१

सुवता २३३, २४२, २४८
सुवर्णनाम ७७, १०७
सुवीला १४३
सुवेन १९९, २००, २४१
सूर्यम १४३
तेठ सुदर्शन ४५४
सोम ३४
सोमदस १३०, ४०१, ५१७
सोमवस १३०
सोमवस १३०
सोमवस १३६
सोममा १६६
सोममा १६६
सोममा १६९
स्वयंप्रमा १४१, १७६, ३६०
स्वर्णनाम ७९

[8]

हरिराज २०५, २१२, ४१५ हरिश्वन्द्र २०, १६६ हर्षनाय ४१५ होरादेवी ४०२ हेमस्य ११२, १४३



# वोर सेवा मन्दिर

वाल नः गिम्पा नेतिक स्थापन क्यांच्या देश विकास स्थापन क्यांच्या व्यांच्या व्यांच्या

शीवक सिर्मा कार्य का विकासि जीन